# याज्यल्क्यस्हितः

It is a reproduction of the earlier edition of Nirnaya Sagar Press

# Yajnavalkyasmrti

With the commentary Mitākṣarā of Vijñāneśvara.
Notes, Varient readings etc.

# श्रीमद्योगीश्वरमहर्षियाज्ञवल्क्यप्रग्रीता

# याज्ञवल्क्यस्मृतिः

विज्ञानेश्वरप्रणीतिमताक्षराच्याख्यया, बालंभट्टी-श्रीकर-विश्वरूपापराकिद्याच्यटीकापाठान्तर-

टिटपण्यादिभिश्च सनाथीकृता । श्रीमदिन्दिराकान्ततीर्थंचरणान्तेवासिना नारायण राम ग्राचार्य 'काव्यतीर्थ' इत्यनेन टिप्पण्यादिभिश्पृबृंह्य संशोधिता



NAG PUBLISHERS

11A/U.A; Jawahar Nagar, Delhi-7 (India)

Published with the Financial Assistance from the Ministry of Education & Culture, Govt. of India.

(If any defect is found in this volume please return the copy by V.P.P. for postage to the Publisher for free exchange).

#### **® NAG PUBLISHERS**

- (i) 11A/U.A. (Post office Bldg.), Jawahar Nagar, Delhi-7
- (ii) 8A/U.A.-3 Jawahar Nagar. Delhi-110007
- (iii) Jalalpurmafi (Chunar-Mirzapur) U. P.

REPRINT 1985 Price Rs. 30.00

#### Printed In India

Published by Nag Sharan Singh for Nag Publishers, 11 A/U.A. (Postoffice building) Jawahar Nagar, Delhi-110007 and printed at Gian offset Printers, Daya Basti, Delhi--110035

# याज्ञवल्क्यस्मृतिस्थविषयाणामनुक्रमणिका।

## आचाराध्यायः १

| विषयाः                          | पृष्ठं | विषयाः                              |     | पृष्ठं |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------|-----|--------|
| उपोद्धातप्रकरणम् १              |        | गुर्वाचार्यादिलक्षणम्               |     | 99     |
| टीकाकारस्य मङ्गलाचरणम्          | 9      | उपाध्यायर्तिगलक्षणम्                | •   | 99     |
| मुनीनां प्रश्नः ••• •••         | 9      | ब्रह्मचर्यावधिः                     | •   | 99     |
| षड्विधसार्तधर्मः •••            | 2      | उपनयनकालस्य परमावधिः                | •   | 93     |
|                                 | 3      | द्विजत्वहेतुकथनम्                   | i   | 92     |
| धर्मस्य चतुर्दश स्थानानि        | 4      | वेदग्रहणाध्ययनफलम्                  | •   | 93     |
| धर्मशास्त्रप्रयोजका ऋषयः        |        | काम्यब्रह्मयज्ञाध्ययनफलम्           |     | 93     |
| धर्मस्य कारकहेतवः               | 3      | पश्चमहायज्ञफलम्                     |     | 93     |
| धर्मस्य ज्ञापकहेतवः             | . 8    | नैष्ठिक ब्रह्मचारिधर्माः •          | ••  | 98     |
| देशादिकारकहेतूनामपवादः          | 8      | विवाहप्रकरणम्                       | 3   |        |
| कारकहेतुषु ज्ञापकहेतुषु वा संदे | हे     |                                     | ••  | 98     |
| निर्णयः                         | 8      | कन्यालक्षणानि                       |     | 94     |
| ब्रह्मचारिप्रकरणम् २            |        |                                     | ••  | 96     |
| वर्णाः                          | 4      | कन्याया आभ्यन्तरलक्षणानि            |     | 95     |
| गर्भाधानादिसंस्काराः            | 4      | 0 0                                 | ••• | 90     |
| संस्कारकरणे फलम्                | Ę      | 1 22                                |     | 96     |
| स्त्रीसंस्कारेषु विशेषः         | Ę      |                                     | ••• | 96     |
|                                 | Ę      |                                     |     |        |
|                                 | =      | - 22                                |     | 96     |
| गुरुधर्माः                      |        | नर्भवारील विवासीयां भागां।          |     | 23.4   |
| शौचाचाराः •••                   |        | करणेऽधिकारः                         | ••• | 98     |
| प्राजापत्यादितीर्थानि           | V      | ब्राह्मविवाहलक्षणम्                 | ••• | 98     |
| आचमनविधिः                       |        | े देवाषेविवाहयालक्षणम्              |     | 99     |
| प्राणायामविचारः                 |        | प्राजापत्याववाहलक्षणम्              | ••• | 98     |
| सावित्रीजपप्रकारः               |        | आसुरगान्धवादाववाह-                  |     |        |
| अग्निकार्यम्                    |        |                                     | ••• | २०     |
| अभिवादनम्                       |        | सवर्णादिपरिणयने विशेषः              | ••• | 30     |
| अध्याप्याः                      |        | अ कन्यादातृक्रमः                    | ••• | 30     |
| दण्डादिधारणम्                   | . 9    |                                     | ••• | २०     |
| मैक्षचर्याप्रकारः               | . 9    | कन्याया दोषमनाख्याय द               | ाने | २०     |
| भोजनादिप्रकारः                  | . 9    | <ul><li>अन्यपूर्वालक्षणम्</li></ul> | ••• |        |
| ब्रह्मचारिणो वर्ज्यानि          |        | १ देवरादिनियोगविधिः                 | ••• | 3      |

| विषयाः                          | पृष्ठं | विषयाः                       | <b>पृष्ठं</b> |
|---------------------------------|--------|------------------------------|---------------|
| व्यभिचारिणीविषये                | 29     | दम्पत्योः शेषभोजनम्          | . ३६          |
| तस्या अल्पप्रायश्चित्तार्थमर्थ- |        | अतिथीनां भोजनम्              | . ३६          |
| वादः •••                        | 22     | भिक्षवे भिक्षादानम् ••       | . ३६          |
| द्वितीयपरिणयने हेतवः            | 22     | श्रोत्रियसत्कारः             | . 30          |
| पतित्रतास्त्रीप्रशंसा •••       | 23     | प्रतिसंवत्सरमध्याः           | . 30          |
| अधिवेत्तुर्दण्डः                | 23     | 003                          | . 36          |
| स्त्रीधर्माः                    | 23     | सायंसंध्यादि                 | . 36          |
| शास्त्रीयदारसंप्रहस्य फलम्      | 23     | ब्राह्म मुहूर्ते आत्मनो हित- |               |
| स्रीणां ऋतुकालावधिः •••         | 38     |                              | 36            |
| स्त्रीगमने वर्ज्यदिनानि         | 28     | मानाहीः                      | 38            |
| अनृतुगमने नियमाः •••            | 38     | Codi a                       | 35            |
| स्त्रीणां भर्त्रादिभिः सत्कारः  | 20     | 18 and mer and               | 38            |
| स्त्रियाः कर्तव्यम्             | 20     | distant in men               | 80            |
| त्रोषितभर्तृकानियमाः            | 20     | शूद्रकर्माण                  | 80            |
| ब्रिया अखातहयम्                 | 20     | साधारणधर्माः                 | 89            |
| मृतभर्तृकाविषये                 | 20     | श्रीतकर्माण                  | 89            |
| सहगमनम्                         | 25     |                              | 85            |
| अनेकभार्याविषये                 | 29     |                              | 85            |
| त्रमीतभार्याविषये               | 30     | कुशूलधान्यादिसं चयोपायः      | x5            |
| वर्णजातिविवेकप्रकरणा            | RE     | स्नातकधर्मप्रकरण             | म्६           |
| सजातिपुत्रादयः                  | 3      |                              | 88            |
| अनुलोमा मूर्धावसिकादयः          | 3      |                              | AA            |
| प्रतिलोमजाः                     | 3      |                              | 84            |
| संकीर्णजात्यन्तरम्              | . 3    | २ उत्हर्जनकालः               | 86            |
| वर्णप्राप्ती कारणान्तरम्        | . 3    | २ अनध्यायाः                  | 88            |
| हीनवृत्त्या जीवनम्              | . 3    | ३ स्नातकव्रतानि              | 49            |
| गृहस्थधर्मप्रकरणम्              | 4      | अभोज्यानि •••                | 43            |
| क्रिजमी किं कर्तव्यं तिन्नणीय   | : 3    | अभोज्यानानि                  | 99            |
| गृहस्थधमीः                      |        | ्र अभाज्याचाषु प्रातंत्रसवः  |               |
| द्नत्यावनादि •••                |        | <b>अस्यामस्यप्रकर</b>        |               |
|                                 | . :    | ४ द्विजातीनां धर्माः         | 44            |
|                                 | :      | पर्युषितस्य प्रतिप्रसवः      |               |
|                                 |        | ५   संधिन्यादिदुग्धावषय      | 40            |
|                                 | :      | प शिम्बादिनिषेधः             | 90            |
|                                 | ••     | क् क्रादपक्ष्यादिनिषेधः      | 40            |

| विषयाः                                         | पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषयाः                           | पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यलाण्ड्वादिनिषेधः                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HERETTE NAME.                                  | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पार्वणश्राद्धसहपम्               | . ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| winners An-                                    | 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एकोहिष्टश्राद्धखरूपम्            | . ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वृथामांसभक्षणे निन्दा                          | · 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | त्रिविधं श्राद्धम्               | . 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पार्वणवृद्धिश्राद्धयोः कालः      | . 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्राद्धे ब्राह्मणसंपत्तिः        | . 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| द्रव्यशुद्धिप्रकरणम्                           | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | श्राद्धे वर्ज्यबाह्मणाः          | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पार्वणश्राद्धप्रयोगः             | . 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 212                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भूमिशुद्धिः                                    | ६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mazaren                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गवाघाताचादिशुद्धिः .                           | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रपुसीसकादीनां शुद्धिः .                      | ६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अक्षय्योदकदानम्                  | . <3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अमेध्योपहतद्रव्यशुद्धिः .                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | खधावाचनम्                        | . 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| उदक्रमांसयोः शुद्धिः .                         | ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ब्राह्मणप्रार्थना                | . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अम्यादिशुद्धिः                                 | ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ब्राह्मगविसर्जनम्                | . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बृद्धिश्राद्धम्                  | . 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दानप्रकरणम् ९                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | एकोद्दिष्टश्राद्धम्              | . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दानपात्रबाह्मणप्रशंसा<br>सत्पात्रबाह्मणलक्षणम् | . 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नवश्राद्वम्                      | . 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | . 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सपिण्डीकरणम्                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रतिप्रहिनषेधः                                | . 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उदकुम्भश्राद्यम्                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रसहंदाने विशेषः .                            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | एकोद्दिष्टकालः                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2-2-62-                                        | . 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गोटाबाद्या                                     | . 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | निसश्राद्वयतिरिक्तसर्वश्राद्ध-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उभयतोमुखीलक्षणं, तद्दाने                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पिण्डप्रक्षेपस्थलम्              | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| फलं च                                          | . 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भोज्यविशेषेण फलविशेषः            | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मापालागेकाने पत्रक                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गयाश्राद्धफलम्                   | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| America                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तिथिविशेषात्फलविशेषः             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भागावित्राचे गानन                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नक्षत्रविशेषात्फलविशेषः          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गरादिसारे एउए                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पितृशब्दार्थः                    | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | CT SOLD TO STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वेददानफलम्                                     | <b>的一种工作。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गणपतिकल्पप्रकरणम्                | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दानं विनापि दानफलावातिः                        | . ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विप्नकारकहेतवः                   | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सर्वप्रतिमहनिशृत्तिप्रसङ्गेऽपवाद               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विम्रज्ञापऋहेतवः                 | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अप्रलाख्येयमाह                                 | . ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विम्रज्ञापकहेतुप्रत्यक्षलिङ्गानि | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रतिप्रहिनेशृत्तेरपदादः                       | , v3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विघ्रोपशान्त्यर्थं कर्म          | 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्राद्धप्रकरणम् १०                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्नपनविधिः                       | 909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्राद्धशब्दार्थः                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उपस्थानमन्त्राः                  | 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | Charles of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | STATE OF THE PARTY |

| विषयाः पृष्ठं                     | विषयाः पृष्ठं                     |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| ग्रहपूजा १०३                      | दूतानां त्रैविध्यम् १९२           |  |  |
| निखकाम्यसंयोगाः १०३               | स्वरिवहारः सेनादर्शनं च ११३       |  |  |
| ब्रह्शान्तिप्रकरणम् १२            | चाराणां गूढमाषणश्रवणम् ११३        |  |  |
| ब्रह्यज्ञः १०३                    | राज्ञो निदादिप्रकारः ११३          |  |  |
| नवग्रहनामानि १०३                  | प्रजापालनफलम् ११४                 |  |  |
| नवग्रहमूर्तिद्रव्याणि १०४         | चादुतस्करादिभ्यो रक्षणम् ११५      |  |  |
| नवप्रहध्यानानि १०४                | प्रजानामरक्षणे फलम् १९५           |  |  |
| नवप्रहमन्त्राः १०५                | राष्ट्राधिकृतविचेष्टितज्ञानम् ११५ |  |  |
| नवग्रहसमिधः १०५                   | उत्कोचजीविनां दण्डः ११५           |  |  |
| नवप्रह्होमाहुतिसंख्या १०५         | अन्यायेन प्रजाभ्यः कर्ष्रहणे ११५  |  |  |
| नवप्रहाणां भोजनानि १०५            | देशाचारादिरक्षणम् ११६             |  |  |
| नवग्रहदक्षिणा १०६                 | मन्त्रमूलत्वं राज्यस्य ११६        |  |  |
| दुष्टप्रहपूजा १०६                 | शल्यादीनां चिन्तनम् ११६           |  |  |
| राजधर्मप्रकरणम् १३                | सामाद्युपायाः ••• ११७             |  |  |
| अभिविक्तस्य राज्ञो धर्माः १०७     | संधिविप्रहादिगुणाः ११७            |  |  |
| अष्टादश व्यसनानि १०७              | परराष्ट्रे यानकालः ११८            |  |  |
| राजमन्त्रिणः राजपुरोहितथः १०८     | दैवपुरुषकारयोर्विचारः ११८         |  |  |
| राजपुरोहितलक्षणम् १०८             | दैवविषये मतान्तराणि ११८           |  |  |
| यज्ञादिकरणे ऋत्विजः १०९           | लाभप्रकारः ११९                    |  |  |
| ब्राह्मणेभ्यो धनदाने फलविशेषः १०९ | राज्याङ्गानि ११९                  |  |  |
| धनरक्षणप्रकारः १०९                | 35113 4                           |  |  |
| छेल्यकरणम् ११०                    | ol.di.dd.ou.                      |  |  |
| छेख्यकरणप्रकारः ११०               | deadfron mad                      |  |  |
| राज्ञो निवासस्थानम् १११           | Maranen                           |  |  |
| अधिकारिणः १११                     | Continued on                      |  |  |
| विक्रमार्जितद्रव्यदाने फलम् १११   | 033                               |  |  |
| रणे मरणं खर्गफलकम् ११२            | Citil Million III                 |  |  |
| शरणागतरक्षणम् ११२                 | deadle and                        |  |  |
| आयव्ययनिरीक्षणम् ११२              | degentational                     |  |  |
| हिरण्यस्य भाण्डागारे निक्षेपः ११२ | Sentation of the                  |  |  |
|                                   |                                   |  |  |
| अथ व्यवहाराध्यायः २               |                                   |  |  |
| साधारणव्यवहारमातृका-              | व्यवहारलक्षणम् १२५                |  |  |
| प्रकरणय् १                        | Mallandan V.                      |  |  |
| ं उपोद्धातः १२                    | ५ सभासदसंख्या १२६                 |  |  |

| विषयाः .                          | <b>रह</b> ं   | विषयाः पृष्ठं                      |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| बृहस्पतिमते सभ्यसंख्या            | 934           | मिथ्योत्तरोदाहरणम् १३३             |
| ब्राह्मणानां सभासदां च मेदः       | 926           | मिध्योत्तरं चतुर्विधम् १३३         |
| अन्यायाद्राजनिवारणम्              | 986           | कारणोत्तरोदाहरणम् १३३              |
| ब्राह्मणानां दोषः                 | 925           | पूर्वन्यायोत्तरोदाहरणम् १३३        |
| राजसंसदि वणिजामपि स्थापना         | 986           | उत्तराभासानां लक्षणानि १३३         |
| प्राड्विवाकः                      | 920           | उत्तराभासोदाहरणानि १३३             |
| प्राड्विवाकगुणाः                  | 920           | संकरानुत्तरम् १३४                  |
| ब्राह्मणप्राद्विवाकाभावे क्षत्रि- |               | अनुत्तरत्वे कारणम् १३४             |
| यादिः ••• •••                     | 920           | मिथ्योत्तरकारणोत्तरयोः संकरे       |
| प्राद्विवाकलक्षणम्                | 920           | तदुदाहरणम् १३४                     |
| सभासदां दण्डः                     | 920           | कारणोत्तरप्राङ्न्यायोत्तरसंकरः १३४ |
| व्यवहारविषयः                      | 196           | तदुदाहरणम् १३४                     |
| व्यवहारसाष्टादश भेदाः             | 926           | उत्तरसंकरे कमः १३४                 |
| राज्ञः कार्यानुत्पादकलम्          | 926           | मिथ्योत्तरकारणोत्तरयोरेकस्मिन्     |
| कार्यार्थिनि प्रश्नः              | 935           | व्यवहारप्राप्ती निर्णयप्रकारः १३५  |
| आह्वानानाह्वाने                   | 935           |                                    |
| तदपवादः •••                       | 935           | उत्तरे पत्रे निवेश्विते साधननि-    |
| आसेघलक्षणम्                       | 935           | देशप्रकारः १३६                     |
| आसेघश्रतुर्विघः                   | 935           | व्यवहारस्य चलारः पादाः १३६         |
| कचिदासेघातिकमे दण्डाभावः          | 330           | असाघारणव्यवहारमातृक-               |
| प्रतिवादिन्यागते छेखादि-          |               | प्रकरणम् २                         |
| कर्तव्यता •••                     | 930           | प्रत्यभियोगः १३७                   |
| हीनः पश्चविधः                     | 930           | अर्थिविषये १३७                     |
| भाषाकरणप्रकारः                    | 930           | एकस्मिन्नभियोगेऽनेकद्रव्याणां      |
| पक्षाभासाः                        | Total Service | निवेशाभावः १३७                     |
| अनादेयव्यवहाराः                   | 939           | तदुदाहरणम् १३८                     |
| आदेयव्यवहाराः                     | 135           | अभियोगमनिस्तीर्येत्यस्यापवादः १३८  |
| शोधितलेख्यनिवेशनप्रकारः           | 933           | प्रतिभूष्रहणम् १३९                 |
| उत्तरावधि शोधनम्                  | 933           | प्रतिभ्वभावे निर्णयः १३९           |
| पूर्वपक्षमशोधयित्वैव उत्तरादाने   |               | निह्नवे प्रतिभूकर्तव्यम् १४०       |
| सभ्यानां दण्डः                    | 933           | मिध्याभियोगे दण्डः १४०             |
| उत्तरदानप्रकारः                   | 933           | कालविलम्बापवादः १४०                |
| उत्तरखरूपम् •••                   | 933           | दुष्टलक्षणम् १४०                   |
| चतुर्विधमुत्तरम्                  | AND BUT       | अनाहूतवादने १४१                    |
| सत्योत्तरोदाहरणम्                 | 133           | द्वाविष युगपद्धर्माधिकारिणं        |

| विषयाः पृष्                            | ġ    | विषयाः                                   | पृष्ठं |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------|--------|
| प्राप्तौ तत्र कस्य क्रियेखा-           |      | दण्डप्रकाराः                             | 942    |
| काङ्किते निर्णयः १४                    | 9    | धनदानाशक्तौ दण्डप्रकारः                  | 948    |
| सपणविवादस्थले निर्णयप्रकारः १४         | 2    | उत्तमसाह्सदण्डखरूपम्                     | 943    |
| छलनिरसनप्रकारः १४                      | 3    | ब्राह्मणस्य वधदण्डनिषेधः                 | 949    |
| छलानुसारिव्यवहारलक्षणम् १४             | 3    | शिरोमुण्डनादिदण्डाः                      | 943    |
| निह्नतेकदेशविभावने निर्णय-             |      | अङ्कने च व्यवस्था                        | 943    |
| प्रकारः १४                             | 3    | चक्रुर्निरोधशब्दार्थः                    | 943    |
| न्यायाधिगमे तर्कः १४                   | 3    | कीह्शो भोगः प्रमाणम्                     | 943    |
| अनेकार्थाभियोगे निर्णयः १४             | *    | आगमनिरपेक्षस्य भोगस्य                    |        |
| स्मृत्योर्विरोधे निर्णयप्रकारः १४      | 8    | प्रामाण्यम्                              | 943    |
| धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोर्विप्रतिपत्ती |      | अनागमोपभोगे दण्डः                        |        |
| निर्णयः १४                             | 4    | आगमसापेक्षभोगविषये                       | 948    |
| धर्मशास्त्रार्थशास्त्रोदाहरणम् १४      | 4    | त्रिविधः खीकारः                          | 948    |
| आततायिद्दननविषये निर्णयः १४            | 6    | खीकारे नियमः                             |        |
| द्विजातीनां शस्त्रप्रहणे १४            | 4    | पुरुषव्यवस्थया प्रामाण्यव्यवस्थय         |        |
| भाततायिनः १४                           | E .  | च आगमविषये दण्डव्यवस्था                  |        |
| अन्योदाहरणम् १४                        | E    | अभियुक्ते मृते निर्णयः                   | 948    |
| अन्यथाकरणे प्रायश्चित्तम् १४           | •    | व्यवहारसिद्धये व्यवहारदर्शिनां           | Obs    |
| प्रमाणचतुष्ट्यम् १४                    | Ę    | बलाबलम्                                  |        |
| प्रमाणमेदाः १४                         | Ę    | प्रबलदृष्टव्यवद्वार्विषये                |        |
| मानुषदिव्यप्रमाणप्रहणे निर्णयः १४      | 0    | मत्तोन्मतादिभिर्निर्णातव्यवहार-          |        |
| तत्रोदाहरणम् १४                        | e    | विषये                                    |        |
| दिव्यप्रमाणप्रहणे निषेधः १४            |      | गुरुज्ञिष्यपितृपुत्रादीनां व्यवहाः विषये |        |
| तदपवादः १४                             | 0    | स्त्रीभर्तृव्यवहारविषये                  |        |
| लेख्यादीनामपि कचिन्नियमः १४            | es   | खामिदासव्यवहारविषये                      |        |
| प्रमाणबलाबलविचारः १४                   | 56   | अनादेयवादविषये                           |        |
| आध्यादिषु पूर्वोत्तरिक्रयानिर्णयः १४   | 36   | गोपशौण्डिकादिस्रीणां व्यवहारे            |        |
| दशविंशतिवर्षोपभोगे निर्णयः १४          | 18   | परावर्श्वद्रव्यविषये निर्णयप्रकार        |        |
| अनागमोपभुक्ती दण्डः १४                 | 18   | तत्र कालावधिः •••                        |        |
| अखलस्य दाने दण्डः १४                   | 18   | तत्र चपतिभागः                            |        |
| दशर्विशतिवर्षीपभोगे हानेरप-            |      | स्वाम्यनागमविषये                         |        |
| वादः १५                                | 19   | निधिप्राप्तौ निर्णयप्रकारः               |        |
| उपनिक्षेपलक्षणम् १५                    | 0200 | ब्राह्मणस्य निधौ प्राप्ते निर्णयः        |        |
| आध्यादीनां हर्तुर्दण्डः १५             |      | ब्राह्मणभिन्नस्य निधौ लब्धे              |        |
| दण्डपरिमाणम् १५                        |      | निर्णयः                                  | 949    |
| A . a 11/11/11/ 000                    |      |                                          |        |

| अनिवेदितनिधिविषये निर्णयः १५९ न्यायार्थं व्ययदानम् १६               | 8    |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| धनस्वामिन्यागते निर्णयः १५९ निर्धनाधमर्णिकविषये १६                  | 8    |
| तत्र राजभागः १५९ वीयमानाप्रदणे १६                                   | 4    |
| चौरहृतद्रव्यविषये १६० कुटुम्बार्थे कृतर्णविषये १६                   | 4    |
| चौरहृतद्रव्यापहारे राज्ञो दोषः १६० अदेयर्णविषये निर्णयः १६          | 4    |
| चौरहृतोपेक्षाकरणे १६० पुत्रपोत्रैऋंणं देयमित्यस्यापवादः १६          | 4    |
| चौरहृतदानविषये १६० न पतिः स्त्रीकृतमित्यस्यापवादः १६                | 6    |
| ऋणादानप्रकरणम् ३ पतिकृतमृणं भार्या न द्यादिल-                       |      |
| ऋणादानं सप्तविधम् १६० स्यापवादः १६०                                 | 8    |
| अधमणीविषये एश्वविधम् १६० भार्यादीनामधनलम् १६                        |      |
| उत्तमणीविषये द्विविधम् १६० पुनरिप यहणं दातव्यं येन च                |      |
| मासि मासि वृद्धिदानविषये १६० यत्र दातव्यं तित्रतये निर्णयः १६       | 8    |
| वर्णक्रमाद्वृद्धिनिर्णयः १६१ कालविशेषे ऋणदानविषये १६                |      |
| चक्रवृद्धिकायिकादिवृद्धिप्रकाराः १६१ प्राप्तव्यवहारविषये निर्णयः १६ | 15   |
| म्रहीतृविशेषेण प्रकारान्तरवृद्धिः १६१ प्राप्तव्यवहारेऽपि ऋणदान-     |      |
| कारितवृद्धिः १६१ निषेधः १६                                          |      |
| अकृतवृद्धिः १६१ आसेघाह्वाननिषेधः १६                                 |      |
| याचितकविषये निर्णयः १६१ ऋणात्वितमोचनविषये १६                        |      |
| याचितकादाने निर्णयः १६२ श्राद्धे बालस्याप्यधिकारः १६                | 1866 |
| अनाकारितवृद्धेरपवादः १६२ विभक्तविषये निर्णयः १६                     |      |
| द्रव्यविशेषेण वृद्धिविशेषः १६२ अविभक्तविषये निर्णयः १६              |      |
| प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य चिरकालाव- पत्रविषये ऋणदाने विशेषः १६          | 9    |
| स्थितस्य वृद्धिः १६२   पौत्रविषये ऋणदाने विशेषः १६                  | 9    |
| बस्रधान्यादीनां वृद्धिः १६२   ऋणापाकरणे ऋणी तत्पुत्रः               |      |
| पुरुषान्तरे संक्रमणेन प्रयोगान्तर- पौत्र इति त्रयः कर्तारस्तेषां    |      |
| करणविषये १६२ समवाये कमः १६                                          | e    |
| सक्रुत्प्रयोगविषये १६२ परपूर्वाः स्त्रियः १६                        | 6    |
| प्रयुक्तस्य धनस्य प्रहणप्रकाराः १६२                                 | 6    |
| धमाद्यश्रापायाः ••• १९१                                             |      |
| राज्ञा दापन च अकाराः ••• १९२                                        |      |
| बहुषूत्तमर्णिकेषु युगपत्प्राप्तेषु केन पौत्रैर्ऋणदानविषये १         | 6    |
| पेक्षित्रविषये कमः १६३ योषिद्राहिविषये                              | 6    |
|                                                                     | 3    |
| निर्णयप्रकारः १६४ दम्पत्योर्विभागाभावे १                            | 19   |

|                                            | विषयाः पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषयाः पृष्ठं                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्तेषु कर्मसु जायापलोः पृथग-             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धिकारः १७०                                 | माक्ताचा विवच कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रातिभाव्यनिरूपणम् १७०                    | Allow the state of |
| प्रातिभाव्यं त्रिविधम् १७१                 | उपनिधिप्रकरणम् ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| द्शनप्रत्यप्रतिभूविषये १७१                 | उपनिधिद्रव्यलक्षणम् १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दानप्रतिभूविषये १७१                        | उपनिधिदानेऽपवादः १७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| द्श्वनप्रतिभूविषये १७१                     | उपनिष्युपभोक्तुर्दण्डः १७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दानप्रतिभूपौत्रविषये १७१                   | उपनिधिधर्माणां याचितादिष्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रातिभाव्यातिरिक्तपैतामहर्ण-              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दाने पौत्राधिकारः १७१                      | साक्षिप्रकरणम् ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वृद्धिदाने निषेधः १७१                      | and de min of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बन्धकप्रतिभूविषये ऋणदाने                   | Gird C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निर्णयः १७९                                | Suldudien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रतिभुवामनेकत्वे ऋणदानप्रकारः १७३         | organization of the state of th |
| प्रतिभूदत्तस्य प्रतिकियाविधिः १७           | Constitution of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रीतिदत्तस्यादृद्धिः १०                   | तेऽपि साक्षिणः कीह्याः किय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रतिभूदत्तस्य सर्वत्र द्वैगुण्ये प्राप्ते | 3 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अपत्रादः १७                                | \$   q1414 me 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्त्रीपश्रुनां वृद्धिविषये १७              | 3 4414411411 4111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| धान्यवृद्धिविषये १७                        | 3 6491464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वस्त्ररसविषये १५                           | \$ 04411611 AL. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| लमके विशेषनिषेधः १५                        | A-6-0-2 22 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| आधिविधिः १५                                | वीर्यादिषु वर्ज्यसाक्षिणोऽपि १८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| आधिलक्षणम् १५                              | Alicais 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | अर्थ   बाह्मणादिषु श्रावणे नियमाः १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मुद्राम महाता गारा ।                       | उप्राचारः १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | अप साधितवणहाने खलम १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | ज्याधिकावणविद्याः १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - III IIII W                               | साक्षिसंत्रासने १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जङ्गमस्थावरभेदेन द्विविध                   | शास्त्रपनात्त्र विकास १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आधिः १                                     | साक्यानं क्षीकार विषये १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| आधिनाशविषये धनदाने                         | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विशेषः                                     | 2000 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आधिमोक्षणविषये निर्णयः •••                 | 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| असिन्नहिते प्रयोक्तरि कर्तव्यता '          | निष्य विवयर्गियान्यान्यार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| विषयाः                        | पृष्ठं                    | विषयाः                         | पृष्ठं |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| साक्षिणां स्वभावोक्तवचनप्रहणे | 966                       | ससाक्षिके ऋणे कृत्स्रे दातव्ये |        |
| साक्षिभाषितपरीक्षा •••        | 964                       | कर्तव्यता                      | 998    |
| क्रियाबलाबलाबलम्बे            | 966                       | दिव्यप्रकरणम् ७                |        |
| साक्षिणां दोषावधारणे          | 960                       | दिव्यमातृका                    | 984    |
| old start and                 | 960                       |                                | 956    |
| कूटसाक्षिणां दण्डः            | 960                       | महाभियोगेषु शङ्कितेष्वपवादः    | 988    |
| ब्राह्मणकूटसाक्षिविषये        | 966                       | ततोऽर्थी लेखयेदिलस्यापवादः     | 990    |
| लोभादिकारणविशेषे दण्डः        | 966                       | अवष्टम्भाभियोगेष्वेवेत्यस्गप-  |        |
| ब्राह्मणे शारीरदण्डनिषेधः     |                           | वादः                           | 990    |
| साक्ष्यनिह्ववे दण्डः          | 968                       | दिव्ये साधारणविधिः             | 986    |
| जानतः साक्ष्यानङ्गीकारे       |                           | दिव्येषु पूर्वीह्नादिकालाः     | 986    |
| वर्णिनां वधे अनृतानुज्ञा      |                           | घटदिव्यप्रयोगाः                | 986    |
| अनृतवचने प्रायश्चित्तम्       | 980                       | अग्निदिव्यविधिः                | 204    |
| लेख्यप्रकरणम् ६               |                           | कर्तुरन्याभिमन्त्रणम्          | २०५    |
| लेख्यद्वेविष्यम् •••          | 999                       | उदकदिव्यविधिः                  | 3.6    |
| अन्यकृतलेख्ये विशेषः          | 989                       | विषदिव्यविधिः •••              | 299    |
| छेख्ये संवत्सरादीनां निवेशः   |                           | कोश्रदिव्यविधिः                | 292    |
| हेल्यसमाप्तौ अधमर्णस्य संमतिः |                           | तण्डुलिक्यविधिः                | 293    |
| लेख्ये साक्षिणां विशेषः       |                           | तप्तमाषविधिः                   | 398    |
| लेख्यकसंमतिः •••              |                           | धर्माधर्माख्यविधिः             | 398    |
| खकृतलेख्ये विशेषः             | THE RESERVE OF THE PERSON | पक्षान्तरेण विधिः              | २१५    |
| लेख्यारूढणीविषये विशेषः       |                           | अन्ये शपथाः                    | 294    |
| बलात्कारकृतकेख्ये विशेषः      |                           | ग्रुद्धिविभावना                | 294    |
| तदपवादः •••                   |                           | At At A set of a set of        |        |
| जीर्णादिपत्रविषये             | . 993                     |                                | . २१६  |
| देशान्तरस्थपत्रानयनाय काला    | · 10 %                    | दायो द्विविधः                  |        |
| विधः ••                       | . 953                     |                                |        |
| राजकीयपत्रविषये               | . 988                     |                                |        |
| राजकीयजयपत्रविषये             | . 988                     |                                |        |
| सभासदां पत्रविषये             |                           |                                |        |
| पञ्चविधहीनविषये               |                           |                                |        |
| लेख्यसंदेहे निर्णयोपायाः      |                           |                                |        |
| वेख्यस्य पृष्ठे वेखनप्रकारः   |                           |                                |        |
| क्रस्ने ऋणे दत्ते कर्तव्यता   | . 994                     | पितुरिच्छया विभागप्रकारः       | . 229  |

| विषयाः पृष्ठं                        | विषयाः पृष्ठं                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| विषमविभागनियमः २२१                   | बामुध्यायणाधिकारविषये २३३                              |
| ज्येष्ठपुत्रविषये उद्धारविभागः २२१   | नियोगप्रकारः २३३                                       |
| विभागकालाः २२१                       | नियोगनिन्दा २३३                                        |
| समविभागे पत्नीनां विशेषः २२१         | विधवासंयमः २३३                                         |
| पुत्रस्य दायजिपृक्षाभावे विशेषः २२२  | धर्म्यनियोगप्रशंसा २३४                                 |
| विषमविभागनिषेधः २२२                  | मुख्यगौणपुत्राणां दायप्रहणव्य-                         |
| पितृमरणानन्तरं समविभागः २२३          | वस्था तेषां खढ्णं च २३४                                |
| विंशोद्धारादिः २२३                   | औरसपुत्रलक्षणम् २३४                                    |
| विषमविभागनिषेधः २२३                  | पुत्रिकापुत्रलक्षणम् २३४                               |
| उद्धारविभागे निषेधः २२३              | क्षेत्रजपुत्रलक्षणम् २३४                               |
| मातृधने दुहित्रधिकारः २२३            | गूढजपुत्रलक्षणम् २३४                                   |
| दुहित्रभावे मातृधने पुत्राधिकारः २२३ | कानीनपुत्रलक्षणम् २३४                                  |
| अविभाज्यधनम् २२४                     | पौनर्भवपुत्रलक्षणम् २३४                                |
| पितृषृतवस्त्रादिविषये २२५            | दत्तकपुत्रलक्षणम् २३४                                  |
| स्त्रीणामलङ्कारविषये २२५             | एकपुत्रदाने निषेधः २३५                                 |
| योगक्षेमशब्दार्थः २२६                | अनेकपुत्रसद्भावेऽपि ज्येष्ठदाने                        |
| पैतामहे द्रव्ये पौत्राणां विभागे     | 44                                                     |
| विशेषः २२६                           | पुत्रप्रतिग्रहप्रकारः २३५                              |
| पितामहोपात्तधने पितुः पुत्रस्य       | कीतपुत्रलक्षणम् २३५                                    |
| च सत्ताविषये २२७                     |                                                        |
| विभागोत्तरमुत्पन्नपुत्रस्य विभा-     | कात्रमपुत्रलक्षणम् २३५ स्वयंदत्तपुत्रलक्षणम् २३५       |
| गविषये २२८                           | सहोढजपुत्रलक्षणम् २३५                                  |
| पितृदत्तधनविषये निर्णयः २२८          |                                                        |
| पितुरूर्धं विभागे मातुः खपुत्र-      | अपावद्धपुत्रलक्षणम् २३५<br>पुत्राणां दायप्रहणे कमः २३६ |
| समांशित्वम् २२९                      |                                                        |
| असंस्कृतभ्रातृसंस्कारकरणविषये २२९    |                                                        |
| असंस्कृतभगिनीसंस्कारकरण-             | पूर्वपूर्वसत्त्वे उत्तरेषां चतुर्थां-                  |
| विषये २२९                            | शित्वम् २३६                                            |
| भगिनीनां विभागः २३०                  | दत्तकानन्तरं औरसे जाते<br>निर्णयः २३६                  |
| भिन्नजातीयानां पुत्राणां             |                                                        |
| विभागः २३१                           | असवर्णपुत्रविषये २३६                                   |
| भ्रात्रादिवद्यनया स्थापितस्य         | क्षेत्रजस्य विशेषः २३७                                 |
| समुदायद्रव्यस्य विभागः २३१           | द्वादशपुत्राणां मध्ये षद् दाया-                        |
| समुदायद्रव्यापहारे दोषः २३२          | दाः षद् अदायादाः २३७                                   |
| द्यामुष्यायणपुत्रलक्षणम् २३२         | दत्तकस्य जनकरिक्थगोत्रनिवृत्तिः २३७                    |

| विषयाः                             | पृष्ठं | विषयाः पृष्ठं                       |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| पूर्वपूर्वाभावे सर्वेषां पितृध-    | E6EU   | संसृष्टिधनविभागे २४९                |
| नाधिकारः                           | २३७    | तस्योद्धृतस्य विनियोगः २४९          |
| भ्रातृपुत्रसत्त्वे अन्यपुत्रप्रहण- | 5.63.6 | अनंशाः २४९                          |
| निषेधः                             | २३७    | तेषां भरणम् २५०                     |
| श्र्द्रापुत्रविषये                 | २३७    | अनंशानां पुत्रविषये विभाग-          |
| शुद्रधनविभागे विशेषः               | २३८    | निर्णयः २५०                         |
| विभक्तस्यापुत्रस्यासंसृष्टिनो ध-   | 3-2-3  | क्रीबादिदुहिनृणां विशेषः २५०        |
| नेऽधिकारिणः •••                    | . २३८  | क्रीबादिपन्नीनां विशेषः २५०         |
| पत्नी                              | . २३९  | अथ स्त्रीधनम् २५०                   |
| दुहिता                             | . 280  | स्रीधनखरूपनिरूपणम् २५१              |
| दौहित्रः ••• ••                    | . 283  | स्त्रीधनभेदाः २५१                   |
| माता                               | . 283  | अध्यद्गयादिस्रीधनखरूपम् २५१         |
| पिता                               | . 283  | स्त्रीधनविभागः २५१                  |
| भ्रातरः •••                        | . 388  | विवाहमेदेन स्त्रीधनेऽधिकारिभेदः २५१ |
| भिन्नोदराः                         | . 288  | अपत्यवतीधने दुहित्राद्यधिकारः २५२   |
| भ्रातृपुत्राः •••                  | . 288  | ऊढ।नूढासमवाये अधिकार-               |
| गोत्रजाः                           | . 288  | निर्णयः २५२                         |
| पितामही •••                        | 284    | प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमवाये अधि-   |
| पितामहादयः                         | 284    | कारनिर्णयः २५२                      |
| समानोदकाः •••                      | 284    | वाग्दत्ताविषये निर्णयः • २५३        |
| बन्धवः •••                         | 284    |                                     |
| आत्मबन्धवः •••                     | 284    |                                     |
| पितृबन्धवः                         | 284    |                                     |
| मात्बन्धवः                         | 284    |                                     |
| आचार्यः                            | 284    | क्षणम् २५४                          |
|                                    | 284    | विभागसंदेहे हेतवः २५४               |
|                                    | 284    | र्सामाविवादप्रकरणम् ९               |
| श्रीत्रियः •••                     | 384    | सीमाविवादे निर्णयः २५५              |
|                                    | 286    | alate Account of the late           |
|                                    | 386    | Of State                            |
| वानप्रस्थादीनां धनेऽधिकारि         |        | ntale.                              |
|                                    | 381    | nue nue                             |
| सोदरस्य संस्रष्टिधनेऽधिकारि        |        | मौळलक्षणम् २५६                      |
|                                    | २४८    | 946                                 |
| सोदरासोदरसंसर्गे निर्णयः           |        | o nine                              |
| यावरायावरवया विश्वत.               |        |                                     |

| विषयाः पृष्ठं                                                     | विषयाः पृष्ठं                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| सीमावृक्षाः 🔭 २५६                                                 | पालदोषेण पशुविनाशे पाले               |
| सीमालिज्ञानि २५६                                                  | दण्डः २६४                             |
| सीमानिर्णयोपायः २५६                                               | गोप्रसंगाद्रोप्रचारः २६४              |
| सीमानिर्णये साक्षिणः ३५७                                          | गवादिप्रचारार्थक्षेत्रपरिमाणम् २६४    |
| निर्णातसीमापत्रकरणप्रकारः २५७                                     | स्वामिविकयप्रकरणम् ११                 |
| साक्षिणाम तत्वचने दण्डः २५८                                       | अखामिविकयलक्षणम् २६५                  |
| ज्ञातृचिह्नाभावे राज्ञा निर्णयः                                   | रहस्यल्पेन क्रयनिषेधः २६५             |
| कर्तव्यः २५८                                                      | खाम्यभियुक्तकेतुः कर्तव्यता २६५       |
| सीमानिर्णयस्यारामादिषु                                            | प्राहिते हतीर कर्तव्यतानिर्णयः २६६    |
| अतिदेशः २५९                                                       | देशान्तरगते योजनसंख्यायानय-           |
| सीमानिर्णयप्रसंगेन मर्यादा-                                       | नार्थं कालो देयः २६६                  |
| भेदादी दण्डाः २५९                                                 | मूलस्यानयने २६६                       |
| खीयभ्रान्खा क्षेत्रादिहरणे दण्डः २५९                              | अविज्ञातदेशविषये २६६                  |
| उत्तमसाहसदण्डलक्षणम् २५९                                          | साक्ष्यादिभिः ऋयस्याशोधने             |
| सेतुकूपादिकरणनिषेधे दण्डः २६०                                     | दण्डः २६६                             |
| अल्पोपकारे निषेधः २६०                                             | नष्टवस्तुनिश्वयोपायाः २६६             |
| सेतोद्वेविध्यम् २६०                                               | नष्टवस्त्वभाविते दण्डः २६६            |
| सेतुप्रवर्तयितृविषये २६०                                          | तस्करस्य प्रच्छादकविषये २६७           |
| फालाहतक्षेत्रविषये २६०                                            | राजपुरुषानीतविष्ये २६७                |
| स्वामिपाछविवादप्रकरणम् १०                                         | नष्टं द्रव्यं राजपार्श्वं प्रत्यानीतं |
| गवादिभिः परसस्यादिभक्षजे                                          | राज्ञा रक्षणीयम् २६७                  |
| दण्डः २६१<br>माषप्रमाणम् २६१                                      | रक्षणनिमित्तं राजभागः २६७             |
| माषप्रमाणम् २६१                                                   | मनूक्तषड्भागादिप्रहणस्य द्रव्य-       |
| अपराधातिशये द्विगुणदण्डः २६१                                      | विशेषेऽपवादः २६७                      |
| क्षेत्रान्तरे पश्चन्तरे चातिदेशः २६१<br>क्षेत्रखामिने फलदापनविषये | दत्ताप्रदानिकप्रकरणम् १२              |
| A-C-                                                              | दत्ताप्रदानिकखरूपम् २६८               |
| 2-022                                                             | दत्तानपाकर्मखरूपम् २६८                |
| वृत्तिकरणप्रकारः २६२                                              | तचतुर्विधम् २६८                       |
| _011                                                              | कुटुम्बाविरोधेन देयविषये २६८          |
| पशुवशष दण्डाभावः २६३                                              | भतंव्यगणः २६८                         |
| गोपविषये निर्णयः २६३                                              | अदेयमष्टविधम् २६८                     |
| गोपविषये वेतनकल्पना २६३                                           | सर्वस्वदानेन निषेधः २६८               |
| 200                                                               | हिरण्यादिकमन्यसमै प्रतिश्रुत-         |
|                                                                   | मन्यसी न देयम् २६८                    |
| पश्चना कणोदिचिह्नदरीने २६३                                        | देयधनस्य प्रतिप्रहप्रकाशविषये २६९     |

| ्र<br>विषयाः                           | व्रष्ठं         | विषयाः पृष्ठं                            |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| प्रतिश्रुतमप्यधर्मिषु न देयम्          | २६९             | वेतनादानप्रकरणम् १६                      |
| अदत्तप्रकारः                           | 269             | वेतनादानखरूपम् २७८                       |
| दत्तादत्तखरूपम्                        | 258             | गृहीतवेतनविषये २७८                       |
| कीतानुशयप्रकरणम् १                     |                 | मृतिमपरिच्छिय कर्मकारियतु-               |
|                                        | 200             | र्दण्डः २७८                              |
| कीतानुशयस्कपम् •••                     | 200             | अनाज्ञप्तकारिविषये २७८                   |
| प्रस्पर्णीयनिर्णयः •••                 | 200             | मृतिदानप्रकारः २०९                       |
| द्वितीयादिदिने प्रत्यर्पणीयनिर्णयः     | and the same of | आयुघीयभारवाहकविषये २०९                   |
| बीजादिकये परीक्षाकालः                  | 200             | त्याजकविषये २७९                          |
| खर्णादिपरीक्षा                         | 209             | अपगतव्याधिविषये २८०                      |
| कम्बलादौ वृद्धिः                       | २७१             | द्यूतसमाह्रयप्रकरणम् १७                  |
| द्रव्यान्तरे विशेषः                    | २७१             | द्यूतसमाह्वयस्रूष्पम् २८०                |
| हासवृद्धिज्ञानोपायः •••                | २७२             | द्यूतसभाधिकारिणो वृत्तिः २८०             |
| अभ्युपेत्याशुश्रूषाप्रकरण              | म १४            | ह्रप्तवृत्तेः सभिकस्य कर्तव्यम् २८१      |
|                                        |                 | सभिकेनादत्ते राज्ञा दापनम् २८१           |
| 3                                      |                 | जयपराजयविप्रतिपत्तौ निर्णयो-<br>पायः २८१ |
| शुश्रूषकः पन्नविधः<br>कर्मकरश्रुत्विधः |                 | द्युतं निषेद्धं दण्डः २८१                |
| कर्मापि द्विविधम्                      |                 | कूटाक्षदेविनिर्वासने विशेषः २८२          |
| भृतकत्रैविध्यम्                        |                 | समाह्वये द्यूतधर्मातिदेशः २८२            |
| दासभेदाः                               | 200             | वाक्पारुष्यप्रकरणम् १८                   |
| बलाद्दासीकृतविषये                      | <b>医</b> 基于于    |                                          |
| दासमोक्षविषये                          |                 |                                          |
| प्रव्रज्यावसितस्य मोक्षविषये           |                 | 1                                        |
| वर्णापेक्षया दास्यव्यवस्था             |                 |                                          |
|                                        | २७७             |                                          |
| संविद्यतिक्रमप्रकरणम्                  | 1 84            |                                          |
|                                        | 200             |                                          |
| धर्मरक्षणाय ब्राह्मणस्थापना .          |                 |                                          |
|                                        | २७१             | असक्तविषये २८५                           |
| तद्तिक्रमादौ दण्डः                     |                 | ६ तीव्राक्रोशे दण्डः २८५                 |
| गणिषु राज्ञो वर्तनप्रकारः              |                 |                                          |
| समूहदत्तापहारिणो दण्डः .               |                 | उ दण्डपारुष्यप्रकरणम् १९                 |
| कार्यचिन्तकलक्षणम्                     |                 | ७ दण्डपारुष्यस्य प्रकरणम् २८६            |
| त्रैविद्यधर्मस्य श्रेण्यादिब्वतिदे     | शः २७           | ७ तस्य त्रैविध्यम् २८६                   |

| विषयाः                             | पृष्ठं                 | विषयाः विषयाः                   | पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तत्र पश्चविधयः                     | 266                    | भ्रातृभायीताडने दृण्डः          | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दण्डप्रणयनार्थं तत्खरूपसंदेहे      | is pi                  | संदिष्टस्याप्रदातुर्दण्डः       | 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| निर्णयहेतुः                        | 260                    | समुद्रगृहभेदकृदादीनां दण्डः     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| साधनविशेषेण दण्डविशेषः             | 260                    | खच्छन्दविधवागाम्यादीनां         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुरीषादिस्पर्शे दण्डः              | 260                    | दण्डः                           | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रातिलोम्यापराधे दण्डः            | 260                    | अयुक्तरापथकरणे दण्डः            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सजातीयविषये इस्तपादे उदूर्गे       |                        | पुंस्त्वप्रतिघातने दण्डः        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दण्डः                              | 266                    | दासीगर्भविनाशने दण्डः           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| केशादिलुवने दण्डः                  | 266                    | पितापुत्रादीनामन्योन्यत्यागे    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| काष्ठादिभिस्ताडने दण्डः            | 266                    | दण्डः                           | 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| लोहितदर्शने दण्डः                  | 266                    | निर्णेजकस्य दण्डः               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| करपादादित्रोटने दण्डः              | 269                    | पितापुत्रविरोधे साक्षिणां दण्डः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2011                               | 269                    |                                 | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कन्धरादिभङ्गे दण्डः                | 268                    | नाणकपरीक्षकविषये दण्डः          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बहुभिरेकस्थाङ्गभङ्गादिकरणे         | Was I                  | चिकित्सकविषये दण्डः             | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दण्डः                              | 268                    | अवध्यबन्धनादौ दण्डः             | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| व्रणरोपणादौ औषधार्थ पथ्यार्थ       |                        | कूटतुलापहारे दण्डः              | 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 269                    | भेषजादावसारद्रव्यमिश्रणे दण्डः  | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बहिरक्रार्थनाशे दण्डः              |                        | अजातौ जातिकरणे दण्डः            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दुःखोत्पादादिद्रव्यप्रक्षेपे दण्डः | 280                    | समुद्रभाण्डव्यत्यासकर्णे दण्डः  | PERMITTED TO STATE OF THE PARTY |
|                                    | 390                    | वणिजां अर्धहासवृद्धिकरणे दण्डः  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | २९०                    | (                               | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 290                    | खदेशपण्यविषये लाभनिर्णयः        | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | १९१                    | परदेशपण्यविषयेऽर्धनिकपण-        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | 289                    | प्रकारः                         | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गुल्मादीनां छेदने दण्डः ः          | १९१                    | विकीयासंप्रदानप्रकरणम्          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| साहसप्रकरणम् २०                    |                        |                                 | 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 189                    |                                 | 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 188                    |                                 | 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रथमसाहसम् २                      | 188                    |                                 | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 199                    | राजदैवोपघातेन पण्यदोषे          | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | Control of the Control | एकत्र विकीयान्यत्र विकये        | 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                        | निर्दोषं दर्शयित्वा सदोषदाने    | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | 93                     | तदुभयसाधारणधर्माः               | 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| साहसिकविशेषं प्रति दण्डः २         | 33                     | अनुरायकाळावधिः                  | 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                   |        |                               | पृष्ठं   |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| विषयाः                            | पृष्ठं | विषयाः                        |          |
| संभ्यसमुत्थानप्रकरणम्             | २२     | अपराधगुरुत्वादपि दण्डगुरुत्व  | म् ३०८   |
| संभूयसमुत्थानविषये लाभालाभी       | 300    | पथिकानां अल्पापराधे निर्णय    | 306      |
| प्रतिषिद्धादिविषये निर्णयः        | 300    | अवौरस्यापि चौरोपकारिणो        |          |
| राजनिरूपितार्घे राजभागः           | 300    | दण्डः                         | 306      |
| व्यासिद्धादिविषये निर्णयः         | 309    | शस्त्रावपातनादिषु दण्डः .     | 306      |
| शुल्कवस्रनार्थं पण्यपरिमाणनिह्नवे |        | विप्रदुष्टादिस्रीणां दण्डः    | 305      |
| ँ दण्डः •••                       | 309    | अविज्ञातकर्तृके हनने इन्तृज्ञ | -014/476 |
| तरिकस्य शुरुकविषये                | 309    |                               | 308      |
| देशान्तरमृतवणिग्धननिर्णयः         | 305    |                               | 308      |
| वणिग्धर्मस्य ऋतिगादिष्वति-        |        | क्षेत्रादीनां दाहकस्य राजपह   |          |
| देशः ••• •••                      | 305    | भिगामिनश्च दण्डः              | 390      |
| स्तेयप्रकरणम् २३                  |        | स्रीसंग्रहणप्रकरणम            | ( २४     |
| स्तेयलक्षणम्                      | ३०३    | GIGNONG ALL                   | ३१०      |
| स्तेयग्रहणस्य ज्ञानोपायाः •••     |        | <b>ब्रीसं</b> ग्रहणोपायः      | ३१०      |
| लोप्त्रपरीक्षणम्                  |        | निकित्मीपंसरीः पनः सं         | ह्रापा-  |
| शङ्कया प्राह्मविषये               |        | िक्यमे दण्डः                  | ३११      |
| चौर्यशङ्ख्या गृहीतविषये निर्णय    |        | चारणहारेष हण्डाभावः           | ३११      |
| चौरे दण्डः "                      |        | गंगवाो टाइ॰                   | ₹99      |
| चौरविशेषेऽपवादः                   | . 300  | गानादियाम्ये हण्डः            | ३११      |
| श्वेपदाकारमङ्कनम् ••              |        | or from -c-c                  | त्रया-   |
| प्रायितं कुर्वतो नाङ्कनम्         |        | नीवां हाइः                    | ३१२      |
| चौरादर्शने ऽपहतद्रव्यप्राप्त्युपा |        | िजानिभिः शस्त्रधारणे          | 392      |
| अपराधविशेषेण दण्डविशेषः           |        | für seneration                |          |
| कोष्ठागारादिभेदकादिवधः •          | 30     |                               | ३१२      |
| उत्क्षेपकादीनां करादिच्छेदः       | 30     | भानुलोम्यापहरणे दण्डः         | ३१२      |
| उत्क्षेपकादीनां द्वितीयतृतीया-    |        |                               | ३१२      |
|                                   |        | े प्राच्या निर्माणका नार      | ३१३      |
|                                   |        | 2-2                           | ३१३      |
| श्रुद्रादिद्रव्यखरूपम् •          |        | 10000                         | ३१३      |
| तिद्विषये दण्डनियमः               |        |                               | ३१३      |
|                                   |        |                               | ३१३      |
|                                   |        | 12                            | णम् ३१४  |
|                                   |        |                               | 318      |
| अकुलीनानां तु दण्डान्तरम्         |        |                               | 394      |
| क्षुद्रव्यापहारे दण्डः            | ··· 3  |                               |          |

| विषया:                            | पृष्ठं                      | विषयाः पृष्ठं                       |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| बलात्कारेण एकस्यां मुहुर्गमने     |                             | प्राणिविशेषाद्ण्डः विशेषः ३१८       |  |  |
| दण्डः                             | 394                         | श्चद्रपशुहिंसायां विशेषः ३१८        |  |  |
| व्याधिताया अदण्डः                 | 394                         | जारं चौरेति बदतो दण्डः ३१९          |  |  |
| शुल्कं गृहीत्वा नेच्छन्त्या दण्डः | ३१५                         | राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तुर्दण्डः ३१९     |  |  |
|                                   | 394                         | राज्ञः कोशापहारे दण्डः ३१९          |  |  |
| अयोनी गच्छतो दण्डः                | 396                         | जीवनोपकरणापहारै ३१९                 |  |  |
| अन्त्यस्यार्यागमने वधः            | 396                         | ब्राह्मणस्य शारीरदण्डनिषेधः ३१९     |  |  |
| प्रायिक्तानिमुखस्य निर्वास-       |                             | मृतवस्तुविकेयगुरुताडनविषये ३१९      |  |  |
| नम्                               | ३१६                         | राजासनारोहणे दण्डः ३१९              |  |  |
| प्रकीर्णप्रकरणम् २५               |                             | परनेत्रभेदनादी दण्डः ३१९            |  |  |
| ब्रीपुंयोगाख्यव्यवहारः            | 996                         | ब्राह्मणवेषधारणे दण्डः ३१९          |  |  |
| तल्लक्षणम्                        |                             | रागलोभादिनाऽन्यथात्र्यवहार-         |  |  |
| ब्रीपुंसयोः खमार्गे स्थापनम्      | Table 1                     | दर्शने दण्डः ३२०                    |  |  |
|                                   |                             | साक्षिदोषेण दुर्दष्टतायां साक्षिणां |  |  |
| प्रकीर्णलक्षणम्                   |                             | दण्डः ३२०                           |  |  |
|                                   | ११७                         | राजानुमत्या व्यवहारस्य दुईष्टत्वे   |  |  |
| अभक्ष्येण द्विजदूषणे दण्डः        |                             | दण्डः ३२०                           |  |  |
|                                   | 190                         | निर्णातव्यवहारप्रयावर्तने दण्डः ३२० |  |  |
| विषयविशेषे दण्डः                  | TARREST STATE               | तीरितादिस्थलविषये ३२०               |  |  |
|                                   | 196                         | न्यायापेतस्य पुनर्न्याये विशेषः ३२० |  |  |
| छिन्ननस्ययानेन मारणविषये          | THE PARTY OF THE            | अन्यायगृहीतदण्डधनस्य गति-           |  |  |
| उपेक्षायां खामिनो दण्डः           | In Hand Street, St. Village | विषये ३२१                           |  |  |
| प्रवीणप्राजकस्थलविषये निर्णयः     | 196                         | इति व्यवहाराध्यायः                  |  |  |
| प्रायश्चित्ताध्यायः ३             |                             |                                     |  |  |

| विषयाः प्र                 | ष्ठं   विषयाः पृष्ठं             |
|----------------------------|----------------------------------|
| आशौचप्रकरणम् १             | प्रेतलानम् ३२३                   |
| आशोचशब्दार्थः ३२           | २ ब्रेलनिईरणे विशेषः ३२३         |
| मृतविषये खननदाहानिर्णयः ३२ | २ प्रेतनयने द्वारनिर्णयः ३२३     |
| अनुगमनम् ३२                | २ पणेशरदाहादि ३२४                |
| चाण्डालायप्रिनिषेधः ३२     | २ अभिसंस्कारोत्तरं कर्तव्यता ३२४ |
| उदकदाने निर्णयः ३२         |                                  |
| आहितामिमरणे विशेषः ३२      |                                  |
| -ग्रहाहतामिकाष्ठविषये ३२   | ३ दानप्रतिषेधः ••• ३२५           |

| विषयाः पृष्ठं                          | विषयाः पृष्ठं                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| पाखण्ड्यादीनां मरणे आशौचा-             | षष्ठीपूजने निर्णयः ३३७           |
| दिनिर्णयः ••• ३२६                      | आशौचसंपाते निर्णयः ३३७           |
| मृत्युविशेषादाशौचादिनिषेघः ३२६         | जननमरणाशौचसंपाते निर्णयः ३३७     |
| पतितादीनां दाहाश्रुपातनिषेघः ३२६       | पित्रोराशौचसंकरे निर्णयः ३३७     |
| आत्महननविषये ३२७                       | गर्भस्रावे आशौचनिर्णयः ३३८       |
| नारायणबलिप्रयोगः ३२७                   | सप्तममासादौ गर्भसावे निर्णयः ३३८ |
| नागबिकः ३२८                            | जातमृते मृतजाते वा आशौचम् ३३९    |
| विष्णुपुराणोक्तनारायणबलिः ३२८          | तत्र व्यवस्था ३३९                |
| उदकदानोत्तरं कर्तव्यता ३२९             | रजखलाञ्जुद्धिविषये निर्णयः ३३९   |
| शोकनिरसनेतिहासखरूपम् ३२९               | रजखळावस्थायां नियमाः ३४०         |
| रोदननिषेधः स्वे                        | ज्वरादिपी डितरजखलाविषये          |
| त्रेतदहनोत्तरं गृहप्रवेशविधिः ३३०      | शुद्धिनिर्णयः ३४०                |
| अतिदेशः ••• ३३०                        | रजललायाः स्तिकायाश्च मरणे        |
| धर्मार्थप्रेतनिर्हरणे फलम् ३३०         | निर्णयः २४०                      |
| ब्रह्मचारिविषये निर्णयः ३३१            | आहितामिमरणे विशेषः ३४०           |
| आशौचिनां नियमाः ३३१                    | मृत्युविशेषेणाशौचापवादः ३४१      |
| प्रेतपिण्डदाने निर्णयः ३३२             | युद्धमरणे निर्णयः ३४१            |
| कर्तृनियमाः र.३२                       | विदेशस्थाशौचे विशेषः ३४९         |
| द्रव्यनियमः ३३२                        | विदेशस्थमृताशौचे विशेषः ३४१      |
| पिण्डदानाधिकारिणः ३३२                  | दशाहादूर्ध्वं ज्ञाते निर्णयः ३४१ |
| पिण्डसंख्याकालादिनिर्णयः ३३२           |                                  |
| बिक्यादी जलदानम् ३३२                   | देशान्तरलक्षणम् ३४२              |
| अस्थिसंचयनकालः ३३२                     |                                  |
| वपनम् ••• रे३२                         | 9.00                             |
| अग्निहोत्रविषये निर्णयः ३३३            | 1 2 2 3 3                        |
| सूतके संध्योपासननिर्णयः ३३३            | 346                              |
| सार्तकर्मविषये निर्णयः ३३              | े जिल्ली भारतीया ३५६             |
| सूतकान्नभोजनादिनिषेघः ३३               | पित्रोमरणे विवाहितकन्याविषये     |
| आशौचिनिमितानि कालिय-                   | 4                                |
| माश्च ••• ••• ३३'                      | 2 2 3 3                          |
| सपिण्डाद्याशीचम् ••• ३३'               |                                  |
| बालावाशौचम् ३३                         |                                  |
| जननाशौचम् ••• ३३                       | 1 00                             |
| प्रस्तिकाशीचम् ••• ••• ३३              |                                  |
| पुत्रजननदिने दानायधिकारः ३३<br>या० अ०३ | 4) Manual art                    |
|                                        |                                  |

| विषयाः                             | पृष्ठं | विषयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रष्ठं |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| राजादीनां सपिण्डाशौचापवादः         | 386    | भिक्षाटने कर्तव्यता •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350     |
| दासादीनामाशौचविषये निर्णयः         | 388    | यतिपात्राणि तेषां शुद्धिश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ऋत्विगादीनां आशौचापवादः            | 388    | यतेरात्मोपासनाङ्गनियमविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| ब्रह्मचारिसंन्यासिविषये निर्णयः    | 388    | आशयशुद्धिविषये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356     |
| आशौचान्ते स्नानम्                  | 349    | इन्द्रियनिरोघोपायतया संसार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| रजखलादीनां स्पर्शे निर्णयः         | ३५२    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 386     |
| दुः सप्तादिविषये निर्णयः           | ३५२    | अनन्तरं कर्तव्यविषयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| श्वादिस्पर्शविषये निर्णयः          | ३५२    | जीवपरमात्मनोरमेदनिक्पणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| श्वपाकविषये निर्णयः                | 343    | शरीरप्रहणप्रकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३७१     |
| पक्षिस्पर्शे निर्णयः               | ३५३    | पृथिव्यादीनां शरीरारम्भकल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| शुद्धिहेतूनां कथनम्                | 348    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७१     |
| अकार्यकारिणां नदादीनां च           |        | संयुक्तशुक्रशोणितस्य कायरूपपरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                    | 344    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| आपद्धमंप्रकरणम् २                  |        | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३७२     |
|                                    | ३५६    | गर्भिण्ये दोहददानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| वैद्यवृत्त्या जीवतो ब्राह्मणस्याप- |        | गर्भस्थैर्यादिकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|                                    | ३५७    | प्रसवकालः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इण्ड्   |
|                                    | 346    | कायखरूपकथनम्<br>अस्थिसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|                                    | ३५८    | -0-0-20-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३७६     |
|                                    | ३५८    | कर्मेन्द्रियाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305     |
|                                    | ३५९    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७६     |
| कृष्यादीनां जीवनहेतूनामसंभवे       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 305     |
|                                    | 349    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300     |
| राज्ञो वृत्तिविषये कर्वव्यता       | 349    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 305     |
| वानप्रस्थधर्मप्रकरणम्              | ₹      | Control of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305     |
| वानप्रस्थधर्माः                    | 100    | > 0.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305     |
|                                    | 169    | सकलशरीरिक्टिसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305     |
| पूर्वोत्तद्रव्यसंचयनियमः           | 169    | शरीररसादिपरिमाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305     |
| चान्द्रायणादिविधानम्               | 163    | उपासनीयात्मखरूपम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 305     |
| भैक्षाचरणम्                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$60    |
| सकलानुष्ठानासमर्थविषये ३           |        | AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | 360     |
| यतिधर्मप्रकरणम् ४                  |        | वीणादिवाचद्वारा सोक्षमार्गप्राप्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| यतिधर्मनिह्पणम्                    | 164    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 369     |
| यतिधर्माः                          | 166    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३८३     |
|                                    |        | COLUMN TO A CASE OF THE SECOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| विषयाः                                 | वृष्ठं | विषयाः                                                   | पृष्ठं |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| ऋषिप्रश्नः •••                         | ३८२    | पूर्वकर्मानुरोधेन जन्मानि                                | 800    |
| प्रत्युत्तरम्                          | ३८२    | पापानुरोधेन रोगिणो भवन्ति                                | 809    |
| कमीनुहरशरीरप्रहणम्                     | ३८३    | कर्मविपाकं दर्शयितुमाह                                   | ४०२    |
| सत्त्वादिगुणपरिपाकः                    | ३८६    | शङ्खेन कचिद्विशेषो दर्शितः                               | ४०२    |
| जन्मान्तरज्ञानविषये                    | २८७    | प्रायश्चित्ताधिकारिनिह्नपणम्                             | 808    |
| अन्यदुःखज्ञानविषये                     | ३८७    | प्रायश्चित्ताकरणे दोषः                                   | 806    |
| भेदप्रत्ययः                            | ३८७    | तामिस्रादिनरकाः                                          | ४०६    |
| आत्मनो जगदुत्पत्तिः                    | 366    | प्रायश्चित्तफलम्                                         | 800    |
| आत्मनि प्रमाणनिरूपणम्                  | 266    | महापातिकनः                                               | 808    |
| संसारखरूपम्                            | 369    | ब्रह्मह्लासमानि पापानि                                   | ४११    |
| शरीरब्रहणद्वारेण पुनस्तस्य             |        | सुरापानसमानि                                             | 899    |
| विस्नम्भः                              | 390    | सुवर्णस्तेयसमानि                                         | . ४१२  |
| अमृतलप्राह्युपायाः                     | 390    | गुरुतल्पसमानि                                            | ४१२    |
| जातिसारणविषये                          | 399    | गुरुतल्पाविदेशः                                          | . ४१३  |
| कालकर्मादीनां कारणलम्                  | 388    | गुरुतल्पपापे प्रायश्चित्तम्                              | ४१३    |
| मोक्षमार्गनिरूपणम्                     | 388    | उपपातकानि                                                | . ४१४  |
| खर्गमार्गनिरूपणम्                      | 399    | जातिभ्रंशकराणि                                           | . ४१६  |
| संसरणमार्गनिरूपणम्                     | 393    | संकरीकरणानि                                              | . 896  |
| भूतचैतन्यवादिपक्षखण्डनम्               | 383    | अपात्रीकरणानि                                            | . ४१६  |
| क्षेत्रज्ञ रहिषम्                      | 388    | मलावहप्रकीर्णकानि •••                                    | , ४१६  |
| बुद्धादेरुत्पत्तिः                     | 334    | ब्रह्मत्रधप्रायश्चित्तम्                                 | . ४१७  |
| गुणखरूपम्                              | 394    | अनुप्रहकादिप्रायश्वित्तम्                                | ४१७    |
| खर्गमार्गनिरूपणम्                      | 386    | ब्रह्मवधे विशेषः                                         | . 895  |
| धर्मप्रवर्तकाः                         | ३९६    | प्रोत्साहकादीनामपि दण्डप्राय                             |        |
| वेदादी नामनादिलनिक्पणम्                | ३९६    | श्चित्तनिरूपणम्                                          |        |
| आत्मद्शेनावश्यकता                      | 330    | बालवृद्धादीनां साक्षात्कर्तृविषरे                        |        |
| प्राप्तिमार्गदेवयानमार्गौ              | ३९७    | अर्थे प्रायश्चित्तम्                                     | . ४२१  |
| पितृयानमार्नः                          | 366    | ब्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तस्य नैमिति                      |        |
| उपासनाप्रकारनिरूपणम्                   | ३९८    | कसमास्यवधिः ••                                           | ४२३    |
| धारणात्मकयोगाभ्यासप्रयो-               |        | प्रायश्वित्तान्तरम्<br>ब्रह्महत्याप्रायश्वित्तस्यातिदेशः |        |
| जनम्                                   |        | अात्रेयीहलाप्रायश्वित्तम्                                | ¥35    |
| यज्ञदानायसंभवे सत्त्वशुद्धावुपा        |        | आत्रेयीलक्षणम्                                           | 825    |
| यान्तरम्                               |        | सुरापानप्रायश्चित्तम् •••                                |        |
| प्रायश्चित्तप्रकरणम् कर्मविपाकनिरूपणम् | 800    | सुराविषये विचारः                                         |        |
| यनान्याकार्यन्यन्य ०००                 |        | 1 Sugar Galle                                            |        |

| विषयाः                                                     | पृष्ठं | विषयाः पृष्ठं                           |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| विषयाः<br>एकाद्शमद्यानि                                    | ×39    | ईषद्र्यभिचरितब्राह्मण्यादिवधे           |
| एकादशमधान •••                                              | 833    | विशेषः ४६८                              |
| प्रायश्वित्तान्तरम्<br>सुरासंसृष्टशुष्करसाज्ञभक्षणे प्राय- | ,,,    | अनुपपातकप्राणिवधे प्रायश्चित्तम् ४६८    |
|                                                            | 838    | मार्जारादिवधे प्रायश्चित्तम् ४६९        |
| श्चित्तम् ••• •••<br>ग्रुष्कप्रुराभाण्डस्थोदकपानविषये      |        | वृक्षगुल्मलतादिछेदने प्रायिश्वत्तम् ४७१ |
|                                                            | 838    | पुंश्वलीवानरादिवधप्रायश्वित्तप्रसं-     |
| प्रायश्चित्तम्                                             |        | गात्तद्दंशनिमित्तं प्रायिशतम् ४७२       |
|                                                            |        | शारीरचरमधातु विच्छेदकस्कन्दने           |
| द्विजातिभार्याविषये सुरापान-                               | ४३६    | प्रायश्चित्तम् ४७३                      |
|                                                            |        | ब्रह्मचारिणा योषिद्रमने कृते प्राय-     |
| 21.174.1.11                                                | ४३६    | श्चित्तम् ४७४                           |
| s.(d)                                                      | 830    | खप्ने रेतःपाते प्रायिश्वतम् ४७४         |
| Dann ten                                                   | 836    | गार्हस्थ्यपरिप्रहेण संन्यासात्प्रच्यु-  |
| 9                                                          | 838    | तौ प्रायश्चित्तम् ••• ४७५               |
| 2411.                                                      | 889    | ब्रह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसंगादन्यदप्य-  |
| 3441 - 1411                                                | 885    | नुपातकप्रायश्चित्तम् ४७७                |
| गुरुतल्पगमने प्रायिश्वतान्तरम्                             | ४४३    | ब्रह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसंगाद्धरोरपि   |
| ब्रह्महादिमहापातिकसंसर्गिप्राय-                            |        | प्रायिश्वतम् ४७८                        |
| श्चित्तम् ••• •••                                          | 888    | सकलहिंसाप्रायिक्तापवादः ४७८             |
| पतितसंसर्गप्रतिषेधेन प्रतिषिद्ध-                           |        | मिध्याभिशंसने प्रायिश्वतम् ४७८          |
| स्य यौवनसंबन्धस्य कचित्र-                                  |        | अभिशस्त्रप्रायश्चित्तम् ••• ४७९         |
| तिप्रसवः                                                   | 840    | भ्रातृभार्यागमने प्रायिक्तम् ४८०        |
| निषिद्धसंसर्गीत्प नप्रतिलोमवधे                             |        |                                         |
| प्रायिश्वत्तम्                                             | 840    | रजखलामार्यागमने प्रायिकतम् ४८०          |
| श्रूद्रादीनां विषये प्रायश्चित्तम्                         |        | रजखलायास्तु रजखलादिस्पर्शे              |
| गोवधप्रायश्चित्तम् ···                                     |        | प्रायिश्वत्तम् ४८१                      |
| तथा वयोविशेषादपि प्रायिकत-                                 |        | अयाज्ययाजने प्रायश्चित्तम् ४८२          |
| विशेषः                                                     | 848    | वेदविष्ठावने प्रायिश्वत्तम् ४८२         |
| पालनाकरणादिनोपेक्षायां कचि-                                |        | खाध्यायत्यागे प्रायश्चित्तम् • • ४८३    |
| त्रायश्चित्तविषये विशेषः                                   |        | अग्निलागे प्रायिक्तम् ४८४               |
| स्त्रीणां प्रायश्चित्तविषये विशेषः                         |        | अनाश्रमवासप्रायश्चित्तम् ••• ४८४        |
| पुरुषेषु च विशेषः                                          |        | समुद्रयानादौ प्रायश्चित्तम् ४८४         |
| उपपातकानां प्रायश्चित्तम् •••                              | ४५७    | वेश्यादावभ्यासे ४८५                     |
| स्रीश्रद्दविद्क्षत्रवधे प्रायितम्                          |        | असत्प्रतिप्रहे प्रायश्चित्तम् ४८६       |
| स्रीवधे प्रायश्चित्तम् •••                                 | 866    | पलाण्ड्वादिसक्षणे प्रायितम् ४८७         |

| ni (                                      | विषयाः पृष्ठं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषयाः पृष्ठं                             | 在1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 |
| जाति दुष्टसंधिन्यादिक्षीरपाने             | प्रायक्षित्तविषये देशकालादि-<br>विचारः ५०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रायश्चित्तम् ४८७                        | पतितस्य घटस्फोटनिधिः ५०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| खभावदुष्टमांसादिभक्षणे प्राय-             | पाततस्य घटस्फाटावायः २०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्चित्तम् ४८८                             | पतितस्य प्रायश्चित्तानन्तरं प्रहण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अञ्चित्स्वृष्टमक्षणे प्रायश्चित्तम् ४८९   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अशुचिद्रव्यसंस्पृष्टभक्षणे प्रायिश्व-     | पूर्वोक्तानां पतितपरिखागादिविधे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| त्तम् ४९०                                 | रतिदेशः ५०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भावदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९१         | स्रीणां विशेषपातित्यम् ५०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कालदुष्टमक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९२         | सकलवतविधौ विशेषः ५०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गुणदुष्टशुक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम् ४९३ | चरितव्रतसाधारणधर्माः ••• ५०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इस्तदानादिकियादुष्टाभोज्यभक्षणे           | रहस्यप्रायश्चित्तानि ५०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रायिश्वत्तम् ४९३                        | प्रायश्चित्तान्तरम् ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| एकादशाहादिश्राद्धभोजने प्राय-             | सुरापानप्रायश्चित्तम् ५०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्चित्तम् ४९४                             | सुवर्णस्तेयप्रायश्वित्तम् ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परिम्हाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम् ४९५      | गुरुतल्पगप्रायश्चित्तम् ५०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आशौचिपरिगृहीतान्त्रभोजने प्रा-            | गोवधादिषदपञ्चाशदुपपातकप्राय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| यश्चित्तम् ४९६                            | श्चित्तम् ५०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अपुत्रायन्नभोजने प्रायश्चित्तम् ४९६       | उपपातकसामान्यप्राप्तस्य प्राणाया-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जाति अंशकरपापे प्रायश्चित्तम् ४९७         | मशतस्यापवादः ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रकीर्णकप्रायश्चित्तानि ६                | अज्ञानकृतपातके प्रायश्चितम् ५११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुरुनिर्भर्त्तनप्रायश्चित्तम् ४९७         | सकलसाधारणपवित्रमन्त्राः ५१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| विप्रदण्डोद्यमे प्रायश्चित्तम् ४९८        | यमनियमाः ५१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पादप्रहारे प्रायश्चित्तम् ४९८             | सान्तपनाख्यव्रतम् ५१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मनुप्रोक्तप्रकीर्णकप्रायश्चित्तम् ४९८     | महासान्तपनाख्यव्रतम् ५१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| निस्रश्रीतादिकमंत्रोपे प्रायश्रित्तम् ४९९ | 1 1.8 XICHINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| इन्द्रधनुर्दर्शनादौ प्रायश्चित्तम् ४९९    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पतितादिसंभाषणे प्रायिश्वतम् ४९९           | ","                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ब्रह्मसूत्रं विना विण्मूत्रोत्सर्गादौ     | Ministra X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रायश्चित्तम् ४९९                        | June X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्तेनपतितादिपङ्किभोजने प्राय-             | क्रिट्छा।ए.इ.ट्यू.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                           | I Character A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्चित्तम् ४९९                             | MI. 48 X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नीसीविषये प्रायश्चित्तम् ५००              | A.13410 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कचिद्देशविशेषगमने प्रायश्चित्तम् ५००      | चान्द्रायणव्रतम् ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

या० अ० ४

### याज्ञवल्क्यस्मृतिः

| विषयाः                         | पृष्ठं | विषयाः                       | पृष्ठं |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|
|                                | 430    | महापातकादौ गवादिसंख्या       | 428    |
| कृच्छ्चान्द्रायणसाधारणेतिकर्त- |        | चान्द्रायणादौ धेनुसंख्या     | 428    |
|                                | 429    | अभ्यासे प्रायश्चित्तावृत्तिः | 424    |
| प्रायिश्वते वपननिर्णयः         |        | वताशक्तस्य ब्राह्मणभोजनम्    | 426    |
| अनादिष्टपापे प्रायश्चित्तम्    | 423    | क्रच्छ्चान्द्रायणादिफलम्     | 474    |
| वताशकौ गोदानादिकादयोऽनु-       | Terry. | एतच्छास्त्राध्ययने फलश्रुतिः |        |
| कल्पाः                         | 428    | इति प्रायश्चित्ताध्यायः।     |        |

# इति विषयानुक्रमणिका समाप्ता ।



# या ज्ञ व ल्क्य स्मृ तिः

# मिताक्षरासंवछिता।

[ आचाराध्यायः १ ] उपोद्धातप्रकरणम्

श्रीगणेशाय नमः ।

धर्माधर्मी तिर्द्धिपाकास्त्रयोऽपि हेर्नैशाः पत्र प्राणिनामायतन्ते । यस्मिन्नेतैनों परामृष्ट ईश्रो यस्तं वन्दे विष्णुमोंकारवाच्यम् ॥ १ ॥ याज्ञवल्क्यमुनिभाषितं मुहुर्विश्वरूपविकटोक्तिविस्तृतम् । धर्मशास्त्रमृजुमिर्मिताक्षरैर्वालवोधविधये विविच्यते ॥ २ ॥ याज्ञवल्क्यशिष्यः कश्चितप्रश्लोत्तररूपं याज्ञवल्क्यमुनिप्रणीतं धर्मशास्त्रं संक्षिप्य कथ्यामास—यंशा मैनुप्रणीतं मृगुः । तस्य चायमायश्लोकः—

### योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य ग्रुनयोऽज्ञुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो बृहि धर्मानशेषतः ॥ १ ॥

योगिनां सनकारीनामीर्श्वरः श्रेष्ठैत्तं याञ्चवल्कयं संपूज्य मनोवाकाय-कमेंमिः पूजयिता मुनयः सामैश्रवःत्रमृतयः श्रवणधारणयोग्या अञ्चवन् उक्त-वन्तः धर्माचोऽसम्यं बूँहीति । कथम् १ अशेषतः कात्वर्येन । केषाम् १ वर्णाश्रमेतराणाम् , वर्णा ब्राह्मणादयः, आश्रमा ब्रह्मचारिप्रमृतयः, ईतरेऽनु-लोमप्रतिलोमजाता मूर्णाविक्तादयः । 'इतर'शब्दस्य 'द्वन्द्वे च' (पा. १।१।३१) इति सर्वेनामसंज्ञाप्रतिषेधः । अत्र च 'धर्म'शब्दः षड्विधस्मार्तधर्मविषयः । तद्यथा—

टिप्प०—1 जालायुर्मोगा विपाताः । 2 अविद्याऽस्पिताराग्रहेपाभिनिवेशाख्याः छेशाः । तत्र सम्यगध्यारमविद्धिर्दश्चितार्थे विपरीतं शानमविद्या । अहमस्मि मिहिशिष्टः कोऽपि नास्तीत्समिमानातिश्चयोऽस्मिता । विश्वयेष्वासक्ती रागः । दुःखेष्वप्रीतिहेषः । अन्नमृतादिष मरणादेस्नासोऽभिनिवेश इति । 3 'छेश्वर्त्सविपाकाश्चेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' इति वचनात् । 4 एवं चाणिमादिगुणपर एवायमीश्वरशब्दः, ततश्च योगी चासा-विश्वरश्चेति मुस्यार्थोमयशब्दः कर्मधारयः, नतु चोगिनामीश्वर इति षष्ठीतरपुरुषः; पष्टवर्षव्याप्रसंगात् । कर्मधारयपक्षे तु योगिनिमित्तमणिमावैश्वर्थं मन्धकारस्य गम्यते—इत्यपरार्कः । 5 'चलार आश्रमा ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थपरिव्राजकाः' इति वसिष्टः ।

पाठा०- भनुनोक्तं ख. २ प्रमुखं ख. ३ सोमश्रवादयः क. ४ बूहि कथवेति क. ५ सार्वकर्मविषयः क.

वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्रेति ।
तत्र वर्णधर्मो ब्राह्मणो निलं मद्यं वर्जयेदिलादिः । आश्रमधर्मोऽप्तीन्धनमेक्षचर्यादिः ।
वर्णाश्रमधर्मः पालाशो दण्डो ब्राह्मणसेलेवनादिः । गुणधर्मः शास्त्रीयाभिषेदादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापिरपालनादिः । निमित्तधर्मो विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्चित्तम् । साधारणधर्मोऽहिंसादिः । 'न हिंस्यात्सेवां मृतानि'इलाचण्डालं
साधारणो धर्मः । 'शौचाचौरांश्व शिक्षयेत्'इलाचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वाद्धर्मशास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनादिकथनं नातीवोपयुज्यते । तत्र चायं क्रमः—प्रागुपनयनात्कामचारकायवादकामभक्षाः । कर्ध्वमुपनयनात्प्राग्वेदाध्ययनोपक्तमाद्धमंशास्त्राध्ययनं,
तत्तो धर्मशास्त्रविहितयमनियमोपेतस्य वेदाध्ययनं, ततस्तदर्थंजिज्ञासा, ततस्तदर्थागुष्टानमिति । तत्र यद्यपि धर्मार्थकाममोक्षाः शास्त्रणानेन प्रतिपाद्यन्ते, तथापि धर्मस्य
प्राधान्याद्धमंत्रहणम् । प्राधान्यं च धर्ममूलत्वादितरेषाम् । नच वक्तव्यं धर्ममूलोऽर्थोऽर्थमूलो धर्म इल्यविशेष इति । यतोऽर्थमन्तरेणापि जॅपतपस्तीर्थयात्रादिना
धर्मनिष्पत्तः, अर्थकेशोऽपि न धर्ममन्तरेणेति । एवं काममोक्षावपीति ॥ १ ॥

एवं पृष्टः किमुवाचेलाइ—

### मिथिलास्यः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽत्रवीन्ग्रनीन् । यस्मिन्देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्धर्मात्रिवोधतः ॥ २ ॥

मिथिलानाम नगरी तत्र स्थितः स याज्ञवल्क्यो योगीश्वरः क्षणं ध्यात्वा किंचित्कालं मनः समाधाय एते श्रवणाधिकारिणो विनयेन पृच्छन्तीति युक्तमेतेभ्यो वक्तमित्युक्तवानमुनीन् । किम् ? 'यस्मिन्देशे मृगः कृष्ण-स्तिसिन्धर्मान्निबोधत' – इति । कृष्णसारो मृगो यस्मिन्देशे खच्छन्दं विहरति तिस्मिन्देशे वक्ष्यमाणलक्षणा धर्मा अनुष्ठेया नान्यत्रेस्यभित्रायः ॥ २ ॥

'शौचाचारांश्व बिक्षयेत्'इलाचार्यस्य धर्मशास्त्राध्यापनविधिः। शिष्येण तद्ध्य-यनं कर्तव्यमिति क्रतोऽवगम्यत इस्रत आह—

### पुराणन्यायमीमांसाधर्मश्चास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश्च ॥ ३ ॥

पुराणं ब्राह्मादि, न्यायस्तर्कविद्या, मीमांसा वेदवाक्यविचारः, धर्म-श्रास्त्रं मानवादि, अङ्गानि व्याकरणादीनि षद, एतैरुपेताश्वतारो वेदाः, विद्याः पुरुषार्थसाधनानि, तासां स्थानानि च चतुर्दश, धर्मस्य च चतुर्दश

टिप्प०—1 अयमेव पाठो युक्तः । 2 अपरार्कस्त-'कृष्णशब्दो हरिणवचनः, कृष्णाजिनं कृष्णविषाणः, यावरकृष्णमृगो विचरतीति प्रयोगात्' इत्युपक्रम्य 'कृष्णशब्दा-दर्थान्तराववोधो मा भूदित्यत् उक्तं-मृग इति-इत्याह ।

पाठा०—१ वर्जयेदिति क. २ सर्वभूतानि इति ख. ३ श्रुत्यु-क्तशौचाचारान् ख. ४ जपतीर्थयात्रा कः ख. ५ पुरुषार्थज्ञानानि कः पुरुषार्थसाधनज्ञानानि ख. स्थानानि हेतवः । एतानि च त्रैवणिकैरच्येतव्यानि । तदन्तर्भृतत्वाद्धमैशास्त्रमण्य-च्येतव्यम् । तत्रैतीनि ब्राह्मणेन विद्याप्राप्तये धर्मानुष्ठानाय चाधिगन्तव्यानि । क्षत्रियवैदयाभ्यां धर्मानुष्ठानाय । तथा च शक्किन विद्यास्थानान्युपक्रम्योक्तम्— 'एतानि ब्राह्मणोऽधिकुरुते स च द्यति दर्शयतीतरेषोम्' इति । मनुरपि द्विजातीनां धर्मशास्त्राध्ययनेऽधिकारः, ब्राह्मणस्य प्रवचने नान्यस्येति दर्शयति (२।१६) 'निषेकादिदमशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः । तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्त्रेयो नान्यस्य कैहिंचित् ॥ विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतव्यं प्रयक्षतः । बिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यङ् नान्येन केनचित् ॥' इति ॥ ३ ॥

अस्तु धर्मशास्त्रमध्येतव्यं, याज्ञवत्क्यप्रणीतस्यास्य शास्त्रस्य किमायातमिस्यतः आह-

मन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्क्योशनोऽँङ्गिराः । यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ ४ ॥ पराश्चरव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजेकाः ॥ ५ ॥

'उँशनः'शब्दपर्यन्तो द्वन्द्वैकवद्भावः। याज्ञवत्क्यप्रणीतिमदं धर्मशास्त्रमध्येत-व्यमित्यभिप्रायः। नेयं परिसंख्या, किंतु प्रदर्शनार्थमेतत् । अतो बौधायनादेरपि धर्मशास्त्रत्वमविरुद्धम् । एतेषां प्रत्येकं प्रामाण्येऽपि साकाङ्क्षाणामाकाङ्क्षापरिपूरण-मन्यतः कियते । विरोधे विकल्पः ॥ ४ ॥ ५ ॥

इदानीं धर्मस्य कारकहेत्नाह—

देशे काल उपायेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम् । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम् ॥ ६॥

देशो 'यस्मिन्देशे मृगः कृष्णः' (११२) इत्युक्तलक्षणः, कालः संकान्सादिः, उपायः शास्त्रोक्तिकर्तव्यताकलापः, द्रव्यं प्रतिप्रहादिलच्धं गवादि, अद्धाः आस्तिक्यबुद्धिः, तद्निवतं यथा भवति तथा । पात्रं 'न विद्यया केवलया' (आचार. ९१२००) इस्रेवमादिवक्ष्यमाणलक्षणम् । प्रदीयते यथा न प्रसावतंते

टिप्पo—1 प्रयोजकाः=प्रणेतारः । 2 'अङ्गिरःशब्द्पर्यन्तः समाहारद्वन्द्दो नपुं-सकिलङ्ग एकवचनान्तः' इत्युपक्रम्य भविष्यपुराणमुदाहरति चापरार्कः—'मन्वादिरमृतयो यास्तु षट्त्रिंशत्परिकीर्तिताः' इति । गौतमोऽपि 'मनुविष्णुदशाङ्गिरोऽत्रि—' इत्यादिनाङ्गिर्मान्तर्भावमाह । 3 'षट्ट्र्त्रिशत् समृतयः समृताः' इति वचनन्युदासार्थं चेयमुक्तिः । 4 परिसंख्या नाम एकस्यानेकत्र प्राप्तस्यान्यतो निवृत्त्यर्थमेकत्र पुनर्वचनम् । प्तदिस्तन् रोऽपे ८१ स्रोकस्य मिताक्षरायां द्रष्टन्यः ।

पाठा०-१ तदन्तर्गतत्वात् क. २ तत्र ब्राह्मणेनैतानि क. ३ कस्यचित् क. ४ °ऽङ्गिरः. ५ प्रवर्तका क.

तथा परस्रात्तापत्त्यवसानं राज्यते । एतद्धर्मस्रोत्पादकम् । किमेतावदेव नेत्याह्— स्तकलमिति । अन्यदिष शास्त्रोक्तं जातिगुणहोमयागादि तत्सकलं धर्मस्य कारणं जातिगुणद्रव्यक्तियाभीवार्थात्मकं चतुर्विधं धर्मस्य कारणमित्युक्तं भवति । तच समस्तं व्यस्तं वा यथाग्रास्त्रं द्रष्टव्यम् । श्रुँद्धा सर्वत्रानुवर्तत एव ॥ ६ ॥

इदानीं धर्मस्य ज्ञापकहेतूनाह—

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥ ७ ॥

श्रुंतिवेंदः, र्मृतिधर्मशास्त्रम्, तथा च मनुः (२।१०) 'श्रुतिस्तु वेदो विद्वेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः' इति । सदाचारः सतां शिष्टानामाचारोऽनुष्ठीनम्, सस्य चात्मनः प्रियं, वैकल्पिके विषये यथा-'गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे' (आचार. २।१४) ईसादावातमेच्छैव नियामिका । सम्यक्संकल्पाज्ञातः कामः शास्त्रविरुद्धो यथा—'मया भोजनव्यतिरेकेणोदकं न पातव्यम्' इति । एते धर्मस्य मूलं प्रमाणम् । एतेषां विरोधे पूर्वपूर्वस्य बलीयस्त्वम् ॥ ७॥

देशादिकारकहेतूनामपवादमाह—

इज्याचारदमाहिंसादानखाध्यायकर्मणाम् । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥ ८॥

इज्यादीनां कर्मणार्मयमेव परमो धर्मः यद्योगेन बाह्यवि तद्यति निरोधनात्मनो दर्शनं याथातथ्यज्ञानम् । योगेनात्मज्ञाने देशादिनियमो नास्ती-स्वर्थः । तदुक्तं 'यंत्रैकाप्रता तत्राविशेषात्' (ज्ञ. सू. ४।९।६।१०) इति ॥ ८॥

कारकहेतुषु ज्ञापकहेतुषु वा संदेहे तु निर्णयहेतुमाह—

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पर्धत्रैविद्यमेव वा ।

सा ब्रुते यं स धर्मः खादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥९॥ चत्वारो बाह्मणाः वेर्दंधर्मशास्त्रज्ञाः पर्वत् । तिस्रो विद्या अधीयन्त इति त्रैविद्याः, तेषां समृहस्रैविद्यम्। धर्मशास्त्रज्ञत्वमत्राप्यत्रवर्तते, तद्वा पर्वत् ।

टिप्प॰—1 भावार्थः=श्रद्धा । 2 यथासंभविमदं हेयम्; 'श्रद्धया देयमश्रद्धय-देयम्', 'सर्वावस्थां गतोऽपि वा' इत्यादिविरोधाप्तिप्रसङ्गात् । 3 श्रुतिस्मृतिसदाचाराः । 4 स्मृतिर्धर्मतो वेदमूलं शास्त्रम्–इत्यपरार्कः । 5 मूले 'अयं तु' इत्यन्नत्यः 'तुः' अवधारणार्थः । 6 तथा च पातञ्जलयोगस्त्रम् (१।२) 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' इति । 7 यत्रैवास्य दिशि देशे काले वा मनसः सौक्येंणैकाप्रता तत्रैवोपासीत' इत्याचार्यः । यत्र पुरुषे एकाप्रता तत्र देशादिविशेषमनपेक्ष्य सिद्धिरित्यन्ये । 8 ऋग्यजुःसामवेदारूपा विद्याः ।

पाठा०—१ विरोधे तु ख. २ नुष्ठानं नाशिष्टानाम् ख. ३ इस्रत्रात्मे-च्छैन, इत्यादिष्वात्मेच्छैन ख. ४ शास्त्राविरुद्धः कामो यथा ख. ५ पातञ्जले. ६ नेदशास्त्रधर्मज्ञाः ख.

सा पूर्वेका पर्वत् यं बूते स धर्मः । अध्यात्मक्षानेषु निपुणतमो धर्म-शीख्रज्ञश्च एकोऽपि वा यं बूते सोऽपि धर्मः ॥ ९ ॥

इत्युपोद्घातप्रकरणम्।

## अथ ब्रह्मचारिप्रकरणम् १

एतैर्नविभः श्लोकैः सकलशास्त्रोपोद्धातसुक्त्वा इदानीं वर्णादीनां धर्मान्वकुं प्रथमं तावद्वर्णानाह—

ब्रह्मश्चित्रयविद्श्द्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः।

निषेकाद्याः इमशानान्तास्तेषां वै मन्नतः क्रियाः ॥१०॥ ब्राह्मणक्षत्रियवैदयशूद्भाश्वत्वारो वर्णा वस्यमाणलक्षणास्तेषामाद्यास्त्रयो ब्राह्मणक्षत्रियवैदयशृद्धाश्वत्वारो वर्णा वस्यमाणलक्षणास्तेषामाद्यास्त्रयो ब्राह्मणक्षत्रयवैदया द्विजाः, –द्विजायन्त इति द्विजाः, तेषां द्विजानां वे एव नै श्रेद्रस्य, एतेन श्रद्धस्यामन्त्रकाः कियाः इत्युक्तं भवतिः 'श्रद्धोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः' इति यमोक्तेः । निषेकाद्याः निषेको गर्भाधानमाद्यो यासां तास्त्रयोक्ताः। इमशानं पितृवनं तस्संबन्धि कर्म अन्तो यासां ताः क्रिया मन्त्रभवन्ति ॥ १०॥

इदानीं ताः किया अनुकामति—

गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा।
पष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तो मास्येते जातकर्म च।। ११॥
अहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः।
पष्ठेऽन्नप्राञ्चनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्।। १२॥

गर्भाधानमिलानुगतार्थं कर्मनामधेयम् । एवं वक्ष्यमाणान्यपि । तह्रभीधानस्मृतौ ऋतुकाळे वक्ष्यमाणलक्षणे । पुंसवनाख्यं कर्म गर्भचलनात्पूर्वम् ।
षष्ठेऽष्टमे वा मासि सीमन्तोन्नयनम् । एते च द्वे पुंसवन-सीमन्तोन्नयने
क्षेत्रसंस्कारकर्मत्वात्सकृदेव कार्ये, ने प्रतिगर्भम् । यथाह देवलः—'सकृष संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता । यं यं गर्भ प्रस्येत स सर्वः संस्कृतो भवेत्' इति । यहा,-एते आ इते आगते गर्भकोशाज्ञाते कुमारे जातकर्म । एका-द्शेऽहनि नाम । तच पितामहमातामहादिसंबदं कुलदेवतासंबदं वा । यथाह राङ्कः (२११४)—'कुलदेवतासंबदं पिता नाम कुर्यात्' इति । चतुर्थे मासि

टिप्प०—1 पारस्करस्तु—'अथ सीमन्तोन्नयनं पुंसवनवत् प्रथमगर्भ' इत्युभयोः क्षेत्रसंस्कारतां निरूपयति । तत्तु हारीताद्यसंमतम् ; सीमन्तोन्नयनस्य स्त्रीसंस्कारत्वात् ।

पाठा०- १ वेदधर्मशास्त्रश्च क. २ सोऽपि धर्म एव ख. ३ न शूद्राणां क. ४ अन्ते यासां ख. ५ कुमारे जाते ख. ६ नामकरणम् ख.

निष्कमणलक्षणं सूर्यावेक्षणं कर्म । षष्ठे मास्यन्नप्राशनं कर्म । चूडाकरणं द्व यूथाकुलं कार्यमिति प्रलेकं संबद्धते ॥ ११-१२ ॥

एतेषां नित्यत्वेऽप्यानुषङ्गिकं फलमाह—

एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम् ।

प्वमुक्तेन प्रकारेण गर्भाधानादिभिः संस्कारकर्मभिः कृतैरेनः पापं दामं याति । किंभूतम् श्वीजगर्भसमुद्भवं शुक्रशोणितसंबद्धं गात्रव्याधिसंका-नितनिमित्तं वा, नतु पतितोत्पन्नत्वादि ॥—

स्रीणां विशेषमाह—

तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समञ्जकः ॥ १३ ॥
एता जातकर्मादिकाः क्रियाः स्त्रीणां तूष्णीं विनैव मञ्जैर्यथाकालं
कार्याः । विवाहः पुनः समज्जकः कार्यः ॥ १३ ॥

उपनयनकालमाह—

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे ब्राह्मणस्थोपनायनम् । राज्ञामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम् ॥ १४ ॥

गर्भाधानमादि इत्वा जननं वाष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्योपनायनं उपनयन-मेनोपनायनम् । सार्थे अण् । वृत्तानुसारात्, छन्दोभङ्गात् । आर्षे वा दीर्घत्वम् । अत्रेच्छया विकल्पः । राज्ञामेकादरो । विद्यां नैक्यानां सके एकादरो । द्वादरो इत्यर्थः । 'गर्भ'श्रहणं स्वैत्रानुवर्तते । समासे गुणभूतस्यापि 'गर्भ'शब्दस्य बुद्धा विभज्योभयत्राप्यनुवर्तनं कार्यम् । 'गर्भादेकादरो राज्ञो गर्भादि द्वादरो विद्यः' (शंख. २।७) इति स्मृत्यन्तर्दर्शनात् । यथा अथ श्रव्दानुशासनं, केषां शब्दानाम् ? लौकिकानां वैदिकानामिति । अत्रापि कार्यमिलानुवर्तते । कुल्ल-स्थित्या केचिदुपनयनमिच्छन्ति ॥ १४॥

गुरुधर्मानाह—

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्र शिक्षयेत् ॥ १५ ॥

खरह्योक्तविधिनोपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहतिपूर्वकं वेदमध्या-परोत्। महाव्याहृतयश्च भूरादिसंखान्ताः सप्त। पैश्व वा गौतमाभिप्रायेण । किंच

टिप्प॰—1 'राज'शब्दोऽयं क्षत्रियजातिमात्रवाचको न स्वभिषेकादिगुणयुक्तपर इति क्षेयम्; 'गर्भादेकादशे राज्ञः' (मनुः २।३६) इत्यत्र 'राजशब्दोऽयं क्षत्रियजाति-वचनः, नाभिषेकादिगुणमपेक्षते' इति मेधातिथिव्याख्यानात्। २ भूः, मुवः, मुवः, महः, जनः, तपः, सत्यम् इति सप्तमहान्वाहृतयः। ३ 'ॐपूर्वा व्याहृतयः पञ्च स-त्यान्ताः' इति गौतमः (१।५२), 'भूः, मुवः, स्वः, पुरुषः, सत्यम्—इति हरदक्तः।

पाठा०—१ अवधि कृत्वा जन्मनो ख. २ प्रकरणानुसारम् क. ३ वच-नात् ख. ४ शब्दानामिति क. ५ शिष्यं गुरुः ख.

शोचाचारांश्च वक्ष्यमाणलक्षणान् शिक्षयेत् । 'उपनीय शौचाचारांश्च शिक्ष-येत्' इत्यनेन प्रागुपनयनात्कामचारो दर्शितो वर्णधर्मान्वर्जयित्वा । स्त्रीणार्मप्येतत्स-मानं विवाहादर्वाक्; उपनयनस्थानीयलाद्विवाहस्य ॥ १५ ॥

शीचाचारानाह—

दिनासंध्यासु कर्णस्थनससूत्र उद्खुखः । कुर्यान्मृत्रपुरीषे च रात्रौ चेद्दक्षिणासुखः ॥ १६ ॥

कर्णस्थं ब्रह्मसूत्रं यस स तथोकः। कर्णश्च दक्षिणः, 'पवित्रं दक्षिणे कर्णे कृत्वा विष्मूत्रमुत्स्यजेत्' इति लिङ्गात्। असावहिनि संध्ययोश्च उद्दुखो मूत्र-पुरीषे कुर्यात्। चकाराद्भसादिरहिते देशे। रात्री उ दक्षिणामुखः १६

गृहीतिशिश्वश्रोत्थाय मृद्भिरम्युद्धृतैर्जलैः । गन्धलेपक्षयकरं शौचं कुर्यादतन्द्रितः ॥ १७॥

किंच, अनन्तरं शिश्नं गृहीत्वोत्थायोद्धृताभिरद्भिर्वक्ष्यमाणलक्षणाभि-मृद्भिश्च गैन्घलेपयोः श्रयकरं शौचं कुर्यात् । अतिनद्भतोऽनलसः । उद्धृताभिरद्भिरिति जलान्तःशौचनिषेधः । अत्र 'गन्धलेपश्चयकरम्' इति सर्वाश्रमणां साधारणमिदं शौचम् । मृत्संख्यानियमस्त्वदृष्टार्थः ॥ १७ ॥

अन्तर्जानु श्रुची देश उपविष्ट उद्बुखः।

प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यप्रपस्पृशेत् ॥ १८ ॥ शुची अश्चिद्रव्यासंस्पृष्टे । देश इत्युपानच्छयनासनादिनिषेधः । उपविष्टो न स्थितः शयानः प्रह्वो गच्छन्वा । उद्बुखः प्राद्युखो वेति दिगन्तरनिष्टतिः । 'शुची देशे' इत्येतस्मात्पादप्रक्षालनप्राप्तिः । ब्राह्मेण तीर्थेन वश्यमाणलक्षणेन द्विजो न श्रद्रादिः । नित्यं सर्वकालमाश्रमान्तरगतोऽपि । उपस्पृशेदाचामेत् । क्यम् १ कन्तर्जोतु जानुनोर्मध्ये हस्तौ कृत्वा दक्षिणेन इस्तेनेति ॥ १८ ॥

प्राजापत्यादितीर्थान्याह—

किनिष्ठादेशिन्यङ्गुष्ठमूलान्यग्रं करस्य च । प्रजापतिपितृत्रसदेवतीर्थान्यनुक्रमात् ॥ १९॥

कनिष्ठायास्तर्जन्या अङ्गष्टस्य च मूलानि करस्याप्रं च प्रजापतिपितृ वद्यादेव-तीर्थानि यथाकमं वेदितव्यानि ॥ १९ ॥

टिप्प॰—1 एतत्—कामचार—कामवाद—कामभक्षादिकम् । 2 दिवासन्ध्यासु इति समस्तं पदम्, दिवा च सन्ध्ये चेति द्वन्द्वमिभेन्नेत्योकं—अहिन संध्ययोश्चेति । 3 गन्धस्य छेपः इति षष्ठीतत्पुरुवश्चमिनिरासाय-'गन्धलेपयोः क्षयकारं' इति द्वन्द्वप्रतिपादकं विव-रणम् । 4 'बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा' इति गौतमः; 'बाहू जान्वन्तरा कृत्वा' इति स्यासः । दिजेनापि एकेन पाणिना यदाविजतं तेनोदकेन नाचामेत् इत्याशयः ।

आचमनप्रकार:--

त्रिः प्राक्यापो द्विरुन्युज्य खान्यद्भिः सम्रुपस्पृशेत । अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनबुद्धदैः ॥ २०॥

वारत्रयमपः पीत्वा मुखमङ्गुष्टम् द्विरुन्मुज्य खानि छिदाणि कर्ध्व-कायगतानि घाणादीनि अद्भिरुपस्पृशेत् । अद्भिर्दव्यान्तरासंस्वधाभिः । पुन-रेद्भिरिखवृश्वहणं प्रतिच्छिद्रमुदकस्पर्शनार्थम् । स्मृखन्तरात्-'अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घाणं नैव मुखं स्पृशेत् । अङ्गुष्टानामिकाभ्यां च चश्चःश्रोत्रं पुनः पुनः ॥ कनिष्ठा-ङ्गुष्टयोनाभि हृदयं तु तलेन वे । सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्धाद्व चाप्रेण संस्पृशेत् ॥' इति । पुनस्ता एव विश्वनिष्ट-प्रकृतिस्थाभिः गन्धकपरसस्पर्शान्तरमप्राप्ताभिः । फेनबुद्धद्ररहिताभिः। तु शब्दाद्वर्षधारागतानां ग्रद्धाद्यावार्जतानां च निषेधः॥२०॥

हत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथासंख्यं द्विजातयः । ग्रुध्येरन्स्री च ग्रुद्रश्च सकृत्स्पृष्टाभिरन्ततः ॥ २१ ॥

हत्कण्ठतालुगाभिरद्भिर्यथाक्रमेण द्विजातयः शुध्यन्ति । स्त्री च राद्रश्च अन्ततः अन्तैर्गतेन तालुना स्पृष्टाभिरपि । 'सकृत्' इति वैश्या-द्विशेषः । चशब्दादतुपनीतोऽपि ॥ २१ ॥

स्नानमब्दैवतैर्मन्त्रेर्मार्जनं प्राणसंयमः।

सर्यस चाप्युपस्थानं गायत्रयाः प्रत्यहं जपः ॥ २२ ॥

प्रातः सानं यथाशास्त्र मञ्देवतैर्म न्हैः 'आपोहिष्ठा' इस्येवमादिभिर्माजनम्। प्राणसंयमः प्राणायामो वक्ष्यमाणलक्षणः। ततः सूर्यस्योपस्थानं सौरमन्त्रेण गायज्याः। 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' इसार्थायाः प्रतिदिवसं जपः कार्यः। 'कार्य'- शब्दो यथालिक्षं प्रसेकमभिसंबध्यते॥ २१॥

प्राणायामविचारः--

गायत्रीं शिरसा सार्धं जपेद्याहृतिपूर्विकाम् । प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३ ॥

गायत्रीं पूर्वोक्ताम्, 'आपोज्योतिः'इत्यादिना शिरसा संयुक्तां उक्तव्याहृति-पूर्विकां प्रतिव्याहृति प्रणवेन संयुक्तां ॐभूः ॐभुवः ॐस्वरिति त्रीन्वा-रान्मुखनासिकासंचारिवायुं निरुम्धन् मनसा जपेदित्ययं सर्वत्र प्राणायामः॥२३॥ सावित्रीजपप्रकारः—

> प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य दृचेनाब्दैवतेन तु । जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात् ॥ २४ ॥

टिप्प्॰—1 वयं तत् शुद्धं महा, धीमहि ध्यायेम, सवितुः 'बू प्रेरणे' सकळ-प्रेरकस्य, देवस्य क्रीडमानस्य, वरेण्यं श्रेष्ठतमं, भर्गस्तेजः, धियः बुद्धस्तस्त्रज्ञानस्य वा, यातीति यः प्रापकः, नोऽसान्, प्रचोदयात् प्रेरयेत्-इति तदाशयः।

पाठा०—१ संस्पृष्टाभिः कः, ग. २ पुनरब्ग्रहणं क. ३ अन्तेन ख. ४ मिलादेः ख. ५ जपः कार्यः ख.

# संध्यां प्राक्प्रातरेवं हि तिष्ठेदा सूर्यदर्शनात् ।

प्राणायामं पूर्वोक्तं कृत्वा तृचिनाब्दैवतेन पूर्वोक्तेनात्मानमद्भिः संप्रोक्ष्य सावित्रीं जपन् प्रत्यक्संध्याभासीत । अर्थात् 'प्रत्यञ्चुख' इति लभ्यते । आ तारकोद्यात् तारकोद्यावि । प्राक्संध्यां प्रातःसमये एवं पूर्वोक्ति विधिमाचरन् प्राञ्चुखः सूर्योदयाविध तिष्ठेत् । अहोरात्रयोः संधौ या किया विधीयते सा संध्या । तत्र अहः संपूर्णादित्यमण्डलदर्शनयोग्यः कालः, तिद्विपरीता रात्रिः । यस्मिन्काले खण्डमण्डलस्योपलिबधः स संधिः ॥ २४॥

अग्निकार्यं ततः कुर्यात्संध्ययोरुभयोरिप ॥ २५ ॥
ततः संध्योपासनानन्तरं द्वयोः संध्ययोरिम्नकार्यं अमौ कार्यं समित्प्रक्षेपादि यत्तत्कुर्यात् स्वयुद्योक्तेन विधिना ॥ २५ ॥

## ततोऽभिवादयेद्वृद्धानसावहमिति ब्रुवन् ।

तदनन्तरं वृद्धान् गुरुप्रभृतीनिभवादयेत्। कथम् ? असौ देवदत्तरार्माः ऽहमिति खं नाम कीर्तयन्॥—

गुरुं चैवाप्युपासीत खाध्यायार्थं समाहितः ॥ २६ ॥ आहृतश्राप्यधीयीत लेब्धं चासै निवेदयेत् । हितं तसाचरेत्रित्यं मनोवाकायकर्मभिः ॥ २७ ॥

तथा गुरुं वक्ष्यमाणलक्षणमुपासीत तत्परिचर्यापरस्तदधीनस्तिष्ठेत् । स्वाध्यायार्थमध्ययनसिद्धये समाहितोऽविक्षिप्तिचित्तो भवेत् । आहृतश्चाच्यचीयीत गुर्बाहृत एवाधीयीत, न खयं गुरुं प्रेरयेत् । यच लब्धं तत्सर्वं गुरवे निवेदयेत् । तथा तस्य गुरोर्हितमाचरेत् । नित्यं सदा । मनो-वाकायकर्मभिः न प्रतिकूलं कुर्यात् । अपिशब्दाहुरुद्शेने गौतमोक्तं कैण्ठ-प्रावृतादि वर्जयेत् ॥ २६-२७॥

अध्याप्यानाह—

### कृतज्ञाद्रोहिमेधाविशुचिकँल्यानस्रयकाः । अँध्याप्या धर्मतः साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदाः ॥ २८ ॥

कृतमुपकारं न विस्मरतीति कृतकः । अद्गोही दयावान् । मेधावी प्रन्थ-प्रहणधारणशकः । शुचिर्वाद्याभ्यन्तरशौचवान् । कस्यः आधिव्याधिरहितः । अनस्यको दोषानाविष्करणेन गुणाविष्करणश्लीलः । साधुः वृत्तवान् । शकः

टिप्प०—1 तुश्चार्थे न्युत्कमे चः संप्रोक्ष्य चेति भावः। 2 तत्समयश्च 'अभिकार्य' च मिश्चायाः प्रागृर्ध्वं वा तदिष्यते' इति । 3 प्रावृतावसक्तिकापादप्रसारणानि ।

पाठा०-१ मुपासीत ग. २ छन्धं तसे ख. ३ कल्याणसूचकाः क. ४ अध्याप्याः साधुशकाप्तस्यार्थेदा धर्मतस्त्विमे च.

शुश्रूषायाम् । आप्तो बन्धुः । श्लानदो विद्याप्रदः । वित्तदोऽपैणपूर्वकमर्थप्र-दाता । एते गुणाः समस्ता व्यस्ताश्च यथासंभवं द्रष्टव्याः । एते च धर्मतः शास्त्रानुसारेण अध्याप्याः ॥ २८ ॥

दण्डादिधारणमाइ— दण्डाजिनोपवीतानि मेखलां चैव धारयेत्।

तथा स्मृत्यन्तरप्रसिद्धं पालाशादिद्ण्डं, अजिनं च कैर्ाणिद, उपवीतं कार्पासादिनिर्मितं, मेखलां च मुझादि, ब्राह्मणादिर्बह्मचारी धारयेत्॥—
भैक्षचर्याप्रकारः—

ब्राह्मणेषु चरेद्भैक्षैमनिन्द्येष्वात्मवृत्तये ॥ २९ ॥ आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता । ब्राह्मणक्षत्रियविशां भैक्षैचर्या यथाक्रमम् ॥ ३० ॥

पूर्वोक्तरण्डादियुक्तो ब्रह्मचारी ब्राह्मणेष्विनिन्द्येषु अभिशस्तादिव्यतिरिक्तेषु सक्ष्मं चरेत्। आत्मवृत्तये आत्मनो जीवनाय न परार्थं आचार्यतद्भायांपुत्रव्यतिरेकेण । निवेच गुरवे तदनुज्ञातो भुज्ञीत । 'तदमावे तत्पुत्रादा'इति नियमात् । अत्र च 'ब्राह्मण'म्रहणं संभवे सैति नियमार्थम् । यत्तु 'सार्ववर्णिकं मैक्षचरणम्' इति, तत्रैवर्णिकंविषयम् । यच्च 'चातुर्वर्ण्यं चरेद्धेक्षम्' इति, तदापद्विषयम् । कथं मैक्षचर्णा कार्या ? आदिमध्यावसानेषु भवच्छः ब्दोपलक्षिता 'भेवति भिक्षां देहि', 'भिक्षां भवति देहि', 'भिक्षां देहि भ वति 'भिक्षां भवति देहि' इत्येवं वर्णक्रमेण मैक्षचर्या कार्या ॥ २९-३०॥

भोजनप्रकारः—

कृताग्निकार्यो भुजीत वाग्यतो गुर्वनुज्ञ्या । आपोज्ञानक्रियापूर्वं सत्कृत्यानमकुत्सयन् ॥ ३१ ॥

पूर्वोक्तेन विधिना भिक्षामाह्रल गुरवे निवेश तद्वस्या कृताग्निकार्यो वाग्यतो मौनी असं सत्कृत्य संपूज्य अकुत्सयस्निन्दन् आपोशानिकयां 'अमृतोपस्तरणमिं इत्यादिकां पूर्व कृत्वा भुक्षीत । अत्र पुनः अमिकार्यप्रहणं संध्याकाळे कैथंचिदकृतामिकार्यस्य कालान्तरविधानार्थं न पुनस्तृतीयप्राप्त्यर्थम् ३१

ब्रह्मचर्ये स्थितो नैकमन्नमद्यादनापदि । ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छ्राद्धे व्रतमपीडयन् ॥ ३२ ॥ ब्रह्मचर्ये स्थित एँकांत्रं नाद्यादनापदि व्याध्याद्यभावे। ब्राह्मणः

टिप्प॰—1 पणो वेतनभाषाबन्धस्तद्रहितम् । 2 अप्रत्याख्यात्रीत्वात्स्त्रीणामादौ भिक्ष्यमाणतयोपदेशः । 3 प्रतिबन्धात् । 4 मध्याह्यसमये इति भावः । 5 एकस्वामिकं न भुक्षीतेति भावः ।

पाठा॰—१ अर्पणपूर्वकं खः; ग. २ कार्ष्णाजिनादि ख. ३ मेक्ष्यः ४ सित । नियमार्थं ख. ५ त्रैवणिकप्राप्त्यर्थम् ख. ६ कालान्तरं मध्याः द्वादि. ७ एकान्नमेकस्वासिकम्.

पुनः श्राद्धेऽभ्यर्थितः सन् काममश्रीयात् । व्रतमपीडयन् मधुमांसपि-हारेण । अत्र 'ब्राह्मण'प्रहणं क्षत्रियादेः श्राद्धमोजनव्युदासार्थम् । 'राजन्यवैश्य-योक्षेव नैतत्कर्म प्रचक्षते' इति स्मरणात् ॥ ३२ ॥

मधुमांसादिवज्यान्याह-

मधुमांसाञ्जनोच्छिष्टग्रुक्तस्रीप्राणिहिंसनम् । भास्करालोकनाश्लीलपरिवादादि वर्जयेत् ॥ ३३ ॥

मधु क्षौद्रं, न मद्यम्; तस्य 'निस्यं मद्यं ब्राह्मणो वर्जयेत्' इति निषेधात् । मांसं छागादेरपि । अञ्जनं घृतादिना गात्रस्य, कज्जळादिना चाक्ष्णोः । उच्छिष्ट-मगुरोः । शुक्तं निष्ठुरवाक्यं, ने ज्ञरसः; तस्यामक्ष्यप्रकरणे निषेधात् । स्त्रिय-मुपभोगे । प्राणिहिंसनं जीववधः । भारक्तरस्योदयास्त्रमयावळोकनम् । अश्रुतिळमसर्यभाषणम् । परिवादः सदसद्रपस्य परदोषस्य ख्यापनम् । 'आदि'शब्दात् समुखन्तरोक्तं गन्धमाल्यादि गृश्चते । एतानि ब्रह्मचारी वर्जे यत् ॥ ३३ ॥

गुर्वादिलक्षणमाह—

स गुरुर्यः कियाः कृत्वा वेदमसै प्रयच्छति । उपनीय ददद्वेदमाचार्यः स उदाहृतः ॥ ३४ ॥

योऽसौ गर्भाधानाद्या उपनयनपर्यन्ताः क्रिया यथाविधि कृत्वा वेदमस्मै ब्रह्मचारिणे प्रयच्छति स गुरुः। यः पुनरुपनयनमात्रं कृत्वा वेदं प्रयच्छति स आचार्यः॥ ३४॥

उपध्यायर्तिगलक्षणम्—

ंएकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्यज्ञकृदुच्यते ।

एते मान्या यथापूर्वमैभ्यो माता गरीयसी ॥ ३५ ॥

वेदस्यैकदेशं मन्त्र-ब्राह्मणयोरेकं अङ्गानि वा योऽध्यापयति स उपाध्यायः । यः पुनः पाक्यञ्चादिकं वृतः करोति स ऋत्विक् । एते च गुर्वाचार्यो-पाध्यायर्त्विजो यथापूर्वं यथाक्रमेण मान्याः पूज्याः । एभ्यः सर्वेभ्यो माता गरीयसी पूज्यतमा ॥ ३५ ॥

वेदग्रहणार्थं ब्रह्मचर्यावधिमाह-

प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं द्वादशाब्दानि पश्च वा। ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैव षोडशे ॥ ३६ ॥

यदा विवाहासंभवे 'वेदानधील वेदौ वा वेदं वा'इति प्रवर्तते तदा प्रतिवेदं वेदं वेदं प्रति ग्रह्मचर्यं पूर्वोक्तं द्वादशवर्षाणि कार्यम् । अशकौ पन्न । 'ग्रह्मणा-

पाठा०—१ कामं यथेष्टम्. २ न रसादि क. ३ भास्करस्य चालोकनं क. ४ गुद्यभाषणं ख, ५ ददाति ख. नितकं इत्येके वर्णयन्ति । केशान्तः पुनर्गोदानास्यं कर्म गर्भादारभ्य बौडरो वर्षे ब्राह्मणस्य कार्यम् । एतच द्वादशवार्षिके वेदवते बोद्धव्यम् । इतरस्मिन्पक्षे यथासंभवं द्रष्टव्यम् । राजन्य-वैश्ययोस्तूपनयनकालवद्गाविशे चतुर्विशे वा द्रष्ट-व्यम् ॥ ३६ ॥

उपनयनकालस्य परमाविधमाइ-

आ पोडशादा द्वाविशाचतुर्विशाच वत्सरात्। ब्रह्मक्षत्रविशां काल औपनायनिकः परः ॥ ३७॥ अत ऊर्ध्व पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः। सावित्रीपतिता बात्या बात्यस्तोमादते कृतोः॥ ३८॥

आषोडशाद्वर्षात्वोडशवर्षं यावत् आ द्वाविशादाचतुर्विशाद्वर्षाद्वर्षेह्नस् क्षत्रविशां औपनायनिकः उपनयनसंबन्धी परः कालः। नातःपरसुपन्यनकालोऽस्ति, किंतु अत अर्ध्व पतन्त्येते सर्वधर्मविष्टिष्कृताः सर्वधर्मेव्विष्कृताः सर्वधर्मेव्वविष्कृताः सर्वधर्मेव्वविष्कृताः सर्वभिवनिषकारिणो भवन्ति। सावित्रीपतिताः पतितसावित्रीका भवन्ति। सावित्रीदानयोग्या न भवन्ति। वात्याः संस्कारहीनाश्च वात्यस्तोमात्कतोविना कृते तु तसिन्नुपनयनाधिकारिणो भवन्ति॥ ३७-३८॥

'भावास्त्रयो हिजाः' (भाचार. २०११) इत्युक्तं, तत्र हेतुमाह— मातुर्यद्रये जायन्ते द्वितीयं मौज्जिबन्धनात् । ब्राह्मणक्षत्रियविश्वस्तसादेते द्विजाः स्मृताः ॥ ३९॥

मातुः सकाशात्प्रथमं जायन्ते, मौजिबन्धनाच द्वितीयं जन्म यसा-त्तसादेते ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्या द्विजा उच्यन्ते ॥ ३९ ॥

वेदप्रहणाध्ययनफलमाह—

यज्ञानां तपसां चैव श्रुभानां चैव कर्मणाम् । वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ॥ ४० ॥

यञ्चानां श्रीत-सार्तानां, तपसां कायसंतापरूपाणां चान्द्रायणादीनां, शुभानां च कर्मणां उपनयनादिसंस्काराणां अवनोधकत्वेन वेद एव द्विज्ञातीनां परो निःश्रेयसर्करो नान्यः। 'वेद एव' इति तन्मूलकत्वेन स्मृते-रप्युपलक्षणार्थम्॥ ४०॥

टिप्प०—1 गावः केशा दीयन्ते खण्ड्यन्ते यस्मिन्. 2 बाखस्तोमो नाम बाखानां प्रायश्चित्तकतुः । तेन चोद्दालकवतादिप्रायश्चित्तान्तरमप्युपल्क्ष्यते इति । 3 द्विजाति-धर्मवहिष्कृतत्त्रे हेतुः—मातुरिति—स्मप०।

पाठा०-१ वा यथासंभवं क. २ त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः. ३ ब्राह्मणश्चत्रियविज्ञां स्व. ४ करो मोश्चकरो ख.

ग्रहणाध्ययनफलमुक्त्वेदानी कीम्यवतत्रद्वायज्ञाध्ययनफलमाह—
मधुना पयसा चैव स देवांस्तर्पयेद्विजः ।
पितृन्मधुघृताभ्यां च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम् ॥४१॥
यज्ंषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतामृतैः ।
प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृंस्तथा ॥ ४२ ॥
स तु सोमघृतैर्देवांस्तर्पयेद्योऽन्वहं पठेत् ।
सामानि तृप्तिं कुर्याच पिदृणां मधुसर्पिषा ॥ ४३ ॥

योऽन्वहसृचोऽघीते स मधुना पयसा च देवान्पितृंश्च मधु-घृताभ्यां तपयति । यः पुनः शक्तितोऽन्वहं यजूंष्यधीते स घृतासृतैदेवान्पितृंश्च मधु-षृताभ्यां तपयित । यस्तु सामान्यन्वहमधीते स सोमघृतैदेवान्पितृंश्च मधुसर्पिभ्यां प्रीणाति । ऋगादिप्रहणं सामान्येन

ऋगादिमात्रप्राप्त्यर्थम् ॥ ४१-४३ ॥

मेदसा तर्पयेदेवान्धर्वाङ्गिरसंः पठन् ।

पितृंश्च मधुसिंपम्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ॥ ४४ ॥

वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः ।

इतिहासांस्तथा विद्याः शक्त्याधीते हि योऽन्वहम् ॥४५॥

मांसक्षीरोदनमधुतर्पणं स दिवोकसाम् ।

करोति तृप्तिं कुर्याच पितृणां मधुसिंपा ॥ ४६ ॥

ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं सर्वकामफलैः शुमैः ।

यः पुनः शक्तितोऽन्वहं अथर्वाङ्गिरसोऽधीते स देवान्मेद्सा
पितृंश्च मधुसपिंभ्यां तपंयति । यस्तु वाकोवाक्यं प्रैश्लोत्तरू पवेदवाक्यम् । पुराणं ब्राह्मादि । चकारान्मानवादिधर्मशास्त्रम् । नाराशंसीश्च छःदैवलानमञ्जान् । गाथा यज्ञगाथेन्द्रगाथायाः । इतिहासान् महाभारतादीन् ।
विद्याश्च वारुणाया विद्याः । शक्तितोऽन्वहमधीते । स मांसक्षीरौद्नमधुसपिंभिदेवान् पितृंश्च मधुसपिंभ्यां तपंयति ॥ ४४-४६ ॥ ते पुनस्तृप्ताः
सन्तो देवाः पितरश्च एनं खाध्यायकारिणं सर्वकामफलैः शुभैरनन्योपघातलक्षणैस्तर्पयन्ति ॥-

टिप्प०—1 द्विजल्साधारण्येनेति भावः. 2 यथा-पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः इति प्रश्नः, इयं वेदिः परो अन्तः इत्युत्तरम्. एवमन्यदपि वाकोवाक्यं ह्रेयम्.

पाठा०—१ काम्यबद्धा ख. २ हि यो ख. ३ पितृश्च मधुना द्विजः. ४ प्रीणाति क. ५ मंत्र. ६ न्पितृश्च मधुसर्पिषा। संतर्पयेचथाशक्ति योऽथ-र्वाङ्गिरसीः पठेत्. ७ विद्यां थी. घीते शक्तितोऽन्वहम्. ८ च तथा.

प्रशंसार्थमाइ-

यं यं ऋतुमधीते' च तस्य तस्याग्जयात्फलम् ॥ ४७ ॥ त्रिवित्तपूर्णपृथिवीदानस्य फलमश्चते । तैपसश्च प्रस्थेह निर्द्धं स्वाध्यायवान्द्विजः ॥ ४८ ॥

यस्य यस्य कतोः प्रतिपादकं वेदैकदेशमन्वहमधीते तस्य तस्य कतोः फल-मवाप्नोति । तथा वित्तपूर्णायाः पृथित्याः त्रिः त्रिवारं दानस्य यत्फलं परस्य तपस्रश्वान्द्रायणादेर्यत्फलं तदिष नित्यं स्वाध्यायवानामोति । 'नित्य'महणं काम्यस्थापि सतो नित्यत्वज्ञापनार्थम् ॥ ४७-४८ ॥

एवं सामान्येन ब्रह्मचारिधर्मानिभधायाधुना नैष्ठिकस्य विशेषमाह—

नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसंनिधौ । तदभावेऽस्य तनये पत्न्यां वैश्वानरेऽपि वा ॥ ४९ ॥ अनेन विधिना देहं सादयन्विजितेन्द्रियः । ब्रह्मलोकमवाप्तोति न चेहाजायते पुनः ॥ ५० ॥

र्अंनेनोक्तन प्रकारेणात्मानं निष्ठां उत्कान्तिकालं नयतीति नैष्ठिकः स याव-जीवमाचार्यसमीपे वसेत् । न वेदँग्रहणोत्तरकालं खतन्त्रो भवेत् । तद्भावे तत्पुत्रसमीपे, तदभावे तद्भार्यसमीपे, तदभावे वैश्वानरेऽपि । अनेनोक्तविधिना देहं साद्यन् क्षपयन् विजितेन्द्रियः इन्द्रियजये विशेषप्रयन्नवान्त्रह्मचारी ब्रह्मलोकममृतलमामोति । न कदाचिदिह पुनराजायते ॥ ४९-५० ॥

इति ब्रह्मचारिप्रकरणम्।

# अथ विवाहप्रकरणम् ३

यः पुनर्वेवाह्यस्तस्य विवाहार्थं स्नानमाह—

गुरवे तु वरं दत्त्वा स्त्रीयाद्वा तदनुज्ञया । वेदं व्रतानि वा पारं नीत्वा ह्यभयमेव वा ॥ ५१ ॥

पूर्वोक्तेन प्रकारेण वेदं मन्त्रवाद्यालमकम्, व्रतानि, व्रद्यचारिधर्माननुकान्तान् । उभयं वा, पारं नीत्वा समाप्य, गुरवे पूर्वोक्ताय वरमभिलिषतं यथाशक्ति दत्त्वा स्नायात् । अशक्ती तदनुक्तया अदत्तवरोऽपि । एतेषां च पक्षाणां शक्तिकालाद्यपेक्षया व्यवस्था ॥ ५१ ॥

पाठा०—१ मधीयीत; मधीतेऽसौ ख. २ तपसो यत्परस्य ख. ३ निख. ४ साधयन् [अस्मिन्पाठे निपरीतलक्षणा बोध्या-बा.] ५ न चेह जायते. ६ उक्तप्रकारेण ख. ७ ग्रहणकालोत्तरं ख. ८ खोपास्याग्निसंनिधौ ख. ९ सायीत. म्नानानन्तरं किं कुर्यादिखत आह—

अविष्ठुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्धहेत् । अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम् ॥ ५२ ॥

अविद्युतब्रह्मचर्योऽस्खलितब्रह्मचर्यः । लक्षणयां बाह्याभ्यन्तरलक्षणेर्यु-काम । बाह्यानि 'तन्लोमकेशैदशनाम्' इत्यादीनि (३।१०) मनुनोक्तानि । आभ्यन्तराणि 'अष्टी पिण्डान्कृत्वा' इत्याद्याश्वलायनोक्तविधिना ज्ञीतव्यानि । स्त्रियं नपुंसकत्वनिवृत्तये स्रीत्वेन परीक्षिताम् । अनन्यपूर्विकां दानेनोपभोगेन वा पुरुषान्तराऽपरिगृहीताम् । कान्तां कमनीयां वोद्धर्ननोनयनानन्द-कारिणीम् । 'यस्यां मनश्रक्षुषोर्निर्वन्धस्तस्यामृद्धिः' इत्यापस्तम्बसारणात् । एतच न्यूनाधिकाङ्गादिबाह्यदोषाभावे । असपिण्डां समान एकः पिण्डो देहो यस्याः सा सपिण्डा, न सपिण्डा असपिण्डा ताम् । सपिण्डता च एकशरीरावय-वान्वयेन भवति । तथा हि-पुत्रस्य पितृशरीरावयवान्वयेन पित्रौ सहैकपिण्डता । एवं पितामहादिभिरपि पितृद्वारेण तच्छरीरावयवान्वयात् । एवं मातृशरीरावय-वान्वयेन मात्रा । तथा मातामहादिभिरपि मातृद्वारेण । तथा मातृष्वसमातुला-दिभिरप्येकशरीरावयवान्वयात् । तथा पितृव्य-पितृष्वस्नादिभिरपि । तथा पत्या सह पद्भ्या एकशरीरारम्भकतया । एवं भ्रातुभार्याणामपि परस्परमेकश्चीरार वैवेः सहैकशरीरारम्भकत्वेन । एवं यत्र यत्र 'सपिण्ड'शब्दस्तत्र तत्र साक्षात्परम्परया वा एकशरीरावयवान्वयो वेदितव्यः । यथेवं मातामहादीनामपि 'दशाहं शावमाशीचं सपिण्डेषु विधीयते' इत्यविशेषेण प्राप्नोति । स्यादेतत् ,-यदि तत्र 'प्रतानामितरे कुर्युः' इत्यादिविशेषवचनं न स्यात् । अतश्च सपिण्डेषु यत्र विशेषवचनं नास्ति तत्र 'दशाहं शावमाशौचम्' इस्रेतद्वचनमवतिष्ठते । अवस्यं चैकशरीरावयवा-न्वयेन सापिण्डयं वर्णनीयम् । 'आत्मा हि जज्ञ आत्मनः' इत्याविश्रुतेः । तथा 'प्रजामनु प्रजायसे' इति च । 'स एवायं विरूढः प्रस्यक्षेणोपलभ्यते, हर्यते चापि सारूप्यम् । देहत्वमेवान्यत् इलापस्तम्बवचनाच । तथा गर्भोपनिषदि—'एतत् षादकौशिकं शरीरं त्रीणि पितृतस्रीणि मातृतः । अस्थिलायुमजानः पितृतस्त्वज्ञांसरुधिराणि मातृतः' इति तैत्र तत्रावयवान्वय-

टिप्प०—1 तानि च—पूर्वस्यां रात्रौ गोष्ठवल्मीकिकतवस्थानहदेरिणक्षेत्रचतुष्पथ-इमशानेभ्यो मृत्तिकां गृहीत्वा पिण्डाष्टकं कर्तव्यम्। तत्रानुक्रमेण प्रथमे पिण्डे स्पृष्टे धान्यवती भवेत्। द्वितीये स्पृष्टे पशुमती भवेत्। तृतीयेऽग्निहोत्रशुश्रूषणपरा भविति। चतुर्ये विवेकिनी चतुरा सर्वजनार्जनपरा भविति। पञ्चमे रोगिणी। षष्ठे वन्ध्या। सप्तमे व्यभिचारिणी। अष्टमे विधवा भवेदित्याश्वलायनोक्तानि. 2 पितामहावयवान्वयत्वात्. 3 स्वस्वपत्तिभिरिति श्रेषः. 4 तत्र तत्र=पुत्र-कन्ययोः.

पाठा०- १ केशादीनि मनुश्रोक्तानि क. २ सह सापिण्ड्यं ख. ३ एक-शरीरारम्भैः क.

प्रतिपादनात् । निर्वाप्यैपिण्डान्वयेन तु सापिण्डये मातृसंताने आतृपितृन्यैादिषु न सापिण्डयं न स्वात् । समुदायशक्याङ्गीकारेण रूढिपरिप्रहेऽवयवशक्तिस्तत्र तत्रावगम्यमाना परित्यक्ता स्थात् । सत्स्ववयवार्थेषु योऽन्यत्रार्थे प्रयुज्यते । तत्रावनम्यमतित्वेन समुदायः प्रसिद्धाति । एवं परम्परयेकशरीरावयवान्वयेन तु सापिण्डये यथा नातिप्रसङ्गस्तथा वक्ष्यामः । यवीयसीं वयसा प्रमाणतश्च न्यूनां उद्घहेत् परिणयेत् स्वगृद्धोक्तेन विधिना ॥ ५२ ॥

विशेषान्तराण्याह—

# अरोगिणीं आतृमतीमसमानार्षगोत्रजाम्।

अरोगिणीं अचिकित्सनीयव्याध्यनुपस्छाम् । आतृमतीं पुत्रिकाकरणशङ्कानिवृत्तये । अनेनापरिभाषितापि पुत्रिका भवतीति गम्यते । असमानार्षगोत्रजां ऋषेरिदमार्षं नाम प्रवेर इत्यर्थः । गोत्रं वंशपरम्पराप्रसिद्धम् , आर्षं च गोत्रं च आर्षगोत्रे, समाने आर्षगोत्रे यस्यासौ समानार्षगोत्रस्तसाज्जाता समानार्षगोत्रजा, न समानार्षगोत्रजा असमानार्षगोत्रजा ताम् । गोत्रप्रवरो च पृथकपृथकपर्युदासे-निमत्तम् । तेनासमानार्षजामसमानगोत्रजामित्यर्थः । तथा च 'असमानप्रवरे-विवादः' (गौ. स्मृ. ४१९) इति गौतमः । तथा 'असपिण्डा च या मातुरस-पिण्डा च या पितुः । सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥' इति (३१५) मनुः । तथा मातृगोत्रामप्यपरिणयां केचिदिच्छन्तिं, 'मातुलस्य स्वतामृद्वा मातृ-गोत्रां तथेव च । समानप्रवरां चेव गैत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति प्रायक्षित्तस्यरणात् । अत्र च 'असपिण्डाम्' इत्यनेन पितृष्वस्य-मातृष्वस्नादिदुहितृनिषेधः । तथा 'असमानप्रवराम्' इत्यनेनाप्यसपिण्डाया असगोत्राया अपि समानप्रवराया निषेधः । तथा 'असमानप्रवराम्' इत्यनेनाप्यसपिण्डाया असगोत्राया अपि समानप्रवराया निषेधः । तथा 'असमानप्रवराम्' इत्यतेनाप्यसपिण्डाया असगोत्राया अपि समानप्रवराया निषेधः । तथा 'असमानप्रवराम्' इत्यतेनाप्यसपिण्डाया असगोत्राया अपि समानप्रवराया निषेधः । तथा च 'असपिण्डाम्' इत्येतत्रवर्णिकविषयम् । यशपि समानप्रवराया निषेधः । तथा च 'असमानार्षगोत्रजाम्' इत्येतत्रवर्णिकविषयम् । यशपि

टिप्प॰—1 अत्र संबन्धो न साक्षात्, किंतु न्यवहितः, तथा च प्रवरणं ऋषि-संबन्धेनाग्निपार्थनं प्रवरः। तच कल्पसत्रादिषु 'अग्ने महाँ असि' 'अग्निर्देवो होता देवान्यः' इत्यादौ प्रसिद्धम्। 2 पृथक् प्रायश्चित्तं चोक्तं सुमन्तुबौधायनादिभिः—'सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेदञ्जात्वदेनां विशृयात्, प्रजाता चेत् क्रुच्छ्राब्दपादं चरेत्' इति।

पाठा०—१ पिण्डनिर्वापणयुक्ता निर्वाप्यसपिण्डा. ख. २ आतृपुत्रा-दिषु ख. आतृष्यपितृष्या. ग. ३ प्रमाणेन च क. ४ असमानगोत्रजां असमानार्षजामित्यर्थः ख. ५ असगोत्रा च ख. ग. ६ 'सगोत्रां मातुरप्येके नेष्ठन्त्युद्वाहकर्मणि। जन्मनाक्षोरविज्ञाने तृद्वहेदविशक्कितः॥' इति व्यासः क. ७ स्वक्ता ख.

राजन्यविशां प्रातिसिकगोत्रामावात्प्रवराभावस्तथापि पुरोहितगोत्रप्रवरी वेदितन्यो । तथा च 'यजमानस्यार्षेयान्प्रवृणीते' इत्युक्त्वा 'पौरोहित्यान्राजन्यविश्वां
प्रवृणीते' इत्याहाश्वलायनः (श्री. स्. अ. ६ सं. १५) । सपिण्डास समानगोत्रास मानप्रवरास भार्यात्वमेव नोत्पवते । रोगिण्यादिषु तु भार्यात्वे उत्पन्नेऽपि
देष्टविरोध एव ॥—

'असपिण्डाम्' इलन्नैकशरीरावयवान्वयद्वारेण साक्षात्परम्परया वा सापिण्ड्य-मुक्तं, तच सर्वत्र सर्वस्य यथाक्यंचिदनादी संसारे संभवतीत्प्रतिप्रसङ्ग इत्यत

आह—

पश्चमात्सप्तमादृष्वं मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥

मातृतो गातुः संताने पञ्चमादूष्वं पितृतः पितुः संताने सप्तमादूष्वं, 'सापिण्ड्यं निवर्तते' इति शेषः । अतस्त्रायं 'सपिण्डं श्रेडदोऽवयवशक्त्याँ सर्वत्र प्रव-र्तमानोऽपि निर्मन्थ्य-पङ्कजादिशब्दविश्वयतिषय एव । तथा च पित्रादयः षद सपिण्डाः, पुत्रादयथ षद, आत्मा च सप्तमः, संतानमेदेऽपि यतः संतानभेदस्त-मादाय गणयेवावत्सप्तम इति सर्वत्र योजनीयम् । तथा च मातरमारभ्य तिरपतृपि-तामहादिगणनायां पत्रमसंतानवर्तिनी मातृतः पत्रमीत्युपचर्यते । एवं पितरमारभ्य तित्वत्रादिगणनायां सप्तमपुरुषसंतानवर्तिनी पितृतः सप्तमीति । तथा च 'भगिनयोर्भ-गिनीभ्रात्रोभ्रीतृपुत्रीपितृव्ययोः । विवाहे द्वादिभूतत्वाच्छाखामेदोऽवँगृण्यते ॥ ययपि वसिष्ठेनोक्तं 'पश्चमीं सप्तमीं चैव मातृतः पितृतस्तथा' इति, 'त्रीनतीत्य मातृतः पश्चातीस च पितृतः' इति च पैठीनसिना, तदप्यर्वाङ्गिषेधार्थं न पुनस्त-त्प्राप्त्यर्थमिति सर्वस्मृतीनामविरोघः । एतच समानजातीये द्रष्टव्यम् , विजातीये तु विशेषः । यथाह शृङ्खः--'ययेकजाता बहवः प्रथक्क्षेत्राः प्रथम्जनाः । एक-पिण्डाः पृथक्शौचाः पिण्डस्त्वावर्तते त्रिषु ॥' एकसाद्राह्मणादेर्जाताः एकजाताः । पृथक्क्षेत्राः भिन्नजातीयासु स्त्रीषु जाताः । पृथग्जनाः समानजातीयासु भिन्नासु श्रीषु जातास्ते एकपिर्ण्डाः सपिण्डाः, किंतु पृथक्शौँचाः । पृथक्शौचमाशौचप्रकरणे वक्ष्यामः । 'पिण्डस्त्वावर्तते त्रिषु' त्रिपुरुषमेव सापिण्ड्यमिति ॥ ५३ ॥

द्शपूरुषंविख्याताच्छ्रोत्रियाणां महाकुलात् । पुरुषा एव पूरुषाः, दशिमः पुरुषेमीतृतः पश्चिमः पितृतः पश्चिमिर्विख्यातं

टिप्प॰—1 'निःशेषमन्थ्येनेष्टकाः पचन्ति' इस्तत्र निःशेषमथ्यत इति योगस्याथान्नकालमथितत्वाचिरनिर्मिथिते निस्तं धृते चयनोपक्रमात् प्रागिष विद्यमाने गाईपस्याख्ये चयनं प्रक्रम्योखां निर्माय, तस्यामुखायां कंजित्कालं धारणाय योऽग्निः निर्मथ्यते तस्मिन्न-चिरनिर्मिथिते च सत्त्वेनान्सस्यैव प्रसासन्नत्तेन तत्परिग्रहाय रूढिस्नीकारस्तद्वत् इस्या-श्यः। 'पङ्कज'शब्दस्तु प्रसिद्ध एव । 2 माधवस्तु—अस्य मिन्नजातीयमात्रपरत्वमाहः

पाठा०—१ गोत्रप्रवर्तकस्व्यपस्यत्वप्रयुक्तत्वमत्र प्रातिस्विकत्वम्. प्राति-स्विकगोत्रामावस्वथापि स्व. २ दृष्टदोषविरोधः क. ३ शब्दो योगेऽवयव. क. ४ वयवशक्त्या प्रवर्तः क. ५ पञ्चमपुरुषवर्तिनी स्व. ६ ऽब्यादि स्व. ७ वगम्यते क. ८ एकपिण्डाः सपिण्डाः स्व. ९ पौरुष क. यत्कुलं तस्मात् । श्रोत्रियाणामधीतवेदानाम् । अध्ययनमुपलक्षणं श्रुताध्ययन-संपन्नानाम् । महच तत्कुलं च महाकुलं पुत्रपीत्रपशुदासीप्रामादिसमृदं, तस्मा-त्कन्यका आहर्तव्येति नियम्यते ॥

एवं सर्वतः प्राप्तौ सल्यामपवादमाह—

# स्फीतादपि न संचारिरोगदोषसमन्वितात् ॥ ५४ ॥

स्फीतादिति । संचारिणो रोगाः श्वित्रकुष्ठापसारप्रमृतयः श्चित्रकोणित-द्वारेणानुप्रविश्वन्तो दोषाः पुनः हीनिकयिनःगैश्वत्वादयो मनुनोक्ताः । ऐतैः समन्वितातस्फीताद्पि पूर्वोकान्महाकुलादिष नाहर्तव्या ॥ ५४ ॥

एवं कन्यात्रहणनियममुक्तवा कन्यादाने वरनियममाह—

# एतैरेव गुणैर्युक्तः सवर्णः श्रोत्रियो वरः।

यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा घीमान्जनप्रियः ॥ ५५ ॥

एतेरेच पूर्वोक्तेर्गुणैर्युक्तो दोवैश्व वर्जितो वरो भवति । तस्यायमपरो विशेषः—सवर्ण उत्कृष्टो वा, न हीनवर्णः । श्रोत्रियः स्वयं च श्रुताध्ययनसंपन्नः । यसात् प्रयत्नेन पुंस्त्वे परीश्चितः । परीक्षोपायश्च नारदेन पर्शितः—'यस्याप्म प्रवते वीजं ह्वादि मूतं च फेनिलम् । पुमान्स्यालक्ष्मणैरेतैर्विपरीतैस्तु षण्डकः ॥ इति । युवा न वृद्धः । धीमान् लोकिकवैदिकव्यवहारेषु निपुणमितः । जनप्रियः स्थितपूर्वमृद्धभिभाषणादिभिरनुरक्तजनः ॥ ५५ ॥

रति-पुत्र-धर्मार्थत्वेन विवाहिस्नविधः। तत्र पुत्रार्थो द्विविधः—नित्यः, काम्यश्च । तत्र नित्ये प्रजार्थे 'सवर्णः श्रोत्रियो वरः' ( आचार. ५५ ) इत्यनेन सवर्णा मुख्या दर्शिता। इदानीं काम्ये नित्यसंयोगे चानुकल्पो वक्तव्य इत्यत आह—

#### यदुच्यते द्विजातीनां ग्रेद्राहारोपसंग्रहः । नैतन्मम मतं यसाचैत्रायं जायते खयम् ॥ ५६ ॥

यदुच्यते 'सवर्णांगे द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । कामतस्तु प्रवृत्तानामिमाः स्युः कमशोऽनराः ॥' इत्युपकम्य-ब्राह्मणस्य चतलो भार्याः, क्षत्रियस्य
तिसः, वैश्यस्य द्वे इति द्विजातीनां सूद्रावेदनमिति नैत्याज्ञवल्क्यस्य मतम् ।
यस्माद्यं द्विजातिस्तत्र स्वयं जायते । 'तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते
युनः' इति श्रुतेः । अत्र च 'तत्रायं जायते स्वयम्' इति हेतुं वदता नैस्पकपुत्रोत्पादनाय काम्यपुत्रोत्पादनाय वा प्रवृत्तस्य स्वत्र्यावैश्ये, क्षत्रियस्य च वैश्या
भार्यानुकल्पे काम्ये च पुत्रोत्पादने ब्राह्मणस्य क्षत्रियावैश्ये, क्षत्रियस्य च वैश्या
भार्यानुकल्पे काम्ये च पुत्रोत्पादने ब्राह्मणस्य क्षत्रियावैश्ये, क्षत्रियस्य च वैश्या
भार्यानुकल्पे काम्ये च पुत्रोत्पादने ब्राह्मणस्य क्षत्रियावैश्ये, क्षत्रियस्य च वैश्या

टिप्प०—1 वधूवरयोर्न स्वतः सापिण्ड्यम्, किंतु कूटस्थसंतित्वात्सापिण्ड्येनैव, अतोऽष्टमं वरं प्रति कन्यया असापिण्ड्येऽपि कन्यायाः कूटस्थेन सापिण्ड्याद्वरस्तां प्रति सपिण्ड एवेति वदन्तो निर्णयसिन्ध्वादयोऽपास्ताः, सपिण्डसन्तितस्थत्वेन सापिण्ड्ये सोदकादावि तदापत्तः—इति वा.

पाठा०—१ सितसृदुपूर्वाभिभाषण क. २ श्रूदादारोप. ३ तत्रात्मा जायते. ४ वैदयाभ्यवुत्ता ख.

इदानीं रतिकामस्योत्पन्नपुत्रस्य वा विनष्टमार्यस्याश्रमान्तरानिधकारिणो गृह-स्थाश्रमावस्थामात्राभिकाङ्क्षिणः परिणयनकममाह—

तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण द्वे तथैका यथाक्रमम् । ब्राह्मणक्षत्रियविद्यां भार्या खा ग्रुद्रजन्मनः ॥ ५७॥

वर्णक्रमेण ब्राह्मणस्य तिस्रो भार्याः। क्षत्रियस्य द्वे । वैदयस्यैका । श्रूद्रस्य तु स्वैव भार्या भवति । सवर्णा पुनः सर्वेषां मुख्या स्थितेव । पूर्वस्याः पूर्वस्या अभावे उत्तरोत्तरा भवति । अयमेव च कमो नैस्त्रकानुकल्पे काम्ये च पुत्रोत्पादनिवधौ । अतश्च यच्छूद्रापुत्रस्य पुत्रमध्ये परिगणनं विभागसंकीर्तनं च, तथा 'विप्रान्मूर्धाविसक्तो हि' इत्युपक्रम्य 'विज्ञास्त्रेष विधिः स्मृतः' इति च तत् रितकामस्याश्रममात्राभिकाङ्क्षिणो वा नीन्तरीयकतयोत्पन्नस्य ॥ ५०॥

विवाहानाह—

त्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलंकता। तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविंशतिम् ॥ ५८॥

स ब्राह्माभिधानो विवादः यसिम्नुक्तलक्षणाय वरायाद्व्य यथाशक्यखं-कृता कन्या दीयते उदकपूर्वकं, तस्यां जातः पुत्र उभयतः पित्रादीन्दश पुत्रादीश्व दश, आत्मानं चैकविंशं पुनाति सद्दृतश्चेत् ॥ ५८ ॥

दैवार्षविवाहौ-

यज्ञस्य ऋत्विजे दैव आदायार्षस्तु गोद्वयम् । चतुर्दश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च षट् ॥ ५९ ॥

स दैवो विवाहो यस्मिन्यज्ञानुष्ठाने वितते ऋत्विजे यथाशक्त्यलंकृता कन्या दीयते । यत्र पुनर्गोमिश्रनमादाय कन्या दीयते स आर्षः । प्रथमजो दैव-विवाहजश्चतुर्देश पुनाति सप्तावरान् सप्त परान् । उत्तरज आर्षविवाहजः षट् पुनाति त्रीन्पूर्वान् त्रीन्परान् ॥ ५९॥

प्राजापत्यविवाहलक्षणम्—

इत्युक्तवा चरतां धर्मे सह या दीयतेऽर्थिने । स कायः पावयेत्तजः षेट्ट् पॅड्वंश्यान्सहात्मना ॥ ६०॥ 'सह धर्मे चरताम्' इति परिभाष्य कन्यादानं स प्राजापत्यः । तजाः षट्ट पूर्वान्षद परान् आत्मना सहेत्येवं त्रयोदश पुनाति ॥ ६०॥

टिप्प॰—1 एतत्तु यावज्जीवम् , नतु तन्मध्ये आश्रमान्तरपरिग्रहः, स्थन्तर-परिग्रहो वेति विशेषः—इति नृसिंह-हरदत्तौ.

पाठा०— १ अन्योद्देशकन्यापारनिर्वर्त्यः यमन्तरा नोद्देश्यसिद्धिसार्वं वा नान्तरीयकत्वम्. २ सद्दोभौ. ३ धर्ममित्युक्त्वा. ४ सह चारमनः. आसरगान्धर्वादिविवाहलक्षणानि-

आसरो द्रविणादानाद्गान्धर्वः समयान्मिथः । राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कैन्यकाछलात् ॥ ६१ ॥ आसुरः पुनर्द्रविणादानात् । गान्धर्वस्तु परस्परानुरागेण भवति । राक्षसो युद्धनापहरणात् । पैशाचस्तु कन्यकाछलात् छ्लेन छन्नग

खापाचनस्थाखपैहरणात्॥ ६१॥

सवर्णादिपरिणयेन विशेषमाह-

पाणिर्प्रोद्यः सवर्णासु गृह्णीयात्क्षत्रिया शरम् । वैश्या प्रतोदमाद्द्याद्वेदने त्वैग्रजन्मनः ॥ ६२ ॥

सवर्णासु विवाहे खगृह्योक्तविधिना पाणिरेव ब्राह्यः । क्षत्रियकन्या तु शरं गृह्णीयात् । वैद्या प्रतोदमाद्यात् । उत्कृष्टवेदने ग्रहा पुनर्वसनस्य दशाम् । यथाह मतुः (३।४४)-'वसनस्य दशा प्राह्या ग्रह्मयोत्कृष्टवेदने' इति ॥ ६२॥

कन्यादातृक्रममाह—

पिता पितामहो आता सक्कल्यो जननी तथा। कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ६३ ॥ अप्रयच्छन्समामोति अणहत्यामृतावृतौ । गम्यं त्वभावे दावृणां कन्या कुर्यात्स्वयंवरम् ॥ ६४ ॥

एतेषां पित्राद्यीनां पूर्वस्य पूर्वस्याभावे परः परः कन्याप्रदः प्रकृति-स्थित्रेत् यद्युन्मादादिदोषवाच भवति । अतो यसाधिकारः सोऽप्रयच्छन् भ्रूण-हत्यामृतावृतावामोति । एतचोक्तलक्षणवरसंभवे वेदितव्यम् । यदा पुन-दितृणामभावत्तदा कन्यैव गम्यं गमनाईमुक्तलक्षणं वरं स्वयमेव वरयेत् ॥ ६३-६४ ॥

कन्याइरणे दण्डः-

सक्रत्प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्।

सकृदेव कन्या प्रदीयतं इति शास्त्रनियमः । अतस्तां दत्त्वा अपहरन् कन्यां चोरवद्ण्ड्यः ॥

एवं सर्वत्र प्रतिषेधे प्राप्तेऽपवादमाह—

दत्तामपि हरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्रेद्वर आव्रजेत् ॥ ६५ ॥ यदि पूर्वसाद्वराच्छ्रेयान्विद्याभिजनाद्यतिशययुक्तो वर आगच्छति, पूर्वस्य

पाठा०- १ कन्यकां छलात्. २ धवस्थासु हरणात्. क. ३ त्वम्यजनमनः.

च पातकयोगो दुर्वत्तत्वं वा, तदा दत्तामपि हरेत् । एतच सप्तमपदात्त्राग्द्र-ष्ट्रयम् ॥ ६५ ॥

अनाख्याय दददोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्।

अदुष्टां तुं त्यजन्दण्ड्यो दूषयंस्तु मृषा शतम् ॥ ६६ ॥ यः पुनश्रक्षप्रां इरोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छति असावुत्तमसाहसं दण्ड्यः । उत्तमसाहसं च (आचा० ३६६) वक्ष्यते । अदुष्टां तु प्रतिगृश त्यजन् उत्तमसाहसमेव दण्ड्यः । यः पुनर्विवाहात्प्रागेव द्वेषादिना असिद्धर्दोषैदींषरीगा- उत्तमसाहसमेव दण्ड्यः । यः पुनर्विवाहात्प्रागेव द्वेषादिना असिद्धर्दोषैदींषरीगा- दिभिः कन्यां दूषयति स पणानां वक्ष्यमाणलक्षणानां शतं दण्ड्यः ॥ ६६ ॥ 'अनन्यपूर्विकाम्' ( श्लो. ५२ ) इत्यत्रानन्यपूर्वी परिणयोक्ता, तत्रान्यपूर्वी कीहशीत्याह—

अक्षता च क्षता चैव पुनर्भुः, संस्कृता पुनः । स्वैरिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः अयेत् ॥ ६७॥

अन्यपूर्वा द्विविधा—पूनर्भूः, स्वैरिणी चेति । पुनर्भूरिप द्विविधा—श्वता चाश्वता च । तत्र क्षता संस्कारात्प्रागेव पुरुषसंबन्धदूषिता । अक्षता पुनः संस्कारदूषिता । या पुनः कौमारं पति स्वक्ता कामतः सवर्णमाश्रयति सा स्वेरिणीति ॥ ६० ॥

एवं सर्वप्रकारेणान्यपूर्वीपर्युदासे प्राप्ते विशेषमाह-

अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । सिपण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात् ॥६८॥ आ गर्भसंभवाद्गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत् । अनेन विधिना जातः क्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥ ६९॥

अपुत्रामलञ्चपुत्रां पित्रादिभिः पुत्रार्थमनुक्षातो देवरो भर्तुः कनीयान् आता सिपण्डो वा उक्तलक्षणः सगोत्रो वा, एतेषां पूर्वस्थाभावे परः परः घृताभ्यक्तपर्वाङ्गः, ऋतावेव वश्यमाणलक्षणे इयाद्गच्छेत् आ गर्भोत्पत्तः । उन्ने विधि- उन्मेच्छन् अन्येन वा प्रकारेण तदा पतितो भवति । अनेन विधि- नोत्पन्नः पूर्वपरिणेतुः क्षेत्रजः पुत्रो भवेत् । एतच वाग्दत्ताविषयमित्या- वार्थाः; 'यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥' इति ( ९।६९ ) मनुस्मरणात् ॥ ६८-६९ ॥

व्यभिचारिणीं प्रलाह—

हृताधिकारां मिलनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । परिभूतामधःश्रय्यां वासयेद्यभिचारिणीम् ॥ ७०॥ या व्यभिचरति तां हृताधिकारां मृत्यभरणाद्यधिकाररहिताम् । मिलनां अजनाभ्यजनशुभवस्नाभरणशून्यां पिण्डमात्रोपजीविनीं प्राणयात्रामात्र-मोजनाम् , धिकारादिभिः परिभूतां, भूतलशायिनीं स्ववेशमन्येन वासयेत् वैराग्यजननार्थं, न पुनः शुद्धयर्थम् । 'यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्रतम्' (मन्तु. १९।९७६) इति पृथवप्रायिक्षतोपदेशात्॥ ७०॥

तस्या अल्पप्रायश्चित्तार्थमर्थवादमाह—

सोमः शौचं दैदावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम् । पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वै योषितो ह्यतः ॥ ७१ ॥ परिणयनात्पूर्वं सोम-गन्धर्व-वह्नयः स्रीर्धेकेत्वा यथाकमं तासां शौचमधुर-वचनसर्वमेध्यत्वानि दत्तवन्तः । तस्मात् स्त्रियः सर्वत्र स्पर्शालिङ्गनादिषु मेध्याः शुद्धाः स्मृताः ॥ ७१ ॥

नच तस्यास्तर्हि दोषो नास्तीत्याशङ्कनीयमित्याह—

व्यभिचारादतौ छुद्धिर्गर्भे त्यागो विधीयते । गर्भभर्तृवधादौ च तथा महति पातके ॥ ७२ ॥

अप्रकाशितान्मनोव्यिमचारात्पुरुषान्तरसंभोगसंकल्पायदपुण्यं तस्य ऋतौ रजोदर्शने गुद्धिः; ग्रहकृते तु गर्भे त्यागः । मतः (९११५५) 'ब्राह्मण-क्षत्रियविशां भार्याः ग्रहेण संगताः । अप्रजाता विश्व इति प्रायिश्वत्तेन नेतराः ॥' इति स्मरणात् । तथा गर्भवधे मत्वधे महापातके च, ब्रह्महत्यादौ आदिप्रहणाच्छिष्यादिगमने च त्यागः । 'चतसस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या । पतिन्नी च विशेषेण जुङ्गितोपगता च या ॥' (विषष्ट. २१११०) इति व्यासस्मरणात् । जुङ्गितः प्रतिलोमजश्वर्मकारादिः । त्यागश्चोपभोगधर्मकार्ययोः, नतु निष्कासनं गृहात्तस्याः । 'निरुन्ध्यादेकवेश्मनि' इति नियमात् ॥ ७२ ॥

द्वितीयपरिणयने हेतूनाह—

सुरापी व्याधिता धूर्ता वन्ध्यार्थप्त्यप्रियंवदा । स्त्रीप्रस्थाधिवेत्तव्या पुरुषद्वेषिणी तथा ॥ ७३ ॥

सुरां पिबतीति सुरापी ग्रहाऽपि । 'पतलर्ष शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत्' इति सामान्येन प्रतिषेधात् । व्याधिता दीर्घरोगम्रस्ता । धूर्ता विसंवादिनी । वन्ध्या निष्फला । अर्थभी अर्थनाशिनी । अप्रियंवदा निष्ठर-भाषिणी । स्त्रीप्रस्ः स्त्रीजननी । पुरुषद्वेषिणी सर्वत्राहितकारणी । 'अधि-वेस्तव्या' इति प्रलेकमैंभिसंबध्यते । अधिवेदनं भार्यान्तरपरिग्रहः ॥ ७३ ॥

अधिविना तु भर्तव्या महदेनोऽन्यथा भवेत् । यत्रानुकूल्यं दंपत्योस्त्रिवर्गस्तत्र वर्धते ॥ ७४ ॥ किंच, सा अधिविन्ना पूर्ववदेव दानमानसत्कारैर्भर्तव्या । अन्यथाऽभरणे

पाठा०- १ ददी कीणां क. २ कियो अक्त्वा क. ३ सर्वत्र संबध्यते क.

महद्युण्यं वक्ष्यमाणो दण्डश्च । नच भरणे सति केवलमपुण्यपरिहारः। यतः यत्र दंपत्योरा जुकू स्यं चित्तेक्यं तत्र धर्मार्थकामानां प्रतिदिनमिन-वृद्धिश्च॥ ७४॥

ब्रियं प्रत्याह—

मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यग्रुपगच्छति । सेह कीर्तिमवासोति मोदते चोमया सह ॥ ७५ ॥

भर्तिर जीवति मृते वा या चापल्याद्न्यं पुरुषं नोपैगच्छति सेह लोके विपुलां कीर्तिमवामीति । उमया च सह क्रीडते; पुण्य-प्रभावात् ॥ ७५ ॥

अधिवेदनकारणाभावे अधिवेत्तारं प्रलाह-

आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरम्नं प्रियवादिनीम्। त्यजन्दाप्यस्तृतीयांशमद्रच्यो भरणं ख्रियाः ॥ ७६ ॥

आज्ञासंपादिनीमादेशकारिणीम्, दक्षां शीघ्रकारिणीम्, वीरस्ं पुत्र-वतीम्, प्रियवादिनीं मधुरभाषिणीं यस्त्यज्ञति अधिविन्दति, स राज्ञा खध-नस्य तृतीयांशं दाप्यः। निर्धनस्तु भरणं प्रासाच्छादनादि दाप्यः॥ ७६॥

स्त्रीधर्मानाइ-

स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः। आ शुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदृषितः ॥ ७७ ॥ स्रीभिः सेदा भर्तृवचनं कार्यम् । यसाद्यमेव पर उत्कृष्टो धर्मः; स्त्रीणां खर्गहेतुत्वात् । यदा तु महापातकदूषितस्तदा आ शुद्धेः संप्र तीक्यः, न तत्पारतज्यम् । उत्तरकालं तु पूर्ववदेव तत्पारतज्ञ्यम् ॥ ७७ ॥

शास्त्रीयदारसंप्रहस्य फलमाह-

लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकैः । यसात्तसात्स्रियः सेव्याः कर्तव्याश्र सुरक्षिताः ॥७८॥

लोके आनन्त्यं वंशस्याविच्छेदः लोकानन्त्यं, दिवः प्राप्तिश्च, दारसंप्रहस्य प्रयोजनम् । कथमिलाह-पुत्र-पौत्र-प्रपौत्रकैलीकानन्सम्, अप्तिहोत्रादिभिश्व खर्गप्राप्तिरिखन्वयः । यसात् श्रीभ्य एतद्वयं भवति तसात् स्त्रियः सेन्या उपभोग्याः प्रजार्थम्। रिक्षतव्याश्च धर्मार्थम्। तथा चापस्तम्बेन 'धर्मप्रजा-संपत्तिः प्रयोजनं दारसंग्रहस्योक्तं धर्मप्रजासंपन्नेषु दारेषु नान्यां कुनींत' इति वदता। रतिफलं तु लौकिकमेव॥ ७८॥

पाठा०- १ नैवोपगच्छति क. २ आदेशसंपादिनीं ख. ३ सर्वथा क.

'पुत्रोत्पत्त्यर्थं ब्रियः सेव्याः' (श्लो० ७८) इत्युक्तं, तत्र विशेषणमाह— षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां तिस्मिन्युग्मासु संविशेत् । ब्रह्मचार्येव पर्वाण्याद्याश्चतंत्रस्तु वर्जयेत् ॥ ७९ ॥

स्त्रीणां गर्भधारणयोग्यावस्थोपलक्षितः काल ऋतुः । स च रजोदर्शनदिवसादारभ्य पोडशाहोरात्रस्तस्मिन् ऋतौ युग्मासु समासु रात्रिषु । 'रात्रि'प्रहणाद्दिवसप्रतिषेधः । संविशेत् गच्छेत्पुत्रार्थम् । 'युग्मासु' इति बहुवचनं
समुचयार्थम् । अतश्वेकस्मिन्नपि ऋतौ अप्रतिषद्धासु युग्मासु सर्वासु रात्रिषु
गच्छेत् । एवं गच्छन् ब्रह्मचार्येव भवति । अतो यत्र ब्रह्मचर्यं श्रीद्धादौ चोदितं
तत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मचर्यस्खलनदोषोऽस्ति । किंच पर्वाण्याद्याश्चरतस्रस्तु वर्जयेत् । 'पर्वाणि' इति बहुवचनादाद्यर्थावगमादष्टमीचतुर्दश्योर्गह
णम् । यथाह मनुः (४।१५५)—'अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् । ब्रह्मचारी भवेनिस्यमप्यृतौ स्नातको द्विजः ॥' इति । अतोऽमावास्यादीनि
रजोदर्शनादारभ्य चतस्रो रात्रीक्ष वर्जयेत् ॥ ७९ ॥

### एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां मघां मूलं च वर्जयेत्। सुस्य इन्दो सकृत्पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्पुमान्॥ ८०॥

किंच, एवमुक्तेन प्रकारेण स्त्रियं गच्छन् क्षामां गच्छेत् । क्षामता च तिस्मन्काले रजस्वलावतेनैव भवति । अथ चंच भवति तदा कर्तव्या क्षामता पुत्रो-त्पत्त्यर्थमल्पाऽक्षिग्धभोजनादिना । 'पुमान्पुंसोऽधिके छुके स्त्री भवलिषके स्त्रियः' इति वचनात् । यदा युगमायामपि रात्रो शोणिताधिक्यं तदा इयेव भवति पुरुष्काहितः । अयुगमायामपि छुकाधिक्ये पुमानेव भवति ख्याकृतिः; केंलस्य निमित्तलात् । छुकशोणितयोक्षोपादानकारणत्वेन प्रावल्यात् । तस्मारक्षामा कर्तव्या । मघा-मूलनक्षत्रे वर्जयेत् । चन्द्रे चैकादशादिशुमस्थानगते चकारात्युंनक्षत्रे छुभयोगलभादिसंपत्ती सकृदेकस्यां रात्रो न दिस्तिर्वा । तत्तो लक्षणेयुक्तं पुत्रं जनयति । पुमानप्रतिहतपुंस्त्वः ॥ ८० ॥

एवस्तौ नियममुक्ता इदानीमनृतौ नियममाह—

# यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन् । खदारनिरतश्चेव स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥ ८१ ॥

भार्याया इच्छानतिकमेण प्रवृत्तिरस्यास्तीति यथाकामी भवेत्। 'वा'शब्दो नियमान्तरपरिप्रहाथः, न पूर्वनियमनिवृत्त्यर्थः। स्त्रीणां वरमिन्द्रदत्तमनुस्मरन् 'भवतीनां कामविद्दन्ता पातकी स्यात्' इति । यथा 'ता अञ्चवन् वरं वृणीमहा ऋत्वियात्प्रजां विन्दामहै काममा विजनितोः संभवामेति तस्मादृत्वियात् स्त्रियः प्रजां

पाठा॰—१ चतस्रश्च ख. २ श्राद्धादिषु क. १ पौष्णं च क. ४ काळ्खानियतत्वाद् क. ५ वृणीमहे ख.

विन्दन्ते काममा विजनतोः संभवन्ति वारे वृत्रश्यासाम्' इति । अपि च स्वदारे-क्वेच निरतः नितरां रतस्तन्मनस्कः, 'भवेत्' इत्यनुषज्यते । एवकारेण स्थन्तर-गमनं निवर्तयतिः प्रायश्चित्तसारणात् । उभयत्रापि दृष्टप्रयोजनमाह—स्त्रियो रक्ष्या यतः स्मृता इति । यसात्स्त्रियो रक्ष्याः स्मृता उक्ताः 'कर्तव्याक्ष सुरक्षिताः'-( आचार. ७८ ) इति । तच सुरक्षणं यथाकामित्वेन स्यन्तराग-मनेन च भवतीति । अत्राह-तिसन्युग्मासु संविशेत्' (आचार. ७९) इति, किमयं विधिर्नियमः परिसंख्या वा? उच्यते.--न तावद्विधिः: प्राप्तार्थत्वात । नापि परिसंख्याः दोषँत्रयसमासक्तेः । अतो नियमं प्रतिपेदिरे न्यायविदः । कः पुनरेषां भेदः ? अत्यन्ताप्राप्तप्रापणं विधिः, यथा 'अमिहोत्रं जुहुयात्' 'अष्टकाः कर्तव्याः' इति । पक्षे प्राप्तस्थाप्राप्तपक्षान्तरप्रापणं नियमः, यथा 'समे देशे यजेत' 'दर्श-पूर्णमासाभ्यां यजेत' इति यागः कर्तव्यतया विहितः । स च देशमन्तरेण कर्तम-शक्य इत्यर्थादेशः प्राप्तः । सच समो विषमश्रेति द्विविधः । यदा यजमानः समे यियक्षते तदा समे यजेतेति वचनमुदास्ते, खार्थस्य प्राप्तत्वात् । यदा त विषमे देशे यियक्षते तदा समे यजेतेति खार्थं विधत्ते, खार्थस्य तदानीमप्राप्तत्वात् । विषमदेशनिवृत्तिस्त्वार्थिकी । चोदितदेशेनैव यागनिष्पत्तरचोदितदेशोपादानेन यथाशास्त्रं यागो नानुष्ठितः स्यादिति । तथा 'प्राञ्चलोऽन्नानि भुज्ञीत' इति । इदमपि सार्तमुदाहरणं पूर्वेण व्याख्यातम् ॥ एकस्यानेकत्र प्राप्तस्यान्यतो निवृत्त्यर्थ-मेकत्र पुनर्वचनं परिसंख्या । तद्यथा—'इमामगृभ्णत्रशनामृतस्येल्यश्वाभिधानी-मादत्ते' इल्यं मन्त्रः खसामर्थ्यादश्वाभिधान्याः गर्दमाभिधान्याश्च रशनाया प्रहणे विनियुक्तः; पुनरश्वाभिधानीमादत्त इत्यनेनाश्वीभिधान्यां विनियुज्यमानो गर्दभाभि-धान्या निवर्तते । यथा 'पश्च पश्चनखा मक्ष्याः' इत्यत्र हि यहच्छया शशादिष श्वादिषु च भक्षणं प्राप्तं पुनः शशादिषु श्रयमाणं श्वादिभ्यो निवैर्तत इति ॥ किं पुनरत्र युक्तम् ? परिसंख्येत्याह । तथा हि-कृतदारसंप्रहस्य खेच्छयैवतौँ गमनं प्राप्तमिति न विधेरयं विषयः । नापि नियमस्यः गृह्यस्मृतिविरोधात् । एवं हि सारन्ति गृह्यकाराः—'दारसंग्रहानन्तरं त्रिरात्रं द्वादशरात्रं संवत्सरं वा ब्रह्मचारी स्यात्' इति । तत्र द्वादशरात्रात्संवत्सराद्वा पूर्वमेवर्तुसंभवे ऋतौ गच्छेदेवेति नियमाद्रह्मचर्यस्मरणं बाध्येत । अपि च प्राप्ते भावार्थे वचनं विशेषणपरं युक्तं, प्राप्तं चतौं भार्यागमन्मिच्छयैव, अतो यदि गच्छेदतावेवेति वचनव्यक्तिर्युक्ता । किंच नैयमिकात्पत्रीत्पत्तिविधेरैव ऋतौ गमनं नित्यप्राप्तमेवेति ऋतौ गच्छेदेवेति निय-मोऽनर्थकः स्यात् । नियमे चाद्दर्धं कल्पनीयम् । किंच ऋतौ गन्तव्यमेवेति नियमे असिन्नहितस्य व्याध्यादिना असमर्थस्यानिच्छोश्वाशक्योऽर्थं उपदिष्टः स्यात् ।

टिप्प०-1 तद्भइणे इति भावः. 2 पूर्वपक्षोऽयम्.

पाठा०—१ वरं वृतं तासां ख. २ उक्ताः पूर्वं ७८ श्लोके. ३ विध्या-दयश्र—'विधिरत्यन्तमप्रासी नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र वा प्रासी परिसंख्या निगद्यते' इति. ४ दोषत्रयासकेः क. ५ प्रासार्थत्वात् क. ६ स्त्वर्थात्सिद्धा क. ७ निवर्तयति ख. ८ भार्येच्छयेव क.

विध्यनवादविरोधश्च नियमे । तथा हि-एकः शब्दः सकृद्चरितस्तमेवार्थं पक्षे-ऽनुवदति पक्षे तु विधत्ते चेति । तसाहतावेव गच्छेन्नान्यत्रेति परिसंख्यैव युक्ता । तैदिदं भारिचिविश्वरूपादयो नानुमन्यन्ते । अतो नियम एव युक्तः; पक्षे खार्थविधि-संभवात् ,अगमने दोषश्रवणाच । 'ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सिंघधी नोपगच्छति । घोरायां भूणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥' (पराशर.) इति । नच विध्यनु-वादिवरोधः; अनुवादाभावाद्विष्यर्थत्वाच वचनस्य । तत्र हि विष्यनुवादिवरोधो यत्र विधेयाविधतया तदेवानुविदतव्यं, अप्राप्ततयान्योहेशेन विधातव्यं च । यथा वाज-पेयाधिकरणपूर्वपक्षे 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत'इति वाजपेयलक्षणगुणविधा-नावधित्वेन यागोऽनुवदितव्यः, स एव खाराज्यलक्षणफलोहेशेन विधातव्यश्वेति । न चानुवादेनेह कृत्यमस्ति। यत्तु-नियमेऽदृष्टं कल्प्यमित्युक्तं, तत्परिसंख्यायामपि समानम् ; अन्तरी गच्छतो दोषकल्पनात् । यत्तु नैयमिकपुत्रोत्पादनविष्याक्षे-पेणैव ऋतौ निखगमनप्राप्तेर्न नियम इति, -तैदसत् ; स एवायं नैयमिकपुत्रोत्पा-दनविधिः स्थानमतम् । 'एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां रुक्षण्यं पुत्रं जनयेत्' इति क्यभिगमनातिरिकः पुत्रीत्पादनविधिरिति,-तत्रः, गमनकरणिकाया भावनाया एव पुत्रोत्पत्तिकर्मता प्रदश्यते । एवं गच्छन् लक्षण्यं पुत्रं जनयेदित्यनेन यथामिहोत्रं जुह्नन् स्वर्गं भावयेदिति । न चासंनिहितादेरशक्यार्थविधिप्रसङ्गः। सिन्दितशक्तयोरेवोपदेशात 'ऋतुस्नातां तु यो भार्या सिन्दियो नोपगच्छति'। 'यः खदाराचतुक्रातान्खस्थः सन्नोपगच्छति' (देवल. ) इति विशेषोपादानात्। अनिच्छानिवृत्तिस्तु नियमविधानादेव । नच विशेषणपरतापि । पक्षे भावार्थवि-धिसंभवात । नापि गृह्यस्मृतिविरोधः । संवत्सरात्पूर्वमेवर्त्तदर्शने संविशतो न ब्रह्मचर्यस्खलनदोषो यथा श्राद्धादिषु । तस्मात्स्वार्यहानि-परार्थकल्पना-प्राप्तवाध-लक्षणदोषत्रयवती परिसंख्या न युक्ता । एवं 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या' इत्यत्र यद्यपि शशादिषु भक्षणस्य पक्षे प्राप्तेर्नियमः शशादिषु, श्वादिषु च प्राप्तेः परिसंख्येत्य-भयसंभवः, तथापि नियमपक्षे शशायभक्षणे दोषप्रसङ्गः,श्वादिभक्षणे चादोषप्रसङ्गन प्रायश्चित्तरमृतिविरोध इति परिसंख्यैवाश्रिता । एतेन 'सायंप्रातर्द्विजातीनामश्चनं हम्मितिनोदितम्' इत्यत्रापि नियमो व्याख्यातः । 'नान्तरा भोजनं कुर्यात्' इति च पुनरुक्तं स्थात्परिसंखँयायाम् । एवं च नियमे सति ऋतावृताविति वीप्सा लभ्यते. 'निमित्तावृत्ती नैमित्तिकमप्यावर्तते' इति न्यायात् । 'यथाकामी भवेत्'इत्ययमपि नियम एव । अनृताविप श्रीकामनायां सत्यां श्रियमभिरमयेदेवेति । 'ऋतात्रुपेया-त्सर्वत्र वा प्रतिषिद्धवर्जम्' इत्येतद्पि गौतमीयं (५।१-२) सूत्रद्वयं नियमपरमेव । ऋतानुपेयादेव । अनृताविप स्नीकामनायां सत्यां प्रतिविद्धवर्जम्पेयादेवेत्यलमित-प्रसङ्गेनेति ॥ ८९ ॥ ॰

टिप्प०-1 इतस्तु सिद्धान्तसंमतं निरूपयति.

पाठा०—१ भागुरि क. २ तथा फछोद्देशेर क. ३ तदसदिति क. नास्ति. ४ यतस्त्रच गमनं. क. ५ प्रायश्चित्तविरोधः क. ६ श्चितिचोदितं क. ७ परि-संस्थायां तसाम्नियमपरमेवेति ग. ८ वुपेयादेवानृताविष क.

भर्तभात्पित्ज्ञातिश्वश्रृश्वग्रुरदेवरैः।

बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्या भूषणाच्छादनाश्चनैः ॥ ८२ ॥ किंच, भर्तृप्रभृतिभिः पूर्वोक्ताः साध्यः स्त्रियो यथाशात्त्यछंकारवसन-भोजनपुष्पादिभिः संमाननीयाः। यसात्ताः पूजिता धर्मार्थकामान्संवर्धयन्ति ॥ तथा पुनः समर्पितग्रह्व्यापारया किंभूतया भवितव्यमिखत शाह—

संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराश्चुखी । कुर्याच्छुशुरयोः पादवन्दनं भर्तृतत्परा ॥ ८३ ॥

संयतः खस्थाननिवेशितः उपस्करो गृहोपकरणवर्गो यया सा तथोका।
यथोळखळमुसळग्रूपीदेः कण्डनस्थाने, हषदुपळयोरिवयोगेन पेषणस्थान इलादि।
दक्षा गृहव्यापारकुशळा, हृष्टा सदैव प्रहसितानना, व्ययपराड्युक्ती न व्ययश्रीला; 'स्यात्' इति सर्वत्र शेषः। किंच, श्वश्रूश्व श्वग्रुर्थ श्वग्रुर्थ । 'श्वग्रुरः श्वश्र्वा'
(पा०१।२।७१) इल्लेकशेषः, तयोः पाद्वन्दनं निलंकुर्यात्। 'श्वग्रुरं भहणं
मान्यान्तरोपळक्षणार्थम्। भर्तृतत्परा भर्तृवशवार्तिनी सती पूर्वोक्तं कुर्यात् । श्रित्रं भर्तृपिश्वायुक्तम्, प्रोषिते भर्तरि तया किं कर्तत्रामित्यत आह—

कीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् । हासं परगृहे यानं त्यजेत्त्रोपितभर्तृका ॥ ८४ ॥

देशान्तरगतभर्तृका क्रीडां कन्दुकादिभिः दारीरसंस्कारमुद्धर्तनादिभिः, समाजो जनसमूहः । उत्सवो विवाहादिः । तयोर्द्शनं, हास्यं विज्ञम्भणं एरगृहे गमनम् । 'खजेत्' इति प्रस्थेकं संबध्यते ॥ ८४ ॥

रक्षेत्कन्यां पिता विकां पतिः पुत्रास्त वार्धके ।

अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातत्त्रयं क्रचित्स्रियाः ॥ ८५ ॥ किच, पाणित्रहणारत्राक् पिता कन्यामकार्यकरणाद्रक्षेत् । तत ऊर्धं भर्ता। तदभावे पुत्राः, वृद्धभावे च तेषामुक्तानामभावे ज्ञातयः, ज्ञाती-नामभावे राजाः 'पक्षद्वयावसाने तु राजा भर्ता प्रेमुः स्त्रियाः' इति वचनात्। अतः क्रचिद्पि स्त्रीणां नैव स्वातन्त्रयम्॥ ८५॥

पितृमातृसुतभातृश्वश्रृश्वशुरमातुलैः ।

हीना न साद्विना भन्नी गर्हणीयाऽन्यथा भवेत् ॥८६॥ किच, भन्नी विना भर्तरहिता पित्रादिरहिता वा न स्यात् । यसातर्हे- हिता गर्हणीया निन्या भवेत् । एतच ब्रह्मचर्यपक्षे ।-'भर्तरि प्रेते ब्रह्मचर्य

टिप्पं —1 विद्यां=परिणीतां. 2 अनेन भर्तुरसंनिधौ पित्रादिरहिता स्त्री न मवेदिति विधीयते — अपः । तदन्वारोहणं वा' (२५।१४) इति विष्णुस्मरणात् । अन्वारोहणे महानभ्युदयः । तथा च व्यासः कपोतिकाख्यानव्याजेन दर्शितवान्-'पतिवता संप्रदीप्तं प्रविवेश हताशनम् । तत्र चित्राङ्गदधरं भर्तारं सान्वपद्यत ॥ ततः खर्ग गतः पक्षी भार्यया सह संगतः । कर्मणा पूजितस्तत्र रेमे च सह भार्यया॥' इति । तथा च शङ्काङ्गिरसौ-'तिस्रः कोट्योऽर्घकोटी च यानि लोमानि मानुषे । ताव-त्कालं वसेत्खर्गे भर्तारं यानगच्छति ॥' इति प्रतिपाद्य तयोरवियोगं दर्शयतः— 'व्यालप्राही यथा सर्पं बलादुद्धरते बिलात् । तद्भदुद्धृत्य सा नारी सह तनैव मोदते ॥ तत्र सा भर्तृपरमा स्तूयमानाऽप्सरोगणैः । क्रीडते पतिना सार्ध याव-दिन्द्राश्चतुर्दश ॥' इति । तथा—'ब्रह्मशो वा कृतशो वा मित्रशो वा भवेत्पतिः । पुनालविधवा नारी तमादाय मृता त या ॥ मृते भर्तरि या नारी समारोहेद्धता-शनम् । सारुन्धतीसमाचारा खर्गलोके महीयते ॥ यावचामौ मृते पत्यौ स्त्री नात्मानं प्रदाहयेत् । तावन्न मुच्यते सा हि स्त्रीशरीरात्कथंचन ॥' इति । हारीतोऽपि-'मातुकं पैतुकं चापि यत्र चैव प्रदीयते । कुलत्रयं पुनाखेषा भर्तारं यानुगच्छति ॥' इति, तथा-'आर्ताते मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कुशा। मृते म्रियेत या पत्थौ सा स्त्री ज्ञेया पतिवता ॥' इति । अयं च सकल एव सर्वासां स्त्रीणामगर्भिणीनामेबालापत्यानामाचण्डालं साधारणो धर्मः: 'भर्तारं याऽनुगच्छति' इत्यविशेषोपादानात् । यानि च ब्राह्मण्यनगमननिषेधपराणि वाक्यानि—'मृतानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात् । इतरेषु तु वर्णेषु तपः परममुच्यते ॥ जीवन्ती तद्धितं कुर्यान्मरणादात्मघातिनी । या स्त्री ब्राह्मण-जातीया मृतं पतिमनुत्रजेत् ॥ सा खर्गमात्मघातेन नात्मानं न पतिं नयेत् ॥ इलेवमादीनि, तानि पृथक्चिलँधिरोहणविषयाणि; 'पृथक्चितिं समारुह्य न विप्रा गन्तुमईति' इति विशेषस्मरणात् । अनेन क्षत्रियादिश्रीणां पृथक्चित्यभ्य-नुज्ञा गम्यते । यत् कैश्चिदुक्तं-पुरुषाणामिव स्त्रीणामप्यात्महननस्य प्रतिषिद्धत्वा-द्विप्रवृद्धस्वर्गाभिलाषायाः प्रविषेधशास्त्रमविकामन्त्या अयमनगमनोपदेशः इयेन-वतं । यथा 'इयेनेनाभिचरन्यजेत' इति तीवकोधाकान्तस्यान्तस्य प्रतिषेधशास्त्र-मतिकामतः रयेनोपदेश इति, -तद्युक्तम् । ये तावत् स्येनकरणिकायां भावनायां भाव्यभृतहिंसायां विधिसंस्पर्शाभावेन प्रतिषेधसंस्पर्शात्फलद्वारेण रयेनस्यानर्थतां वर्णयन्ति, तेषां मते हिंसाया एव खर्गार्थतया अनुगमनशास्त्रेण विधीयमानत्वा-त्प्रतिषेधसंस्पर्शाभावादभीषोमीयवत्स्पष्टमेवानुगमनस्य इयेनवैषम्यम् । यत्तु मतं-हिंसा नाम मरणानुकूलो व्यापारः, स्येनश्च परमरणानुकूलव्यापाररूपत्वाद्धिसैव,

टिप्पo-1 गलन्तराभावे सतीति शेषः, 'आबालापत्यानाम्' इति पाठान्तरम्, तत्र गलन्तरे सतीति शेषः।

पाठा०-१ वाथ मित्रझः कृतझो वा खः; ब्रह्मझो वा सुरापो वा ग. २ अयं सर्वासां ख. ३ माचाण्डाळानां ख. ४ विखन्वारोहण. ५ विशेषो-पादानात् क. ६ प्रतिषिद्धशास्त्र. ग. ७ कर्तव्यतानुरूपं. ख.

कामाधिकारे च करणांशे रागतः प्रवृत्तिसंभवेन विधेरप्रवर्तकलात् । रागप्रयुक्तिनिस्मिष्टपलात् द्येनः प्रतिषिद्धः खरूपेणैवानर्थकर इति, तत्राप्यनुगमनशास्त्रण मरणस्यैव खर्गसाधनतया विधानान्मरणे यद्यपि रागतः प्रवृत्तिस्थापि मरणानुकूळे व्यापारेऽमिप्रवेशादावितिकर्वव्यतारूपे विधित एव प्रवृत्तिरिति न निषेधसान्वकाशः 'वायव्यं श्वेतमालमेत भूतिकामः' इतिवत्; तस्मात्स्पष्टमेवानुगमनस्य र्येनवैषम्यम् । यत्तु—'तस्मादुह न पुरायुषः स्वःकामी प्रयात्' इति श्वतिविरोधा-दनुगमनमयुक्तिमिति, यच 'तदुह न सःकाम्यायुषः प्राङ् न प्रयात्' इति स्वर्ग-फलोहेश्चेनायुषः प्राणायुर्व्ययो न कर्तव्यो मोक्षार्थिना, यस्मादायुषः शेषे सिति निस्पनैमित्तिककर्मानुष्ठानसँपितान्तःकरणकलङ्कस्य श्वणमनननिदिष्यासनसंपत्ती सस्मात्मत्त्रोने निस्पनिरित्रियानन्दब्रह्मप्रप्तिलक्षणमोक्षसंभवः। तस्मादनिस्यास्यसुष्ठस्य स्वरूपसर्गार्थमान्यन्ति सस्मादनिस्थासनस्य सुक्षस्पसर्गार्थम्यान्यस्थिनः अनुगमनं युक्तम्, इतरकाम्यानुष्ठानविति सर्वमनवयम्॥८६॥

#### पतित्रियहिते युक्ता खाचारा विजितेन्द्रिया । सेह कीर्तिमवाप्तोति प्रेत्य चानुक्तमां गतिम् ॥ ८७ ॥

किंच, प्रियमनवयत्वेन मनसोऽनुकूलम्, भायत्यां यच्छ्रेयस्करं ति तिम्, प्रियं च ति ति व प्रियहितम्। पत्युः प्रियहितं पति प्रियहितं तिसंन् युक्ता निरता। साचारा शोमन आचारो यत्याः सा तथोका। शोमनश्राचारो दिश्तिः शङ्क्षेन—'नानुक्ता गृहािक्षिगच्छेन्नानुत्तरीया न त्वरितं त्रजेन्न परपुरुषम-भिमाषेतान्यत्र विणक्पत्रजितदृद्धवैद्येभ्यः, न नाभिं दर्शयेत्, आगुल्फाद्धासः परिद्ध्यात्, न सनौ विद्वतौ कुर्यात्, न हसेदप्रादृता मर्तारं तद्धन्धून्वा न द्विष्यान्न गणि-काधूर्तामिसारिणीप्रजिताप्रेक्षणिकामायामूलकुहरूककारिकादुःशीलादिभिः सहैकत्र तिष्ठेत्, संसर्गेण हि कुल्क्षीणां चारित्रं दुष्यितं इति। विजितेन्द्रिया विजितानि संयमितानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि वागादीनि च मनःसहितानि यया सा इह लोके कीर्ति प्रख्याति परलोके चोत्तमां गर्ति प्राप्नोति । अयं च सकल एव क्षीधमों विवाहादूर्ष्वं वेदितव्यः। 'प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकाममक्षाः' इति स्मरणात्। 'वैवाहिको विधः स्रीणामीपनायनिकः स्मृतः' इति च ॥४७॥

भनेकभार्यं प्रलाह-

सत्यामन्यां सवर्णीयां धर्मकार्यं न कारयेत् । सवर्णासु विधौ धर्म्ये ज्येष्ठया न विनेतरा ॥ ८८ ॥

सवर्णायां सत्यामन्यामसवर्णां नैव धर्मकार्यं कारयेत् । सवर्णा-स्विप बहीषु धर्म्यं विषी धर्मानुष्ठाने ज्येष्ठया विना ज्येष्ठां मुक्त्वा इतरा मध्यमा कनिष्ठा वा न नियोक्तव्या ॥ ८८ ॥

पाठा०-१ सर्गकामः, २ प्रेयादिति ख. ३ क्षालितान्तःकरणं. ख. ४ हि चरित्रं क. ५ सा तथोका इह क.

प्रमीतपतिकाया विधिमुक्तवा इदानीं प्रमीतभार्य प्रसाह-

### दाहयित्वाग्निहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवर्ती पतिः। आहरेद्विधिवदारानग्रींश्वैवाविलम्बयन् ॥ ८९ ॥

पूर्वोक्तवृत्तवतीं आचारवर्ती विपैनां स्त्रियमग्निहोत्रेण श्रोतेनामिना तद-भावे स्मार्तेन दाहियत्वा पतिः भर्ता अनुत्पादितपुत्रोऽनिष्टयज्ञो वा आश्रमा-न्तरेष्वनिधकृतो वा स्थन्तराभावे पुनर्दारान् अग्नीश्च विधिवदाहरेत् । अविलम्बयन् शीघ्रमेव ।—'अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः' इति दृश्चसरणात् । एतचाधानेन सहाधिकृताया एव, नान्यस्याः । यत्तु-'द्वितीयां चैव यो भार्या दहेद्वैतानिकामिभिः । जीवन्त्यां प्रथमायां हि सुरापानसमं हि तत् ॥' इति, तथा-'मृतायां तु द्वितीयायां योऽमिहोत्रं समुत्सजेत् । ब्रह्ममं तं विजानीयाद्यश्च कामात्समुत्स्जेत् ॥' इत्येवमादि, तदाधानेन सहानधिकृताया अग्निदाने वेदितव्यम् ॥ ८९॥

इति विवाहप्रकरणम् ।

# अथ वर्णजातिविवेकप्रकरणम् ४

ब्राह्मणस्य चतस्रो भार्या भवन्ति, क्षत्रियस्य तिस्रः, वैर्यस्य द्वे, ग्रदस्यैका, इत्युक्त्वाः तासु च पुत्रा उत्पादियतव्या इत्युक्तम् । इदानीं कस्यां कस्मात् कः पुत्रो भवतीति विवेकमाह—

# सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः। अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः संतानवर्धनाः ॥ ९० ॥

सवर्णेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यः सवर्णासु ब्राह्मण्यादिषु सजातयो मातृपितृ-समानजातीयाः पुत्रा भवन्ति । 'विज्ञाखेष विधिः स्मृतः' (२९) इति सर्वशेषत्वे-नोपसंहारात् विचास, 'सवर्णासु' इति संबध्यते । 'विच'शब्दस्य संबन्धिशब्द-त्वाह्वेत्तुभ्यः सवर्णभ्य इति लभ्यते । एकः 'सवर्ण'शब्दः स्पष्टार्थः । अतश्राय-मर्थः संवृत्तः — उक्तेन विधिनोढायां सवर्णायां वोद्धः सवर्णादुत्पन्नास्तसात्समान-जातीया भवन्ति । अतश्च कुण्डगोलककानीनसहोडेजादीनामसवर्णसमुक्तं भवति । ते च सवर्णेभ्योऽनुलोमप्रतिलोमेभ्यश्व भिद्यमानाः साधारणधर्मेहिसादि-भिरधिकियन्ते ।— 'ग्रदाणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः' इति सर-णात् । अपः संसजा व्यभिचारजाताः ग्रूद्धमैरिप द्विजशुश्रुषादिभिरिधिकियन्ते ।

टिप्प०-1 गतभर्तृकायाः. 2 विधुरं प्रति. 3 मृतां.

पाटा०- १ विवेक्तमाह ख. २ वोढ्रम्यः क. ३ सहोढादीनां क.

ननु कुण्डगोलकयोरैनाह्मणत्वात् श्राह्म प्रतिषेधोऽनुपपन्नः न्यायविरोधश्च । यो यजातीश्रायजातीयायामुत्पन्नः स तजातीय एव भवति, यथा गोर्गवि गौः, अश्वाह्म व्यायामश्वः । तसाह्मह्मणाह्मह्मण्यामुत्पन्नो न्नाह्मण इति न विरुद्धम् । तथा कानीनपौनर्भवादीननुकम्य- (सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मयाविधिः' (व्य.१३३) इति वक्ष्यमाणवचनविरोधश्च । नैतत्सारम् । न्नाह्मणेन न्नाह्मण्यामुत्पन्नो न्नाह्मण इति अमिनवृत्त्यर्थः श्राद्धे प्रतिषेधः । यथाऽत्यन्तमप्राप्तस्य पतितस्य श्राद्धे प्रतिषेधः । नच न्यायविरोधः । यत्र प्रत्यक्षगम्या जातिर्भवति तत्र तथा । न्नाह्मणादिन्जातिस्तु स्मृतिलक्षणा यथास्मरणं भवति । यथा समानेऽपि न्नाह्मण्ये कुण्डिनो वैसिष्ठोऽत्रिगौतम इति स्मरणलक्षणं गोत्रम्, तथा मनुष्यत्वे समानेऽपि न्नाह्मण्यादिजातिः स्मरणलक्षणा । मातापित्रोश्चैतदेव जातिलक्षणम् । न चानवस्था । अनादित्वात्यं सारस्य शब्दार्थव्यवहारवत् । 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः' (व्य.१३३) इति चोकानुवादत्वायथासंभवं व्याख्यास्यते । क्षेत्रजस्तु मानुसमानण्जातीयः; नियोगस्मरणात् , विष्टसमाचाराच । यथा धृतराष्ट्रपाण्डुविदुराः क्षेत्रजाः सन्तो मानुसमानजातीया इत्यलमतिप्रसङ्गेन । किंच, अनिन्द्येषु न्नाह्मादिविवाहेषु पुत्राः सन्तानवर्धना अरोगिणो दीर्घायुषो धर्मप्रजासंपन्ना भवन्ति ॥९०॥

सवर्णानुक्तवा इदानीमनुलोमानाह-

# विप्रान्मूर्घावसिक्तो हि क्षत्रियायां विश्वः स्त्रियाम् । अम्बष्टः श्रूट्यां निषादो जातः पारश्चोऽपि वा ॥ ९१ ॥

व्राह्मणात्स्रित्रियायां विन्नायामुत्पन्नो मूर्धावसिक्तो नाम पुत्रो भवति । वेर्यकन्यकायां विन्नायामुत्पन्नोऽम्बष्ठो नाम भवति । द्राँद्भायां विन्नायां निषादो नाम पुत्रो भवति । निषादो नाम कश्चिन्मत्स्यघातोपजीवी प्रतिलोमजः, स मा भूदिति पाररावोऽयं निषाद इति संन्नाविकल्पः । 'विप्रात्' इति सर्वत्रा- नुवर्तते । यत्तु—'ब्राह्मणेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव भवति, क्षत्रियेण वैश्यायामुत्पादितो वैश्य एव भवति । वैश्येन ग्रह्मायामुत्पादितः ग्र्रंह एव भवति' इति शङ्कस्मरणं,तत्क्षत्रियादिधर्मप्राह्मथंम्,न पुनर्मूर्धावसिक्तादिजातिनिराकरणार्थं, क्षत्रियादिजातिप्राह्मयं वा । अतश्च मूर्धावसिक्तादीनां क्षत्रियादेवकतेव दण्डा- जिनोपवीतादिभिरुपनयनादिकं कार्यम् । प्रागुपनयनात्कामचारादि पूर्ववदेव वेदित्य्यम् ॥ ९१ ॥

वैश्याश्र्योस्तु राजन्यान्माहिष्योश्रो सुतौ स्मृतौ । वश्यात करणः श्र्यां विश्वाखेष विधिः स्मृतः ॥ ९२ ॥ वैश्यायां श्रुदायां च विश्वायां राजन्यान्माहिष्योश्रौ यथाकमं पुत्रौ

पाठा०-१ अबाह्मणत्वे स्त. २ इति वचन ख. ३ वसिष्ठो गोतम ख. ४ विज्ञायामम्बद्धोः स्त. ५ ग्रुद्धायां निषादो स्त. ६ ग्रुद्ध इति क.

भवतः । वैरयेन शूद्धायां विन्नायां करणो नाम पुत्रो भवति । एष सवर्णमूर्धाविसक्तादिसंज्ञाविधिः विन्नास्टासु स्मृत उक्तो वेदितव्यः । एते च मूर्धाविसक्ता-म्बष्ट-निषाद-माहिष्योप्र-करणाः षडनुलोमजाः पुत्रा वेदितव्याः ॥ ९२ ॥
प्रतिलोमजानाह—

त्राक्षण्यां क्षत्रियात्स्रतो वैश्याद्वेदेर्हंकस्तथा । सुद्राज्ञातस्तु चण्डालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ ९३ ॥

ब्राह्मण्यां क्षत्रियवैश्यश्र्देशत्पादिता यथाकमं स्त-वैदेहैक-चण्डा-लाख्याः पुत्रा भवन्ति । तत्र चण्डालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ ९३ ॥

श्वत्रिया मागधं वैश्याच्छूद्रात्श्वतारमेव च। शूद्रादायोगवं वैश्या जनयामास वै सुतम् ॥ ९४॥

किंच, क्षत्रिया योषित वैदयानमागधं नाम पुत्रं जनयति । सैव शूद्धा-तक्षत्तारं पुत्रं जनयति । वैदययोषिच्छूद्धादायोगवं पुत्रं जनयति । एते च सत-वैदेहक-चण्डाल-मागध-क्षत्राऽयोगवाः षद प्रतिलोमजाः । एतेषां च वृत्तय औरानसे मानवे च द्रष्ट्याः ॥ ९४ ॥

संकीर्णसंकरे जालन्तरमाइ—

माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ९५ ॥

क्षत्रियेण वैश्यायामुत्पादितो माहिष्यः । वैश्येन ग्रुद्धायामुत्पादिता करणी तस्यां माहिष्येणोत्पादितो रथकारो नाम जात्या भवति । तस्य चोपनयनादि सर्वं कार्यम् ; वचनात् । यथाह शङ्कः—'क्षत्रियवैश्यानुलोमान्तरोत्पेन्नो यो रथकारस्तस्येज्यादानोपनयनसंस्कारिकया अश्वप्रतिष्ठारथस्त्रवास्तुविद्याध्ययनवृत्तिता च' इति । एवं ब्राह्मणक्षत्रियोत्पन्नमूर्धावसिक्तमाहिष्यादनुलोमसंकरे जात्यन्तरता उपनयनादिप्राप्तिश्च वेदितव्या; तयोद्धिंजातित्वात् । संग्रास्तु स्मृत्यन्तरोक्ता द्रष्ट्याः । एतच प्रदर्शनमात्रमुक्तम् ; संकीर्णसंकरर्जातानामानन्त्यादकुमशक्यन्त्वात् । अत एतावदत्र विविक्षितं—असन्तः प्रतिलोमजाः, सन्तश्चानुलोनमजा झातव्या इति ॥ ९५॥

'सवर्णेभ्यः सवर्णामु जायन्त' (९०) इत्यादिना वर्णप्राप्ती कारणमुक्तम् , इदानीं कारणान्तरमाह—

> जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पश्चमेऽपि वा । व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववचाधरोत्तरम् ॥ ९६ ॥

जातयो मूर्धाविकावास्तासामुत्कर्षो ब्राह्मणत्वादिजातिप्राप्तिर्जात्युत्कर्षो

टिप्प०—1 'सवर्णेभ्यः सवर्णासु' ( श्लो. ९० ) इत्यादिना य उक्तः स विन्नासु परिणीतासु स्मृतो सुनिभिः—अप० ।

पाठा०-१ द्वैदेहिक. २ रोत्पन्नजो ख. ३ द्विजत्वात् क. ४ जातानां क. ग. ५ पञ्चमे ससमेऽपि ख. युगे जन्मनि सप्तमे पश्चमे, 'अपि'शब्दात्षष्ठे वा बोद्धव्यः । व्यवस्थितश्चायं विकल्पः । व्यवस्था च- ब्राह्मणेन शूदायामुत्पादिता निषादी, सा ब्राह्मणेनोढा दुहितरं कांचिज्जनयति, सापि ब्राह्मणेनोढाऽन्यां जनयतीखनेन प्रकारेण षष्ठी सप्तमं ब्राह्मणं जनयति । ब्राह्मणेन वैदयायामुत्पादिता अम्बष्ठा । साप्यनेन प्रकारेण पश्चमी षेष्ठं ब्राह्मणं जनयति । मूर्धावसिकाप्यनेन प्रकारेण चतुर्था पश्चमं ब्राह्मणमेव जनयति । एवसुमा क्षत्रियेणोढा माहिष्या च यथाक्रमं क्षत्रियं षष्ठं पश्चमं जनयति । तथा करणी वैद्योढा पश्चमं वैद्यमिति, एवमन्यत्राप्यूहनीयम्। किंच, कर्मणां व्यत्यये वृत्त्यर्थानां कर्मणां व्यत्यये विपर्यासे यथा ब्राह्मणो मुख्यया वृत्त्या अजीवन् क्षात्रेण कर्मणा जीवेदित्यनुकल्पः।तेनाप्यजीवन् वैद्यवृत्त्या तयाप्यजीवन् द्राद्भवृत्त्या। क्षत्रियोऽपि खकर्मणा जीवनार्थेनाजीवन् वैश्यवृत्त्या श्रद्भवृत्त्या वा । वैश्योऽपि खदृत्या अजीवन् शृहदृत्येति कर्मणां व्यलयः । तस्मिन्व्यलये सति यद्यापिद्ध-मोक्षेऽपि तां वृत्तिं न परित्यजति तदा सप्तमे षष्ठे पश्चमे वा जन्मनि साम्यं, यस्य हीनवर्णस्य कर्मणा जीवति तत्समानजातित्वं भवति । तद्यथा ब्राह्मणः शृद्रवृत्त्या जीवंस्तामपरिखजन् यदि पुत्रमुत्पादयति सोऽपि तगैव वृत्त्या जीवनपुत्रान्तरमि-त्येवं पुत्रपरम्परया सप्तमे जन्मनि शूदमेव जनयति । वैश्यवृत्त्या जीवन् षष्ठे वैश्यम् । क्षत्रियवृत्त्या जीवन् पश्चमे क्षत्रियम् । क्षत्रियोऽपि शूदवृत्त्या जीवन् षष्ठे शृद्धम् । वैद्यवृत्या जीवन् पश्चमे वैद्यम् । वैद्योऽपि द्युद्रवृत्त्या जीवंस्तामपरित्यजन्पुत्रप-रम्परया पश्चमे जन्मनि शूदं जनयतीति । पूर्ववचाधरोत्तरम् । अस्यार्थः --- वर्ण-संकरे अनुलोमजाः प्रतिलोमजाश्च दिशताः । संकीर्णसंकरजाताश्च रथकारनिद-र्शनेन दार्शिताः । इदानी वर्णसंकीर्णसंकरजाताः प्रदर्शनते — अधरे च उत्तरे च अधरोत्तरम्, यथा मूर्धावसिक्तायां क्षत्रियवैदयशुद्दैश्त्पादितस्तथाम्बष्टायां वैदयशु-द्राभ्यां निषायां शूद्रेणोत्पादिता अधराः प्रतिलोमजास्तथा मूर्धावसिक्ताम्बष्टानि-षादीषु ब्राह्मणेनोत्पादिताः, माहिष्योग्रयोब्रोह्मणेन क्षत्रियेण चोत्पादिताः, करण्यां ब्राह्मणेन क्षत्रियेण वैर्येन चोत्पादिताः उत्तरे अनुलोमजाः । एवमन्यत्राप्यूह-नीयम् । एतद्धरोत्तरं पूर्ववद्सत्सदिति बोद्धव्यम् ॥ ९६ ॥

इति वर्णजातिविवेकप्रकरणम्।

अथ गृहस्थधर्मप्रकरणम् ५

श्रीतसार्तानि कर्माण अग्निसाध्यानि दर्शयिष्यन् कसिश्चमौ कि कर्तव्य-मिसाह—

कर्म सार्त विवाहायों कुर्वीत प्रत्यहं गृही । दायकालाहते वापि श्रोतं वैतानिकायिषु ॥ ९७ ॥ स्मृत्युक्तं वैश्वदेवादिकं कर्म, लौकिकं च यस्प्रतिदिनं पाकलक्षणं तदिष,

पाठा०-१ सप्तमं क. २ ब्राह्मणवृत्त्या ग. ३ पञ्चमे षष्ठे सप्तमे ख. ४ पुनरप्येवं ख. ५ वर्णसंकरजाताः ख.

पृहस्थो विवाहामो विवाहसंस्कृते कुर्वीत । दायकाले विभागकाल आहते वा 'वैरयकुलादिममानीय' इलादिनोक्तसंस्कारसंस्कृते । 'अपि'-शब्दात्प्रेते वा गृहपतावाहते संस्कृते एव। ततश्च कालत्रयातिकैमे प्रायश्चित्तीयते । श्रुत्युक्तमिन्नहोत्रादिकं कर्म वैतानिकाम्निषु आहवनीयादिषु कुर्वीत ॥९०॥

गृहस्थधर्मानाह—

# शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिद्विजः । प्रातःसंध्याम्रपासीत दन्तधावनपूर्वकम् ॥ ९८ ॥

दारीरचिन्तामावद्यैकादिकां 'दिवासंध्यासु कर्णस्थवससूत्र उद्शुखः' इसाद्युक्तविधिना निर्वर्त्य 'गन्धलेपक्षयकरम्' (आचार. २।१०) इसादिनोक्तेन विधिना कृतदाीचविधिद्धिजः दन्तधावनपूर्वकं प्रातःसंध्यामुपान्सीत । दन्तधावनविधिश्व—'कण्टिकक्षीरदृक्षीत्थं द्वादशाङ्गलसंमितम् । कनिष्ठिकाप्रवत्स्थूलं पर्वाधकृतकूर्चकम् ॥ दन्तधावनमुद्दिष्टं जिह्वोक्षेखनिका तथा॥' (आचार. १६) इति । अत्र 'वृक्षोत्थम्' इस्यनेन तृणलोष्टाङ्गल्यादिनिषेधः । पलाशान्थत्थादिनिषेधः समृत्यन्तरोक्तो द्रष्ट्यः। दन्तधावनमन्त्रश्च—'आधुर्वलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवस्ति च । ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो घेहिं वनस्पते ॥' इति । ब्रह्मचारिप्रकरणोक्तस्यापि संध्यावन्दनस्य पुनर्वचनं दन्तधावनपूर्वकत्वप्रतिपादना-थम्, 'दन्तधावनग्रस्थगीतादि ब्रह्मचारी वर्जयेत्'इति तिन्नषेधात्॥ ९८ ॥

# हुत्वाग्नीनसूर्यदैवत्यान्जपेनमन्त्रान्समाहितः । वेदार्थानधिगच्छेच शास्त्राणि विविधानि च ॥ ९९ ॥

प्रातःसंध्यावन्दनानन्तरं अग्नीनाहवनीयादीन् यथोक्तेन विधिना हुत्वा औपासनामिं वा। तदनन्तरं सूर्यदेवत्यान् 'उदु त्यं जातवेदसम्'(ऋ.१।४।७।४) इत्यादीन्मन्त्रान्जपेत्। समाहितोऽविक्षिप्तचित्तः। तदनन्तरं वेदार्थाविक-क्रव्याकरणंदिश्रवणेनाधिगच्छेजानीयात्। चकारादधीतं चाभ्यसेत्। विविधानि च शास्त्राणि मीमांसाप्रभृतीनि धर्मार्थारोग्यप्रतिपादकान्यधि-गच्छेत्॥ ९९॥

### उपेयादीश्वरं चैव योगक्षेमार्थसिद्धये । स्नात्वा देवान्पिदंश्वेव तर्पयेदर्चयेत्तथा ॥ १००॥

तदनन्तरमिश्वरमभिषेकादिगुणयुक्तमन्यं वा श्रीमन्तमक्कित्सतं योगक्षेमार्थ सिद्धये । अलब्धलाभो योगः, लब्धपरिपालनं क्षेम, तदर्थमुपेयादुपासीत । 'उपयात्' इलनेन सेवां प्रतिषेधति । 'वेतन'प्रहणेनाज्ञाकरणं सेवाः, तस्याः

पाठा०- १ महत माहितः. २ तिक्रमेण प्राय. ग. ३ भावश्यकां दिवा. क. ४ नो देहि ग. ५ करणादींश्च श्रवणेनाधि ख. ६ श्रेमस्तदर्थं ग.

श्ववृत्तित्वेन निषेधात्, ('सेवा श्ववृत्तिराख्याता तसात्तां परिवर्जयेत्' इति मनु-स्मरणात्)। ततो मध्याद्वे शालोक्तविधना नद्यादिषु स्नात्वा देवान् खरुद्यो-कान् पितृश्च, चकारादषीश्च, देवादितीर्थेन तर्पयेत्। तदनन्तरं गन्धपुष्पाक्षतैः हरिहरहिरण्यगर्भप्रमृतीनामन्यतमं यथावासनमृग्यजुःसाममन्त्रेस्तत्प्रकाशकैः खना-मिर्भवी चतुर्थ्यन्तैर्नमस्कारयुक्तेराराधयेयथोक्तविधिना ॥ १००॥

वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । जपयज्ञप्रसिद्धार्थे विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत् ॥ १०१॥

तदनन्तरं वेंदेशथवेंतिहासपुराणानि समस्तानि व्यस्तानि वा आध्या-तिमकीं च विद्यां जपयञ्चसिद्धार्थं यथोक्तेन विधिना यथादाक्ति जपेत् १०१

बलिकर्मस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिसत्त्रियाः । भृतपित्रमरत्रह्ममनुष्याणां महामस्वाः ॥ १०२ ॥

बलिकमें भृतयज्ञः, स्वधा पितृयज्ञः, होमो देवयज्ञः, स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः, अतिथिसत्किया मनुष्ययज्ञः। एते पत्र महायज्ञा अहरदः कर्तव्याः; निस्नलात्। यत्पुनरेशं फलश्रवणं तदेषां पावनलख्यापनार्थं, न काम्यत्वप्रतिपादनाय॥ १०२॥

देवेम्यश्र हुतादन्नाच्छेपाद्भृतविं हरेत् । अनं भूमी श्रचाण्डालवायसेम्यश्र निश्चिपेत् ॥ १०३॥

खगृशोक्तविधिना वैश्वदेवहोमं कृत्वा तदवशिष्टनान्नन भूतेभ्यो बर्लि हरेत्। 'अन्न'प्रहणमपकव्युदासार्थम् । तदनन्तरं यथाशक्ति भूमावनं श्वचा-ण्डालवायसेभ्यो निक्षिपेत् । चशब्दात्क्रमिपापरोगिपतितेभ्यः । यथाह मनुः (३१९२)—'श्चनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् । वायसानां कृमीणां च शनकैनिक्षिपेद्धवि ॥' इति । एतच सायंप्रातः कर्तव्यम् । 'अथ सायंप्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्' (११२१) इत्याश्वलायनसरणात् । इह केचिद्वैश्व-देवाख्यस्य कर्मणः पुरुषार्थत्वमन्तरं संकारकर्मत्वं चेच्छन्ति—'अथ सायंप्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्' इत्यनसंस्कारकर्मत्वा प्रतीयते । 'अथातः पश्च यज्ञाः' (ग्र. स्. ३१९११) इत्याद्यन्तरं त्यानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वात' (३१९१४) इति नित्यत्वानिधानात्पुरुषार्थत्वं चावगम्यते' इति,—तदयुक्तम्; पुरुषार्थत्वेऽन्नसंस्कारकर्मत्वानुपर्यतः । तथा हि—द्रव्यसंस्कारकर्मत्वपक्षेऽर्कार्थता वैश्वदेवकर्मणः, पुरुषार्थत्वे वैश्वदेवकर्मार्थते तनुः' इति । तथा—'वैश्वदेवे तु निर्वत्ते यय-न्योऽतिथिरात्रजेत् । तस्मा अनं यथाशकि प्रदयान्न बालं हरेत् ॥' इति (३१९०८)

पाठा०-१ सेवेत्याद्यधिकं क. ग. २ थर्षपुराणेतिहासादीनि कृत्वा क. ३ वैश्वदेवं कृत्वा क. ४ एतेन काम्यत्वमपि प्रतिपादितं भवति.

मनुस्मरणात् । पुरुषार्थत्वे वैश्वदेवार्ख्यं कमें न प्रतिपाकमावर्तनीयम् । तस्मात् 'अय सायंप्रातः' इत्यादिनोत्पत्तिप्रयोगौ दिश्चितौ, 'तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वीत' (ए. सू. अ. ३ खं. १) इत्यधिकारविधिरिति सर्वमनवद्यम् ॥ १०३ ॥

#### अनं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम् । स्वाध्यायं सैततं क्रयान्न पचेदन्नमात्मने ॥ १०४ ॥

प्रत्यहमसं पित्रभ्यो मनुष्येभ्यश्च यथाशक्ति देयम् । अन्नाभावे कन्दमूल-फलादि, तस्याप्यभावे जलं देयम् ; 'अपि'शब्दात् । स्वाध्यायं सततं कुर्या-द्विसारणार्थम् । न पचेदन्नमात्मने इति 'अन्न'प्रहणं सकलादनीयद्रव्यप्रदेश-नार्थम् । कथं तर्हि १ देवताद्युदेशेनैव ॥ १०४ ॥

# बालखवासिनीवृद्धगर्भिण्यातुरकन्यकाः।

संभोज्यातिथिभृत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम् ॥ १०५॥
परिणीता पितृग्रहे स्थिता स्ववासिनी । शेषाः प्रसिद्धाः । बालादीनितिथिभृत्यांश्च संभोज्य भोजयित्वा दम्पत्योः शेषभोजनं कर्तव्यम् । 'प्राणामिहोत्रविधिनाश्रीयादत्तमनापदि । मतं विपक्षं विहितं भक्षणं श्रीतिपूर्वकम् ॥' १०५

# आपोशनेनोपरिष्टाद्घस्तादश्रता तथा । अनग्रममृतं चैव कार्यमन्तं द्विजन्मना ॥ १०६ ॥

भुजानेन द्विजन्मना उपरिष्टाद्धस्ताचापोरानाख्येन कर्मणान्नमन-त्रममृतं च कार्यम् । 'द्विजन्म'महणमुपनयनप्रमृतिसर्वाश्रमसाधारण्यार्थम् ॥

# अतिथित्वेन वर्णानां देयं शक्तयानुपूर्वशः । अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोद्कैः ॥ १०७ ॥

वैश्वदेवानन्तरं वर्णानां ब्राह्मणादीनामतिथित्वेन युगपत्प्राप्तानां ब्राह्मणा-द्यानुपूर्व्येण यथाद्याक्ति देयम् । सायंकालेऽपि यद्यतिथिरागच्छति तदा-ऽसावप्रणोद्योऽप्रलाख्येय एव । यद्यप्यदनीयं किमपि नास्ति, तथापि वाग्मू-तृणोद्करिप सत्कारं कुर्यात् । यैथाह मनुः (४।१०१)—'तृणानि भूमिर-दकं वाक्चतुर्थां च स्तृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥' इति ॥ १०७॥

# सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सँत्रताय च । भोजयेचागतान्काले सखिसंबन्धिबान्धवान् ॥ १०८ ॥

भिक्षवे सामान्ये भिक्षा दातव्या । सुव्रताय ब्रह्मचारिणे यतये च सत्कृत्य स्रस्तिवाच्य 'भिक्षादानमप्पूर्वम्' (गौतम. ) इस्रवेन विधिना भिक्षा दातव्या।

पाठा०—१ चान्वहं कुर्यात् ख. २ प्राणेत्याद्यधिकं क. ३ यथाहेत्यादि मनुवचनं क. ग. नैवास्ति. ४ सुन्नताय.

मिक्षा च प्राससंमिता । प्रास्थ मयूराण्डपरिमाणः; 'प्रासमात्रा भवेद्विक्षा पुष्कलं तचतुर्गुणम् । इंतरतु तैश्वतुर्भिः स्यादमं तित्रगुणं भवेत् ॥' इति शातातप-सराणात् । भोजनकाले चागतान्सिल्संबन्धिवान्धवान्धवान् भोजयेत् । सखायो मित्राणि, संबन्धिनो येभ्यः कन्या गृहीता दत्ता वा, मातृपितृसंबन्धिनो बान्धवाः ॥ १०८॥

महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्।

सित्क्रयाऽन्वासनं खादु भोजनं स्नृतं वचः ॥ १०९॥
महान्तमुक्षाणं घोरेयं महाजं वा श्रोत्रियायोक्तलक्षणायोपकल्पयेत्
भवदर्यमयमसाभिः परिकल्पितः' इति । तत्त्रील्पर्थं, नतु दानाय व्यापादनाय वा,
यथा सर्वमेतद्भवदीयमिति ; प्रतिश्रोत्रियमुक्षासंभवात, 'अस्वर्यं लोकविद्विष्टं
धर्म्यमप्याचरेषतु' (आ. १५३) इति निषेधाच । तस्मात्सिक्तयांचेव कर्तव्यम् ।
सित्क्रया खागतवचनासनपाद्यार्घ्याचमनादिदानम् । तस्मिन्नपविष्टे पश्चादुपवेशनमन्वासनम्, स्वादु भोजनं मिष्टमनम्, स्नृतं वचः 'धन्या वयमद्य
भवदागमनात्' इत्येवमादि । अश्रोत्रिये पुनः 'अश्रोत्रियस्योदकासने' (५।३१)
इति गौतमोक्तं वेदितव्यम् ॥ १०९ ॥

प्रतिसंवत्सरं त्वध्यीः स्नातकाचार्यपार्थिवाः ।

प्रियो विवाह्यश्व तथा यज्ञं प्रत्यृत्विजः पुनः ॥ ११०॥ स्नातको विद्याक्षातकः, वतकातकः, विद्याव्यतकातकः इति । समाप्य वेदमसमाप्य वर्तं यः समावर्तते स विद्याक्षातकः, समाप्य वतमसमाप्य वेदं यः समाप्य वर्ते स सतकातकः, उभयं समाप्य यः समावर्तते स विद्याव्यतकातकः । साचार्य उक्तलक्षणः, पार्थिवो वश्यमाणलक्षणः, प्रियो मित्रम्, विद्याह्यो जामाता । चकाराच्छ्रद्वप्रितृत्यमातुलानां प्रहणम् । 'ऋत्विजो वृत्वा मधुपर्कमान्हरेत्वातकायोपस्थिताय राज्ञे चाचार्यश्वश्चरितृत्यमातुलादीनां च' इत्याश्वलान्यन (गृ. सू. अ. १ खं. ४) स्मरणात् । एते क्षातकादयः प्रतिसंवत्सरं गृहमान्यता अद्योः मधुपर्केण पूज्या वन्दितत्याः । 'अर्घ'शन्दो मधुपर्के लक्षयति । ऋत्विज-श्वोक्षलक्षणाः संवत्सरादवाजपि प्रतियज्ञं मधुपर्केण संपूज्याः ॥ ११० ॥

अध्वनीनोऽतिथिईंयः श्रोत्रियो वेदपारगः।

मान्यावेता गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभीप्सतः ॥ १११ ॥ अध्वित वर्तमानोऽतिथिवेदितव्यः । श्रोत्रियवेदपारगावष्वित वर्तमानौ ब्रह्मलोकमभीप्सतो गृहस्थस्य मान्याविधी वेदितव्यो । यदप्यध्य-यनमात्रेण श्रोत्रियस्तथापि श्रुताध्ययनसंपन्नोऽत्र श्रोत्रियोऽभिधीयते । एक-ब्राह्मणाव्यापनक्षमो वेदपारगः ॥ १९१ ॥

पाठा०- १ संबद्धा बान्धवाः क. २ याचेव कर्तव्यं ग. ३ अध्ययन-श्रमो ख.

# परपाकरुचिन सादिनन्द्यामञ्जणादते । वाक्पाणिपादचापल्यं वर्जयेचातिभोजनम् ॥ ११२ ॥

परपाके रुचिर्यस्थासी स परपाकरुचिः, नैय परपाकरुचिः स्यात्। अनिन्धेनामस्त्रणं विनाः, 'अनिन्धेनामस्त्रितो नापकामेत्' (कालायनः) इति स्मरणात्। बाक्पाणिपादचापल्यं—वाक्च पाणी च पादौ च वाक्पाणिपादं कस्य वापस्यं, वर्जयेत्। वाक्चापस्यमसभ्याद्यतादिभाषणम्, पाणिचापल्यं वैलगनास्कौटनादि, पादचापल्यं लङ्गनोत्प्रवनादि। चकाराबेन्नादिचापल्यं च वर्जयेत्; 'न शिक्षोदरपाणिपादचक्षुर्वाक्चापलानि कुर्यात्' (९१५०) इति गौतम-स्मरणात्। तथा अतिभोजनं च वर्जयेत्; अनारोग्यादिहेतुत्वात्॥ १९२॥

# अतिथि श्रोत्रियं तप्तमासीमान्तमनुत्रजेत् । अहःशेषं सहासीत शिष्टैरिष्टैश्च बन्धुभिः ॥ ११३ ॥

पूर्वोक्तं श्रोत्रियातिथि वेदपारगातिथि च भोजनादिना तृसं सीमान्तं यावद् जुन्नजेत् । ततो भोजनानन्तरमहःशेषं शिष्टैरितिहासपुराणादिवेदिभिः, इष्टैः काव्यकथाप्रपम्बन्तुरैः, बन्धुभिश्वातुकूलालापक्रशलैः सहासीत ११३

उपास पश्चिमां संघ्यां हुत्वाग्रीस्तानुपास च।

भृत्यैः परिवृतो भ्रुक्तवा नातितृह्याथ संविशेत् ॥ ११४ ॥
ततः पूर्वोक्तेन विधिना पश्चिमां संध्यामुपास्य, आहैवनीयाधीनग्नीनिर्धि
वा हुत्वा तानुपास्योपस्थाय, भृत्यैः पूर्वोक्तेः खवासिन्यादिभिः परिवृतो
नौतितृह्या अक्तवा, चकारात् भाय-व्ययादिगृहचिन्तां निर्वर्शानन्तरं संविशेत्खप्यात् ॥ ११४ ॥

ब्राह्मे मुहूर्ते चोतथाय चिन्तयेदात्मनो हितम् । धर्मार्थकामान्स्वे काले यथाशक्ति न हापयेत् ॥ ११५॥ ततो ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय पश्चिमेऽर्धप्रहरे प्रबुद्धयात्मनो हितं कृतं किरिष्यमाणं च, वेदार्थसंशयांश्च चिन्तयेत् । तदानी चित्तसाव्याकुलत्वेन तत्त्वप्रतिभानयोग्यत्वात् । ततो धर्मार्थकामान्स्वोचितकाले यथाशक्ति न परि-

टिप्प०—1 शिक्षचापळं=अकाळे मैथुनेच्छा, उदरचापळं=सदा भोक्कुमिच्छा, प्राणिचापळं=शिल्पकमादिशिक्षेच्छा, पादचापळं=पर्यटनम्, वाक्चापळं='नाप्ष्टः कस्य-क्षिद्धस्यात्' इत्याचतिकमः, चश्चश्चापळं=नृत्यादि दिदृक्षा । 2 सीमा त्रिविधा-वास्तुसीमा, श्रामसीमा, क्षेत्रसीमेति; सा चानुवजनीयगुणापेक्षया व्यवस्थापनीया-इत्यपरार्कः । 3 तथा च डयासः-'यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तिनेद्रो हरिं सरेत्।' इति ।

पाठा०—१ कल्याण ख. २ नातितृप्याथ. ३ अप्तिमप्तीन्ता ख. अ प्रतिभासन ख.

खजेत्। यथासंभवं सेवेतेखर्थः; पुरुषार्थंत्वात्। यथाह् गौतमः (९।४६-४७)— 'न पूर्वोद्धमध्याह्वापराह्वानफलान्कुर्यात् धर्मार्थंकामेभ्यः', 'तेषु धर्मोत्तरः स्यात्' इति । अत्र यद्यप्येतेषां सामान्येन सेवनसुक्तं, तथापि कामार्थयोर्धर्माविरोधेनानु-षानं तयोर्धर्ममूलत्वात् । एवं प्रतिदिनमनुष्ठेयम् ॥ ११५ ॥

विद्याकर्मवयोवनधुवित्तैर्मान्या यथाऋमम् । एतैः प्रभृतैः ऋद्रोऽपि वार्धके मानमहित ॥ ११६ ॥

विद्या पूर्वोक्ता, कर्म श्रीतं स्मार्तं च, वयः आत्मनोऽतिरिक्तं सेप्तस्या वा ऊर्ध्वं, न्धुः खजनसंपत्तिः, वित्तं ग्रामरलादिकम्; एतेर्युक्ताः कर्मणै मान्याः पूजनीयाः । एतैर्विद्याकमैवन्धुवित्तेः प्रभूतैः प्रवृद्धैः समस्तैर्व्यस्तेर्वा युक्तः श्रहोऽपि वार्धके अशी-तेक्ष्वं मानमईति; 'श्रहोऽप्यशीतिको वरः' (६१७) इति गौतमस्मरणात् ॥११६॥

वृद्धभारिनृपस्नातस्त्रीरोगिवरचिक्रणाम् । पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्र भूपतेः ॥ ११७॥

वृद्धः पैक्षकेशः प्रसिद्धः, भारी भाराकान्तः, तृपो भूपतिः न क्षत्रियमात्रम्, स्नातो विद्यावतोभयस्नातकः, स्नी प्रसिद्धा, रोगी व्याधितः, वरो विवाहोद्यतः, वकी शाकिटिकः । वकारान्मत्तोन्मत्तादीनां प्रहणम्; 'वालवृद्धमत्तोन्मत्तोपहत-देहभाराकान्तस्नीस्नातकप्रविजित्भयः' इति शङ्कस्मरणात् । एभ्यः पन्था देयः । एतेष्वभिमुखायातेषु स्वयं पथोऽपकामेत् । वृद्धादीनां राज्ञा सह पथि समवाये राजा मान्य इति तस्मै पन्था देयः । भूपतेरि स्नातको मान्यः, 'स्नातक'प्रहणं स्नातकमात्रप्राप्त्ययं, न ब्राह्मणाभिप्रायेणः; तस्य सदैव गुरुत्वात् । यथाह शङ्कः—'अथ ब्राह्मणायाप्रे पन्था देयो राज्ञ इत्येके । तच्चानिष्टं गुरुज्येष्ठश्च ब्राह्मणो राजान्नमतिशेते तस्मै पन्था' इति । वृद्धादीनां परस्परं पथि समवाये वृद्धेतराद्यपेक्षया विद्यादिभवां विशेषो द्रष्टव्यः ॥ ११७॥

इज्याध्ययनदानानि वैश्यस क्षत्रियस च । त्रतित्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८ ॥

वैदयस क्षत्रियस च, चकाराह्राह्मणस द्विजानुलोमानां च, यागाध्ययनदा-नानि साधारणानि कर्माणि, ब्राह्मणस्याधिकानि प्रतिप्रहर्याजनाध्यापनानि । तथेति स्मृत्यन्तरोक्तवृत्त्युपसंप्रहः । यथाह गौतमः (१०।५-६)—'कृषिवाणिज्ये वा खयं

टिप्पु॰—1 तेनानितिरक्तिनेऽपि तिसिद्धिः 2 ब्राह्मणादयस्य इत्यथेः 3 ब्राह्मणादिकमेण विद्याक्रमेण चेत्याशयः 4 विद्या वृतं चोभयं च तैः स्नातकः इति साधनं कृतेति समासः 5 'याजनप्रतिग्रह' इति पाठस्तु मनुस्मृत्यनुगुणः

पाठा०- श बन्धुर्बहुस्वजन ख. २ पक्रशरीरः ग. ३ स्नातस्तु. A. ४ नृपो राजा न क. ५ स्वाभिमुख्यागतेषु ख. ६ याजनप्रतिप्रहाः.

कृते' 'कुसीदं च' इति । अध्यापनं तु क्षत्रियवैद्ययोर्षाह्मणप्रेरितयोभवित, न स्वेच्छ्याः 'आपत्काले ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्वियोपयोगः, अनुगमनं ग्रुश्रूषा, समाप्ते ब्राह्मणो गुरः' (७१, २।३) इति गौतमस्मरणात् । एतान्यनापदि ब्राह्मणस्य षद्व कर्माणि । तत्र त्रीणीज्यादीनि धर्मार्थानि, त्रीणि प्रतिमहादीनि वृत्त्यर्थानिः 'षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । याजनाध्यापने चैव विद्युद्धाच्च प्रतिमहः ॥' इति (१०।१६) मनुस्मरणात् । अत इज्यादीन्यवद्यं कर्तव्यानि न प्रतिमहादीनिः 'द्विजातीनामध्ययनसिज्या दानं', 'ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचन-याजनप्रतिमहाः', 'पूर्वेषु नियमः' (१०।१-३) इति गौतमस्मरणात् ॥ ११८॥

प्रधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम्।

कुसीदकृषिवाणिज्यपाशुपाल्यं विशः स्मृतम् ॥ ११९॥ क्षित्रियस्य प्रजापालनं प्रधानं कर्म धर्मार्थं वत्यर्थं च । वैदयस्य कुसीदकृषिवाणिज्यपशुपालनानि वत्त्यर्थानि कर्माणि । कुँसीदं वृद्ध्यर्थं द्रव्यप्रयोगः, लाभार्थं क्रयविकयौ वाणिज्यम् । शेषं प्रसिद्धम् ; 'श्रजाल्रमृत्तवं क्षत्रस्य विणक्षंशुकृषी विशः । आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यिजः ॥' इति (१०।०६) मनुस्मरणात् ॥ ११९॥

श्रुद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवन्वणिग्भवेत् । शिल्पेची विविधेजीवेद्विजातिहितैमाचरन् ॥ १२०॥

शृद्धस्य द्विजशुश्रूषा प्रधानं कर्म धर्मार्थं वृत्त्यर्थं च । तत्र बाद्मणशुश्रूषा परमो धर्मः; 'विप्रसेनेव शृद्धस्य विशिष्टं कर्म कीर्खते' (१०।१२३) इति मनुस्मरणात् । यदा पुनर्द्विजशुश्रूषया जीवितुं न शकोति तदा विणग्वृत्त्या जीवेत् । नानाविधेवां शिल्पीर्द्वजातीनां हितं कुर्वन् । यादशैः कर्मभिर्द्विजातिशुश्रूषायामयोगयो न भवति तादशानि कर्माणि कुर्विन्नस्यः । तानि च देवलो-कानि—शृद्धभों द्विजातिशुश्रूषा पापवर्जनं कलत्रादिपोषणकर्षणपश्चपालनभारो-द्वहनपण्यव्यवद्वारिचत्रकर्मग्रस्थातिनेणुवीणामुरजम्दङ्गवादनादीनि'॥ १२०॥

भार्यारतिः शुचिर्भृत्यभर्ता श्राद्धित्रैयारतः । नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान हापयेत् ॥ १२१ ॥ किंच, भार्यायामेव न साधारणस्त्रीषु परस्त्रीषु वा रतिराभिगमनं यस्य स

टिप्प०—1 अध्ययने समाप्ते स एव ब्राह्मणः तस्य गुरुः. 2 स्थानलाम-निमित्तं यद्दानं ग्रहणमिष्यते । तत् कुसीदमिति प्रोक्तं तेन वृत्तिः कुसीदिनाम् ॥' इति नारदः । स्थानमवस्थानं मूल्थनस्यः तेन मूलावस्थान एव लामनिमित्तं धनादिप्रयोगरूपं ऋणदानं कुसीदमिलर्थः. 3 धान्यादि समर्थं गृहीत्वा महार्षं दीयते इति वाणिज्यं इत्य-परा०. 4 द्विवचनमिदम्, पश्चशब्दस्तत्पालनपरः. तथोकः । ग्रुचिः बाह्याभ्यन्तरशौचयुक्तः द्विजवत्, भृत्यादेर्भर्ता, श्राइकिन्यारतः, श्राद्धानि नित्यनैमित्तिककाम्यानि, कियाः स्नातकव्रतान्यविरुद्धानि, तेषु रतः । 'नम' इत्यनेन मन्त्रेण पूर्वोक्तान्पश्चमहायञ्चानहरहने हापयेद्वतिष्ठेत् । नमस्कारमन्त्रं च केचित्—'देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च ।
नमः खाहाये खधायै नित्यमेव नमो नमः ॥' इति वर्णयन्ति । 'नमः' इस्रन्ये ।
तत्र वैश्वदेवं लौकिकेऽमौ कर्तव्यं, न वैवाहिकेऽमावित्याचार्याः ॥ १२१ ॥

इदानीं साधारणधर्मानाह—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः।

दानं दमो दया श्वान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम् ॥ १२२॥ हिंसा प्राणिपीडा, तस्या अकरणमहिंसा । संत्यमप्राणिपीडाकरं यथार्थंवचनम्, अस्तेयमदत्तानुपादानम्, शौचं बाह्यमाभ्यन्तरं च, बुद्धिकर्मेन्द्रियाणां नियतविषयद्यत्तितेन्द्रियनिष्रहः । यथाशक्ति प्राणिनामन्नोदकादिदानेनार्तिपरिहारो नियतविषयद्यत्तितेन्द्रियनिष्रहः । अपन्नरक्षणं द्या । अपकारेऽपि नित्तनम् अन्तःकरणसंयमो दमः । आपन्नरक्षणं द्या । अपकारेऽपि नित्तन्स्याविकारः श्वान्तिः । इस्रेते सर्वेषां पुरुषाणां ब्राह्मणाद्याचण्डालान्तं धर्म-साधनम् ॥ १२२ ॥

वयोबुद्ध्यर्थवाग्वेषश्चताभिजनकर्मणाम् । आचरेत्सद्दर्शं वृत्तिमजिह्यामश्चठां तथा ॥ १२३॥

वयो बाल्ययोवनादि, बुद्धिनैंसिंगंकी लौकिकवैदिकव्यवहीरेषु, अर्थो वित्तं गृहक्षेत्रादि, वाक् कैथनम्, वेषो वश्रमाल्यादिविन्यासः, श्रुतं पुरुषार्थशास्र- श्रुवणम्, अभिजनः कुलम्, कर्म वृत्यर्थं प्रतिप्रहादि, एतेषां वयःप्रसृतीनां श्रुवणम्, अभिजनः कुलम्, कर्म वृत्यर्थं प्रतिप्रहादि, एतेषां वयःप्रसृतीनां सहशीमुचितां वृत्तिमाचरणं आचरेत्स्तीकुर्यात्। यथा वृद्धः स्त्रोचितां न यौवनोचिताम्। एवं बुद्धादिष्वपि योज्यम्। अजिह्यामवकाम्, अश्राद्याम- मत्सराम्॥ १२३॥

एवं सार्तान कर्माण्यनुकम्येदानीं श्रीतानि कर्माण्यनुकामति—
त्रैवार्षिकाधिकालो यः स हि सोमं पिबेद्विजः।
त्राक्सोमिकीः क्रियाः कुर्याद्यस्थानं वार्षिकं भवेत्।।१२४॥
त्रिवर्षजीवनपर्याप्तं त्रैवार्षिकं अधिकं वा अन्नं यस स एव सोमंपानं

टिप्प०—1 मन्नशब्दोऽयं सकलमन्नकार्यनमस्कारिविनियोगार्थः अन्यथा समानार्थतया स्वाहाकार स्वभाकारयोरेव कार्ये स्वाद इत्यपरार्कः । 2 सत्यमि प्रियमेव, 'सत्यं स्वाहाकार स्वभाकारयोरेव कार्ये स्वाद इत्यपरार्कः । यनुरिष—'सत्यं स्वयाद प्रियं स्वयाद न स्वयाद सत्यमिप्रयम् ।' इति ।

पाठा०— १ आचाण्डालान्तं ख. २ व्यवहारेषु ज्ञानं क. ३ वचनम् ग. ४ सोमयागं क. ग.

कुर्याञ्चातोऽल्पधमः; ( मनु. १९१८ )— 'अतः खल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिबति द्विजः । स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्याप्नोति तत्फलम् ॥' इति दोषश्रवणात् । एतच काम्याभिप्रायेण नित्यस्य चावश्यकर्तव्यत्वाच नियमः । यस्य वर्षजीवन-पर्याप्तमन्त्रं भवति स प्राक्सौमिकीः सोमात्प्राक् प्राक्सोमं, प्राक्सोमंभावः प्राक्सीमिक्यः । कास्ताः ? अप्तिहोत्रदर्शपूर्णमासीव्यणपञ्चनातुर्मास्यानि काम्यानि कर्माण तद्विकाराश्व । ताः क्रियाः कुर्यात् ॥ १२४ ॥

एवं काम्यानि श्रोतानि कर्माण्यभिधायेदानीं नित्यान्याह—

प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा। कर्तव्याप्रयणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चैव हि ॥ १२५॥

संवत्सरे संवत्सरे सोमयागः कार्यः । पशुः प्रत्ययनं अयने अयने दक्षिणोत्तरसंज्ञिते निरूढः पशुयागः कार्यः । तथा प्रतिसंवत्सरं वाः 'पशुना संवत्सरे संवत्सरे यजेत, षद्रमु षट्सु वा मासेष्विसेके' इति बौधायनसारणात्। आग्रयणेष्टिश्च सस्रोत्पत्तौ कर्तव्या । चातुर्मास्यानि च प्रतिसंवत्सरं कर्त-व्यानि ॥ १२५ ॥

एषामसंभवे कुर्यादिष्टिं वैश्वानरीं द्विजः।

हीनकर्पं न कुर्वीत सित द्रव्ये फलप्रदम् ॥ १२६ ॥ एषां सोमप्रमृतीनां पूर्वोक्तानां निखानां क्यंचिद्संभवे तत्काले वैश्वा-नरीमिष्टिं कुर्यात्। किंच योऽयं हीनकल्प उक्तः, सति द्रव्येऽसौ न कर्तव्यः । यच फलप्रदं काम्यं तद्धीनकर्णं न कुर्वीत न कर्तव्यमिति १२६

चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छ्रद्रभिक्षितात्।

यज्ञार्थं लब्धमददद्भासः काकोऽपि वा भवेत् ॥ १२७॥ यज्ञार्थे शुद्रधनयाचनेन स जन्मान्तरे चाण्डालो जायते । यः पुन-र्यक्षार्थ याचितं नै सर्व प्रयच्छति न लजति, स भासः काकोऽपि वा वर्षरातं भवेत् । यथाह मनुः ( १९१२५ )— यज्ञार्थमर्थं भिक्षित्वा यः सर्वं न प्रयच्छति । स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥' इति । भासः शकुन्तः । काकः प्रसिद्धः ॥ १२७ ॥

कुग्रलकुम्भीधान्यो वा त्र्याहिकोऽश्वस्तनोऽपि वा।

इस्लं कोष्ठकं, कुम्मी उष्ट्रिका, कुस्लं च कुम्मी च कुस्लकुम्भ्यो, ताभ्यां यरियतं धान्यं यस स तथोकः कुशूलधान्यः सात्, कुम्मीधान्यो वा ।

टिप्प०-1 'द्रब्ये' इलन्तं मिन्नं वाक्यम् , अग्रिमं च मिन्नं; अन्यथा 'फलप्रदम्' इलस वैयर्थं स्यात्-बा.

पाठा०- १ पूर्णमासपञ्च. ख. पूर्णमासचातुर्माखानि ग. २ मीखानि कमानि, ३ न परित्यजति क.

तत्र खकुदुम्बपोषणे द्वादशाहमात्रपर्यातं धान्यं यसास्ति स कुशूलधान्यः। कुम्भी-धान्यस्तु खकुदुम्बपोषणे षडहमात्रपर्याप्तधान्यः। त्र्यहःपर्यातं धान्यमस्यास्तिति त्र्याहिकः । श्वोभवं धान्यादिकं श्वस्तनम्, न विद्यते श्वस्तनं यस सोऽश्व-स्तनः॥—

कुरालभान्यादिसंचयोपायमाह-

जीवेद्वापि श्विलोञ्छेन श्रेयानेषां परः परः ॥ १२८॥

शाल्यादिनिपतितपरित्यक्तवहरीयहणं शिलम्, एकैकस्य परित्यक्तस्य कणसो-पादानमुञ्छः, बिलं चोञ्छश्व शिलोञ्छम्, तेन शिलेनोञ्छेन वा। कुरालधा-न्यादिश्वतुर्विधो गृहस्थो जीवेत् । एषां कुग्नलधान्यादीनां ब्राह्मणानां गृहस्थानां चतुर्णो परः परः पश्चात्पश्चात्पठितः श्रेयान् प्रशस्यतमः । एतच यद्यपि द्विजः प्रकृतस्तथापि ब्राह्मणस्येव भवितुमहिति; विद्योपशमादियोगात् । तथा च मनुना ( ४१२ )—'अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । या वृत्तिस्तां समास्थाय वित्रो जीवेदनापदि ॥' इति वित्रमेव प्रेंस्तुख मनुः (४।७)—'कुशूलधान्यको वा स्यात्कुम्मीधान्यक एव वा' इलाद्यभिहितम् । एतचातिसंधतं यायावरं प्रत्युच्यते, न विप्रमात्राभिप्रायेण । तथा सति—'त्रैवार्षिकाधिकान्नो यः स हि सोमं पिबेद्रिजः' ( आ. १२६) इलानेन विरोधः । तथा च ग्रहस्थानां द्वैविध्यं तत्र तत्रोक्तम् । यथाह देवलः—'द्विविघो गृहस्थो यायावरः शालीनश्च । तयोर्यायावरः प्रवरो याजनाध्यापनप्रतिप्रहरिक्यसंचयवर्जनात्। षद्रकर्माधिष्ठितः प्रेष्यचतुष्पदगृहमामधनधान्ययुक्तो लोकानुवर्ती शालीनः' इति । शालीनोऽपि चतर्विधः-याजनाध्यापनप्रतिप्रहकृषिवाणिज्यपाद्यपात्यैः षद्भिजीवत्येकः, याजना-दिभिम्निभिरन्यः, याजनाध्यापनाभ्यामपरः, चतुर्थस्त्वध्यापनेनैव । तथाह मनुः ( ४।९ )— 'षद्वमैंको भवलेषां त्रिभिरन्यः प्रवर्तते । द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु नद्ध-संत्रेण जीवति ॥' इति । अत्र च 'प्रतिप्रहोऽधिको विष्रे' (आ.११८) इत्यादिना शालीनस्य वृत्तयो दर्श्विताः । यायावरस्य 'जीवेद्वापि शिलोञ्छेन' इति ॥१२८॥ इति गृहस्थधर्मप्रकरणम् ।

टिप्पं 0—1 कुस्छं कोष्ठिका, तत्परिमितमेव धान्यं यस्य स कुस्छधान्यः, कुस्छादूनपरिमाणं धान्यावपनं कुम्भी, तत्परिमाणधान्यो वा गृहस्थो भवेत्—इस्यण् । कोष्ठे यावन्माति तावत्सं चेतव्यम्—इति मेधातिथिः। 2 देहि देहीति याच्यमानस्य यः परस्य चित्तविकारः खेदात्मको जायते स द्रोहः, न पुनः हिसैवः, तस्यास्तु सर्वसामान्येन प्रतिवेधात्. स्वस्पयाचनमस्पद्रोहः, तत्राचाभावोऽयाचिर्त, द्वितीयं याचितं, तद्रूपा या दृत्तिजीवनोपायः कृषिसेवादिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेत ।

पाठा०-- १ शास्यादेनिंपतित क. २ श्राह्मणानां चतुर्णां ख. १ श्रेयातु-रकृष्टतमः ख. ४ प्रकृतः प्रकरणप्राप्तः प्राकृतः ख. ५ पुरस्कृत्य क. ६ नतिसंपद्मसंयतं क.

# अथ स्नातकधर्मप्रकरणम् ६

एवं श्रोत-स्मार्तीन कर्माण्यभिधायेदानीं गृहस्थस्य स्नानादारभ्य ब्राह्मणस्याव-इयकर्तव्यानि विधि-प्रतिषेधात्मकानि मानससंकल्परूपणि स्नातकवतान्याह-

#### न खाध्यायविरोध्यर्थमीहेत न यतस्ततः। न विरुद्धप्रसङ्गेन संतोषी च भवेत्सदा ॥ १२९॥

ब्राह्मणस्य प्रतिमहाद्योऽर्थप्राह्युपाया द्शिताः तत्र विशेष उच्यते—स्वाध्यायविरोधिनमर्थमप्रतिषिद्धमपि नेहेत नान्विच्छेत् । न यतस्ततः न
यतः कृतिश्चद्विदिताचारात्र । विरुद्धमसङ्गेन विरुद्धमयाज्ययाजनादिप्रसङ्गो
च्लगीतादिः । विरुद्धं च प्रसङ्गश्च विरुद्धप्रसङ्गे तेन । नार्थमीहेतेति संबद्धाते ।
नव आवृत्तिः प्रत्येकं पर्युदासार्था । सर्वत्राप्यस्मिन्नातकप्रकरणे नव्याब्दः प्रत्येकं
पर्युदासार्थं एव । किचिद्धीलामेऽपि संतोषी परिवृत्तो भवेत् । चकारात्यंयतश्च 'संतोषं परमास्थाय सुखार्था संयतो भवेत् (४।१३) इति मनुस्मरणात् ॥

कुतस्तर्हि धनमन्विच्छेदित आह—

# राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदिन्नच्छेद्धनं क्षुधा। दिम्महैतुकपाखण्डिबकवृत्तीश्च वर्जयेत् ॥ १३०॥

श्रुधा सीदन् पीट्यमानः स्नातकः राञ्चो विदितवृत्तान्तात्, अन्तेवासिनो वश्यमाणलक्षणात्, याज्यात् याजनाहीच,धनमाद्दीत। 'श्रुधा सीदन्' इसनेन विभागादिप्राप्तकुदुम्बपोषणपर्याप्तधनो न कृतश्चिदर्थमन्विच्छेदिति गम्यते। किंच द्मिमहेतुकादीन् सर्वकार्येषु वर्जयेत्। चकाराद्विकमस्यवेडालनैतिकान्यम् ठान्। यथाह् मनुः (४१३०)—'पाखण्डिनो विकमस्यान्वेडालनिकान्यम् हेतुकान्वकृत्तीश्च वाज्ञात्रेणापि नार्चयेत्।' इति। लोकर्ष्णनार्थमेव कर्मानुष्ठायी दम्मी, युक्तिबलेन सर्वत्र संशयकारी हेतुकः, त्रैवियविकद्वपरिगृहीताश्रमणः पाखण्डिनः। बक्वदस्य वर्तनमिति वक्वृत्तिः। यथाह् मनुः (४१९९६)—'अधोद्दिनेकृतिकः खार्थसायनतत्तपरः। शठो मिथ्याविनीतश्च वक्वृत्तिः रुद्यहृतः।।' इति। प्रतिषिद्धसेविनो विकर्मस्थाः। विडालो मार्जारस्यस्य नर्तः समावो यसासौ बैडालन्नतिकः। तस्य लक्षणमाह् मनुः (४१९९५)—'धर्म-ध्वजी सदा छुव्धरुष्ठाद्यिको लोकद्म्भकः। बैडालनितको ह्रेयो हिंसः सर्वाभिसं-धकः॥' इति। शठः=सर्वत्र वकः। एतैः संसर्गनिषेधादेव स्वयमेवंभूतो न भवेदिति गम्यते॥ १३०॥

टिप्पo—1 केचित्तु—'वक्त' इति कार्यसमर्थोऽपि व्याजेन कार्यत्यागीत्यादुः । 2 अनेन किचित्कार्छं संसगों यत्र कार्ये जायते तत्रैवैतेषां वर्जनं भिक्षादानं गृहाइहि-र्भवत्येति न प्रागुक्तविरोधः ।

पाठा०- ३ कुतश्चिद् नमन्वि क. २ वृत्तिकशठान् क. ग. ३ नैष्कृतिकः ख.

ग्रुक्ताम्बरधरो नीचकेशक्षमश्रुनखः ग्रुचिः । न भार्यादर्श्वनेऽश्रीयाचैकवासा न संस्थितः ॥ १३१ ॥

किंच, शुक्रे धौते अम्बरे वाससी घरतीति शुक्राम्बरघरः। केशाश्व समश्रूणि च नखाश्व केशस्मश्रुनखम्, नीचं निकृतं केशस्मश्रुनखं यसासौ तथोकः। श्रुचिरन्तबंहिश्व स्नानानुकेपनध्पस्नगादिभः सुगन्धा च भवेत् । यथाह् गौतमः (९१२)—'स्नातको निसं श्रुचिः सुगन्धः स्नानशीलः' इति । सुगन्धि-गौतमः (९१२)—'स्नातको निसं श्रुचिः सुगन्धः स्नानशीलः' इति । सुगन्धि-त्विधानादेव निर्गन्धमात्यस्य निषेधः। तथा च गोभिलः—'नागन्धां स्नजं धारयेदन्यत्र हिरण्यरस्रस्रजः' इति । सदा स्नातक एवंभूतो भवेत् । एतच सित संमवेः 'न जीर्णमलवद्वासा भवेच विभवे सितं' (मन्नु. ४१३४) इति स्मरणात् । त च भार्याद्श्वेन तस्यां पुरतोऽवस्थितायामङ्गीयात्; अवीर्यवदपस्रोत्पत्ति-भयात्। तथा च श्रुतिः—'जायाया अन्ते नाश्रीयादवीर्यवदपस्यं भवति' इति । अतस्तया सह भोजनं दूरादेव निरस्तम्। न चकवासाः, न संस्थितः 'अशी-यात्' इति संबध्यते॥ १३१॥

न संज्ञयं प्रपद्येत नाकसादिष्रयं वदेत् । नाहितं नानृतं चैव न स्तेनः सान्न वार्धुषी ॥ १३२ ॥

किन, कदानिदिष संदायं प्राणविषत्तिसंशयावहं कर्म न प्रपद्येत न कुर्यात । यथा व्याप्त्रनौराद्युपहतदेशाकमणादि । अकस्मानिष्कारणं किनिदेषि पश्यं अप्रियं उद्देगकरं वाक्यं न वदेत् । न चाहितं, नानृतं वा प्रियमिष, वकारात् असभ्यं बीमत्सकरं च, अकस्मान्न वदेदिति संबध्यते । एतच परिहासादि-व्यतिरेकेणः 'गुरुणापि समं हास्यं कर्तव्यं कृटिलं विना' इति स्मरणात् । न च स्तेनः अन्यदीयस्यादत्तस्य प्रहीता न स्यात् । न वार्धुषी स्यात् । प्रति-षिद्ववृद्धपुषजीवी वार्धुषी ॥ १३२ ॥

दाक्षायणी त्रह्मसूत्री वेणुमान्सकमण्डलुः । कुर्यात्प्रदक्षिणं देवसृद्गोविप्रवनस्पतीन् ॥ १३३ ॥

किंच, द्राक्षायणं सुवर्णम्, तैदस्यास्तीति द्राक्षायणी । ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतं तदस्यास्तीति ब्रह्मसूत्री, वेणवयष्टिमान्, कमण्डलुमान्, 'स्यात्' इति सर्वत्र संबन्धनीयम् । अत्र च ब्रह्मचारित्रकरणोक्तस्यापि यज्ञोपवीतस्य पुनर्वचनं द्वितीयप्राप्त्यर्थम् । यथाह् विषष्ठः—'स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तयोत्तरम्।

टिप्प०—1 'धारयति' इति पाठे निवृत्तप्रेषणाद्धातोः प्राकृतेऽथें णिजुन्यते' इति गतिबोध्या ।

पाठा०-१ संस्थित उत्थितः. २ कंचिदपि पुरुषं स्नियमप्रियं क. ३ तहान्; तड़ारणात् क.

यज्ञोपनीते द्वे यष्टिः सोदक्ष कमण्डलुः ॥' इति । अत्र च दाक्षायणीति सामान्याभिधानेऽपि कुण्डलधारणमेन कार्यम् ; 'नैज्जनी धारयेदाष्टिं सोदकं च कमण्डल्लुम् । यज्ञोपनीतं नेदं च छुभे रौनमे च कुण्डले ॥' (४।३६) इति मनुस्मरणात् । तथा देनं देनप्रतिमाम् , मृदं तीर्यादुद्धतां , गां, ब्राह्मणं, वनस्पतिं अश्व-तथादिकं प्रदक्षिणं कुर्यात् । एतान्दिक्षिणतः कृत्वा प्रवजेदिल्थंः । एवं चतु-कपथादीनपि 'मृदं गां देनतां निप्रं मृतं मधु चतुष्ययम् । प्रदक्षिणानि कुर्नात प्रज्ञातांश्च ननस्पतीन् ॥' (४।३६) इति मनुस्मरणात् ॥ १३३ ॥

न तु मेहेन्नदीछायावर्त्मगोष्ठाम्बुमसासु । न प्रत्यश्यकंगोसोमसंध्याम्बुस्नीद्विजन्मनः ॥ १३४ ॥

नद्यादिषु न मेहेत् न मूत्रपुरीषोत्सर्ग कुर्यात्, एवं इमशानादाविष । यथाह शङ्खः—'न गोमयकृष्टोप्तशादलिनित्रमशानवल्मीकर्वत्मंखलगोष्ठविल्पवंत-पुलिनेषु मेहेत्; भूताधारत्वात्' इति । तथाइयादीन्प्रति अद्यादीनामिर्ममुखं न मेहेत्, नाप्येतान्परयन् । यथाह गौतमः (९११२)—'न वाय्वप्रिविप्रादिखापो-देवतागाश्च प्रतिपरयन्वा मूत्रपुरीर्षामेध्यान्युदस्येत्, न देवताः प्रति पादौ प्रसार्थत् इति । एतद्देशव्यतिरेकेण भूमिमयित्रयेस्तृणेरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्योदिति । यथाह विषष्टः—'परिवेष्टितिष्ठारा भूमिमयित्रयेस्तृणेरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे कुर्योद् इति ॥ १३४॥

नेक्षेतार्क न नग्नां स्त्रीं न च संसृष्टमेथुनाम् । न च मूत्रं पुरीषं वा नाश्चची राहुतारकाः ॥ १३५॥

नैवार्कमी क्षेतेति ययप्यत्र सामान्येनोक्तं, तथाप्युदयासमयराहुप्रस्तोदकप्रतिबिम्बमध्याह्वतिंन एवादित्यस्यावेक्षणं निष्यते, न सर्वदा । यथोकं मनुना
(४१३७)— नेक्षेतोयन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न
मध्यं नमसो गतम् ॥' इति । उपभोगादन्यत्र नम्नां स्त्रियं नेक्षेत । 'न नमां
स्त्रियमीक्षेतान्यत्र मेथुनात्' इत्याश्वर्यायनः । संसृष्टमेथुनां कृतोपभोगाम् ।
उपभोगान्ते नमामपि नेक्षेत । चकाराद्रोजनादिकमाचरन्तीम् । तथा च मनुः
(४१४३)— 'नाश्रीयाद्भार्यया सार्धं नैनामीक्षेत चाश्रतीम् । खुवतीं जूम्ममाणां
च न चासीनां यथासुखम् ॥ नीजयन्तीं स्त्रके नेत्रे न चाश्यक्तामनावृताम्। न पर्ये-

टिट्यु०—1 वेदं=दर्भमुष्टिम्, 'ऐष्टिकवेदप्रकृतिं कुश्नमयीं मुष्टिम्'-इति नारा-यणः। 2 यथोक्तं महाभारते—'प्रलादिलं प्रत्यनस्तं प्रतिगां च प्रतिद्विजम्। मेहन्ति ये च पथिषु ते भवन्ति गतायुषः' इति । 3 अमेध्यप्रहणेनैव िद्धे मृत्रपुरीषयोः पृथपु-क्तिस्तयोरतिशयेन वर्जनार्थम्, अन्यथा दोषाधिक्यापितः—इति हरदृत्तः। 4 इदं तुः स्त्रीजातिपरम्; न केवलं भार्यापरम्—इति हरदृत्तः।

पाठा०-१ एवं देवं कः, देवताची. २ प्रदक्षिणतः ख. ३ प्रस्तकािशनो क. ४ रमशानवल्मीक क. ५ नैतान् प्रति ख. ६ मेहनं कार्यं क. ग.

रप्रसवन्तीं च श्रेयस्कामो दिजोत्तमः ॥' इति । मूत्रपुरीषे च न पश्येत्। तथा अञ्चित्तः सन् राहुतारकाश्च न पश्येत्। चकारादुदके स्वप्रतिनिध्यं न पश्येत्। चकारादुदके स्वप्रतिनिध्यं न पश्येत्। चकारादुदके स्वप्रतिनिध्येत सं इपमिति घारणा' (मनु. ४।३८) इति वचनात्॥ १३५॥

अयं मे वज्र इत्येवं सर्वं मन्त्रप्रदीरयेत्।

वर्षत्यप्रावृतो गच्छेत्स्वपेत्प्रत्यिक्शरा न च ॥ १३६ ॥ वर्षति सति 'अयं मे बजः पाप्मानमेपहन्तु' इति मन्त्रमुचारयेत् । वर्षति अप्रावृतोऽनाच्छादितो न गच्छेच धावेत्। 'न प्रधावेच वर्षति' इति प्रतिषेधात्; नेच प्रसाविचारः सप्यात् । चकाराचमो न शयीत । एकथ श्रूचगृहे नच नमः शयीतेति । 'नैकः सुप्याच्छून्यगेहे' (४।५७) मनुस्मरणात् ॥ १३६ ॥

ष्ठीवनास्क् अक्रन्मूत्ररेतां खप्स न निश्चिपेत्। पादौ प्रतापयेत्रात्रौ न चैनमभिलक्क्षयेत्।। १३७॥

ष्टीवनमुद्रिरणम्, अस्कृ रकं, शकुत् पुरीषं, शेषं प्रसिद्धम्, एतान्यण्सु न निक्षिपेत्। एवं तुषावीनिषे। यथाह शक्कः—'तुषकेशपुरीषभस्मास्थिल्लेष्मन् वखलोमान्यप्सु न निक्षिपेत्र पादेन पाणिना वा जलमिहन्यात्' इति । अग्रौत व पादौ न प्रतापयेत्। नाप्यमि लङ्क्षयेत्। चकारात् ष्टीवनावीन्यमौ न निक्षिपेत्। मुखोपघमनादि चामेनं कृषीत्। तथा च मतुः (४।५३)—'नामिं मुखेनोपघमेत्रमां नेक्षेत च श्रियम् । नामेध्यं प्रक्षिपेदमौ न च पादौ प्रताप-येत्॥ अधस्तात्रोपदध्याच न वैनममिलङ्कयेत्। न वैनं पादतः कुर्योच प्राणि-वैद्याचरेत्॥ १६०॥ १२०॥

जलं पिनेनाञ्जलिना न शयानं प्रनोधयेत् । नायः क्रीडेन धर्मप्रैर्ट्याधितर्वा न संविशेत् ॥ १३८ ॥

जलमञ्जलिना संहताभ्यां हस्ताभ्यां न पिनेत् । 'जैल'प्रहणं पेयमात्रोप-लक्षणम् । विद्यादिभिरात्मनोऽधिकं शयानं न प्रवोधयेनोत्थापयेत् । 'श्रेयांसं न प्रवोधयेत' इति विशेषसर्रणात् । अक्षादिभिनं कीडेत् । धर्मग्रैः पश्चलम्भनादिमिनं कीडेत् । व्याधितैर्ज्वराद्यमिभृतैः सहैकत्र न संविशेश्व श्यीत ॥ १३८ ॥

टिप्प०—1 इदं तु स्वीयगृहिवषयम्, तथा चोक्तम्—'स्वगृहे प्राविश्वराः शेरे आयुष्यं दक्षिणाशिराः । प्रत्यकृशिराः प्रवासे तु न कदाचिदुदक्शिराः' इति न गार्ग्यविरोधः । 2 पटाचाच्छादिततापने न दोष इति मेधातिथिः । 3 क्षीरादेरप्रति- वेथः-इति मेधातिथिः । 4 एतेन 'इदं ते युक्तम्, इदमयुक्तमित्युपदेशादिना न प्रवोध- येत' इति मेधातिथिव्यास्थानमपास्तम् ।

पाठा०—१ अपहनत् A. २ च्छादितो न इयात् क. ३ मनुलङ्घयेत्. ग. ४ मतिलङ्क्षयेत् ग. ५ प्राणाबाध ख.

# विरुद्धं वर्जयेत्कर्म प्रेतथूमं नदीतरम् । केशभसातुषाङ्गारकपालेषु च संस्थितिम् ॥ १३९॥

जनपद्मामकुलाचारविरुद्धं कर्म वर्जयेत्। प्रेतधूमं, बाहुभ्यां नदी-तरणं च, वर्जयेदिति संबद्धयते । केशादिषु च संस्थितिं वर्जयेत् । चका-रादस्थिकार्पासामेध्येषु च ॥ १३९ ॥

नाचश्चीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेतकचित् । न राज्ञः प्रतिगृह्णीयाख्रुव्धस्योच्छास्रवर्तिनः ॥ १४०॥

परस्य क्षीरादि पिवैन्तीं गां परसे नाचक्षीत नच निवर्तयेत् । अद्वारेण कापथेन कचिद्पि नगरे श्रामे मन्दिरे वा न प्रविशेत् । नच कृपणस्य शास्त्रातिक्रमकारिणो राज्ञः सकाशात्प्रतिगृह्वीयात् ॥ १४० ॥

प्रतिग्रहे सनिचिकिष्वजिवेश्यानराधिपाः । दुष्टा दशगुणं पूर्वात्पूर्वादेते यथाक्रमम् ॥ १४१ ॥

प्रैतिग्रहे साध्ये स्न्यादयः पत्र पूर्वसात्पूर्वसात्परः परो द्रागुणं दुष्टः । स्ना प्राणिहिंसा साऽस्यास्तीति स्नी प्राणिहिंसापरः । चक्री तैलिकः । स्वजी सुराविकयी । वेदया पण्यक्षी । नराधिपोऽनन्तरोकः ॥ १४१ ॥

अधाध्ययनधर्मानाह-

अध्यायानाम्रुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । इस्तेनौषधिमावे वा पश्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १४२ ॥

अधीयन्त इलध्याया वेदाः, तेषामुपाकर्म उपक्रममोषधीनां प्रादुर्भावे सित आवणमासस्य पौर्णमास्यां, अवणनक्षत्रयुते वा दिने, इस्तेन युतायां पश्चम्यां वा, खगृह्योक्तविधिना कुर्यात् । यदा तु आवणे मासि ओषध्यो न प्रादुर्भवन्ति, तदा भाद्रपदे मासि अवणनक्षत्रे कुर्यात् । तत कर्ष्वं सार्धनतुरो मासान्वेदानधीयीत । तथा च मनुः (४।९५)— आवण्यां प्रोष्ठपयां वाऽप्युपा-कृल यथाविधि । युक्तरछन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धपद्यमान् ॥ इति ॥१४२॥

उत्सर्जनकालः-

# पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सगं विधिवद्वहिः ॥ १४३ ॥

टिप्प०—1 प्रेतधूमो नाम बालातपः । मनुस्तु संगवकालातप इत्याह । अन्ये तु शरदि पुनः संधुक्षणात् आदित्यस्य बाल्यतया तदातपो बालातप इत्याहः ।

पाठा०- १ क्षीरादि धयन्तीं गां क. २ प्रतिप्रहेषु साध्येषु ख.

पौषमासस्य रोहिण्यामेष्टकायां वा प्रामाद्विर्ज्ञिलसमीपे छन्दसां वेदानां स्वगृह्योक्तिविधिनोत्सर्गं कुर्यात् । यदा पुनर्भाद्रपदे मासि उपाकर्म तदा माघशुक्रप्रथमदिवसे उत्सर्गं कुर्यात् । यथोक्तं मनुना (४।९६)—'पुँष्ये तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सर्जनं द्विजः । माघशुक्रस्य वा प्राप्ते प्वांहे प्रथमेऽ-इनि ॥' इति । तदनन्तरं पिर्श्वणीमहोरात्रं वा विरम्य शुक्रपक्षेषु वेदान् कृष्ण-पक्षेष्वज्ञान्यधीयीत । यथाह मनुः (४।९७)—'यथाशास्त्रं तु कृत्वैवमुत्सर्गं छन्दसां बहिः । विरमेत्विक्षणी रात्रिं यद्वाऽप्येकमहनिशम् ॥ अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्रेषु नियतः पठेत् । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत् ॥ इति ॥ १४३ ॥

अनध्यायानाह--

ज्यहं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यर्तिगगुरुबन्धुषु । उपाकर्मणि चोत्सर्गे खाशाखाश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥

उक्तेन मार्गेणाधीयानस्य द्विजस्य शिष्यार्त्वग्गुरुबन्धुषु प्रेतेषु मृतेषु त्र्यह-मनध्यायस्त्रीनहोरात्रानध्ययनं वर्जयेत् । उपाकर्मणि उत्सर्गाख्ये च कर्मणि कृते त्र्यहमनध्यायः । उत्सर्गे तु मनूक्तपक्षिण्यहोरात्राभ्यां सहास्य विकल्पः । स्वशाखाश्रोत्रिये खशाखाध्यायिनि च प्रेते त्र्यहमनध्यायः ॥ १४४ ॥

> संध्यागर्जितनिर्घातभूकम्पोल्कानिपातने । समाप्य वेदं द्युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ १४५ ॥

संध्यायां मेघध्वनी, निर्घाते आकाशे उत्पातध्वनी, भूमिचलने, उल्का-पतने, मन्त्रस्य ब्राह्मणस्य वा समाप्ती, आरण्यकाध्ययने च द्युनिशमहो-रात्रमनध्यायः॥ १४५॥

> पश्चद्रयां चतुर्द्रयामष्टम्यां राहुस्रतके । ऋतुसंधिषु भुक्त्वा वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्य च ॥ १४६ ॥

पञ्चद्दयानमावास्यायां पौर्णमास्यां चतुर्ददयामष्टम्यां राहुसूतके चन्द्र-सूर्योपरागे च द्युनिशमनध्यायः । यत्तु — 'त्र्यहं न कीर्तयेद्रह्म राह्मो राह्मेश्च स्तके' (मनु. ४।११०) इति तद्वस्तास्तविषयम् । ऋतुसंधिगतास्र च प्रतिपत्स्

टिप्प०—1 कृष्णाष्टम्याम् । 2 मेधातिथिस्तु—अनावृतदेशे इत्याह । 3 अर्ध-पञ्चमेषु मासेषु गतेषु यत्पुष्यनक्षत्रं तत्रेत्यर्थः । 'पोषे' इति युक्तो मनुपाठः । 4 'द्राव-द्वावेव रात्रिश्च पक्षिणीत्यिमधीयते' इति वचनात् । बन्धवोऽत्र त्वसपिण्डाः; सपिण्डेषु दशाहाविधानात्—अप० । श्राद्धिकभोजने तत्प्रतिग्रहे च द्युनिशमनध्यायः। एतचैकोह्प्रेन्यतिरिक्ष-विषयम्; तत्र तु त्रिरात्रम् मतुः (४।११०)—'प्रतिगृह्य द्विजो विद्वानेकोह्ष्टिस्य कैतनम्। त्र्यहं न कीर्तयेद्रद्यां इति स्मरणात्॥ १४६॥

पशुमण्ड्कनकुलश्वाहिमार्जारमूषकैः । कृतेऽन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्ये ॥ १४७ ॥

अच्येतृणां पश्वादिभिरन्तरागमने छते राक्रध्वजस्यावरीपणदिवसे, उच्छायदिवसे चाहोरात्रमनध्यायः। द्युनिशमिति प्रकृते पुनः 'अहोरात्र'- प्रहणं संध्यागर्जितनिर्धातभूकम्पोल्कानिपातेष्वाकालिकत्वज्ञापनार्थम्; 'आकालि-किर्मातभूकम्पराहुद्र्शनोल्काः' (१६१२) इति गौतमवचनात्। निमित्त-कालादारभ्यापरेद्युर्यावत्स एव कालस्तावत्काल अकालः, तत्र भव आकालिको-द्रम्यायः। एतच प्रातःसंध्यास्तनिते। सायंसंध्यास्तनिते तु रात्रिमेवः 'सायं-संध्यास्तनिते तु रात्रिः, प्रातःसंध्यास्तिनतेऽहोरात्रम्' इति हारीतस्मरणात्। यस्पुनगौतमेनोक्तं (११७९) 'श्वनकुलसर्पमण्डूकमार्जाराणामन्तरागमने त्यहमुप-वासो विप्रवासश्च' इति तत्प्रथमाध्यर्थेनविषयमेव॥ १४७॥

# श्वक्रोष्ट्रगर्दभोॡकसामवाणार्तनिःखने । अमेध्यशवश्रद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ १४८ ॥

श्वा दुक्करः, कोष्टा सगालः, गर्दभो रासभः, उल्कृको घूकः, साम सामानि, बाणो वंशः, आतो दुःखितः, एषां श्वादीनां निःस्वने तावत्काल-मनध्यायः । एवं वीणादिनिःस्वनेऽपि ।—'वेणुवीणामेरीमृदङ्गगन्त्रयार्तशब्देषु' (१६१७) इति गौतमवचनात् । गन्त्री शकटम् । अमेध्यादीनां संनिधाने तावत्कालिकोऽनध्यायः ॥ १४८ ॥

देशेऽशुचावात्मनि च विद्युत्स्तनितसंष्ठवे । भुक्तवार्द्रपाणिरम्भोन्तरर्थरात्रेऽतिमारुते ॥ १४९ ॥

अगुचौ देशेऽग्रचावात्मिन च। तथा विद्युत्स्तिनितसंष्ठवे पुनःपुन-विद्योतमानायां विद्युति, स्तनितसंष्ठवे प्रहरद्वयं पुनः पुनर्मेघघोषे तावत्कालिको-ऽनध्यायः । भुक्त्वार्द्रपाणिनीधीयीत । जलमध्ये च। अर्धरात्रे मैहानिशाख्ये मध्यमप्रहरद्वये, अतिमारुतेऽहुन्यपि तावत्कालं नाधीयीत ॥ १४९ ॥

टिप्प०—1 अत्र 'एकोदिष्टशब्देन नवश्राद्धमुच्यते—इति मेधातिथिः। 2 अव-रोपणं=निखातः, उच्छायः=उत्खातः। 3 महानिशायाः कालस्तत्कर्तव्याकर्तव्यं चोक्तं बौधायनेन—'महानिशा तु विदेषा मध्यं मध्यमयामयोः। तस्यां स्नानं न कुर्वति स्वाध्यायं पितृतर्पणम्' इति।

पाठा०-१ उत्सवदिवसे. २ संध्यामहोरात्रं ख. ३ मार्जाराणां न्यदं ख. ४ ध्ययनविषय एव ख.

पांसुप्रतर्षे दिग्दाहे संध्यानीहारभीतिषु । धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ १५० ॥

थावतः पूर्तिगन्य प सिट प गृह्णानस्य स् रिंग्स संऔत्पातिके रजोवर्षे, दिग्दाहे यत्र ज्विलता इव दिशो द्रयन्ते । संध्ययोः, नीहारे धूमिकायां, भीतिषु चौरराजादिकृतासु तावत्कालमनध्यायः।
धावतस्त्वरितं गच्छतोऽनध्यायः । पूतिगन्धे कुत्लितगन्धे अमेध्यमद्यादिगन्धे । शिष्टे च श्रोतियादौ गृहं प्राप्ते तद्वुज्ञावध्यनध्यायः ॥ १५० ॥

खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनौवृक्षेरिणरोहणे।

सप्तित्रं व्यायाने तांस्तात्का लिकान्विदुः ॥ १५१ ॥ यानं रथादि, इरिणमूषरं मरुभूमिर्ग, खरादीना मारोहणे तावत्काल-मन्ध्यायः। एवं 'श्वकोष्ट्रगर्दभ-'इस्यसादारभ्य सप्तित्रं श्वदन्ध्यायाने तांस्तात्कालि-काश्चिमत्तसमकालान्विदुरने ध्यायविधिज्ञाः। 'विदुः' इस्यनेन स्मृत्यन्तरोक्तान-न्यानि संग्रह्माति। यथाह मनुः (४।११२)—'शयानः प्रौढेपादश्व कृत्वा नेवावसिवर्थकाम्। नाधीयीतामिषं जग्ध्वा स्तकाश्चायमेव च॥'इस्यादि॥१५१॥

एवमनध्यायानुक्त्वा प्रकृतानि स्नातकवतान्याह

देवर्त्विक्सातकाचार्यराज्ञां छायां परस्त्रियाः । नाक्रामेद्रक्तविण्मूत्रष्ठीवनोद्वर्तनादि च ॥ १५२ ॥

देवानां देवार्चानामृतिवक्सातकाचार्यराक्षां परिख्याश्व छार्याः नाकामेश्वाधितिष्ठेच लङ्घयेद्वुद्धिपूर्वम् । यथाह मनुः (४।१३०)—'देवतानां ग्रो राज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा । नाकामेत्कामतद्यायां वश्रुणो वीक्षितस्य च ॥' इति । वश्रुणो नकुलवर्णस्य यस्य कस्यचिद्रोरन्यस्य वा द्यामादेः; 'बश्रुण' इति नपुंसकलिङ्गनिर्देशात् । रक्तादीनि च नाधितिष्ठेत् । 'आदि'भहणाःस्नानोद-कादेर्भहणम् । (मनु.४।१३२)—'उद्वर्तनमपन्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च । श्रेष्मिनि-ष्र्यत्वान्तानि नाधितिष्ठेत् कामतः ॥' इति ॥ १५२ ॥

विप्राहिश्वत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । आ मृत्योः श्रियमाकाङ्कोन्न कंचिन्मर्मणि स्पृशेत् १५३ विप्रो बहुश्रुतो ब्राह्मणः, अहिः सर्पः, क्षत्रियो चपितः, एते कदाचिदिप

टिप्प०—1 आसनारूढपाद इत्यर्थः । 2 बभ्रः कपिलो वर्णः, तद्गुणयुक्तम्-बभ्वत्र गौः कपिला सोमलता वा । उभयोः 'बभ्रु'शब्देन प्रयोगदर्शनात्—सेधा० । बभ्रुणः कपिलस्य । यहे दीक्षितस्यावसृथस्नानात्पूर्व-इति कुळ्ळूकः । 3 अपस्नानसुपयुक्त-सुदकम्-इति सेधातिथिः ।

पाठा०—१ पांसुवर्षे दिशां दाहे क. पांसुवर्षे च दिग्दाहे ग. २ गृह-मागते क. ३ ऊखरं क. ४ रध्ययन क. रध्यापन ग. ५ कृतावसिक्थक ऊरुम्यामवर्नि गतः. ६ सोमादेः ग. नावमन्तव्याः । आत्मा च खयं नावमन्तव्यः । आमृत्योर्थावजीवं श्रियमि-च्छेत् । न कंचित् पुरुषं मर्मणि स्पृशेत् कस्यचिदपि मर्म दुश्वरितं न प्रकाशयेत् ॥ १५३ ॥

दूरादुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि सम्रत्सृजेत् । श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्गित्यमाचारमाचरेत् ॥ १५४ ॥ भोजनाद्युच्छिष्टं विण्मूत्रे पादप्रशालनोदकं च ग्रहाहूरात्समुत्स्-जेत् । श्रौतं सार्तं चाचारं नित्यं सम्यगन्जतिष्ठेत् ॥ १५४ ॥

गोत्राह्मणानलान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृशेत्।

न निन्दाताडने कुर्यात्पुत्रं शिष्यं च ताडयेत् ॥ १५५ ॥ गां ब्राह्मणमाप्तं अन्नमदनीयं, विशेषतः पक्रमश्चिनं स्पृशेत् । पादेन खनुच्छिष्टोऽपि । यदा पुनः प्रमादात्सपृश्चाति तदा आचमनोत्तरकालम्— 'स्पृष्ट्वेतानश्चिनित्समिद्धः प्राणानुपस्पृशेत् । गात्राणि चैव सर्वाणि नामि पाणि-तलेन तु ॥' इति (४११४३) मनूकं कार्यम् । एवं प्राणानीनुपस्पृशेत् । कस्य-चिदपि निन्दाताडने न कुर्यात्। एतचानपकारिणि। मनुः(४:१६७)—'अयुध्य-मानस्योत्पाय ब्राह्मणस्यासगङ्गतः । दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेस्प्राज्ञतया नरः ॥' इति । पुत्रशिष्यौ शिक्षाथमेव ताडयेत् । चकाराद्दासादीनपि । ताडनं च रज्वादिनोत्तमाङ्गव्यतिरेकेण कार्यम्; 'शिष्यशिष्टिरवैधेनाशक्तौ रज्जवेणुविदलाभ्यां तनुभ्यामन्येनं व्रन् राज्ञा शास्रते' (२।४२,३।४) इति गौतमवचनात् । '—पृष्ठ-तस्तु शरीरस्य नोर्त्तमाङ्गे कथंचन' इति (८।३००) मनुवचनात् ॥ १५५॥

कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्धर्म समाचरेत् । अखग्ये लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेत्र तु ॥ १५६ ॥

कर्मणा कायेन यथाशक्ति धर्ममजुतिष्ठेत् तमेव मनसा ध्यायेत् वाचा च वदेत् । धर्म विहितमपि लोकविद्धिष्टं लोकाभिशस्तिजननं मधुपर्के गोव-धादिकं नाचरेत् । यसाद्स्वर्थमैमीषोमीयवत्स्वर्गसाधनं न भवति ॥ १५६॥

मातृपित्रतिथिश्रातृजामिसंबिन्धमातुलैः । वृद्धबालातुराचार्यवैद्यसंश्रितबान्धवैः ॥ १५७॥ ऋत्विकपुरोहितापत्यभार्यादाससनाभिभिः । विवादं वर्जयित्वा तु सर्वाष्ठीकाञ्जयेद्वृही ॥ १५८॥ माता जननी, पिता जनकः, अतिथिरध्वनीनः, श्रातरो भिन्नोदरा

टिप्प॰—1 न स्पृशेत् इत्यूहनीयम् । 2 विवादान्तरप्रसङ्गे ताविष न ताडनीयौ— इति बाळ०। 3 उभयभिनेन स्थूलाभ्यां ताभ्यां चेल्पर्थः—बाळ०। 4 कण्ठत कर्ध्वभागे इति भावः । 5 अभिशस्तिः—निन्दा ।

पाठा०-१ रवधेन बाधनाशको खु. २ धर्म्यम्. ३ मग्निष्टोमीयवत् खु.

अपि । जामयो विद्यमानभर्तृकाः स्त्रियः, संबन्धिनो वैवाह्याः, मातुलो मातुर्ञाता, वृद्धः सप्तत्युत्तरवयस्कः, बाल आ षोडशाह्यपति, आतुरो रोगी, आचार्य उपनेता, वैद्यो विद्वान् भिष्यतः सिश्चर्तः उपजीवी, बान्धवाः पितृपक्ष्या मातृपक्ष्याश्व, मातुलस्य पृथगुपादानमादरार्थम् । ऋत्विय्याजकः, पृत्रोहितः शान्सादेः कर्ता, अपत्यं पुत्रादि, भायो सहधर्मचारिणी, दासः कर्मकरः, सनाभयः सोदराः, आतृभ्यः पृथगुपादानमैजामिभिनिप्ताह्यथम् । एतैर्मात्रादिभिः सह बाक्कलहं परिस्यज्य सर्वान्त्राजापत्यादीन् लोका-न्प्राप्नोति ॥ १५७-१५८ ॥

पश्च पिण्डाननुद्धत्य न स्नायात्परवारिषु । स्नायात्मदीदेवखातहदप्रस्रवणेषु च ॥ १५९ ॥

परवारिषु परसंबिच्छ सर्वसत्त्वोद्देशेनाखक्तेषु तडागादिषु पञ्च पिण्डानजुद्धृत्य न स्नायात् । अनेनात्मीयोत्सृष्टाभ्यज्ञातेषु पिण्डोद्धारमन्तरापि स्नानमअवन्त्रातम् । नद्यादिषु कथं तद्दीत्याह—स्नायान्नदीति । साक्षात्परम्पर्या वा
भ्यनुज्ञातम् । नद्यादिषु कथं तद्दीत्याह—स्नायान्नदीति । साक्षात्परम्पर्या वा
समुद्रगाः स्नवन्त्यो नद्यः, देवस्तातं देवनिर्मितं पुष्करादि, उदकप्रवाहामिपातकृत्सजलो महानिम्नप्रदेशो हृद्ः, पर्वताद्युचप्रदेशात्प्रसृतमुदकं प्रस्तवणम्,
एतेषु पन्नपिण्डानुद्धरणेनैव स्नायात् । एतच निस्नानविषयं सित संभवे मनुः
एतेषु पन्नपिण्डानुद्धरणेनैव स्नायात् । एतच निस्नानविषयं सित संभवे मनुः
(४।२०३)—'नदीषु देवसातेषु तडागेषु सरःसु च । स्नानं समाचरेन्निस्यं
गर्तप्रस्वणेषु च ॥' इति 'निस्य'महणात् । शौचाद्यर्थं तु यथासंभवं परवारिषु
पिण्डानुद्धरणे सर्वस्य निषेधः ॥ १५९॥

परश्चयासनोद्यानगृहयानानि वर्जयेत् । अदत्तान्यग्निहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥ १६० ॥

श्चा कशिपुः, आसनं पीठादि, उद्यानमाम्रादिवनम् । गृहं प्रसिद्धम्, यानं रथादि, परसंबन्धीन्येतान्यदत्तान्यननुज्ञातानि वर्जयेत् नोपभुजीत । अभाज्याचान्याह—अग्निहीनस्येति । अग्निहीनस्य श्रौतसार्ताध्यधिकारस् अभोज्याचान्याह अग्निहीनस्येति । अग्निहीनस्य श्रौतसार्ताध्यधिकारस् व अधिकारवतोऽप्यग्निरहितस्यान्नमनापदि न

टिप्प०—1 स्त्रियः भित्तन्यः, भिन्नोद्योऽपि-इति बालः। 2 संश्रितः=
आश्रितः उपजीवी-अपः। 3 अविद्यमानभर्तृका इत्यर्थः। 4 यचोक्तं मनुनाः
(४११७९-१८५) 'ऋत्विकपुरोहिताचार्येमांतुलाितथसंश्रितैः। बाल्वृद्धातुरैवेंग्वेर्ज्ञाति(४११७९-१८५) 'ऋत्विकपुरोहिताचार्येमांतुलाितथसंश्रितैः। बाल्वृद्धातुरैवेंग्वेर्ज्ञातिसंविध्वान्धवैः॥ मातािपत्तभ्यां जामीिमर्आत्रा पुत्रेण मार्यया।दुहित्रा दासवर्गेण विवादं
न समाचरेत्॥ एतैविंवादान् संत्रुच्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । एतैजितैश्च जयित सर्वाछोकािनमान्गृही॥' इति । 5 तथाकरणेऽभ्युदय एव, अकरणे तु दोषो नेत्यपेर्थः।
तथा च हेमादिः—सर्वार्थमुरसृष्टेषु परकीयत्वाभावादनुद्धरणे न दोषः-इति बालः।
6 अविधिनोत्सष्टाग्नेश्च-इति अपः।

पाठा०-१ मन्तरेणापि क.

अञ्जीत, न प्रतिगृह्णीयाच । 'तस्मात्प्रशस्तानां खकर्मशुद्धजातीनां ब्राह्मणो भुजीत प्रतिगृह्णीयाच' (१७।१,२) इति गौतमवचनात् ॥ १६०॥

## कदर्यबद्धचौराणां क्लीबरङ्गावतारिणाम् । वैणाभिशस्तवार्धुष्यगणिकागणदीक्षिणाम् ॥ १६१ ॥

कर्यों छन्धः; 'आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्व पीडयेत् । लोभाद्यः पितरौ मृत्यान्स कदयं इति स्मृतः ॥' (देवल.) इत्युक्तः । बद्धो निगडादिना वाचा संनिरुद्धश्व, चौरो ब्राह्मणसुवर्णव्यतिरिक्तपरस्वापहारी, क्वीबो नपुंसकः, रङ्गावतारी नैटचारणमह्लादिः, वेणुच्छेदजीवी, वैणः अभिदास्तः पतनीयैः कर्मभिर्युक्तः, वार्धुष्यो निषिद्धवृद्धेषुपजीवी, गणिका पण्यस्ती, गण-दीश्वी बहुयाजकः। एतेषामन्नं नाश्रीयादित्यनुवर्तते ॥ १६१॥

## चिकित्सकातुरक्रद्धपुंश्रलीमत्तविद्विषाम् । क्रूरोग्रपतितत्रात्यदाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम् ॥ १६२ ॥

चिकित्सको भिषग्वत्युपजीवी, आतुरो महारोगोपसष्टः; 'वातव्याध्यश्म-रीकुष्ठमेहोदरभगन्दराः। अर्थांसि प्रहणीत्यष्टी महारोगाः प्रकीर्तिताः' इति । कुद्धः कृपितः, पुंश्चली व्यभिचारिणी, मत्तो विद्यादिना गर्वितः, विद्विट् शत्रुः, कृरो दढाभ्यन्तरकोपः, वाकायव्यापारेणोद्वेजक उग्नः, पतितो ब्रह्महादिः, वात्यः पतितसावित्रीकः, दाम्भिको व्यकः, उच्छिष्टभोजी परभुक्तोज्ञिन्ताची, एतेषां चिकित्सकादीनामनं नाश्रीयात्॥ १६२॥

#### अवीरास्नीखर्णकारस्नीजितग्रामयाजिनाम् । ग्रस्नविक्रयिकर्मारतन्तुवायश्ववृत्तिनाम् ॥ १६३॥

अवीरा स्त्री खतन्त्रा, न्यभिचारमन्तरेणापि । पतिपुत्ररहितेल्यथः । स्वर्ण-कारः सुवर्णस्य विकारान्तरकृत्, स्त्रीजितः सर्वत्र स्त्रीवशवतीं, प्रामयाजी प्रामस्य शान्त्यादिकर्ता, बहुनासुपनेता वा । शस्त्रविक्रयी शस्त्रविक्रयोपजीवी, कर्मारो लोहकारः तक्षादिश्च, तन्तुवायः स्चिशिल्पोपजीवी । श्वभिर्वृत्तिर्व-र्त्तनं जीवनमस्यास्त्रीति श्ववृत्ती, एतेषामन्नं नाश्रीयात् ॥ १६३ ॥

टिप्प०—1 किचित्तु 'शृद्धान्' इत्यपि पाठः । 2 नटगायकव्यतिरिक्तोऽपि प्रतिरङ्गं यो गच्छति कुतुकात् सः—इति मेधा० । 3 वीणावादनजीवी—इति माधवः । वादित्र-जीवनः इति मेधा० । 4 'यस्तु निन्देत्परं जीवं प्रशंसत्यात्मनो गुणान् । स वै वार्धु-पिकः—इति विष्णुः । 5 गणः संघः, भ्रात्रादीनामविभक्तानां न गणव्यपदेशः—इति बाळ० । गणः सङ्घः, तदन्नमन्यस्याभोज्यम् । दीक्षी दिक्षितः, तस्य च प्रागन्नीषोमीयहोमादभोज्यान्नता—अप० ।

नृशंसराजरजककृतन्नवधजीविनाम् । चैलधावसुराजीवसहोपपतिवेक्मनाम् ॥ १६४॥ पिश्चनानृतिनोश्चैव तथा चाक्रिकबन्दिनाम् । एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविकयिणस्तथा ॥ १६५॥

नृशंसो निर्दयः, राजा भूपितः, तत्साहचर्यात्पुरोहितश्च। यथाह राङ्कः—
'भीतावगीतरुदिताकन्दितावष्टुटक्षुधितपित्मुक्तिविस्मितोन्मत्तावधूत्राजपुरोहिताक्यानि वर्जयेत' इति । रजको वस्न दीनां नीलादिरागकारकः, छत्र उपकृतस्य हन्ता वधजीवी प्राणिनां वधेन वर्तकः, चेलधावो वस्निनिर्णजनकृत्, सुराजीवो मद्यविक्तयजीवी, उपपितिर्जारः। सहोपपितना वेदम यस्यासी
सहोपपितवेदमा । थिशुनः परदोषस्य ख्यापकः, अनृती मिथ्यावादी,
चाक्रिकसौलिकः, शाकिटकश्चेत्येके । 'अभिश्चासः पितश्चाकिकसौलिक' इति
भेदेनाभिधानात्। वन्दिनः स्तावकाः, सोमविक्रयी सोमलताया विकेता,
एतेषामनं न भोक्तव्यम्। सर्वे चैते कद्र्यादयो द्विजा एव कद्र्यत्वादिदोषदुष्टा
अभोज्यानाः। इतरेषां प्राप्त्यभावात्प्राप्तिपूर्वकत्वाच निषेधस्य ॥ १६४–१६५॥

'अमिहीनस्य नाममद्यादनापदि' ( आचार. १६० ) इस्त्र शूदस्याभोज्याच्य-

व्यमुक्तं, तत्र प्रतिप्रसवमाह-

ग्रद्रेषु दासगोपाल्कुलमित्रार्धसीरिणः।

भोज्यात्रा नापितश्चेत्र यश्चात्मानं निवेदयेत् ॥ १६६ ॥ दासा गर्भदासादयः। गोपालो गैवां पालनेन यो जीवति। कुलमित्रं पितृ-पितामहादिकमायातः । अर्धसीरी हलपर्यायसीरोपलक्षितकृषिफलमागण्राही । नापितो गृहण्यापारकारियता, नापितश्च । यश्च वाड्यानःकायकमीमरात्मानं निवेदयति तवाहमिति । एते दासादयः ग्रह्मणां मध्ये भोज्याचाः । चकारा-रकुम्भकारश्च ; 'गोपनापितकुम्भकारकुलमित्राधिंकनिवेदितात्मानो भोज्याचाः' इति वचनात् ॥ १६६ ॥

इति स्नातकधर्मप्रकरणम्।

#### अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् ७

'न स्वाध्यायविरोध्यर्थम्' (आचार. १२९) इत्यत अः १४य ब्राह्मणस्य ब्रातकव्रतान्यभिधायेदानीं द्विजातिधर्मानाह—

अनर्चितं वृथामांसं केशकीटसमन्वितम् । शुक्तं पर्युपितोच्छिष्टं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम् ॥ १६७॥

पाठा०-१ नील्यादिरागकरः क. २ प्रतिषेधस्य क. ३ गवां पालकः गवां पालनेन ख. ४ कर्मस्थायी क.

# उदक्यास्पृष्टसंघुष्टं पर्यायात्रं च वर्जयेत् । गोघातं शकुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्टं च कामतः ॥ १६८॥

अःनर्चितं अर्चार्हाय यदवज्ञया दीयते । वृथामांसं वश्यमाणप्राणाखया-दिव्यतिरेकेण देवायर्चनाविश्षष्टं च यत्र भवति आत्मार्थमेव यत्साधितम् । केश-कीटादिभिश्व समन्वितं संयुक्तम् । यत्स्वयमनम्लं केवलं कालपरिवासेन द्रव्यान्तरसंसर्गकालपरिवासाभ्यां वाम्लीभवति तच्छुक्तं दध्यादिव्यतिरेकेण; 'न पापीयसोऽज्ञमश्रीयाच द्वि:पकं, न गुक्तं, न पर्युषितं, अन्यत्र रागखाण्डवचुकद्धि-गुडगोधूमयविषष्टविकारेभ्यः' इति शङ्खस्मरणात् । पर्श्वेषितं राज्येन्तरितम् । उच्छिष्टं भुक्तोज्झितम्, श्वस्पृष्टं श्चना स्पृष्टम्, पतितेक्षितं पतितादिभि-रीक्षितम्, उद्क्या रजखला तथा स्पृष्टम्, 'उदक्या'प्रहणं चण्डालाद्यप-लक्षणार्थम् ; 'अमेष्यपतितचण्डालपुल्कसरजसलाकुनखिकुष्ठिसंस्पृष्टाचं वर्जयेत्' इति शङ्कस्मरणात् । 'को भुङ्के ?' इति यदाघुष्य दीयते तत्सं घुष्टानम् । अन्य-संबन्ध्यन्यव्यपदेशेन यद्दीयते तत्पर्यायासम्, यथा—'ब्राह्मणासं ददच्छूदः श्द्राचं ब्राह्मणो ददत् । उभावेतावभोज्याची भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । 'पर्याचान्तम्' इति पाठे परिगतमाचान्तं गण्डूषप्रहणं यस्मिन् तत्पर्याचान्तं, तन भोक्तव्यम् । एतदुक्तं भवति-गण्ह्षप्रहणादूर्धं आचमनात्प्राक् न भोक्तव्य-मिति । 'पार्श्वाचान्तम्' इति पाठे एकस्यां पङ्की पार्श्वस्थे आचान्ते न भोर्जेन्यं भस्मोदकादिविच्छेदेन विना । 'वर्जयेत्' इति प्रत्येकं संबध्यते । तथा गोत्रातं गवा प्रातम् । राकुनोच्छिष्टं शकुनेन काकादिना भुक्तमाखादितम् । पदा ह्पृष्टं बुद्धिपूर्वं पादेन स्पृष्टं वर्जयेत् ॥ १६७-१६८ ॥

पर्युषितस्य प्रतिप्रसवमाह—

# अनं पर्युपितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम् । अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरसविकियाः ॥ १६९ ॥

अन्नमदनीयं पर्युषितं घृतादिस्नेहसंयुक्तं चिरकालसंस्थितमपि भोज्यम् । गोधूमयवगोरसिविन्नियाः मण्डकसक्तुिकलाटकूर्विकादयः अस्नेहा अपि चिरकालसंस्थिता भोज्याः, यदि विकारान्तरमनापन्नाः; 'अपूप-धानाकरम्भसक्तुर्थावकतैलपायसशाकानि छक्तानि वर्जयेत्' (१४।३७) इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ १६९॥

टिप्प०—1 उदयास्तमयान्तरितं पर्युषितम्—इति हरदत्तः । 2 अत्र कारण-मुक्तं बृहस्पतिना—'अप्येकपक्कौ नाश्रीयाद्राह्मणैः स्वजनैरि । को हि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं भवेत्', 'एकपंत्तयुपविष्टानां दुष्कृतं तहुरात्मनाम् ।' इति ।

पाठा०- १ सक्तुपाचकतेल. ख.

संधिन्यनिर्दशावत्सागोपयः परिवर्जयेत् । औष्ट्रमैकश्चर्फं स्नैणमारण्यकमथाविकम् ॥ १७० ॥

गौः या वृषेण संधीयते सी संधिनी । 'वशां वन्ध्यां विजानीयादृषाकानतां च संधिनीम्' इति त्रिकाण्डीसारणात् । या चैकां वेलामतिकम्य दुश्वते, या च वरसाैन्तरेण संघीयते सा संघिनी । प्रस्ता सत्यनितकान्तदशाहा अनिर्दशा, मृतवत्सा अवत्सा, संधिनी च अनिर्दशा च अवत्सा च संधिन्यनिर्दशावत्सा-साश्र गावश्र तासां पयः क्षीरं परिवर्जयेत्। 'संधिनी'महणं संधिनीयमल-सुवोरुपलक्षणार्थम् । यथाह गौतमः (१७१२५)—'स्यन्दिनीयमस्संधिनीनां च' इति । स्रवत्पयः स्तनी स्यन्दिनी, यमलसूर्यमलप्रसविनी, एवमजामहिष्योक्षा-निर्दशयोः पयो वर्जयेत् ; 'गोमहिष्यजानामनिर्दशानाम्' (१४।३५) इति वसिष्ठ-स्मरणात् । पयोप्रहणात्तद्विकाराणामपि दध्यादीनां निषेधः । नहि मांसनिषेधे तद्भिकाराणामैनिषेघो युक्तः । विकारनिषेघे तु प्रकृतेरनिषेघो युक्तः । पयोनिषे-धाच्छक्रन्मृत्रादेरिनेषेधः । उष्ट्राजातमोष्ट्रं पयोमृत्रादि । एकशका वडवादयः, तत्प्रभवं पेकशकम् । स्रीभवं स्त्रणम् । 'स्री'प्रहणमजाव्यतिरिक्तसकलिद्वस्तनी-नामुपलक्षणार्थम् ।—'सर्वासां द्विस्तनीनां क्षीरमभोज्यमजावर्ज्यम्' इति शङ्क-सरणात्। अरण्ये भवा आरण्यकास्तदीयमारण्यकं क्षीरं माहिषव्यतिरेकेण। 'आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां माहिषं विना' (मतु. ५।९) इति बचनात्। अवेर्जातमाविकम् । 'वर्जयेत्' इति प्रलेकमभिसंबध्यते । औष्ट्रमित्यादिविकार-प्रस्ययनिर्देशात्तद्विकारमात्रस्य पयोमूत्रादेः सर्वदा निषेधः; 'निस्पमाविकमपेयमौष्ट्र-मैकशफं च' (१७।२४) इति गौतमस्मरणात् ॥ १७० ॥

देवतार्थं हिवः शिग्नं लोहितान्त्रश्रनांस्तथा । अनुपाकृतमांसानि विङ्जानि कवकानि च ॥ १७१॥

देवतार्थं बल्युपहारनिमित्तं साधितम् । हविः हवनार्थं सिद्धं प्राक् होमात् । हिग्नः सोभार्ष्णेनः, छोहितान् वृक्षनिर्यासान् । व्रश्चनप्रभवान् वृक्षच्छेदनजातानलोहितानपि । यथाह मनुः—(५।६) । 'लोहितान्वृक्षनिर्यासान्वश्चनप्रभवांस्त्रथा' इति । 'लोहित'प्रहणात् हिङ्कर्पूरादीनामनिषेधः । अनुपाकृतप्रभवांस्त्रथा' इति । 'लोहित'प्रहणात् हिङ्कर्पूरादीनामनिषेधः । अनुपाकृतप्रमांसानि यक्नेऽहुतस्य पशोर्मासानि, विद्जानि मनुष्यादिजयधवीजपुरीवोर्त्यनानि तन्दुलीयकप्रभृतीनि च, कवकानि छत्राकाणि, 'वर्जयेत्' इति
प्रस्थेकमभिसंबध्यते ॥ १७१ ॥

दिप्प0—1 अत प्वाह हारीतः—'सन्धिनी वृषस्यन्ती तस्याः पयो न पिवेदृतु मद्भवतीति । या गर्भिणी सति दुन्वे सा संधिनीति—हरद्त्तः । 2 मृतवत्सात्वादित्या- शयः । 3 तदमे तु श्रुतिविहितमेवेति तत्त्वम् ।

पाठा०-१ रनिवेधो युक्तः ख. २ व्यतिरिक्तम् क. ३ शोभाजनः क. ४ पुरीषस्थाने उत्पन्नानि क.

#### क्रव्यादपक्षिदात्यूहशुक्षत्रतुद्दिष्टिभान्। सारसैकश्वफान्हंसान्सर्वाश्र ग्रामवासिनः ॥ १७२ ॥

क्रव्यादा आममांसादनशीलाः, पिक्सणो गृधादयः, दात्यृहश्चातकः, शुकः कीरः । चश्चा प्रतुव भक्षयन्तीति प्रतुद्राः श्येनाद्यः, टिहिमलच्छ-ब्दानुकारी, सारसो लक्ष्मणः, एकदाफा अश्वादयः, हंसाः प्रसिद्धाः, त्रामवासिनः पारावतप्रभृतयः, एतान्कव्यादादीन्वर्जयेत् ॥ १७२ ॥

कोयष्टिप्रवचकाह्वबलाकावकविष्किरान्। वृथाकुसरसंयावपायसाऽपूपशब्द्धुलीः ॥ १७३ ॥

कोयप्टिः कौबः, प्रवो जलकुकुटः, चक्राह्मश्रकवाकः, बलाकाबकौ प्रसिद्धों, नखैविंकीर्य भक्षयन्तीति विध्किराश्वकोराद्य एव गृह्यन्ते; लावकमयू-रादीनां भक्ष्यत्वात्, प्रामकुकुटस्य प्रामवासित्वादेव निषेधाच । एतान्कोयष्ट्यादी-न्वर्जयेत् । वृष्या देवतः द्युदेशमन्त्रेण साधिताः कृसरसंयावपायसाऽपूरश-ष्कुलीवेर्जयेत् । कृसरं तिलमुद्रसिद्धं ओदनः । संयावः क्षीरगुड घृतादिकृत छत्करिकाख्यः पाकविशेषः । पायसं पयसा शतमनम् । अपूपोऽलेहपको गोधूमविकारः । राष्कुली स्नहपको गोधूमविकारः । 'न पचेदचमात्मने' इति कृसरादीनां निषेधे सिद्धे पुनरभिधानं प्रायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ १७३ ॥

# कलविङ्कं सकाकोलं कुररं रज्जुदालकम्।

जालपादान्खञ्जरीटानज्ञातांश्र मृगद्विजान् ॥ १७४॥ कलविङ्को प्रामचटकः, प्रामनिवासित्वेन प्रतिवेधे सिद्धे सत्युभयचारित्वा-त्पुनवीचनम् । काकोलो द्रोणैकाकः, कुरर उत्कोशः, रज्जुदालको वृक्ष-कुट्टकः, जालपादी जालाकारपादाः, अजालपादा अपि हंसाः सन्तीति हंसानां पुनर्वचनम् । खञ्जरीटः खज्ञनः, जातितो ये अज्ञाता मृगाः पश्चिणश्च, एतान्कलविद्वादीन्वर्जयेत् ॥ १७४ ॥

चाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वस्त्ररमेव च।

मत्सांश्र कामतो जग्ध्वा सोपवासस्यहं वसेत् ॥१७५॥ चाषाः किकीदिवयः रक्तपादाः कादम्बप्रमृतयः, स्निना त्यकं सीनं चातस्थानभवं मांसं भक्ष्याणामपि, बह्वरं शुष्कमांसम्, मतस्या मीनाः, एतां-श्वाषादीन्वर्जयेत् । चकाराचाळिकाशणछत्राककुषुम्भादीन्; 'नालिकाशणछत्रा-क्कुसुम्भालाबुविङ्मवान् । कुम्भीकैन्दुकवृन्त्वकोविदारांश्च वर्जयेत् ॥' इति तथा-

टिप्प०-1 लक्ष्मणः= दीर्घगलजङ्घो नीलाङ्गः पक्षी। 2 केवलं स्वात्मकृते यान्विता इत्याशयः। 3 अयं भाषायां 'लापशी' इति नाम्ना प्रसिद्धः। 4 अयं 'डोंबकावळा' इति महाराष्ट्रभाषायां प्रसिद्धः । 5 सूना वधस्थानं, तत्र भवं सौनमित्याशयः ।

पाठा०-१ तिल्मुद्रमिश्र ओद्नः क. २ उभयपरत्वात् ख. ३ कम्बुक क.

ऽकालप्रक्टानि पुष्पाणि च फलानि च । विकारवच यिकिचित्प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥' 'तथा वटप्रक्षाश्वर्यकैपित्धनीपमातुलिङ्गफलानि वर्जयेत्' इति स्मरणात् । एता-न्यंधिनीक्षीरप्रमृतीननुकान्तान्कामतो भक्षयित्वा त्रिरात्रमुपवसेत् । अका-मतस्वहोरात्रम् । 'शेषेषूपवसेदहः' (५।२०) इति मनुस्मरणात् । यत्पुनः याङ्गेनोक्तम्—'बलबलाकाहंसहवचकवाककारण्डवगृहचटककपोतपारावतपाण्डुगु-कसारिकासारसिटिटिभोल्फककङ्करक्तपादचाषभासवायसकोकिलशाङ्गलिकुकुटहारीत-भक्षणे द्वादशरात्रमनाहारः, पिबेद्गोमूत्रयावकम्' इति तद्वहुकालाभ्यासे मतिपूर्वे समस्तभक्षणे वा वेदितव्यम् ॥ १७५ ॥

पलाण्डं विद्वराहं च छत्राकं ग्रामकुकुटम्।

लशुनं गृद्धनं चैद जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ १७६ ॥ पलाण्डुः स्थलकन्दनालो लशुनानुकारी, विद्वराहो प्रामस्करः, छत्राकं सर्पलत्रम्, प्रामकुक्कुटः प्रसिद्धः, लशुनं रसोनं स्क्ष्मश्वेतकन्दनालम् । गृञ्जनं लशुनानुकारिलोहितस्क्ष्मकन्दम्, एतानि षट् सकृत्कामतो जग्ध्वा भक्षयित्वा चान्द्रायणं वक्ष्यमाणलक्षणं चरेत् । प्रामकुक्कुट-छत्राकयोः पूर्वप्रतिषेधितयोरि-चान्द्रायणं वक्ष्यमाणलक्षणं चरेत् । पलाण्डुं गृज्जनं चिरतराभ्यासे तु 'छत्राकं विद्वराहं च लशुनं प्रामकुकुटम् । पलाण्डुं गृज्जनं चैव मत्या जग्ध्वा पतिद्विजः' इति (५१९९) मन्त्रम् । अमतिपूर्वाभ्यासे—'अमलैतानि षड् जग्ध्वा कृत्वछं सान्तपनं चरेत्' (५१९९) तृतीयाध्याये, वक्ष्यमाणं 'यतिचान्द्रायणं वापि' इति द्रष्टयम् । अमतिपूर्वाभ्यासे तु शङ्कोत्तं—'लशुनपलाण्डुगृज्जनविद्वराहप्राम-कृकुटकुम्भीकमक्षणे द्वादशरात्रं पयः पिवेत्' इति ॥ १७६ ॥

भक्ष्याः पश्चनखाः सेधागोधाकच्छपश्चक्रकाः । श्रश्य मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरोहिताः ॥ १७७ ॥ तथा पाठीनराजीवसञ्चलकाश्च द्विजातिभिः ।

सेधा श्वावित, गोधा कृकलासानुकारिणी महती, कच्छपः कूर्मः, श्राह्यकः शर्क्षकी, श्राशः प्रसिद्धः, पद्मनखादीनां श्वमार्जारवानरादीनां मध्ये एते सेधादयो मक्ष्याः। चकारात्खङ्गोऽपि। यथाह गौतमः (१०१२०)—'प्रधनखाः श्वाश्यक्षकश्वाविद्रोधाखङ्गकच्छपाः' इति। यथाह मनुरपि (५१२८)—'श्वाविधं श्राह्मकं गोधां खङ्गकूर्मशशांस्तथा। भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्वेकतोदतः॥' इति। यत्पुनवंसिष्टेन 'खङ्गे तु विवदन्ति' (१४१४०) इत्यभक्ष्यत्वमुक्तं, तच्छ्राद्धादन्यत्रः 'खङ्गमांसैर्भवेद्दतमक्षय्यं पितृकर्मणि' इति श्राद्धे फलश्रुतिदर्शनात्। तथा म्रस्थानां मध्ये सिंहतुण्डादयो मक्ष्याः। सिंहतुण्डाः सिंहमुखः, रोहितो

टिट्प०—1 स च श्वमक्षको व्याघ्र विशेषः, गोधा बङ्कीसदृशः प्राणिविशेषः-अप ।

पाठा०—१ द्धित्थ क. २ प्रतिषिद्यो क. ३ शस्यकाः क. ४ शासुकः बाली. ५ शस्यके

लोहितवर्ण, पाठीनश्चन्द्रकाख्यः, राजीवः पद्मवर्णः, सह शल्कैः शुक्तयाकारै-वर्तत इति सशालकः। एते च सिंहतुण्डादयो निर्युक्ता एव अक्ष्याः। 'पाठीन-रोहितावाद्यी नियुक्ती हव्यकव्ययोः । राजीवाः सिंहतुण्डाश्च सशल्काश्चेव सर्वशः॥ इति (५।१६) मनुस्मरणात् । 'द्विजाति'महणं ग्रह्रन्युदासार्थम् ॥ १५७॥

'अनर्चितं वृथामांसम्' ( आ. १६७ ) इलारभ्य द्विजातिधर्मानुक्त्वेदानीं

चात्रवर्ण्यधर्मानाह-

अतः ग्रणुष्वं मांसस्य विधि भक्षणवर्जने ॥ १७८॥

मांसस्य प्रोक्षितादेभक्षणे तद्यतिरिक्तस वा निषिद्धस वर्जने प्रोक्षितादिव्य-तिरेकेण मांसं न भक्षयामीखेवं संकल्परूपेण विधि सामश्रवःप्रमृतयः हे मुनयः! शुणुध्वम् ॥ १७८॥

तत्र भक्षणे विधि दशयति—

प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षिते द्विजकाम्यया । देवान्पितृत्समभ्यच्ये खादन्मांसं न दोषभाक् ॥ १७९॥

अन्नाभावेन व्याध्यभिभवेन वा मांसभक्षणमन्तरेण यदा प्राणबाधा भवति. तदा मांसं नियमेन भक्षयेत् । 'सर्वत एवास्मानं गोपायेत्' इत्या-त्मरक्षाविधानात् । 'तैसादु ह न पुरायुषः स्नःकामी प्रयात्' इति मरणनिषेधाच । तथा आद्धे मांसं निमन्त्रितो नियमेन भक्षयेत्; अभक्षणे दोषश्रवणात्, 'यथा-विधि नियुक्तस्त् यो मांसं नात्ति मानवः । स प्रेख पशुतां याति संभवानेकविंश-तिम् ॥' ( ५।३५ ) इति मनुसारणात् । प्रोक्षणाख्यश्रौतसंस्कारसंस्कृतस्य पशो-र्यागार्थस्यामीषोमीयादेईतावशिष्टं मांसं प्रोक्षितं तद्भवयेतः अभक्षणे यागानि-ष्पतः । द्विजकाम्यया ब्राह्मणभोजनार्थं देवपित्रर्थं च यत्साधितं तेन तान-भ्यच्यविशिष्टं भक्षयन्न दोषभाग्भवति । एवं मृत्यभरणावशिष्टमपि; 'यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः । मृत्यानां चैव वृत्त्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥' इति (५।२२) मनुस्मरणात् । 'न दोषभाक्' इति दोषाभावमात्रं वदता अति-थ्याद्यं चीनावशिष्टस्याभ्यतु ज्ञामात्रं न श्रीक्षितादिविषयम इति दर्शितम् । एवम-प्रतिषिद्धानामपि शशादीनां प्राणात्ययव्यतिरेकेणाभक्ष्यत्वावगमात् शृद्धसापि मांस-प्रतिबद्धः सर्वविधिनिषेवाधिकारोऽवगम्यते ॥ १७९ ॥

इदानीं प्रोक्षिताव्यतिरिक्तस्य वृथामांसमित्यनेन प्रतिविद्धस्य भक्षणे निन्दार्थ-

वादमाह-

वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः।

संमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पश्चन् ॥ १८० ॥ अविधिना देवता छुद्देशमन्तरेण यः पशून्हन्ति स तस्य पशोर्यावन्ति

पाठा०- १ नियुक्तस्येव क. २ चातुर्वण्यं प्रत्याह क. ३ तसादिह ख. ४ अंभक्षणाद्यागा ख. ५ हाचरत्तथा ख.

रोमाणि तावन्ति दिनानि घोरे नरके वसेत्। 'हन्ति' इलप्टेविघोऽपि घातको गृह्यते। यथाह मनुः (५।५१) 'अनुमन्ता विशसिता निहन्ता कय-विकयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः॥' इति॥ १८०॥

इदानीं वर्जने विधिमाह—

# सर्वान्कामानवामोति हयमेधफलं तथा । गृहेऽपि निवसन्वित्रो सुनिर्मासविवर्जनात् ॥ १८१॥

यः प्रोक्षितादिव्यतिरेकेण मया मांसं न भिक्षतव्यमिति सत्यसंकल्पो भवति स सर्वान्कामान् तत्साधने प्रवृत्तो निर्विष्ठं प्राप्तोति; विद्युद्धार्यत्वात् । यथाह मनुः (५१४७)—'यद्धायते यत्क्रस्ते रितं बष्नाति यत्र च । तदवाप्रयाह मनुः (५१४७)—'यद्धायते यत्क्रस्ते रितं बष्नाति यत्र च । तदवाप्रात्मविष्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥' इति । एतचानुषि्त्रकं फलम् । मुख्यं फलमाह—हयमेधफलं तथेति । एतच सांवत्सिरकसंकल्पसः, 'वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन
यो यजेत शतं समाः । मांसानि च न खादेवस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥' इति
था यजेत शतं समाः । मांसानि च न खादेवस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥' इति
(५१५३) मनुस्मरणात् । तथा गृहेऽपि निवसन् ब्राह्मणादिश्वातुर्विणिको
पुनिवन्माननीयो भवति; मांसत्यागात् । एतच न प्रतिषिद्धमांसविषयम्, नापि
प्रोक्षितादिविषयम्, किंतु पारिशेष्यादिविध्यावर्चनाविश्वास्यनुज्ञातविषयमिति १८९
इति भक्ष्यामक्ष्यप्रकरणम् ।

# अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणम् ८

इदानीं द्रव्यग्रुद्धिमाह—

सौवर्णराजताङ्गानामूर्ध्वपात्रग्रहाश्मनाम् । शाकरज्जमूलफलवासोविदलचर्मणाम् ॥ १८२ ॥ पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । चरुस्रुक्सुवसस्रोहपात्राष्युष्णेन वारिणा ॥ १८३ ॥

सौवर्ण सुवर्णकृतम्, राजतं रजतकृतम्, अंढां सुकाफलशङ्खशुत्तयादि, अध्वे सुकाफलशङ्खशुत्तयादि, अध्वे सुकाफलशङ्खशुत्तयादि, अध्वे यि विश्वेश्वप्रमृतयः, अध्या दे विश्वेश्वप्रमृतयः, अद्या दे विश्वेश्वप्रमृतयः, अद्या दे विश्वेश्वप्रमृतयः, अद्या दे विश्वेश्वप्रमृत्यः, अद्या दे विश्वेश्वप्रमृत्यः, अद्या दे विश्वेश्वप्रमृत्यः, विश्वेश्वप्रमृत्यः, विश्वेश्वेष्ठः, विश्वेश्वेष्ठः, विश्वेश्वेष्ठः, विश्वेश्वेष्ठः, विश्वेश्वेष्ठः, विश्वेश्वेष्ठः, विश्वेश्वेष्ठः, विश्वेष्ठः, विश्वेष्यः, विश्वेष्ठः, विश्वेष्यः, विश्वेष्ठः, विश्वेष्यः, विश्वेष्ठः, विश्वेष्ठः, विश्वेष्ठः, विश्वेष्ठः, विश्वेष्ठः, व

टिप्प०—1 ते च घातका यमेनोक्ताः—'अनुमन्ता विशस्ता च निहन्ता ऋय-विक्रयी । घातकाः सर्व एवते संस्कर्ता षष्ठ उच्यते ॥' इति । अन्यत्र तु-'घातकाः षट् समाख्याता भोक्ता तत्रतु सप्तमः। षण्णां तेषां सकाशात्तु उपभोक्ताऽतिरिच्यते ॥' इत्युक्ताः। 2 जलजमिति भावः । 3 षोडशी यश्चियपात्रविशेषः । 4 इदं वश्चवेति भाषायाम् । 'विदल-चर्मणो'र्प्रहणं तिद्वकाराणां छत्रवरत्रादीनामुपळक्षणार्थम् । पात्राणि प्रोक्षणीपात्रप्रस्तीनि, चमसा होत्चमसादयः, एतेषां सौवणादीनां छेपरिहतानामुच्छप्टर्पर्शमात्रे वारिणा प्रक्षालनेन शुद्धिः, चरुश्वरूखाली, स्नुक्सुवी प्रसिद्धौ, सिक्कोहानि पात्राणि प्राधित्रहरणादीनि, एतानि च छेपरिहतान्युष्णेन वारिणा शुद्धयन्तिः, 'निर्लेपं काष्वनं भाण्डमिद्धरेव विश्वद्धयति । अञ्जमस्ममयं चैव राजतं चानुपस्कृतम् ॥' इति (५१९१२) मनुस्सरणात् । अनुपस्कृतमेखातपूरितम् । सलेपानां तु—'तैजसानां मणीनां च सर्वस्थासमयस्य च । भस्मनाऽद्विर्श्वरा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥' इति (५१९११) मनुक्तं द्रष्टयम् । मद्भस्मनोरेककार्यलाद्विकल्पः । आपस्तु समुचीयन्ते । काकादिमुखोन्प्याते तु—'कृष्णशकुनिमुखावम्ष्रं पात्रं निर्लेखेत्, श्वापदमुखावम्ष्रं पात्रं न प्रयुज्ञीत' (गौ. सू.१०१४) इति द्रष्टव्यम् । एतच मार्जारादन्यतः, 'मार्जारक्षेव द्वीं च मारुतश्च सद्दा श्रुचिः ।' इति मनुस्सरणात् ॥ १८२–१८३ ॥

यज्ञपात्रादीनां प्रोक्षणेन शुद्धिः—

#### स्पयशूर्पाऽजिनधान्यानां ग्रुसलोॡखलाऽनसाम् । प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां धान्यवाससाम् ॥ १८४ ॥

स्पयो वज्रो यज्ञाङ्गम्, अनः शक्टम्, शेषं प्रसिद्धम्, एतेषासुष्णेन वारिणा ग्रुद्धिः । पुनः 'अजिन'प्रहणं यज्ञाङ्गाजिनप्रात्यथम् । संहतानासुक्तग्रु-द्विद्वयारेवधावयविनां वहूनां धान्यानां वाससां च । 'वासो'प्रहणमुक्तग्रुद्धी-नामुफ्लक्षणार्थम् । उक्तग्रुद्धीनां धान्यवासःप्रमृतीनां बहूनां च राश्रीकृतानां प्रोक्षणेनेव ग्रुद्धिः । बहुत्वं च स्पृष्टापेक्षया । एतदुक्तं भवति—यदा धान्यानि वल्लादीनि वा राश्रीकृतानि तत्र चण्डालदिस्पृष्टान्यल्पानि बहूनि चास्तृष्टानि तत्र स्पृष्टानामुक्तेव ग्रुद्धिरितरेषां प्रोक्षणमिति । तथा च समृत्यन्तरम्—'वल्ल-धान्यादिराश्चीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं समुद्धुत्य शेषं प्रोक्षणमर्दति ॥' इति । यदा पुनः स्पृष्टानां बहुत्वं अस्पृष्टानां चाल्पत्वं तदा सर्वेषामेव क्षालनम् । यथाह मनुः (५११९८)—'अद्भिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम् । प्रक्षालनेन लल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥' इति । स्पृष्टानामस्पृष्टानां च समत्वेऽपि प्रोक्षणमेव । बहूनां प्रोक्षणविधानेनाल्पानां क्षालने सिद्धे पुनरत्यानां क्षालनवचनस्य समेषु क्षालनिवृत्त्यर्थत्वात् । इयत्स्पृष्टमियदस्पृष्टमिखविवेके तु क्षालनमेव । पाक्षिकस्यापि दोषस्य परिहर्तव्यत्वात् क्षाकर्पुरुषोद्धार्यमाणानां तु धान्यवासःप्रमृतीनां स्पृष्टानामस्पृष्टानां च प्रोक्षणमेविति निवन्धकृतः ॥ १८४ ॥

टिप्प०-1 अत्यन्तानुपहतमिति पक्षान्तरतया-मेघा०।

पाठा०—१ मुखावपृष्टं खं, २ द्रव्याणां बहुनां खं. ३ श्राळनवचन-निवृ. खं, ४ अनेकपुरुषेषांषं.

निर्लेपानां स्पर्शमात्रदुष्टानां शुद्धिमुक्त्वेदानीं सलेपानां शुद्धिमाह-

तक्षणं दारुष्टङ्गास्त्रां गोवालैः फलसंस्रवास् । मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ १८५॥

दारूणां मेषमहिषादिशृङ्गाणां करिवाराहशङ्खाद्यस्थ्राम् । 'अस्थि'प्रहणेन दन्तानामपि प्रहणम् । उच्छिष्टलेहादिभिर्लिप्तानां सृद्धसोदकादिभिरनपगतलेपानाम् । मनुः (५।१२६)— 'यावचापैत्यमेध्याक्ताद्रन्धो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मद्वारि चादेयं सर्वामु द्रव्यशुद्धिषु ॥' इति सामान्यतः शुद्धिविधानात् । तक्षणं तावन्मात्रावयवापनयनं शुद्धिः । फलसंभुवां विल्वालावुनालिकेरादि-फलसंभूतानां पात्राणां गोवालेरुद्धर्षणाच्छुद्धिः । यञ्चपात्राणां सुकूसुवादीनां यञ्चकर्मणि प्रयुज्यमानानां दक्षिणेन हस्तेन दर्भेदशापवित्रेण वा यथाशास्त्रं कर्माञ्चत्या मार्जनं कर्तव्यम् । एतच श्रौतमुदाहरणमन्येषामपि सौवर्णाचीनां पात्राणां स्मार्तलोकिककर्ममु कृतशौचानामेवाङ्गत्वमिति दर्शयितुम् । यज्ञाङ्गानां पुनः कृतशौचानामिदं दशापवित्रादिभर्मार्जनं संस्कारार्थमिति शेषः ॥ १८५ ॥

इदानीं सलेपानामेव केषांचिल्लेपापकर्षणे विशेषहेत्नाह—

सीषरोदकगोम्त्रैः ग्रुष्यत्याविककौशिकम् । सश्रीफलैरंग्रुपट्टं सारिष्टैः कुतपं तथा ॥ १८६ ॥

ऊषरमृत्तिकासहितेन गोमूत्रेणोदकेन वा लेपापेक्षया। आविकम्णामयम्, कौशिकं कोशप्रमवं तसरीपद्यदि प्रक्षालितं शुक्राति। 'उदक्गोम्त्रैः'
इति बहुवचनं पश्चाद्युदकप्राह्यर्थम्। अंशुपट्टं वल्कलतन्तुकृतम्, सश्चीफलेकिल्कफलसितैः, कुतपः पार्वतीयल्लागरोमनिर्मितकम्बलः, अरिष्ट्रेसिहतैकदक्गोम्त्रैः, शुध्यतील्लावनंते । एतचान्छिष्टल्लेहादियोगे सति वेदितव्यम् ।
अल्पोपघाते तु प्रोक्षणादिः क्षालनासहत्वात्, सर्वत्र द्रव्याविनाशेनैव शुद्धेरिष्टत्वात् । तथा च देवलः—'ऊर्णाकौशेयकुतपपट्टल्लोमर्वुक्ललाः । अल्पशौचा
भवन्त्येते शोषणप्रोक्षणादिमः॥' इत्यभिघायाह—'तान्येवामेध्ययुक्तानि क्षालयेन्छोधनैः खकैः । धान्यकल्कैस्तु फल्जे रसैः क्षारानुगैरपि॥' इति क्षौमवदेव शाणस्य समानयोनित्वात् । कर्णादिप्रहणं तदारब्धत्त्विकादिप्राह्यर्थम् । अतस्तस्याल्पोपघातेनैव क्षालनं कार्यम् । अमेध्यलेपादन्यत्र—'त्विकासुपैधानं च
पुष्परक्ताम्बरं तथा। शोषयित्वातपे किंचित्करैः संमार्जयेन्मुहः॥ पश्चाच वारिणा
प्रोक्ष्य विनियुज्ञीत कर्मणि । तान्यप्यतिमलिष्ठानि यथावत्परिशोधयेत्॥' इति

टिप्प॰—1 'रिठा' इति महाराष्ट्रभाषाप्रसिद्धैः । 2 दुक्लं=स्क्ष्मिकार्थकार्पास-तन्तुनिर्मितः पटः । 3 उपधानं='उशी' इति भाषाप्रसिद्धम् ।

पाठा०—१ हेतुलक्षणेनाह क. २ सोषैरुद्क (=ऊपसृत्तिकासहितैः) A. ३ शरिष्टफलसहितैः ख. शरिष्टसहितैः फेनकसहितैः क. ४ योगत्वात् ख.

देवलसरणात् । पुष्परक्तानि कुङ्कमकुसुम्भादिरक्तानि । 'पुष्परक्त'ग्रहणमन्यस्यापि हरिद्रादिरक्तस्य क्षालनासहस्य प्राप्त्यर्थम्, न मिष्ठादेः; तस्य क्षालनसहत्वात् । शङ्कोनाप्युक्तम्—'रागद्रव्याणि प्रोक्षितानि श्चिनीन' इति ॥ १८६ ॥

## सगौरसर्षपैः श्लौमं पुनःपाकान्महीमयम् । कारुहस्तः श्रुचिः पण्यं भैक्षं योषिन्मुखं तथा ॥ १८७॥

गौरसर्षपसहितै हदकगोमूत्रैः क्षौमं श्रुमा अतसी तत्सूत्रनिर्मितं क्षौमं श्रुद्धयति । पुनःपाकेन च मृन्मयं घटादि । एतचोच्छिष्टक्षेद्र छेपे वेदितव्यम् । मनुः (५१९२३)—'मैथैर्मृत्रैः पुरीषेश्र श्रुष्मपूयाश्रुशोणितेः । संस्पृष्टं नैव श्रुद्धयेत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥' इति स्मरणात् । चण्डालाद्युपेघाते तु लाग एव । यथाह पराशरः—'चण्डालायैस्तु संस्पृष्टं धान्यं वस्त्रमथापि वा । प्रक्षालनेन श्रुद्धेत परिलागान्महीमयम् ॥' इति । कारवो रैजकचैलधावकसूपकाराद्यालेषां हस्तः सदा श्रुचिः । श्रुचित्वं तत्साच्ये कर्मणि । चण्धावनादौ स्तकादिसंमव्देऽपि । तथा च स्मृलन्तरम्—'कारवः शिल्पनो वैद्या दासीदासालयेव च । राजानो राजमृलाश्र सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥' इति । पण्यं पणाई विकेयं यवत्रीह्यादि । अनेककेतृजनकरपरिषृष्टितमप्यप्रयतं न भवति । स्तकादिनिमित्तेन च वणिजाम् । भिक्षाणां समृह्ये भैक्षं तद्भद्धाचार्यादिहस्तगतं अनाचान्तस्रीप्रदानादिनाऽशुचिरध्याक्रमणादिना निमित्तेनापि न दुष्यति । तथा योषिनमुखं संभोगकाले श्रुचि । 'श्रियश्र रतिसंसर्गे' इति स्मरणात् ॥ १८७ ॥

इदानीं भूशुद्धिमाह—

# भूगुद्धिमर्जिनादाहात्कालाद्गोक्रमणात्तथा । सेकादुल्लेखनाल्लेपादृहं मार्जेनलेपनात् ॥ १८८॥

मार्जन्यां पांसुतृणादीनां प्रोत्सारणं मार्जनम् । दाह्रस्तृणकाष्ठायैः । कालो यावता कालेन लेपादिक्षयो भवति तावान् । गोक्रमणं गवां पादपरिघट्टनम्, सेकः क्षीरगोमूत्रगोमयवारिभिः प्रवर्षणं वा, उल्लेखनं तक्षणं खननं वा, लेपो गोमयादिभिः, एतैः समस्तैन्यंस्तैर्वा मार्जनादिभिरमेध्या दुष्टा मलिना च भूमिः शुद्धयति । तथा च देवलः—'यत्र प्रस्यते नारी न्नियते दह्यतेऽपि वा । चण्डा-लाध्युषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंहैतिः ॥ एवं कर्मलभूयिष्ठा भूरमेध्या प्रकीर्तिता । श्वस्करखरोष्ट्रादिसंस्पृष्टा दुष्टतां त्रजेत् ॥ अङ्गारतुषकेशास्थिभस्मायौर्मलिना भवेत् ॥' इत्यमेध्या दुष्टा मलिनेति शोध्यभूमेश्रेविध्यमभिधाय शुद्धिविभागं दर्शयति—'पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्यापि शुद्धयति । दुष्टान्विता त्रिधा द्वेधा शुद्धयते

टिप्प०—1 उपघात:=स्पर्श: । 2 रजकः 'रंगारी' इति, चैलधानकः 'धोनी' इति च भाषायाम् । 3 अत्र बहुवचनान्तद्दन्दः, तथा च तेषां तत्र स्वक्रमीविच्छेदः-बाल० ।

पाठा०-१ पुनःपाकेन A. २ मद्यमूत्रपुरीवैर्वा ष्टीवनैः प्यशोणितैः क. क्षे संगतिः ख. ४ विशुच्चति क.

मिलिनैकथा ॥' इति । यत्र मनुष्या दह्यन्ते यत्र चाण्डालैरच्युषितं तत्रै पश्चभिर्द-हुनकालगोकमणसेकोलेखनैः। शुद्धिः यत्र मनुष्या जायन्ते यत्र च मियन्ते यत्र चालन्तं विष्ठादिसंहतिः तासां दाहविजेतैस्तरेव चतुर्भिः । श्वस्करखरैश्विरकाल-मध्युषितायाः गोक्रमणसेकोल्लेखनैस्त्रिभिः । उष्ट्रमामकुकुटादिभिश्चिरकालमधिवासि-तायाः सेकोल्लेखनाभ्यां श्रुद्धिः । अङ्गारतुषकेशादिभिश्चिरकालमधिनासिताया उल्लेखनेन शुद्धिः । मार्जनानुहैपने तु सर्वत्र समुचीयेते । एवं गृहं मार्जनहैपनाभ्यां शुद्धयति । गृहस्य पृथगुपादानं संमार्जनलेपनयोः प्रतिदिवसं प्राप्त्यर्थम् ॥१८८॥

# गोघ्रातेऽने तथा केशमिककाकीटद्षिते।

सिललं भस मृद्धाऽपि प्रक्षेप्तन्यं विशुद्धये ॥ १८९ ॥

गोझाते गोनिःश्वासोपहतेऽन्ने अदनीयमात्रे । तथा केशमिश्वकाकीट-दूषिते। 'केश'प्रहणं लोमादिप्राप्त्यर्थम् । कीटाः पिपीलिकादयः । उद्कं भस मृद्धा यथासंभवं प्रक्षेप्तन्यं शुद्धयर्थम् । यतु गौतमेनोक्तम् (१७१८-९)—'निल्स-भोज्यं केशकीटावपचम्' इति तत्केशकीटादिभिः सह यत्पकं तद्विषयम् ॥१८९॥

# त्रपुसीसकतास्राणां क्षाराम्लोदकवारिभिः। भसाद्भिः कांसलोहानां छद्धिः ष्ठावो द्रवस चै ॥ १९०॥

त्रपुप्रस्तीनि प्रसिद्धानि, तेषां शारोदकेनाम्लोदकेनै वारिणा चोपघाता-पेक्षया समसौर्व्यस्तेवी शुद्धिः कार्यो । कांस्यलोहानां भसोद्केन । 'ताम्र'-प्रहणादीतिकावृत्तिलोह्योर्प्रहणम्; एकयोनित्वात्। एतच ताम्रादीनामम्लोदका-दिभिः शुद्धयभिधानं न नियमार्थम् । 'मलसंयोगजं तजं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोधनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यशुद्धिकृत् ॥' इत्यविशेषेण स्मरणात् । अतो न ताम्रादेरिच्छष्टोदकादिलेपस्यान्येनापगमसंभवे नियमेनाम्लोदकादिना शुद्धिः कार्यो । अत एव मनुना सामान्येनोक्तम्—(५।११४) 'ताम्रायःकांस्यरैलीनां त्रपुणः सीसकस्य च । शौचं यथाईं कर्तव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः॥' इति । यतु-'भस्मना शुद्धयते कांस्यं ताम्रमम्हेन शुद्धयति' इति, तत्ताम्रादेः शौचस्य परां काष्टां प्रतिपादयितुं नान्यस्य निषेधाय । यदा तूपघातातिशयस्तदाम्लोद-कादीनामावृत्तिः; 'गवाघातानि कांस्यानि शृहोच्छिष्टानि यानि च । शुद्धयन्ति दश्मिः क्षारैः श्वकाकोपहतानि च ॥' (आपस्तंब.) इति स्मरणात्। (दशक्षीरा-नाह—'तिलमुष्ककशिपूणां कोकिलाक्षपलाशयोः । काकजङ्घा तथावज्ञचिज्राश्वत्थ-वटस च ॥ एभिस्तु दशिमः क्षारैः शुद्धिभविति कांसके ॥') शुद्धिः श्लावो द्रवस्य त्विति । द्रवस्य दवद्रव्यस्य घृतादेः प्रस्थप्रमाणाधिकस्य श्वकाकाद्यप-

इतस्य अमेर्ध्यसंस्पृष्टस्य च स्नावः स्नावनं समानजातीयेन द्रवद्रव्येण भाण्डसाभि-टिप्प०-1 मक्षिका=नीलमक्षिका, कीट:=अमेध्यस्पर्शी. 2 रैलं=िपत्तलम्। 3 प्रावः=अक्रिस्तदाधारभाण्डस्य बहिरवसेकपर्यन्तं पूरणम्-अप ।

पाठा०- १ तस्याः पञ्चकाः, तयोः पञ्च ख. २ तु. ३ दकवारिणा क. ४ दकादिभिः क. ५ इदं क. पुस्तकेऽधिकम्, ६ अमेध्यद्वयं क.

पूरणं याविकःसरणं शुद्धिरिलनुवर्तते । ततोऽल्पस्य लागः । बहुल्पत्वं च देश-कालायपेक्षयापि वेदितव्यम् । यथाहं बौधायनः—'देशं कालं तथा मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत् ॥' इति । कीटाद्युप-इतस्य तूपवनम् । यथाह मनुः (५।१९५)—'द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पवनं स्मृतम्' इति । उत्पवनं चात्र वस्नान्तरिते पात्रे प्रक्षेपः । अन्यथा कीटायप-गमस्यासंभवात् । शूद्रभाण्डस्थितस्य तु मधूद्कादेः पात्रान्तरानयनाच्छुद्धिः ।— 'मधूदके पयस्तद्विकाराश्च पात्रात्पात्रग्रन्तरानयने शुद्धाः' इति बौधायनस्मरणात् । मधुष्टतीदेवीर्णापसदहस्तात्प्राप्तस्य पात्रान्तरानयनं पुनः पैचनं च कार्यम् । यथाह शृङ्कः—'अभ्यवहार्याणां षृतेनाभिघारितानां पुनः पैवनमेवं स्नेहानां स्नेहवदसानाम्' इति ॥ १९०॥

एवं सौवर्णराजतादीनामेतत्त्रकरणप्रतिपादितानां सर्वेषामुच्छिष्टक्षेद्दाद्युपघाते

श्चिमुक्तवेदानी तेषामेवामेध्योपहतानां शुक्षिमाह-

## अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः ग्रुद्धिर्गन्यादिकर्षणात् । वाक्श्यत्मम्बुनिर्णिक्तमञ्चातं च सदा ग्रुचि ॥ १९१ ॥

अमिध्याः शरीरजा मला वसाशुकादयः; 'वसा शुक्रमसङ्खजामूत्रविद्रेर्ण-विष्नखाः । श्रेष्मा-श्रु दूषिका खेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥' (५।१३६) तथा-भाजपास्थि शवं विष्ठा रेतो मुत्रार्तवं वसा । खेदादोऽश्रु दूषिका श्लेष्म मद्यं चामेध्य-मुच्यते ॥' इति । अमेध्यादयो मला मनुदेवलादिभिः प्रतिपादिताः तैर्वसादिरक्त-लिप्तममेध्याकं तस्य मृदा तोयेन च शुद्धिः कर्तव्या गैनधापकर्षणात् । आदि-महणाह्नेपस्यापि महणम् । यथाह् गौतमः (१।४२)—'छेपगन्धापकर्षणैः शौच-ममेध्यलिप्तस्य' इति । सर्वे गुद्धिषु च प्रथमं मृत्तोयैरेव छेपगन्धापकर्षणं कार्यम् । यदि गन्धादि मृत्तोयैर्न गच्छति तदान्येन; 'अशक्तावन्येन मृदक्तिः पूर्व मृदा च' (१।४३) इति गौतमस्मरणात् । वसादिष्रहणं च सर्वेषाममेध्यत्वं प्रतिपादयितं न समानोपघाताय-'मरौर्नूत्रपुरीषेश्व श्लेष्मपूराश्रुशोणितैः । संस्पृष्टं नैव श्रुद्धयेत पुनःपाकेन मृन्मयम् ॥' (मनु०५।१२३) इत्युपघाते विशेषाभिधानात्—'अमेध्यत्वं चैवमेषां देहाचैव मलाध्युताः'इति वचनाद्देहच्युतानामेव न खस्थानावस्थितानाम् । पुरुषस्य नाभेकर्ध्वं करव्यतिरिक्ताङ्गानामन्यामेध्यस्पर्शे स्नानम् । यथाह देवलः-'मानुषास्थि वसां विष्ठामार्तवं मूत्ररेतसी । मजानं शोणितं स्पृष्टा परस्य स्नानमा-चरेत् ॥' इति—'तान्येव खानि संस्पृश्य प्रश्लाल्याचम्य ग्रुद्धयति' इति । तथा— 'ऊर्घ्व नाभेः करौ मुक्ला यदङ्गमुपह्नयते । तत्र स्नानमधस्तात् प्रक्षाल्याचम्य शुद्धयति ॥' इति । कृतेऽपि यथोक्तशौचे मनसोऽपरितोषाद्यत्र शुद्धिसंदेहो भवति

टिप्प०-1 कर्णविट्=कर्णमलः । 2 दूषिका=नेत्रमलः । 3 उपघातः=स्पर्शः ।

पाठा०-१ तथात्मानं ख. २ घृतादेईानवर्णा क. ३ पचनं कार्ये ख. ४ गंधापकर्षणेन क. ५ झानां मत्या क.

तद्वाक्शसं ग्रुचि । ग्रुद्धमेतदिस्त्वित ब्राह्मणवचनेन ग्रुद्धं भवतीस्य । अम्बु-निर्णिकं यत्र प्रतिपादिता ग्रुद्धिनास्ति तस्य प्रक्षालनेन ग्रुद्धः । प्रक्षालनासहस्य प्रोक्षणेन । अञ्चातं च सदा यत्काकाद्यपहत्तमुप्युकं न कदाचिदपि ज्ञायते तच्छुचि । तदुपयोगाददृष्टदोषो नास्तीस्य । नैन्नेतद्विरुद्धयते; 'संवत्सरसे-कमि चरेत्कृच्छ्रं द्विजोत्तमः । अज्ञातभुक्तग्रुद्धयर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥' इस-दृष्टदोषेऽपि प्रायिक्षत्तप्रतिपादनात् । नैतत्, प्रायिक्षत्तस्य जिम्बिषयत्वात्, दोषाभावस्य चान्योपयोगिविषयत्वात् ॥ १९१॥

शुचि गोतृप्तिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम् । तथा मांसं श्वचण्डालक्रन्यादादिनिपातितम् ॥ १९२॥

महीगतं भूमिस्थमुदकं एकगवीतृप्तिजननसमर्थं चण्डाळादिभिरस्पृष्टं प्रकृतिस्थं रूपरसगेन्धस्पर्धान्तरमनापनं ग्रुचि आचमनादियोग्यं भवति । 'महीगतम्' इत्यग्रुचिभूगतस्य ग्रुचित्वनिषेधार्थं नत्वान्तिरक्षोदकस्य ग्रुद्धत्वव्यान्तृत्यर्थम् । नाप्युद्धतस्य—'उद्धृताक्षापि ग्रुद्धयन्ति ग्रुद्धैः पात्रैः समुद्धृताः । एकरात्रोषिता भापस्त्याच्याः ग्रुद्धा अपि खयम् ॥' इति देवलवचनात् । तथा चण्डालादिकृते तडागादौ न दोषः; 'अन्त्यरिपि कृते कूपे सेतौ वाप्यादिके तथा । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायिव्यतं न विद्यते ॥' इति शातातपसरणात् । तथा मांसं श्वचण्डालक्षव्यादादिभिनिंपातितं ग्रुचि । आदिप्रहणात्पुल्कसादरिप प्रहणम् । निपातितप्रहणं भक्षितस्य निराकरणार्थम् ॥ १९२ ॥

रिवमरप्री रजञ्छाया गौरिश्वो वसुधानिलः। विप्रुषो मक्षिकाः स्पर्धे वत्सः प्रस्तवने ग्रुचिः।।१९३॥

रशमयः स्यादेः प्रकाशकद्रव्यसः । अग्निः प्रसिद्धः । रजः अजादिसंबन्धन्यतिरेकेण । तत्र—'श्वकाकोष्ट्रखरोल्कस्करप्राम्यपक्षिणाम् । अजाविरेणुसंस्पन्धां युर्लक्ष्मीश्व हीयते ॥' इति दोषश्रवणात्तत्स्पश्चे संमार्जनादि कार्यम् । छाया वृक्षादेः, गौः, अश्वः, वसुधा भूमिः, अनिलो वायुः, विप्रषोऽवश्याय- विन्दवः, मुखजानां वश्यमाणत्वात् । मिश्चकाश्व, एते चण्डालादिस्पृष्टा अपि स्पर्शे ग्रुच्यः । वत्सः प्रस्नवने ऊधोगतदुग्धापकषेणे शुचिः । 'वत्स'प्रहणं बालस्योपलक्षणार्थम्; 'बालैरनुपरिकान्तं स्रीभिराचरितं च यत् । अविज्ञातं च यत्विचित्रस्य मध्यमिति स्थितिः ॥' इति वचनात् ॥ १९३ ॥

अजाश्वयोर्धुखं मेध्यं न गोर्न नरजा मलाः । र्यन्थानश्च विश्वद्ध्यन्ति सोमस्याश्चमारुतैः ॥ १९४ ॥ अजाश्वयोर्धुखं मेध्यं । न गोः, न नरजा मलाः, 'नर'शब्दो लक्ष-

टिप्प०-1 यहा,-'गुणसमूहो द्रन्यम्' इति पातञ्जलसिद्धान्तविषयमिदम् ।

पाठा०—१ उपभुक्तं ख. २ नतु तिह ख. ३ भावस्य वान्यप्रयोग क. ४ मार्गं मांसं (=मृगादेमींसं ) A. ५ रश्ववसुधानिलाः A. ६ प्रस्रवणे A. ७ अजार्थं मुखतो मेध्यं ग,-A. ८ पन्थानस्तु A.

णया देहमभिधत्ते । तज्जा मला वसादयो मेध्या न भवन्ति । पन्थानो मार्गाः श्वचण्डालादिभिः स्पृष्टा अपि रात्रौ सोमांशुभिर्माहतेन च शुद्धधन्ति । दिवा तु सूर्यांशुभिर्माहतेन च ॥ १९४॥

# मुखजा विष्ठुषो मेध्यास्तथाऽऽचमनविन्दवः।

इमश्च चास्यगतं दन्तसक्तं स्वक्त्वा ततः शुचिः ॥ १९५॥
मुखे जाता मुखजाः श्रेष्मविष्ठाषो मेध्याः नोच्छिष्टं कुर्वन्ति अनिपतिताश्वेदङ्गे। 'न मुखविष्ठुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति न चेदङ्गे निपतन्ति' इति गौतमवचनात् । तथा च ये आचमनतोयिबन्दवः पादौ स्पृशन्ति ते मेध्याः । इमश्च
चास्यगतं मुखप्रविष्टमुच्छिष्टं न करोति । दन्तसक्तं चानादिकं खयमेव च्युतं
स्वन्तवा शुचिभवति । अच्युतं दन्तसमम् । तथा च गौतमः—'दन्तिश्चष्टं तु
दन्तवदन्यत्र जिह्वाभिमर्शनात्प्राक् च्युतेरिस्रोके च्युतेष्वास्नावविद्वचाित्तिगरंत्रोव
तच्छुचि' इति । निगिरणं पुनरनेन याज्ञवल्क्योक्तेन स्वागेन विकल्यते ।
निगिरन्नेवेस्रेवकारः 'चर्वणे त्वाचमेत्रिस्रं मुक्त्वा ताम्बूलचर्वणम् । ओष्ठौ विलो-

मको स्ष्रष्टा वासो विपरिधाय च ॥' इति विष्णूक्ताचमननिषेधार्थः । 'ताम्बूल'-

श्रहणं फलाद्युपलक्षणार्थम् । यथाह शातातपः—'ताम्बूले च फले चैव भुक्ते लेहाविष्ठिष्ठे । दन्तलग्नस्य संस्पर्शे नोच्छिष्ठो भवति द्विजः ॥' इति ॥ १९५ ॥ स्नात्वा पीत्वा श्चुते सुप्ते सुक्तत्वा रथ्योपसर्पणे । आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ १९६ ॥

स्नानपानश्चतस्वप्तभोजनरथ्योपसर्पणवासोविपरिधानेषु कृते व्वा-चान्तः पुनराचामेत् । द्विराचामेदित्यर्थः । चकाराद्वोदनाध्ययनारम्भर्चाप-ल्याचतोत्तयादिषु । तथा च वसिष्ठः—'सुन्त्वा सुक्त्वा ख्वत्वा स्नात्वा पीत्वा कदित्वा चाचान्तः पुनराचामेत्' इति । मनुरपि (५।१४५)—'सुन्त्वा ख्वत्वा च सुक्त्वा च ष्ठीवित्वोक्त्वाचृतं वचः । पीत्वापोऽध्येष्यमाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन् ॥' इति । भोजने त्वादावपि द्विराचमनम्—'भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोऽपि द्विराचामेत्' इत्यापत्तम्बस्मरणात् । स्नानपानयोरादौ सक्कत् । अध्ययचे त्वारम्मे द्वि: । शेषेष्वनते एव यथोक्तं द्विराचमनम् ॥ १९६॥

रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्ववायसैः। मारुतेनैव शुद्ध्यन्ति पक्षेष्टकैचितानि च ॥ १९७॥

रथ्या मार्गमात्रम्, कर्दमः पङ्गः तोयमुदकम्, रथ्यास्थितानि कर्दमतो-यानि अन्त्येश्वण्डालादिभिः श्वभिर्वायसैश्च स्पृष्टानि मारुतेनैव शु-

टिप्प०—1 हेमाद्रिस्तु चर्वण-निगिलनयोभेंदं मन्वानः 'चर्वणनिवृत्तय एव-कारः' इत्याह ।

पाठा०—१ दन्तेभ्यः पतितं त्यजित गिलति वा एतावता शुच्चिति विना आचमनं इति ग. २ निर्गिरन्नेव क. निगरन्नेव ख. ३ भुक्ते △. ४ चाल्पा-नृतो ख. ५ पक्तेष्टिकचितानि ख. द्ध्यन्ति शुद्धिमुपयान्ति । बहुवचनं तद्गतगोमयशर्करादिप्राप्त्यथम् । पकेष्ट-कादिभिश्चितानि प्रासादधवलगृहादीनि चण्डालादिस्पृष्टानि मारुतेनैच शुद्धयन्ति । एतच 'प्रोक्षणं संहतानाम्' (मनु० ५।१५५) इत्युक्तप्रोक्षण-निषेधार्थम् । तृणकाष्ठपणीदिमयानां तु प्रोक्षणमेवेति ॥ १९७ ॥

इति द्रव्यशुद्धिप्रकर्णम्।

# अथ दानप्रकरणम् ९

इदानीं दानधर्मं प्रतिपादयिष्यंस्तदङ्गभूतपात्रप्रतिपादनार्थं तत्प्रशंसामाह-

तपस्तस्वाऽसृजद्वसा बासणान्वेदगुप्तये । तृस्यर्थे पितृदेवानां धर्मसंरक्षणाय च ॥ १९८ ॥

ब्रह्मा हिरण्यगर्भः कल्पादौ तपस्तस्या ध्यानं कृत्वा कान्धेजामीति पूर्वे ब्राह्म-णान्सष्टवान् । किमर्थम् ? वेदगुप्तये वेदरक्षणार्थम् । पितृणां देवतानां च तृस्यथम् । अनुष्ठानोपदेशद्वारेण धर्मसंरक्षणार्थं च । अतस्तेभ्यो दत्तमक्षय-फूछं भवतीस्थिभप्रायः ॥ १९८॥

सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताच्ययनशीलिनः । तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यच्यात्मवित्तमाः १९९

सर्वस्य क्षत्रियादेविंगाः प्रभवः श्रेष्ठाः जात्या कर्मणा च । ब्राह्मणेष्विप श्रुताध्ययनशीलिनः श्रुताध्ययनसंपन्ना उत्कृष्टाः । तेभ्योऽपि क्रियापरा विहितानुष्ठानशीलाः । तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः वक्ष्यमाणमार्गेण शमद-मादियोगेनात्मतत्त्वज्ञाननिरताः, 'श्रेष्ठा' इत्यनुषज्यते ॥ १९९ ॥

एवं जातिविद्यानुष्ठानतपसां प्रशंसामुखेनैकैकयोगेन पात्रतामभिधायाधुना तेषां समुचये संपूर्णपात्रतामाह—

न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता ।

यत्र वृत्तमिमे चोमे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम् ॥ २०० ॥ केवलया विद्यया श्रुताध्ययनसंपत्या नैव संपूर्णपात्रत्वम् । नापि केवलेन तपसा शमदमादिना । 'अपि'शब्दात्केवलेनानुष्ठानेन केवलया जात्या वा नैव संपूर्णपात्रता । कथं तर्हि १ यत्र पुरुषे वृत्तमनुष्ठानं इमे चोमे विद्यातपसी स्तः चशब्दाद्वाह्मणजातिश्च तदेवं मन्वादिभिः संपूर्णपात्रं प्रकीर्तितम् । हि यसादतः परमुत्कृष्टं पात्रं नास्ति । अत्र जातिविद्यानुष्ठानतपः समुच्यानामुत्तरोन्तराश्चरतेन फलतारतम्यं द्रष्टव्यम् ॥ २०० ॥

पाठा०- १ कृत्वा मुख्यान्स्जामीति ख. २ योगे पात्रतां ग. ३ केवल-जात्मा क.

सत्पात्रे गवादिदानं देयम्-

गोभृतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्।

नापात्रे विदुषा किंचिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१ ॥ पूर्वोक्ते पात्रे गवादिकमर्चितं शालोकोदैकदानादीतिकर्तव्यतासहितं देयम्। अपात्रे क्षत्रियादौ नाह्मणे च पतितादौ विदुषा पात्रविशेषेण फलविशेषं जानता श्रेयः संपूर्णफलमिच्छता किंचिदल्पमपि न दातव्यम् । श्रेयोमहणादपान्त्रदानेऽपि किमैपि तामसं फलमस्तीति स्चितम् । यथाह कृष्णद्वैपायनः (गी० १०१२)—'अदेशकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम् ॥' इति । अपात्रे न दातव्यमिति वदता विशिष्टदेशकालद्रव्यसन्निधौ पात्रस्यासन्निधाने द्रव्यस्य वा तदुद्देशेन त्यागं तसी प्रतिश्रवणं वा कृत्वा समर्पयेत् , नत्वपात्रे दातव्यमिति स्चितम् । तथा प्रतिश्रुतमपि पश्चात्पातकादिसंयोगे ज्ञाते न देयम्; 'प्रतिश्रुत्याप्यधमंसंयुक्ताय न द्यात्' इति निषेधात् ॥ २०१ ॥

अपात्रे दातुर्निषेधमुक्तवा प्रतिप्रहीतारं प्रसाह—

विद्यातपोंभ्यां हीनेन नैतु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । गृह्णन्त्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २०२ ॥

विद्यातपोभ्यां हीनेन प्रतिग्रहः सुवर्णादिनं ग्राह्यः । यसाद्विद्यादिहीनः प्रतिगृह्वन् दातारमात्मानं जाघो नरकं नयति प्रापयतीति ॥ २०२ ॥ गवादि पात्रे दातव्यमित्युकं तत्र विशेषमाह—

दातन्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः। याचितेनापि दातन्यं श्रद्धार्पुतं खशक्तितः॥ २०३॥

प्रतिदिवसं शक्यनुसारंण यथोक्तविधिना पात्रे गवादिकं खकुदुम्बाविरोधेन दातव्यम् । निमित्तेषु चन्द्रोपरागादिषु विद्रोपतोऽधिकं यलेन दातव्यम् । याचितेनापि श्रद्धापूतमनस्यापवित्रीकृतं शक्त्या दातव्यम् । 'याचितेनापि दातव्यम्' इति वदता यथोक्तं पात्रं खयमेव गत्वा श्राहूय वा यद्दानं तन्महा-फलमुक्तम् । तथा च स्मरणम्—'गत्वा यद्दीयते दानं तद्नन्तफलं स्मृतम् । सहस्रगुणमाहूय याचिते तु तदर्धकम्' इति ॥ २०३ ॥

गवादिकं देयमित्युक्तं तत्र गोदाने विशेषमाह-

हेमग्रङ्गी घेफै रौप्यैः सुशीला वस्त्रसंयुता । सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गौः सदक्षिणा ॥ २०४॥

हेममये शक्ते यस्याः सा हेमशक्ती । शफ्तैः खरैः रीप्यैः राजतैः संयुता वश्लेण च संयुता कांस्यपात्रसहिता बहुक्षीर्रा सुशीला गौर्यथाशक्तिदक्षिणासहिता दातव्या ॥ २०४ ॥

पाठा०—१ दकपाद्यादीति क. २ किंचित्तामसं क. ३ नैव A. ४ पूर्तः च क्रिक्तः A. ५ खुरै रूप्येः ख. ६ बहुश्वीरा गौर्यथा क. ख.

गोदानफलमाइ-

दाताऽस्याः स्वर्गमामोति वत्सरात्रोमसंमितान् । कपिला चेत्तारयति भूयश्रासप्तमं कुलम् ॥ २०५॥

अस्या गोः रोमसंमितान् रोमसंख्याकान्वत्सरान्स्वर्गमाप्नोति दाता । सा यदि कपिछा तदा न केवलं दातारं तारयति किंतु कुलमपि आसप्तमं सप्तममभिव्याप्य पित्रादीन्षद आत्मानं च सप्तमम्। अप्यर्थे 'भूयः'शब्दः॥२०५॥

उभयतोमुखीदानफलम्-

सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोर्ध्वसम् । द्वाताऽस्याः स्वर्गमामोति पूर्वेण विधिना ददत् ॥२०६॥

स्वत्सारोमतुस्यानि वत्सेन सह वर्तत इति सवत्सा तस्या रोमतुल्यानि वत्सस्य गोश्व यावन्ति रोमाणि तावत्संख्याकानि युगानि कृतत्रेतादीनि उभयतो-मुखीं ददत्स्वर्गमामोत्यनुभवति पूर्वेण विधिना दाता चेत् ॥ २०६॥

का पुनक्भयतोमुखी कथं तावत्तद्दानं महाफलमित्यत आह-

याबद्धत्सस्य पाँदौ द्वौ मुखं योन्यां च दश्यते।

तावद्गीः पृथिवी ज्ञेया यावद्गमं न मुश्चिति ॥ २०७ ॥ गर्भाक्षिगंच्छतो वत्सस्य द्वौ पादौ मुखं च यावत्कालं योन्यां दश्यते तावत्कालं उभयतोमुखमस्या अस्तीत्युभयतोमुखी। यावत्कालं गर्भे न मुश्चिति तावत्सा गौः पृथिवीसमा ज्ञेया। अतः फलातिशयो युक्तः॥ २०७॥

सामान्यगोदाने फलम्-

यथाकथंचिद्द्वा गां धेनुं वाऽधेनुमेव वा । अरोगामपरिक्किष्टां दाता खेंगे महीयते ॥ २०८ ॥

यथाकथंचित् हेमराज्ञायभावेऽपि यथासंभवं पूर्वोक्तेन विधिना धेनुं दोग्धीं अधेनुं वा अवन्ध्यां अरोगां रोगरहितां अपरिक्तिष्टां अखन्तादुर्वलां गां दत्त्वा दाता खर्गे महीयते पूज्यते ॥ २०८ ॥

गोदानसमान्याह—

श्रान्तसंवाहनं रोगिपरिचर्या सुरार्चनम् । पादशौचं द्विजोच्छिष्टमार्जनं गोप्रदानवत् ॥ २०९ ॥

श्रान्तस्यासनशयनादिदानेन श्रमापनयनं श्रान्तसंवाहनम् । रोगिणां परिचर्या यथाशक्तयौषधादिदानेन । सुराचेनं हरिहरिहरण्यगर्भादीनां गन्ध-माल्यादिभिराराधनम् । पादशौचं द्विजानां समानानामधिकानां च । तेषामेवो-चिछ्छस्य संमाजनम् । एतान्यनन्तरोक्तेन गोदानेन समानि ॥ २०९॥

पाठा०- १ भूय भा A. 2 मुखी A. ३ हो पादी A. ४ प्रदश्यते A.

भूदीपांश्<mark>राज्</mark>यवस्नाम्भित्तिलसिंग्प्रतिश्रयान् । नैवेशिकं स्वर्णधुर्यं दत्त्वा स्वर्गे महीयते ॥ २१० ॥

भूः फलँपदा । दीपा देवायतनादिषु । प्रतिश्रयः प्रवासिनामाश्रयः । निवेशनार्थं गार्हस्थ्यार्थं यत्कन्या दीयते तन्नेवेशिकम् । खर्णं सुवर्णम् । धुर्यो गार्हस्थ्यार्थं यत्कन्या दीयते तन्नेवेशिकम् । खर्णं सुवर्णम् । धुर्यो गारसहो बलीवर्दः, शेषं प्रसिद्धम्, एतान्भूदीपादीन्द्स्या खर्गलोके महीयते पूज्यते । खर्गफलं च भूमिदानादीनां न फलान्तरब्युदासार्थम् । वित्वित्वत्कुरुते पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुद्धयति ॥' तथा मनुः (४।२२९)—'वारिदस्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः । तिलप्रदः प्रजानिष्टां दीपदश्रक्षहरत्तमम् ॥ वासोदश्चन्द्रसाकोक्यमिश्वसालोक्य-मश्वदः । अनद्धदः श्रियं पुष्टां मोदो ब्रश्नस्य विष्टपम् ॥' इस्रादिफलान्तरश्रव-णात् । गोचर्मलक्षणं च बृहस्पतिना दर्शितम्—'सप्तहस्तेन दण्डेन त्रिंशह्ण्डं निवर्तनम् । दश तान्येव गोचर्म दत्त्वा खर्गं महीयते ॥' इति ॥ २१० ॥

गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम् । यानं वृक्षं प्रियं श्रय्यां दत्त्वाऽत्यन्तं सुखी भवेत्।।२११॥

गृहं प्रसिद्धम्, धान्यानि च शालीगोधूमादीनि, अभयं मीतत्राणम्, उपानहो छत्रम्, माल्यं मिलकादेः, अनुलेपनं कुड्डमचन्दनादि, यानं रथादि, नृक्षं उपजीव्यमाम्रादिकम्, प्रियं यद्यस्य प्रियं धर्मादिकम्, शाल्यां च दत्त्वा, अत्यन्तमतिशयेन सुस्ती भवति । नच हिरण्यादिवद्यस्ते दातुम-शक्याद्यम्स्य दानासंभवः । भूमिदानादाविष समानत्वात् । स्मृत्यन्तरेऽषि धर्मदानश्रवणात्—'देवतानां गुरूणां च मातापित्रोस्तयेव च । पुण्यं देयं प्रयत्नेन नापुण्यं चोदितं कचित् ॥' अपुण्यद्दाने तदेव वर्धते प्रतिमहीतुरिष लोभादिना प्रवृत्तस्य; 'यः पापमैबलं ज्ञात्वा प्रतिगृह्णाति दुर्मतिः । गहिताचरणात्तस्य पापं तावत्समाश्रयेत् ॥ समद्विगुणसाहस्रमानन्त्यं च प्रदातृषु ॥' इति स्मरणात् । इह च सर्वत्र देशकालपात्रविशेषाद्यविशेषाद्यन्तिशेषात्—'दाने फलं मया प्रोक्तं हिंसायां तद्वदेव हि' इति प्रतिमहीतृवृत्तिविशेषाच दातृ-प्रतिमहीत्रोः फलतारतम्यं दृष्टव्यम् ॥ २१९॥

दानात्फलमुक्तमिदानी दानव्यतिरेकेणापि दानफलावाप्तिहेत्नाह—

सर्वधर्ममयं ब्रह्म प्रदानेम्योऽधिकं यतः । तद्दत्समवाप्नोति ब्रह्मलोकमविच्युतम् ॥ २१२ ॥

यसात्सर्वधर्ममयं ब्रह्म अवबोधकत्वेन तसात्तहानं सर्वदानेश्योऽप्य-धिकं अतस्तहदद्ध्यापनादिद्वारेण ब्रह्मलोकमवाप्नोति । अविच्युतं

पाठा०— १ भूदीपाञ्चाश्ववस्ना A. २ नैवेशिकस्वर्णधुर्यान् A. १ भूः कृषिकलप्रदा ग. ४ भारवाहो ग. ५ चर्मादीनामसंभवः ख. ६ दानेन क. ७ प्रबलं ज्ञास्त्रा ग. ८ मिष्युतः A. च्युतिर्यथा न भवति । आ भूतसंष्ठवं ब्रह्मलोकेऽवितष्ठत इत्यर्थः । अत्र च ब्रह्मदाने परस्तत्वापादनमात्रं दानं; स्वत्वनिवृत्तेः कर्तुमशक्यत्वात् ॥ २१२ ॥ दीने फलमुक्तम्, इदानीं दानव्यतिरेकेणापि दानफलावाप्तेईतुमाह—

प्रतिग्रहसमथींऽपि नाद्ते यः प्रतिग्रहम्।

ये लोका दानशीलानां स तानामोति पुष्कलान् ॥ २१३॥ यः पात्रभूतोऽपि प्राप्तं प्रतिष्रहं सुवर्णादिकं नादत्ते न खीकरोति, असौ यस्प्राप्तं नोपादत्ते तत्तद्दानशीलानां ये लोकास्तान्समन्रानामोति ॥२१३॥ इदानीं सर्वप्रतिष्रहनिवृत्तिप्रसङ्गेऽपवादमाह—

कुञाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं द्धि क्षितिः । मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥ २१४॥

धानाः मृष्टा यवाः, क्षितिर्मृतिका, शेषं प्रसिद्धम् । एतत् कुशादिकं खयमुपानीतं न प्रखाख्येयम् । चकाराद्वृहादि (मनुः ४१२५०)—'शय्यां खयमुपानीतं न प्रखाख्येयम् । चकाराद्वृहादि (मनुः ४१२५०)—'शय्यां खयमुपानीतं न प्रखाख्येयम् । चकाराद्वृहादि (मनुः ४१२५०)—'शय्यां चवन मत्यान्पयो मांसं शाकं चैव न गृहान्कुशान्गन्धान्पः पुष्पं मणीन्दिध । धाना मत्यान्पयो मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत् ॥' तथा—'एधोदकं मूलफलमन्नमभ्युखतं च यत् । सर्वतः प्रतिगृहीवैगन्मध्वथाभयदक्षिणाम् ॥' (४१२४०) इति मनुस्मरणात् ॥ २१४॥

किमिति न प्रलाख्येयमिलाह—

अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । अन्यत्र कुलटार्षण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ २१५ ॥

यसाद्याचितमेतःकुशाद्याहृतं दुष्कृतकारिणोऽपि संबन्धि प्राह्यं, किमुत यथोक्तकारिणः । तसाच प्रत्याख्येयम् । अन्यत्र कुळटाषण्डपतितेभ्यः शत्रोश्च । कुळात्कुळमटन्तीति कुळटाः स्वैरिण्यादिकाः, षण्डस्तृतीयाप्रकृतिः ॥

प्रतिप्रहनिवृत्तेरपवादान्तरमाह-

देवातिध्यर्चनकृते गुरुभृत्यार्थमेव वा । सर्वतः प्रतिगृह्णीयादात्मवृत्त्यर्थमेव च ॥ २१६ ॥

देवातिश्यचेनादेरावश्यकत्वात्तदर्थमनात्मकारणात् । पतिताद्यसन्तकुत्सि-तवर्जं सर्वतः प्रतिगृद्धीयात् । गुरवो मातापित्रादयः, भृत्याः भरणीयः भार्योपुत्रादयः ॥ २१६ ॥

इति दानप्रकरणम्।

टिप्प॰—1 कल्पपर्यन्तम् । 2 अनेन याचनानिरासः । 3 एधादिषु याच्ञाप्य-विरुद्धा-सेघा॰ ।

पाठा०-१ दातुः फलमुक्त्वेदानीं, २ अष्टतन्दुलाः क. ग. ३ मध्वा-ज्याभय ग. ७ वण्ड A. ५ मानापःकरगात् क. अथ आद्धप्रकरणम् १०

इदानीं श्राद्धप्रकरणमारभ्यते । श्राद्धं नामादनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रतोहेशेन श्रद्धया त्यागः । तच्च द्विविधं—पार्वणमेकोहिष्टं चेति । तत्र त्रिपुरुषोन् हेशेन यित्रयते तत्पार्वणम् । एकपुरुषोहेशेन कियमाणमेकोहिष्टम् । पुनश्च त्रिविधं—नित्यं नैमित्तिकं काम्यं चेति । तत्र नित्यं नियतिमित्तोपाधौ चोदितम् हरहरमावस्याष्टकादिषु । अनियतिमित्तोपाधौ चोदितं नैमित्तिकं यथा पुत्रजनमादिषु । फलकामनोपाधौ विहितं काम्यं यथा स्वर्गादिकामानां कृत्तिकादिनक्षत्रेषु, तिथिषु च । पुनश्च पञ्चविधम्—'अहरहःश्राद्धं पार्वणं वृद्धिश्राद्धमेकोहिष्टं सपिण्डीकरणं चे'ति । तत्राहरहःश्राद्धं—'अन्नं पितृमनुष्येभ्यः' इत्यादिनोक्तम् । तथा च मनुः (३।८२)—'कुर्योदहरहः श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः श्रीतिमावहन् ॥' इति ॥

अधुना पार्वणं वृद्धिश्रादं च दर्शयिष्यंस्तयोः कालानाह-

अमावास्याऽष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । द्रव्यं ब्राह्मणसंपत्तिर्दिषुवत्सूर्यसंक्रमः ॥ २१७ ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः ।

श्राद्धं प्रति रुचिश्चेते श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥ २१८॥ यत्र दिने चन्द्रमा न दृश्यते सा श्रमावास्या, तस्यामहर्द्वय्यापिन्याम-पराह्म्यापिनी प्राह्माः 'अपराह्मः पितृणाम्' इति वचनात् । अपराह्मश्च पद्या विभक्ते दिने चतुर्थो भागित्रमुद्भृतः । अष्टकाश्चतस्यः 'हेमन्तिशिर्तरः योश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्वष्टकाः' (ए.स्. २१४।१) इस्याश्चलायनोक्ताः, वृद्धिः पुत्रजन्मादिः, कृष्णपश्चोऽपरपक्षः, अयनद्वयं दक्षिणोत्तरसंग्रकम्, दृव्यं कृसरमाषादिकम्, ब्राह्मणसंपत्तिर्वक्ष्यमाणा, विषुवद्भयं मेषतुलयोः स्राम्यमम्, स्र्यसंक्रमः आदिस्य राशेः राश्यन्तरगमनम्, अयनविषुरतोः संक्रान्तिरवे सिद्धेऽपि पृथगुपादानं फलातिशयप्रतिपादनार्थम् । व्यतीपातो योगविशेषः। गजच्छाया—'यदेन्दुः पिनृदेवसे हंसश्चेव करे स्थितः। यसा तिथिभवित्सा हि गजच्छाया प्रकीर्तिता॥' इति परिभाषिता । हस्तिच्छायेति केचित्, सेह न गृह्यते; कालप्रक्रमात् । प्रहृणं सोमस्र्ययोक्ष्यरागः। यदा च कर्तुः श्राद्धं प्रति क्विभवित तदापि। चशच्दाद्यगदिप्रमृतयः। एते श्रद्धकालाः। यदापि—'चन्द्रसूर्यप्रहे नाद्यात' इति प्रहृणे भोजननिषेधस्तथापि भोकुर्दोषः, दातुरभ्युद्यः॥ २९७-१८॥

टिटप०—1 सा द्विविधा—सिनावाली कुह्श्चेति, 'दृष्टचन्द्रा सिनीवाली नृष्टचन्द्रा कुह्र्स्तथा'-अप०। 2 स च 'अवणाश्चिधनिष्ठाद्रीनागदैवतमस्तके । यद्यमा रिववारेण व्यतीपातः स उच्यते' इत्यादाकुक्तः । 3 मघानक्षत्रे, इंस आदित्यः, करो इत्तानक्षत्रम् ।

पाठा०—१ चोदितं क. २ विषुवः क. ३ कृष्णसारमांसादि ख. । याम्या तिथि ख. ग. तिथिवैंश्रवणीया (=त्रवोदशी) A.

अहरहः श्राद्धव्यतिरिक्तवक्ष्यमाणचतुर्विधश्रादेषु ब्राह्मणसंपत्तिमाह— अग्रयः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा :

वेदार्थविज्येष्ठसामा त्रिमधुस्त्रिसुपर्णकः ॥ २१९ ॥

सर्वेषु वेदेषु ऋग्वेदादिषु अनन्यमनस्कतयाप्यजसास्बिलताध्ययनक्षम अग्रयः । श्रोत्रियः श्रुताध्ययनसंपन्नः । वक्ष्यमाणं ब्रह्म यो वेत्ति असौ ब्रह्म-वित् । युवा मध्यमवयस्कः । सर्वस्येदं विशेषणम् । मन्त्रब्राह्मणयोर्थं वेत्तीति वेदार्थवित् । ज्येष्ठसाम सामविशेषः, तद्ध्ययनाज्ञवतं च तद्भताचरणेन यस्तद-धीते स ज्येष्ठसामा । त्रिसधुः ऋग्वेदैकदेशः, तद्भतं च तद्भताचरणेन तद्धिति इति त्रिमधुः । त्रिसुपणं ऋग्यजुत्रोरेकदेशः, तद्भतं च तद्भताचरणेन यस्तद्धिते स त्रिसुपणंकः । 'एते ब्राह्मणाः श्राद्धसंपद' इति वैक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥२१९॥

स्त्रसीयऋत्विग्जामातृयाज्यश्वग्रुरमातुलाः ।

त्रिणाचिकेतदौहित्रशिष्यसंबन्धिबान्धवाः ॥ २२० ॥

सक्तीयो भागिनेयः, ऋत्विगुक्तलक्षणः, जामाता दुहितुर्भर्ता, त्रिणा-चिकेतं यजुर्वेदैकदेशः, तद्रतं च तद्रताचरणेन यस्तदभ्यायी स त्रिणाचिकेतः। अन्यत्प्रसिद्धम्। एते च पूर्वोक्तान्यश्रोत्रियायभावे वेदितव्याः; 'एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने इव्यकव्ययोः। अनुकल्पस्त्वयं प्रोक्तः सदा सद्भिरगिहितः॥' (मनु. ३।१४७) इत्यभिधाय मनुना स्वसीयादीनामभिहितः वात् ॥ २२०॥

कैर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पश्चामित्रीबचारिणः।

पितृमातृपराश्चेव बाह्मणाः श्राँद्धसंपदः ॥ २२१ ॥

कर्मनिष्ठा विहितानुष्ठानतत्पराः, तपोनिष्ठास्तपःश्रीलाः, सभ्यावसध्यौ जेतामयश्र यस्य सन्ति स पञ्चािद्धाः, पश्चािमविद्याध्यायी च, ब्रह्मचारी उप-कुर्वाणको नेष्ठिकश्च, पितृमातृपरास्तत्पुजापराः, चकारात् ज्ञाननिष्ठादयः। ब्राह्मणाः न क्षत्रियादयः। श्राद्धसंपदः श्राद्धेष्वश्चस्यफलसंपत्तिहेतवः २२१

वर्ज्यानाह—

रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा । अवकीणीं कुण्डगोली कुनखी क्यावदन्तकः ॥ २२२ ॥

रोगी महारोगोपस्रष्टः, द्वीनमतिरिक्तं वाऽक्तं यस्यासौ द्वीनातिरिकाङ्गः, एके ाक्ष्णा यो न पर्यति स काणः, एतसादेवान्धविदित्रजनैनस्वर्लतिदुधर्म-

टिप्प०-1 रोगी दीर्घरोगी-अप०। 2 छिन्नशिक्षः बाछ०।

पाठा०—१ तद्ध्यायी क. ग. २ वक्ष्यमाणिकथासंबन्धः ख. ग. ३ ज्ञान A. ४ श्राद्धसंपदे (=श्राद्धस्य संपदे समृद्धये) क. ग. A. ५ वृद्धप्र- जनन ख. ६ खरुतिर्निष्केशिशाः खरुवाटः.

प्रमृतयो निरसाः । पुनर्भूरुक्तलक्षणा, तस्यां जातः पौनर्भवः, अवकीणीं ब्रह्मचर्य एव स्खलितब्रह्मचर्यः, कुण्डगोली—'परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ कुण्डगोलको । पत्यौ जीवति कुण्डः स्यानमृते भर्तरि गोलकः ॥' (मनुः ३।१७४) इस्येवमुक्तलक्षणको, कुनस्ती कुत्सितनसः, इयावदन्तकः स्वभावात्कृष्ण-दशनः । 'एते श्राद्धे निन्दिताः' इति वस्यमाणेन संबन्धः ॥ २२२ ॥

भृतकाष्यापकः क्लीबः कन्यादृष्यभिशस्तकः । मित्रधुक् पिशुनः सोमविक्रयी परिविन्दकः ॥ २२३ ॥

वेतनग्रहणेन योऽध्यापयित स भृतकाध्यापकः, वेतनदानेन च योऽधीते सोऽपि, क्रीबो नपुंसकः, असिद्धः सिद्ध्वा दोषैर्यः कन्यां दूषयित स कन्या-दूषी, सताऽसता वा ब्रह्महत्यादिनाभियुक्तोऽभिश्चास्तः। सित्रधुक् मित्रहोही, परदोषसंकीर्तनश्चीलः पिशुनः, सोमिवक्यी यहे सोमस्य विकेता, परिविन्द्कः परिवेत्ता, ज्येष्ठेऽकृतदारेऽकृताभिपरिग्रहे वा यः कनीयान्दारपरिग्रह-मित्रपरिग्रहं वा कुर्यात्स परिवेत्ता। ज्येष्ठस्तु परिवित्तः। यथाह मनुः (३१९७१)—'दाराभिहोत्रसंयोगं येः करोत्यप्रजे स्थिते। परिवेत्ता स विह्नेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः॥' इति । एवं दातृ-याजकावपि—'परिवित्तः परिवेत्ता यया च परिवित्यते। सर्वे ते नरकं यान्ति दीतृयाजकपश्चमाः॥' इति (३१९७२) मैनु-वचनत्॥ २२३॥

मातापितृगुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः । परपूर्वापतिः स्तेनः कर्मदुष्टाश्च निन्दिताः ॥ २२४ ॥

विना कारणेन मातापित्गुक्त् यस्यजित स मातापित्गुक्त्यागी । एवं भागीधुत्याग्यपि; 'वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भागी सुतः विद्यः । अप्यकार्य- अतं कृता भर्तव्या मनुरत्रवीत् ॥' (मनुः १९११०) इति समाननिर्देशात् । कृण्डस्थानं योऽश्राखसौ कुण्डाशी, एवं गोलकस्थापि; 'यस्तयोरन्नमश्राति स कुण्डाशी प्रकीर्तितः' इति वचनात् । वृषलो निर्धमस्तस्युतो वृष्णलात्मजः, पर- पूर्वा पुनर्भूः, तस्याः पतिः, अदत्तादायी स्तेनः, कर्मदुष्टाः शास्त्रविकद्ध- कारिणः । चकारात्कितवदेवलकप्रभृतयः । एते श्राद्धे निन्दिताः प्रतिषिद्धाः । 'अम्बाः सर्वेषु वेदेषु' (आ. २९७) इत्यादिना श्राद्धयोग्यत्राह्मणप्रतिपादनेनेव तद्यतिरिकानामयोग्यत्वे सिद्धेऽपि पुनः केषांचिद्रोग्यादीनां प्रतिषेधवचनमुक्तः स्थूणवाह्मणासमवे प्रतिषेधरहितानां प्राप्त्यर्थम् ॥ २२४॥

हिप्प०-1 दात्-याजनौ पन्नमौ तुर्यपन्नमौ येषां-बाळ०। अयं न दोष इति प्रायश्चित्तप्रकरणे वह्यते।

पाठा०- १ संकुचितनसः ख. २ कुरुते योऽप्रजे स्थिते क. ३ इति समानदोषश्रवणात् ग. ४ मातृपितृ गः, मातापित्रोर्गुरोः 🕹

एवं श्राद्धकालान्त्राह्मणांश्रोक्तवाऽधुना पार्वणप्रयोगमाह—

निमन्त्रयेत पूर्वेद्युर्नाह्मणानात्मवाञ्ज्युचिः । तैश्रापि संयतैर्भाव्यं मनोवाकायकर्मभिः ॥ २२५ ॥

पूर्वीकान्त्राह्मणान् 'श्राह्म क्षेणः कियताम्' इति पूर्वेद्युर्निमेन्त्रयेत प्रार्थनया क्षणमभ्युपगमयेत् । अपरेद्युर्वाः 'पूर्वेद्युरपरेद्युर्वाः श्राह्मकर्मण्युपस्थिते । निमन्त्र-येत त्र्यवरान्सम्यग्विप्रान् यथोदितान् ॥' इति (३१९८७) मनुस्मरणात् । आत्मवान् शोकोन्मादादिरहितश्चेत् दोषवान्त भवति । यद्वा,—आत्मवान्तिः यतेन्द्रियो भवेत् । श्रुचिः प्रयतश्च । तरिपि निमन्त्रितैर्वाह्मणैः । मनोवा-क्कायव्यापारैः संयतिर्नियतैर्मवितव्यम् ॥ २२५॥

अपराक्षे समभ्यर्च्य खागतेनागतांस्तु तान् पवित्रपाणिराचान्तानासनेषुपवेशयेत् ॥ २२६ ॥

अपरा उक्तलक्षणे समभ्यच्यं ताि मिन्नितान्त्राह्मणानाहूय सागत-वचनेन पूजियत्वा कृतपादधावनानाचान्तान् कृतेष्वासनेषु पवित्र-पाणिः पवित्रपाणीनुपवेदायेत्। यद्यप्यत्र सामान्येन 'अपराहे' इत्युक्तं, तथापि कृतपे प्रारभ्य तदादि पश्चमुहूर्तेषु परिसमापनं श्रेयस्करम्; 'अह्रो मुहूर्ता विख्याता दश्च पश्च च सर्वदा। तत्राष्टमो मुहूर्तो यः स कालः कृतपः स्पृतः ॥ मध्याहे सर्वदा यस्मान्मन्दीभवति भास्करः। तस्मादनन्तफलद्स्तत्रारम्भो विशिष्यते ॥ ऊर्ध्व मुहूर्तात्कृतपाद्यनमुहूर्तेचतुष्टयम् । मुहूर्तपश्चकं ह्यतत्स्वधाभवनमिष्यते ॥' (मात्स्य. श्राद्ध. २२।८४-८५,८८) इति वचनात्। तथान्यदपि श्राद्धोपयोगि कृतपसंज्ञकमुक्तम्; 'मध्याहः खङ्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलः। रौप्यं दर्भा-स्तिला गानो दौहित्रश्चाष्टमः स्मृतः॥ पापं कृत्सितमित्याहुस्तस्य संतापकारिणः। अष्टावेते यतस्तस्मात्कृतपा इति विश्रताः॥' (मात्स्य. २२।८६-८७) इति २२६

युग्मान्दैवे यथाशक्ति पि<sup>र्ड्</sup>येऽयुग्मांस्तथैव च । परिस्तृते शुचौ देशे दक्षिणाप्रवणे तथा ॥ २२७ ॥

देवे आभ्युद्यिके श्राद्धे युग्मान् समान्त्राह्मणानुपवेशयेत्। कथम् १ यथाशक्ति शक्तिमनतिकम्य । तत्र वैश्वदेवे द्वौ द्वौ, मात्रादीनां तिस्णामेकैकस्य द्वौ द्वौ,
तिस्णां वा द्वौ । एवं पित्रादीनामेकैकस्य द्वौ द्वौ, त्रयाणां वा द्वौ । एवं मातामद्वादीनां च वर्गत्रयेऽपि वैश्वदेवं पृथक्, तन्त्रं वा । पित्रये पार्वणश्राद्धे अयुग्मान्
विषमानुपवेशयेदिति संबद्धयते । एतच परिस्तृते सर्वतः प्रच्छादिते शुची
गोमयादिनोपिछिते दक्षिणाप्रचणे दक्षिणतोऽवनते देशे कार्यम् ॥ २२७॥

टिप्प०—1 अप्रत्याख्येयो नियोगो निमन्नणम्—अप०। 2 एक-त्रि-पञ्चकादि-संख्याका अयुग्माः—अप०।

पाठा०-१ अवसर उत्सवो वा क्षणः ग. २ नागतान्द्विजान् A. ३ विशेषाक, ४ पित्र्ये युग्मान् A. ५ परिश्रिते (=काण्डपटादिना परिवृते)A.

'अयुग्मान्पित्रये' ( को. २२७ ) इति पार्वणश्राद्धाङ्गमृते वैश्वदेवेऽप्ययुग्मप्रसङ्गे इदमारभ्यते—

द्वी दैवे प्राक् त्रयः पित्र्य उद्गेकैकमेव वा । भातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् ॥ २२८ ॥

हो देव इति । देवे वैश्वदेवे हो ब्राह्मणी प्र झुखानुपवेदगी । पित्रये अयुगमानित्यविशेषप्रसन्ने विशेष उच्यते—त्रयः पित्रये इति । पित्रये पित्रादिस्थाने त्रय उद्दुशुखा उपवेद्द्याः । पक्षान्तरमाह—एकैकमेव वा । विश्वदेवे पित्रये च एकमेकमुपवेशयेत् । संभवतो विकल्पः । मातामहानामप्येवं श्राद्धे निमन्नणादि । हो देवे प्राक् त्रयः पित्रये उद्गेकिकमेव वेश्वेव मतं पितृश्राद्धवत्कर्तव्यम् । पितृश्राद्धे मातामहश्राद्धे च वैश्वदेविकं पृथक् तन्त्रेण वा कर्तव्यम् । 'तन्त्र'शब्दः समुदायवाचकः । यदा तु हावेव ब्राह्मणी लब्धो तदा तु वैश्वदेवे पात्रं प्रकल्प्य उभयत्रैककं ब्राह्मणं नियुष्प्रयात् । यथाह विषष्टः (१९।-२०,३९)—'यथेकं भोजयेच्छादे देवं तत्र कथं भवेत् । अनं पात्रे समुदृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रवर्तयेत् । प्रास्थेदन्नं तदमी तु द्याह्म ब्रह्मचारिणे ॥' इति ॥ २२८ ॥

पाणिप्रक्षालनं दत्त्वा विष्टरार्थं कुशानपि । आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्यूचा ॥ २२९ ॥

तदनन्तरं वैश्वदेवार्थं ब्राह्मणहस्ते जलं दत्त्वा विष्ठरार्थं कुशांश्च युग्मान् द्विग्रणितानासने दक्षिणतो दत्त्वा 'विश्वान्देवानावाह्यिष्ये' इति ब्राह्मणान् पृष्ट्वा तैः 'आवाह्न' इत्यनुज्ञातो 'विश्व देवास आगत' (ऋ. ४।८।१५) इत्यनयर्चा 'आगच्छंतु महामागाः' इत्यनेन च सार्तेन मन्त्रेण तानांवाहयेत्। एतच यज्ञोपवीतिना प्रदक्षिणं च कार्यम्; 'अपसन्यं ततः कुला पितृणामप्रदक्षिणम्' (आ. २३२) इति पित्र्ये विशेषस्मरणात्॥ २२९॥

यवैरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके । यं नो देव्या पयः श्विष्ता यवोऽसीति यवांस्तथा ॥२३०॥ या दिव्या इति मन्नेण हस्तेष्वर्घ्यं विनिश्चिपेत्।

ततो वैंदिवार्थनाह्मणसमीपे भूमिं प्रादक्षिण्येन यवैरन्ववकीर्य अनन्तरं

टिप्प०—1 आगच्छन्तु महामागा विश्वदेवा महावलाः । ये सत्र विहिताः आहे सावधाना भवन्तु ते' इति सोऽयं मन्तः । 2 पार्वणे तु 'विश्व देवा आगच्छत' इति, अतस्वाह बृहस्पतिः—'इष्टिआहे कतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः । नैमिचिके काल-कामी कामे च भुरिकोचनी' इति ।

पाठा०—१ प्राक्तु पित्र्ये त्रीत् A. २ बिष्टरार्थान् A. ३ बीतिना सन्येन ज ख. ४ बिसेदेवार्थं—स्ट

तैजसादिभाजने सपवित्रके कुशयुग्तान्तिईते 'शं नो देवीरिभष्टय' (ऋ. ७-६।५।४) इत्यनयर्चापः क्षित्रवा 'येवोऽसि धान्यराजोऽसि' इत्यादिना मन्त्रेण यवान् ततो गन्धपुष्पाणि च क्षित्वाऽनन्तरं अध्येपात्रपवित्रान्तिईते ब्राह्मण-इत्ते 'या दिव्या आपः पयसा' इत्यादिना मन्त्रेण विश्वेदेवा इदं वोऽध्यं' इत्यादिनं विनिक्षिपेत्॥ २३०॥-

दक्तीदकं गन्धमाल्यं धूपदानं सदीपकम् ॥ २३१ ॥ तैथाच्छादनदानं च करशौचार्थमम्बु च।

अथ करशौचार्थमुद्कं द्त्वा यथाकमं गन्धपुष्पधूपदीपदानं कुर्यात्, तथाच्छाद्नदानं च। गन्धादीनां स्मृत्यन्तरोक्तो विशेषो द्रष्ट्यः—'चन्दन-कुङ्कमकपूरागरपद्मकान्युपछेपनार्थम्' इति विष्णुनोक्तम् । पुष्पाणि च—'श्राद्धे जात्यः प्रशक्ताः स्युमिष्ठिका श्वेतयूथिका। जलोद्भवानि सर्वाणि कुसुमानि च चम्पकम् ॥' इत्युक्तानि । वर्ज्यानि च—'उप्रगन्धीन्यगन्धीनि चैत्यद्वशोद्भवानि च। पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च॥', 'न कण्टकिजम् । कैण्टकिजम् । पर्वे यक्तद्वात्, न रक्तं द्वात्, रक्तमि कुङ्कमजं जलजं च द्यात्' (विष्णु. अ. ६६) इत्यादीनि द्रष्ट्यानि । धूपे च विशेषो विष्णुनोक्तः—'प्राण्यम् सर्वं धूपार्थे न द्यात् । प्रतमधुसंयुक्तं गुरगुछं श्रीखण्डागरदेवदारुसरलादि द्यात्' इति । दीपे च विशेषः शङ्कनोक्तः—'प्रतेन दीपो दातव्यस्तिलतैछेन वा पुनः । वसामेदोद्भवं दीपं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥' इति । आच्छादनं च शुप्रं नवमहतं सदशं द्यादिति । एतच सर्वं वैश्वदेवानुष्ठानकाण्डमुद्रश्चसः कुर्योत् । पित्र्णं काण्डं दक्षिणामुखः । यथाह वृद्धशातातपः—'उद्बुखस्तु देवानां पितृणां दक्षिणाभिमुखः । प्रद्यात्पार्वणे सर्वं देवपूर्वं विधानतः ॥' इति ॥ २३९ ॥

अपसर्व्यं ततः कृत्वा पिदृणामप्रदक्षिणम् ॥ २३२ ॥ द्विगुणांस्तु कुञ्चान्दैन्वा ह्युञ्चन्तस्त्वेत्यृचा पिद्न् । आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः ॥ २३३ ॥

ततो वैश्वदेवकाण्डानन्तरम् । अपसञ्यं यज्ञोपवीतं प्राचीनावीतं कृत्वा । अत्र तत इति वदता काण्डानुसमयो दर्शितः । पित्रादीनां त्रयाणामयुग्मान्कु-शान्द्रिगुणभुमान् अप्रदक्षिणं वामतो विष्टरार्थमासनेषूदकपूर्वकं दत्त्वा पुनस्दकं द्यात् ; 'अपः प्रदाय दॅभीन्द्रिगुणभुमानासनं प्रदायापः प्रदाय' ( ए. सू. ४।७; ५,६,७ ) इत्याश्वलयनसरणात् । एतचायन्तयोस्दकदानं वैश्वदेवे पित्रये च

टिप्पo—1 'यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । निर्णुदः सर्वपापानाः पवित्रमृषिभिः समृतम् ॥' इत्ययं मन्तः। 2 नायमर्थेकोको क्षपराकांहृतो टुइयते ।

पाठा०-- १ अकण्टकिजं ख. २ कुशान्कृत्वा क. ३ उशन्त A. ५ द्विगु-णभुमान्कुशान्द्रवाप:-ख. ग.

प्रातेपदार्थं प्रतिपादनार्थं द्रष्टव्यम् । अथ 'पितृन् पितामहान् प्रपितामहानावाह-यिष्ये' इति ब्राह्मणान्प्रष्ट्वा 'आवाहय' इति तैरनुज्ञातः 'उरान्तस्त्वा निधी-महि' (ऋ. ७६।२२।२) इत्यनयची पित्रादीनावाह्य 'आयन्तु नः यितरः' इत्यादिना मन्त्रेणोपतिष्ठेत ॥ २३२–२३३ ॥

> (अपहता इति तिलान्विकीर्य च समन्ततः।) यवार्थास्तु तिलैः कार्याः क्रुयीद्र्घ्योदि पूर्ववत् ॥२३४॥ द्त्त्वार्घ्यं संस्रवांस्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः।

पित्रस्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ॥२३५॥
यवार्था यवसाध्यानि कार्याण्यविकरणादीनि तिलैः कर्तव्यानि। ततोऽध्येपात्रासादनाच्छादनान्तं पूर्वेवत्कुर्यात्। तत्रायं विशेषः—तिलान् 'अपहता
असुरा रक्षांसि' इसादिना मन्नेण ब्राह्मणान्परितोऽप्रदक्षिणमन्ववकीर्य राजतादिषु
पात्रेषु त्रिष्वयुग्मकुशनिर्मेतकूर्योन्तिहितेषु 'शं नो देवीः' इति मन्नेणपः क्षित्वा 'तिलोऽसि सोमदैवस्य' इसादिमन्नेण तिलान् गन्धपुष्पणि च क्षित्वा 'स्वधार्थाः' इति ब्राह्मणानां पुरतोऽध्येपात्राणि स्थापयित्वा 'या दिन्या' इति मन्त्रान्ते 'पितरिदं तेऽध्यं पितामहेदं तेऽध्यं प्रपितामहेदं तेऽध्यम्' इति ब्राह्मणानां हस्तेष्वध्यं द्वात्। 'एकैकमुभयत्र वा' इस्रस्मिन्नपि पक्षेपात्रत्रयं कार्यम्। एवमध्यं दत्त्वा तेषामध्याणां सं स्ववान्बाह्मणहस्त्वगिलतार्घोदकानि पितृपात्रे गृहीत्वा दक्षिणायं कुशस्तम्बं भूमी निधाय तस्योपरि 'पितृभ्यः स्थानमित' इस्रनेन मन्त्रेण तत्पात्रं न्युब्जमधोमुखं कुर्यात्। तस्योपरि अध्येपात्रपवित्राणि निद्ध्यात्। अनन्तरं गन्धपुष्पधूपदीपा-च्छादनानि 'पितरयं ते गन्धः, पितरिदं ते पुष्पम्' इस्रादिना प्रयोगेण द्यात्। ॥ २३४–२३५॥

अमौकरणमाह द्वाभ्याम्-

अग्नौ कैरिष्यन्नादाय पृच्छत्यनं घृतप्रुतम् । कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वामौ पितृयज्ञवत् ॥ २३६ ॥ हुतशेषं प्रद्धातु भाजनेषु समाहितः । यथालाभोपपनेषु रौष्येषु च विशेषतः ॥ २३७ ॥

अनन्तरमञ्जो करिष्यन्घृतस्तं घताकमन्नमादाय ब्राह्मणान् पृच्छेत् 'अशौ करिष्ये' इति। 'घृत'ग्रहणं सूपशाकादिनिष्टत्यर्थम्। ततस्तैः क्रक्ष्वेत्यर्थ्यनुद्धातः

टिप्प०—1 मूलादशेष्विदं श्लोकार्थं न दृश्यते । मिताक्षराऽपरार्कयोर-संमतन्त्र । 2 अत्रानुशानं सर्वेरेव ब्राह्मणैः कुर्योत्, तथा च मनुः ( ३।२१० ) 'अग्नौ कुर्यादनुशातो ब्राह्मणो ब्राह्मणैः सह' इति ।

पाठा०-१ यर्वार्थस्तु तिलैः कार्यः A. २ पात्रे प्रथमे गृहीत्वा ग. ३ करिष्य आदाय A. ४ तु A.

प्राचीनीवीती गुद्धमन्तमुपसमाधाय मेक्षणेनादायावदानसंपदा जुहुयात् 'सोमाय पितृमते खां नमः, अमये कव्यवाहनाय खां नमः' इति पिण्डपितृयज्ञ-कल्पेन अग्नी दुत्वा मेक्षणमनुप्रहृत्य दुतशेषं मृन्मयवर्जं यथालाभोपपश्चेषु विशेषतो रौप्येषु पित्रादिभाजनेषु दद्यात्, न वैश्वदेवभाजनेषु। समाहितो-Sनन्यमनस्कः । अत्र ययप्यमावित्यविशेषेणोक्तं तथाप्याहितामेः सर्वाधानपक्षे औपासनामेरभावात् पिण्डपितृयज्ञानन्तरभाविनि पार्वणश्राद्धे विह्रैतदक्षिणामेः संनिधानाइक्षिणामी होमः; 'कर्म स्मार्त विवाहामी' इखस्यापवाददर्शनात् । यथाह मार्कण्डेयः--'आहितामिस्तु जुहुयाइक्षिणामौ समाहितः । अनाहितामि-स्त्वीपसथेऽम्यभावे द्विजेऽप्यु वा ॥' इति । अर्घाधानपक्षे त्वीपासनामिसद्भावा-दाहितामेरनाहितामेरिवापासनामावेवामाकरणहोमः । एवमन्वष्टकादिषु त्रिष्वपि पिण्डपितृयज्ञकल्पातिदेशात् । काम्यादिषु चतुर्षु ब्राह्मणपाणाचेव होमः ! यथाहु-र्शृत्यकाराः-- 'भन्वष्टक्यं च पूर्वेद्युर्मासि मास्यथ पार्वणम् । काम्यमभ्युदयेऽष्टम्या-मेकोद्दिष्टमथाष्ट्रमम् ॥ चतुर्व्वाचेषु सामीनां वहौ होमो विधीयते । पित्र्यबाह्मणहस्ते स्यादुत्तरेषु चतुर्विषि ॥' अस्यार्थः --हेमन्तिशिशयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमी-ष्वष्टकाः' ( आश्व. ए. सू. २।४।१ ) इलाष्ट्रका विहिताः । तत्र नवम्यां यत्कियते तदन्वष्टक्यम् । सप्तम्यां तु कियमाणं पूर्वेद्युः । मासि मासि कृष्णपक्षे पश्चमीप्रमृ-तिषु यस्यां कस्यांचित्तिथावन्वष्टक्यातिदेशेन यद्विहितम् । अमावास्यायां पिण्ड-पितृयज्ञानन्तरं यद्विहितं तत्पार्वणम् । खर्गादिकामानां कृत्तिकादिनक्षत्रेषु यद्वि-हितं तत्काम्यम् । अभ्युदयेषु पुत्रोत्पत्त्यादिषु तडागारामदेवताप्रतिष्ठादिषु च यद्विहितं तदाभ्युद्यिकम् । अष्टम्यां अष्टका विहिताः । एकोद्दिष्टम् । अत्रैकोद्दि-ष्ट्रशब्देन सिपण्डीकरणं लेक्ष्यते; तत्रैकोद्दिष्टस्यापि सद्भावात्, साक्षादेकोद्दिष्टे तदभावात् । अथवा, -गृह्यभाष्यकारमते साक्षादेकोद्दिष्टेऽपि पाणिहोमस्य सङ्गावा-त्साक्षादेकोहिष्टमेव । एतेषामधानामाचेषु चतुर्षु सामिकस्यामौ होमः । उत्तरेषु चतुर्षु पित्र्यब्राह्मणहस्ते एव । निरमिकस्मापि प्रमीतिपितृकस्य द्विजस्य पार्वणं निस-मिति तस्यापि पाणावेव होमः; 'न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीतिपतृको द्विजः। इन्दुक्षये मासि मासि प्रायश्चित्तीयते तु सः ॥' इति वचनात् । एवं काम्याभ्यु-द्यिकाष्टकैकोद्दिष्टेषु पाणावेव होमः—'अम्यभावे तु विश्रस्य पाणावेवोपपादयेत्' इति (३।२१२) मनुस्मरणात् । पाणिदत्तस्य पृथग्मासप्रतिषेर्धं उच्यते । यथाहु-र्शृद्यकाराः—'अन्नं पाणितले दत्तं पृथगश्रन्त्यबुद्धयः। पितरस्तेन तृप्यन्ति शेषानं

टिच्य०—1 श्राद्धप्रयोगविधिः स गृह्योक्तादिभन्नः; प्रत्यभिश्वानात्, तेन धर्मशास्त्रे-ष्विष गृद्ध प्वाप्तिः प्रकृतः । अतोऽश्रयर्थमित्र 'अग्निशब्दोऽगृह्यपरः प्रकृतत्वात्-अप०।

पाठा०—१ वीतीध्ममुप-क. वीत्यप्तिमुप-ख. २ विहित ख. ३ स्त्वी पासनेऽद्भयभावे ग. ४ ग्रेरच्यीपासना ख. ग. ५ कल्पेनेति निदेशात क. ६ लक्षयति क. ७ सद्गावादेको क. ८ प्रतिषेधश्च दृश्यते ग. ९ पूर्वमश्चन्याबु ग.

न लभन्ति ते ॥ यच पाणितके दत्तं यचान्यदुपकल्पितम् । एकीभावेन भोक्तव्यं पृथाभावो न विद्यते' इति ॥ २३६-२३७ ॥

अन्ननिवेदनम्-

# दत्त्वार्न पृथिवीपात्रमिति पात्राभिमत्रणम् । कृत्वेदं विष्णुरित्यने द्विजाङ्गुष्टं निवेशयेत् ॥ २३८ ॥

अन्नमोदनस्पपायसष्टतादिकं भाजनेषु दैस्वा 'पृथिवी ते पात्रं' इत्यादिना मन्त्रेण पात्राभिमन्त्रणं कृत्वा 'इदं विष्णुर्विचक्रमे' (ऋ. १।२।७।२) इत्यनयर्चा अन्ने द्विजाङ्गुष्ठं निवेशयेत्। तत्र च वैश्वदेवे यज्ञोपवीती 'विष्णो हृव्यं रक्ष' इति । पित्र्ये प्राचीनावीती 'विष्णो कव्यं रक्ष' इति; 'विष्णो हृव्यं च कृयाद्रक्षेति वै कमात्' इति मनुस्मरणात् ॥ २३८ ॥

#### सच्याहृतिकां गायत्रीं मधु वाता इति त्र्यूचम्। जन्ता यथासुखं वाच्यं भुद्धीरंस्तेऽपि वाग्यताः॥ २३९॥

अनन्तरं 'विश्वेभ्यो देवेभ्य इदमनं परिविष्टं परिवेक्ष्यमाणं चातृतेः' इति यवो-दकेन दैवे निवेद्य, तथा पित्रे 'अमुकगोत्रायामुकशमेंणे इदमनं परिविष्टं परिवे-क्ष्यमाणं चातृतेः' इति तिलोदकप्रदानेन पित्रे निवेद्य, एवं पितामहाय प्रपिताम-हाय च निवेद्यानन्तरमापोश्चानं दक्ता पूर्वोक्षाभिव्याहितिभिः सहितां गायत्रीं 'मधु वाता' (ऋ. १।५।१८) इति तृचं मधु मधु मध्विति त्रिवारं जम्बा 'यथासुखं जुषध्वम्' इति ब्रूयात्; 'संकल्प्य पितृदेवेभ्यः सावित्रीं मधुमज्जपः । श्रादं निवेद्यापोशानं जुषप्रेषोऽथ भोजनम् ॥' तथा—'गायत्रीं त्रिः सकृद्वापि जपेद्याहितपूर्विकाम् । मधु वाता इति तृचं मध्वित्येतत्रिकं तथा ॥' इति पारस्करादिवचनात् । भुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः । तेऽपि ब्राह्मणा वाग्यता मौनिनो भुष्ठीरन् ॥ २३९॥

## अन्नमिष्टं हविष्यं च द्द्यादकोधनोऽत्वरः । आ तृप्तेस्तु पवित्राणि जस्वा पूर्वजपं तथा ॥ २४० ॥

असं भक्ष्य-भोज्य-लेख-चोध्य-पेयात्मकं पञ्चविधं इष्टं यद्राह्मणाय प्रेताय कर्त्रं वा रोचते । हिवध्यं श्राद्धहिवयोंग्यं व्रीहिशालियवगोधूममुद्रमाषमुन्यक्रमालमाकमान्द्राह्मलकेलाशुण्ठीमरीचिहङ्कुगुङशकराकप्र्तेन्धवसां भरपनसनालिकेरकदलीबद्र-गव्यपयोदिधिष्टतपायसमधुमां सप्रसृति स्मृत्यन्तरप्रसिद्धं विदितव्यम् । 'हिविध्यम्' इत्यन्नेनेवायोग्यस्य स्मृत्यन्तरप्रतिषिद्धस्यकोद्रवमस्र्चणककुलित्थपुलाकनिष्पावरा-जमाषकृष्माण्डवार्ताकबृहतीद्वयोपोदकीवंशाङ्करपिष्पलीवचाशतपुष्पोर्षधिविङलवण-माहिषचामरक्षीरदिधिष्टतपायसादीनां निष्टतिः । अस्तोधनः कोधहेतुसंभवेऽपि ।

पाठा०—१ पात्रानुमञ्जणम् A. २ कृत्वा ग. ३ वृन्ताकवृहती क. ४ पुष्पोषिविद-कः पुष्पोषरिविद-खः

अत्वरोऽव्यम्रश्व। आ तृसेर्द्धादिति संबन्धः। 'तु'शब्दायथा किंचिद्वच्छिष्यते तथा दयात्; उच्छेषणस्य दासवर्गभागधेयत्वात्, 'उच्छेषणं भूमिगतमजिह्नस्य-शठस्य च। दासवर्गस्य तित्वच्ये भागधेयं प्रचक्षते ॥' इति (३।२४६) मनु-स्मरणात् । तथा आ तृसेः पवित्राणि पुरुषस्क्षपावमानीप्रसृतीनि जस्वा तृप्तान् ज्ञात्वा पूर्वोक्तं जपं च सव्याहृतिकामित्युक्तं जपेत्॥ २४०॥

अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चैत्रानुमान्य च । तद्नं विकिरेद्ध्मी द्द्याचापः सकृत्सकृत् ॥ २४१॥

अनन्तरं सर्वे मैक्समादाय 'तृप्ताः स्थ' इति तान्पृष्ट्वा 'तृप्ताः स्म' इति तैरुकः 'शेषमप्यस्ति किं कियताम्' इति पृष्ट्वा 'इष्टैः सहोपभुज्यताम्' इत्यभ्युपगम्य तद्त्रं पितृध्यानबाह्मणस्य पुरस्तादुच्छिष्टसंनिधो दक्षिणाप्रदर्भान्तिरतायां भूमौ तिलो-दक्प्रक्षेपपूर्वकं—'ये अभिदग्धा' इत्यनयर्चा निक्षिप्य पुनस्तिलोदकं प्रक्षिपेत् । तदनन्तरं ब्राह्मणहस्तेषु पिण्डप्रदानम्—गण्डूषार्थं सकृतसकृद्यो द्यात्॥२४१॥

सर्वमन्मग्रुपाद्य सतिलं दक्षिणाग्रुखः।

उच्छिष्टसंनिधौ पिण्डान्दैदादे पितृयज्ञवत् ॥ २४२ ॥

पिण्डपितृयज्ञकल्पातिदेशेन चरुश्रपणसद्भावे अमोकरणशिष्टचरुशेषेण सह
सर्वमन्नमुपादायमिसंनिधौ पिण्डान्ददात् । तदभावे ब्राह्मणार्थं क्रॅतमन्नं
सर्वमुपादाय सतिलं तिलमिशं दक्षिणामुख उेच्छिष्टसंनिधौ पिण्डपितृयज्ञकल्पेन पिण्डान्ददात् ॥ २४२ ॥

अक्षय्योदकदानम्-

मातामहानामप्येवं दद्यादाचम्नं ततः।

स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्याद्श्वय्योदकमेव च ॥ २४३ ॥
मातामहानामिष विश्वदेवावाहनादिपिण्डप्रदानपर्यन्तं कॅमैंवमेव कर्तव्यम् ॥
अनन्तरं ब्राह्मणानामाचमनं द्यात् । स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यात् 'स्वस्ति
ब्रूत' इति ब्राह्मणान्स्रस्ति वाचयेत् । तैश्व 'खस्ति' इत्युक्ते 'अक्षय्यमस्तु इति ब्रूत'
इति ब्राह्मणहस्तेषुदकदानं कुर्यात् । तैश्वाक्षय्यमस्तिवति वक्तव्यम् ॥ २४३ ॥

खधावाचनम्-

द्त्वा तु दक्षिणां श्रक्तया खधाकारम्रदाहरेत् । वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः खधोच्यताम् ॥२४४॥ अनन्तरं यथाशक्ति हिरण्यरजतादिदक्षिणां दस्त्वा 'खधां वाचयिष्ये' इत्युक्त्वा

टिप्प०-1 नाग्निसंनिधावित्याशयः।

पाठा०- १ प्रकिरेत कः A. २ सार्ववर्णिकमन्न-क. ग. ३ दद्यादि A. ४ सार्ववर्णिकमन्न-क. ग. ३ द्यादि A.

तैर्जाह्मणैः 'वाच्यताम्'इत्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः पित्रादिभ्यो मातामहादिभ्यश्व 'खघोच्यताम्' इति स्वधाकारमुदाहरेत् ॥ २४४ ॥

#### ब्रुयुरस्तु खघेत्युक्ते भूमी सिश्चेत्ततो जलम् । विश्वे देवाश्व प्रीयन्तां विप्नैश्चोक्त इदं जपेत् ॥ २४५ ॥

ते च ब्राह्मणाः 'अस्तु स्वधा' इति ब्र्युः । तैरेवमुक्ते अनन्तरं कमण्डलुना उद्कं भूमौ सिञ्चेत्। ततो 'विश्वे देवाः प्रीयन्ताम्' इति ब्र्यात्, ब्राह्म-णैश्च 'प्रीयन्तां विश्वे देवा' इत्युक्ते इद्मनन्तरोच्यमानं जपेत् ॥ २४५ ॥

ब्राह्मणप्रार्थना-

#### दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संतितरेव च । श्रद्धा च नो मा व्यगमद्भहु देयं च नोऽस्त्वित ॥२४६॥

दातारो हिरण्यादेः नोऽस्माकं कुलेऽभिवर्धन्तां बहवो भवन्तु । वेदाश्च वर्धन्तां अध्ययनाध्यापनतदर्थज्ञानानुष्ठानद्वारेण । संततिश्व पुत्रपौत्रादिपर-म्परया । श्रद्धा च पित्र्ये कर्मण्यास्थाः नोऽस्माकं मा व्यगमत् मा गच्छते । 'न माङ्योगे' (पा. ६१४।७४) इखडभावः । देयं च हिरण्यादि बहु अपर्यन्तं अस्माकं भवत्विति जपेदिखर्थः ॥ २४६॥

#### इत्युक्त्वोक्त्वा प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत् । वाजे वाज इति प्रीतः पितृपूर्वे विसर्जनम् ॥ २४७ ॥

एवं पूर्वोक्तं प्रार्थनामत्रं जहवा, उक्तवा च प्रिया वाचः 'धन्या वयं भवचरणयुगलरजःपवित्रीकृतमस्मन्मिन्द्रं शाकायशनक्षेशमविगणय्य भवद्भिरगुग्हीता वयम्' इसेवंरूपाः । प्रणिपत्य प्रदक्षिणापूर्वं नमस्कृस्य विसर्जयेत् ) कथं विसर्जयेदिसाह—'वाजे वाजेवत वाजिनो नः' (ऋ ५।४।४।८ इस्मनयचा पितृपूर्वं प्रपितामहादि विश्वदेवान्तं दर्भान्वारम्भेण 'उत्तिष्ठत पितरः' इति प्रीतः सुप्रीतमना विसर्जनं कुर्यात् ॥ २४७॥

## यसिम्तु संस्रवाः पूर्वमंध्यपात्रे निवेशिताः ।

पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्विसर्जयेत् ॥ २४८ ॥ यस्मिन्नध्येपात्रे पूर्वमर्ध्यदानान्ते संस्रता बाह्मणहस्तगिकतार्ध्योदकानि

टिप्प०—1 बीधायनस्तु—अस्यामे 'अन्नं च नो बहु भनेदतिथींश्च लभेमिटि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन' इति मन्न आस्नातः—अप०। 2 अत्र बह्वः पश्चा वर्तन्ते, एषां पश्चाणां स्वस्वगृह्यानुसारेण व्यवस्था, 'न गृह्यादिस्मृतिर्वेषां आद्यादावुपलभ्यते। कर्तुमिच्छन्ति ते कृत्स्नं यस्य कस्य मुनेर्मतम्' इत्यमियुक्ताः।

पाठा०-१ रेव नः ग. २ इत्युक्त्वा तु A. ३ विसर्जयेत् ख. ४ यभिक्षे संस्वताः पूर्व क्यः A. ५ वितृवाने क्य. ६ दानानन्तरं ते संस्वता ग.

निवेशिताः स्थापितास्तद्रध्यपात्रं न्युव्वं तदुत्तानमूर्व्वमुखं कृत्वा विप्रा-न्विसर्जयेत्। एतचाशीर्मन्त्रजपादूर्ध्वं 'वाजे वाजे' इस्रतः प्राग्द्रष्टन्यम् ; 'कृत्वा विसर्जयेत्' इति क्रवाप्रस्यभवणात् ॥ २४८॥

#### प्रदक्षिणमनुत्रज्य भुज्जीत पितृसेवितम् । ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं ब्राह्मणैः सह ॥ २४९ ॥

अनन्तरमासीमान्तं ब्राह्मणाननुवज्य तैः 'गम्यताम्' इखनुज्ञातस्तान्प्रदक्षिणीकृत्य प्रतिनिवृत्तः पितृसेवितं श्राह्मिष्टः सह भुक्षीत । नियम एवायं,
न परिसंख्या । 'मांसे तु यथारुचि' इति 'द्विजकाम्यया' (आ०१७९) इखन्नोकम् । यस्मिन्दिने श्राद्धं कृतं तत्संबन्धिनीं रात्रिं भोकुभिर्वाह्मणैः सह कर्ता ब्रह्मचारी भवेत । तुशब्दात् पुनर्भोजनादिरहितोऽपि भवेतः 'देन्तधावनताम्बूलं
क्रियस्त्रानमभोजनम् । रखीषधपराज्ञानि श्राद्धकृत् सप्त वर्जयेत् ॥ पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम् । दानं प्रतिप्रहं होमं श्राद्धभुक्तवष्ट वर्जयेत् ॥' इति
वचनात् ॥ २४९ ॥

एवं पार्वणश्राद्धमुक्त्वेदानीं वृद्धिश्राद्धमाह-

एवं प्रदक्षिणावृत्को बुद्धो नान्दीग्रुखान्पिदृन् । यजेत दिधकैर्कन्धुमिश्रान्पिण्डान्यवैः कियाः ॥ २५०॥

वृद्धी पुत्रजनमादिनिमित्ते श्राद्धे एवमुक्तेन प्रकारेण पितृन्यजेत् पूजयेत्।
तत्र विशेषमाह—प्रदक्षिणावृत्क इति । प्रदक्षिणा श्राव्य श्राष्ठानपद्धिर्यन्यस्था प्रदक्षिणावृत्कः, प्रदक्षिणप्रचार इति यावत् । 'नान्दीमुखान्' इति पितृणां विशेषणम् । अतश्रावाहनादौ 'नान्दीमुखान्पितृनावाहियिष्ये नान्दीमुखान्पितामहान्' इत्यादिप्रयोगो द्रष्ट्यः । कथं यजेतेत्याह—द्धिकर्कः न्धुमिश्रान् । कर्कन्धुर्वदरीफलम्, द्भा बदरीफलेश्च मिश्रान्पिण्डा-न्द्या, 'यजेत'इति संबद्धयते । तिलसाध्याः सर्वाः क्रिया यवैः कर्तव्याः । अत्र च ब्राह्मणसंख्या दिश्तिव 'युग्मान्दैने यथाशिक्त' (आ० २२७) इत्यत्र । प्रद्धिणावृत्कादिपरिगणनमन्येषामि स्मृत्यन्तरोक्तानां विशेषधर्माणां प्रदर्शनार्थम् । यथाहाश्वलायनः—'अथाभ्युदयिके युग्मा ब्राह्मणा अमूला दर्भाः प्राद्धुखो यशो-पवीती स्पात्रदक्षिणमुपचारो यवैस्तिलार्थो गन्धादिदानं द्विद्धिः ऋजुदर्भानासने द्वात् । 'यवोऽसि सोमदेवलो गोसने देवनिर्मितः । प्रव्यवद्धाः प्रतः पुष्ट्या नान्दीमुखान्पितृनिमाँहोकान्प्रीणयाहि नः खाहा' इति यवावपनम् । 'विश्वेदेवा इदं वोऽध्यें, नान्दीमुखाः पितर इदं वोऽध्येंम्' इति यथालिङ्गमध्येदानम् । पाणौ

टिप्प०—1 नायं नियमो भोनतृपरः; 'श्राद्धभुनप्रातरूतथाय प्रकुर्याद्दन्तथावनम् । श्राद्धकर्ता न कुर्वीत दन्तप्रक्षान्ननं बुधः ॥' इति प्रचेतसोक्तेः ।

पाठा०—१ प्रदक्षिणं कृत्वा A. २ कर्कन्धुमिश्राः पिण्डा यवैः A. या॰ ८

होमोऽमये कव्यवाहनाय खाहा, सोमाय पितृमते खाहेति। 'मधु वाता ऋतायते' (ऋ. सं. १।६।१८) इति त्यृचःस्थाने 'उपास्मै गायत' (ऋ. सं. ६।७।३६) इति पश्च मधुमतीः श्रावयेत्। 'अक्षचमीमदन्त' (ऋ. सं. १।६।३) इति षष्टीम्। आचान्तेषु भुक्ताशयान्गोमयेनोपलिप्य प्राचीनाम्रान्दर्भान्संसीर्थ तेषु पृषदाज्य-मिश्रेण भुक्तशेषेणैकैकस्य द्वौ द्वौ पिण्डौ द्यादित्यादि। यद्यपि 'पितृन्यजेत' इति सामान्येनोक्तं, तथापि श्राद्धत्रयं कमश्च स्मृत्यन्तरादवगन्तव्यः। यथाह शाता-तपः—'मातुः श्रादं तु पूर्वं स्यात्पितृणां तदनन्तरम्। ततो मातामहानां च खुद्वौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्॥' इति॥ २५०॥

एकोद्दिष्टमाह-

एकोहिष्टं देवहीनमेकार्ध्यकपवित्रकम्।

आवाहनाग्नोकरणरहितं ह्यपसञ्यवत् ॥ २५१ ॥

एकोहिष्टं एक उद्दिष्टो यसिन् श्राह्मे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम् । 'शेषं
पूर्ववदाचरेत्' (आ॰ २५४) इत्युपसंहारात् । पार्वणसकलधर्मप्राप्तौ विशेषोऽभिधीयते । देवहीनं देवरहितं वैश्वदेवरहितं एकार्घ्यपात्रमेकदर्भपवित्रकं च

आवाहनाग्नोकरणहोमेन च रहितम् । अपसव्यवत् प्राचीनावीतब्रह्मसूत्रवत् । अनेनानन्तरश्लोकाभ्युदयिके यज्ञोपवीतित्वं सूचयति ॥ २५९ ॥

उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विप्रविसर्जने ।

अभिरम्यतामिति वदेद्भ्युस्तेऽभिरताः स ह ॥ २५२ ॥ किच, यदुक्तं (आ॰ २४३)—'खिस्तवाच्यं ततः क्र्यादक्षय्योदकमेव च' इति त्राक्षय्यस्थान उपतिष्ठतामिति वदेत् । विप्रविसर्जने कर्तव्ये 'वाजे वाजे' इति जपानन्तरं 'दर्भान्वारम्भेण अभिरम्यताम्' इति ब्र्यात् । ते च 'अभिरताः सः' इति ब्र्युः। ह इति प्रसिद्धौ । शेषं पूर्वविदिति यावत् । एतच मध्याहे कर्तव्यम् , यथाह देवलः—'पूर्वोह्ने दैविकं कर्म अपराह्ने तु पैतृकम् । एकोद्दिष्टं तु मध्याहे प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥' इति । 'भुजीत पितृसेवितम्' (आ॰ २४९) इत्येकोदिष्टविशेषे निषेधो दत्यते—'नवश्राह्मेषु यच्छिष्टं गृहे पर्युषितं च यत् । दंपत्योभुक्तिशिष्टं च न भुजीत कदाचन ॥' इति । नवश्राद्धं च दर्शितम्—'प्रथमेऽहि तृतीयेऽहि पश्चमे सप्तमे तथा । नवमैकादशे चैव तत्रवश्राद्धमुच्यते ॥' इति ॥ २५२ ॥

टिप्प०—1 श्राद्धे विष्ठशासौ हारीतो मरीचश्च—'श्राद्धविष्ठे द्विजातीनामामशार्द्धं प्रकीर्तितम् । अमावास्यादिनियतं माससंवत्सरावृते' इति उशानसाऽप्युक्तम्—'अपलीकः अवासी च यस्य भायो रजस्वला । सिद्धान्नेन न कुवीत आमं तस्य विधीयते ॥' इति । स्वताहिनस्मृतौ मरीचिः—'श्राद्धविष्ठे समुत्पन्ने अविज्ञाते मृतेऽहिन । एकादश्यां उ कुवीत कृष्णपक्षे विशेषतः ॥' इत्याह ।

पाठा०- १ दैवहीनं क;-A. २ तिष्ठतामित्रक्षय्य A.

सपिण्डीकरणमाह—

गन्धोदकतिलेर्युक्तं कुर्यात्पात्रचतुष्टयम् । अर्घ्यार्थं पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रेसेचयेत् ॥ २५३ ॥ ये समाना इति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाचरेत् । एतत्सपिण्डीकरणमेकोदिष्टं स्त्रिया अपि ॥ २५४ ॥

गन्धोदकतिलैर्युक्तं पात्रचतुष्टयं अर्घ्यसिद्धार्थं पूर्वोक्तविधिना कुर्यात् । तिलैर्युक्तं पात्रचतुष्ट्यमिति बदता पितृवर्गे चत्वारो ब्राह्मणा दर्शिताः । वैश्वदेवे द्वी स्थितावेव । अत्र प्रेतपात्रोदकं किंचिदवशेषं त्रिधा विभज्य पितृपात्रेषु सेचयेत् 'से समानाः समनसः' इति द्वाभ्यां मन्त्राभ्याम् । शेषं विश्वेदेवावाहनादिवि-सर्जनान्तं पूर्ववत्पार्वणवदाचरेत् । प्रेतार्घ्यपात्रावशिष्ठोदकेन प्रेतस्थानबाह्मण-इस्तेऽर्घ्यं दत्त्वा शेषमेकोद्दिष्टवत्समापयेत् । पित्र्येषु त्रिषु पार्वणवदेव । एतत्स-पिण्डीकरणमनन्तरोक्तमेको दिष्टं च ततः प्रागुक्तं स्त्रिया अपि मातुरिष कर्तव्यम् । एवं वदता पार्वणे मातृश्रादं पृथक्तर्वव्यमित्युक्तं भवति । अत्र 'प्रेत'शब्दं पितुः प्रपितामहविषयं केचिद्वर्णयन्तिः, तस्य त्रिष्वन्तर्भावेन सपिण्डीकरणोत्तर-कालं पिण्डदानादिनिवृत्त्युपपत्तः। समनन्तरमृतस्य तूत्तरत्र पिण्डोदकदानानुवृत्तेर-न्तर्भावो न युक्तः । अत एवाह यमः—'यः सपिण्डीकृतं प्रेतं पृथिकपण्डे नियोज-येत् । विधिन्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते ॥' इति प्रकर्षेण इतः गतो प्रेत इति चतुर्थेऽपि 'प्रेत'शब्दोपपत्तः । 'प्रेतेभ्य एव निपृणीयात्' इति च प्रयोगदर्शनात् । अपि च-'सिपण्डीकरणं श्राद्धं देवपूर्वं नियोजयेत् । पितृनेवाशयेत्तत्र पुनः प्रेतं न निर्दिशेत् ॥' इति सपिण्डीकरणोत्तरकालं प्रेतस्य श्राद्धादिप्रतिषेधो दृश्यते, स चानन्तरमृतस्य न संभवति; अमावास्यादौ श्राद्धविधानात्। 'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते' (मनुः ५।६०) इत्येतद्पि वचनं चतुर्थस्य त्रिष्वन्तर्भाव एव घटते, 'चतुर्थंस पिण्डत्रयव्यापित्वं, पश्चमस्य पिण्डद्वयव्यापित्वं, षष्ठस्यैकपिण्डव्या-पित्वं, सप्तमे निवृत्तिः' इति । पितृपात्रेष्वित्येतद्पि पितृमुख्यलादिसान्नेव पक्षे घटते, नान्यथा; प्रिपतामहप्रमुखत्वात् । तस्मात्पितृपात्रेषु तत्प्रेतपात्रं प्रसेचये-दिति पितुः प्रपितामहपात्रं पित्रादिपात्रेषु प्रसेचयेदिति, -तदयुक्तम् । नह्यत्र पिण्ड-संयोजनमुत्तरत्र पिण्डदानादिनिवृत्तिप्रयोजकम्, अपि तु पितुः प्रेतत्वनिवृत्त्या पितृत्वप्राप्त्यर्थम् । प्रेतत्वं च क्षुतृष्णोपजनितात्यन्तदुःखानुभवावस्था । यथाह मार्कण्डेयः—'प्रेतलोके तु वसतिर्रृणां वर्षं प्रकीर्तिता । श्चनृष्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां मृगुनन्दन ॥' इति । पितृत्वप्राप्तिश्व वस्त्रादिश्राद्धदेवतासंबन्धः । प्राक्तनैकोद्दिष्ट-सहितेन सिपण्डीकरणेन प्रेतत्वनिवृत्त्या पितृत्वं प्राप्नोतीत्यवगम्यते—'यस्यैतानि न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि पोडश । प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरिप ॥' इति ।

तथा—'चतुरो निर्वपेत्पिण्डानपूर्वं तेषु सैमावपेत् । ततःप्रमृति वै प्रेतः पितसा-मान्यमध्रते ॥' इलादिवचनात् । 'यः सपिण्डीकृते प्रेतम्' इल्पनेनापि प्रथगेकोहि-ष्टविधानेन पिण्डदाननिषेधात्पार्वणविधानेन सह पिण्डदानमवगम्यते। तैच सांव-त्सरिकपाक्षिकैकोहिष्टविधानेनापोद्यते । यदपि 'पुनः प्रेतं न निर्दिशेत'इति. तदपि वितशब्दं नोचारयेत्, अपि तु पितृशब्दमेवेलेवमर्थम् । नच प्रकर्षगमनात्तत्रेव 'प्रेत'शब्दः। यतो विशिष्टदुःखानुभवावस्था 'प्रेत'शब्देन रूट्याभिधीयत इत्युक्तम् । योऽपि प्रमीतमात्रे प्रेतशब्दप्रयोगः सोऽपि भूतपूर्वगत्या । 'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते' इति च प्रथमस्य पिण्डस्य चतुर्थव्यापित्वात् , द्वितीयस्य पञ्चम-व्यापित्वात्, तृतीयस्य षष्ठव्यापित्वात्, 'सप्तमे विनिवर्तते' इत्येवमपि घटते । अपि च निर्वाप्यपिण्डान्वयेन न सापिण्डयं; अव्यापकत्वात् , अपि त्वेकशरीरावयवान्वये-नेत्युक्तम् । पितृशब्दश्च प्रेतत्वनिष्ट्रत्या श्राद्धदेवताभ्यंगतेषु वर्तत इति पितृपात्रे-ष्टित्यविरुद्धम् । तसादनन्तराचार्येण पूर्वपक्षद्वारेण परमतं दार्शितमित्यर्थः । मृतपात्रोदकस्य तत्पिण्डस्य च पितृपात्रेषु तत्पिण्डेषु च संसर्जनमिति स्थितम् । आचार्यस्त परमतमेवोपन्यस्तवान् । एतच पितः सपिण्डीकरणं पितामहादिषु त्रिषु प्रमीतेषु वेदितव्यम् । पितरि प्रेते पितामहे प्रपितामहे वा जीवति सपिण्डीकरणं नास्त्येव; 'व्युत्क्रमाच प्रमीतानां नैव कार्या सिपण्डता' इति वचनात् । यत्तु मजुवचनं (३।२२१) 'पिता यस्य निवृत्तः स्याजीवेद्वापि पितामहः । पितः स नाम संकीत्यं कीर्तयेतप्रिपतामहम् ॥' इति, तद्पि श्व ब्द्रयोगनियमाय न पिण्डद्वय-दानार्थम् । कथम् ? 'ध्रियमाणे त पितरि पूर्वेषामेव निर्वेपेत् । पिता यस्य त वृत्तः स्याजीवेचापि पितामहः॥' सोऽपि पूर्वेषामेव निर्वपेदिखन्वयः। पक्षद्वयेऽपि कथं निर्वपेदित्याह—'पितः स नाम संकीर्ल कीर्तयेत्प्रपितामहम' (मनः ३।२२०-२१) इलायन्तप्रहणेन सर्वत्र पित्रभ्यः, पितामहेभ्यः, प्रपितामहेभ्य इत्येवं प्रयोगः, न पुनः कदाचिदपि पितामहस्य प्रपितामहस्य वाऽऽदित्वं वृद्धप्रपितामहस्य तिपतुर्वा-Sन्तत्वम् । अतश्च पितादिशब्दानां संबन्धिवचनत्वात् ध्रियमाणेऽपि पितरि पितुः पित्रभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति, पितामहे ध्रियमाणे पितामहस्य पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति । अतश्च पिण्डपितयज्ञे 'शुन्धन्तां पितरः' इत्यादि-मन्त्राणामुहो न भविष्यति । यदपि विष्णुवचनं 'यस्य पिता प्रेतः स्यारस पितपिण्डं निधाय पितामहात्पराभ्यां द्वाभ्यां द्वात्' इति. तस्यायमर्थः-पितामहे ध्रिय-माणे प्रेते च पितारे पितुरेकं पिण्डमेकोहिष्टविधानेन निधाय पितुर्यः पितामहस्ततः पराभ्यां द्वाभ्यां दद्यात् । पितामहस्त्वात्मनः प्रपितामहः संप्रदानभूतः स्थित एवेति । प्रिपतामहाय ततः पराभ्यां द्वाभ्यां च दद्यादिति । शब्दप्रयोगनियमस्त पूर्वोक्त एव । एवं गोब्राह्मणादिहतस्यापि सपिण्डीकरणाभावो वेदितव्यः । यथाह

पाठा०—१ समानयेत् क., समापयेत् ख. २ एतच ख. ३ विधानेनो-पपद्यते क. विधानायोपपाद्यते ख. ४ अज्यापित्वादपि तु क. ५ देवता-सुपगतेषु ख. ६ पितृशब्द.

काल्यायनः—'ब्राह्मणादिहते ताते पतिते संगविजते । व्युत्कमाच मृते देयं येभ्य एव ददालसौ ॥' इति । गोबाह्मणहतस्य पितुः सिपण्डीकरणसंभवे तसुहंच्य पिता-महादिभ्यः पार्वणविधानमनुपपन्नमिति सपिण्डीकरणाभावोऽवगम्यते । सम्रखन्त-रेऽपि-'ये नराः संततिच्छित्रा नास्ति तेषां सपिण्डता । न चैतैः सह कर्तव्यः-न्येकोहिष्टानि षोडश ॥' इति । मातुः सिप्<sup>के</sup>डनादौ गोत्रे विप्रतिपत्तिः; भर्तृगो-त्रेण पितृगोत्रेण वा दातव्यमिति; उभयत्र वचनदर्शनात् । 'खगोत्राद्भरयते नारी विवाहात्सप्तमे पदे । स्वामिगोत्रेण कर्तव्या तस्याः पिण्डोदकिकया ॥' इत्यादि-भर्तृगोत्रविषयं वचनम्, 'पितृगोत्रं समुत्सूज्य न कुर्याद्धर्तृगोत्रतः। जन्मन्येव विपत्तौ च नारीणां पैतृकं कुलम् ॥' इत्यादिपितृगोत्रविषयम् । एवं विप्रतिपत्ता वासुरादिविवाहेषु पुत्रिकाकरणे च पितृगोत्रमेव; तत्र तत्र विशेषवचनात् दान-स्य:निवृत्तेश्व । ब्राह्मादिनिवाहेषु ब्रीहियववत् बृहद्रथन्तरसामवत् विकल्प एव । तत्र च-'येनास्य पितरो याता येन याताः पितामद्दाः । तेन यायात्सतां मार्गं तेन गच्छन्न दुष्यति ॥' इति (मनुः ४।१७८) वचनात् वंशपरम्परायातसमा-चरणेन व्यवस्था। एवंविधविषयव्यतिरेकेणास्य वचनस्य विषयान्तराभावात्। यत्र पुनः शास्त्रतो न व्यवस्था, नाप्याचारस्तत्र 'आत्मनस्तुष्टिरेव वा' इति वच-नादात्मनस्तुष्टिरेव व्यवस्थापिका, यथा--'गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे' ( आ॰ १४ ) इति । मातुः सिपण्डीकरणेऽपि विरुद्धानि वाक्यानि दश्यन्ते, तत्र 'पितामह्या-दिभिः सार्धं सिपण्डीकरणं स्मृतम्'। तथा भर्त्रोपि भार्यायाः खमात्रादिभिः सह सपिण्डीकरणं कर्तव्यमिति पैठीनसिराह—'अपुत्रायां मृतायां तु पतिः कुर्यात्स-पिण्डताम् । श्वश्रवादिभिः सहैवास्याः सिपण्डीकरणं भवेत् ॥' इति । पत्या सह सपिण्डीकरणं यम आह-पित्या चैकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं श्रियाः। सा मृतापि हि तेनैक्यं गता मन्त्राहुतिवतैः ॥' इति । उशनसा तु मातामहेन सह सपिण्डीकरणमुक्तम्—'पितुः पितामहे यद्वत्पूर्णे संवत्सरे सुतैः । मातुर्मातामहे तद्वदेषा कार्यो सिपण्डता ॥' तथा—'पिता पितामहे योज्यः पूर्णे संवत्सरे सुतैः। माता मातामहे तद्वदिखाह भगवाव्छिवः ॥' इखेवंविषेषु वचनेषु सत्सु अपुत्रायां भार्यायां प्रमीतायां भर्ता खमात्रैव सापिण्ड्यं कुर्यात् । अन्वारोहणे तु पुत्रः स्वित्रेव मातुः सापिण्ड्यं कुर्यात् । आसुरादिविवाहोत्पन्नः पुत्रिकासुतश्च माताम-हेनैव । ब्राह्मादिविवाहोत्पन्नः पित्रा मातामहेन पितामह्या वा विकल्पेन कुर्योत् । अत्रापि यदि नियतो वंशसमाचारस्तदानीं तथैव कुर्यात् । वंशसमाचारोऽप्यनि-यतश्चेत्तदा 'आत्मनस्तुष्टिरेव च' इति यथारुचि कुर्यात् । तत्र च येन केनापि मातुः सापिण्डयेऽपि यत्रान्वष्टकादिषु मातृश्रादं पृथग्विहितम्,—'अन्वष्टकासु वृद्धी च गयायां च क्षयेऽहिन । मातुः श्राद्धं पृथक्ष्यीद्न्यत्र पतिना सह ॥' इति,

टिप्प०-1 भर्तुरभावे एतत् यदाह पैठीनसिः-'अपुत्रायाम्' इति पठति-

पाठा०-१ पिण्डदानादी. २ विरुद्धानीव ख. ३ मृता यदि तेनैक्यं क.

तत्र पितामह्यादिभिरेव पार्वणश्रादं कर्तव्यम् ; 'अन्यत्र पितना सह' इति पितसा-पिण्ड्ये तदंशभागित्वात् । मातामहसापिण्डये तदंशभागित्वात्तेनैव सह । यथाह् स्नातातपः—'एकमूर्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते । पत्नी पितिपितॄणां च तस्मा-दंशेन भागिनी ॥' इति । एवं सित मातामहेन मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्रादं वितृश्राद्धवित्रत्यमेव । पत्या पितामह्या वा मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्रादं न वित्यम् । कृते अभ्युदयः, अकृते न प्रत्यवाय इति निर्णयः ॥ २५३-२५४ ॥

#### अर्वाक्सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत् । तस्याप्यत्नं सोद्कुम्भं दैद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥ २५५ ॥

संवत्सराद्वीक् सपिण्डीकरणं यस्य कृतं तस्य तदुद्देशेन प्रतिदिवसं प्रतिमासं वा यावत्संवत्सरं शक्यनुसारेणाचमुदकुम्भसहितं ब्राह्मणाय दद्यात् । 'अर्वाक्संवत्सरात्'इति वदता सपिल्डीकरणं संवत्सरे पूर्णे प्राग्वेति दर्शितम्। यथा-हाश्वलायनः (१।३।११)— 'अथ सपिण्डीकरणं संवत्सरान्ते द्वादशाहे वा' इति । कालायनोऽप्याह (३।३।११)— ततः संवत्सरे पूर्णे सिपण्डीकरणं त्रिपक्षे वा यदहर्वा बुद्धिरापर्यंते' इति । द्वादशाहे, त्रिपक्षे, बुद्धिप्राप्तो, संवत्सरे वेति चत्वारः पक्षा दर्शिताः । तत्र द्वादशाहे पितुः सपिण्डीकरणं स्नामिकेन कार्यम् ; सपिण्डी-करणं विना पिण्डिपतृयज्ञासिद्धः, 'सामिकस्तु यदा कर्ता प्रेतो वाऽप्यमिमान्भवेत् । द्वादशाहे तदा कार्यं सिपण्डीकरणं पितुः ॥' इति वचनात् । निरिमकस्तु त्रिपक्षे श्रुद्धिप्राप्तौ संवत्सरे वा कुर्यात् । यदा प्रावसंवत्सरात्सिपण्डीकरणं तदा षोडश-श्राद्धानि कृत्वा सपि॰डीकरणं कार्यम्, उत सपि॰डीकरणं कृत्वा खखकाले तानि कर्तव्यानीति संशयः; उभयथा वचनदर्शनात्, 'श्राद्धानि षोडशाद्त्वा नैव कुर्या-रसपिण्डताम् । श्राद्धानि षोडशापाय विद्धीत सपिण्डताम् ॥' इति । षोडशश्रा-द्धानि च-'द्वादशाहे त्रिपक्षे च षण्मासे मासि चान्दिके । श्राद्धानि षोडशैतानि संस्मृतानि मनीषिभिः ॥' इति दर्शितानि । तथा-'यस्यापि वत्सरादर्वाक्स-पिण्डीकरणं भवेत् । मासिकं चोदकुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम् ॥' इति । तत्र स्विपण्डीकरणं कृत्वा स्वकाल एवैतानि कर्तव्यानीति प्रथमः कल्पः; अप्राप्तकाल-रवेन प्रागनधिकारात् । यद्पि वचनं-'घोडशश्राद्धानि कृत्वैव सपिण्डीकरणं संव-त्सरात्प्रागिप कर्तव्यम्' इति, सोऽयमापत्कल्पः । यदा त्वापत्कल्पत्वेन प्राक्सिप-ब्डीकरणात् प्रेतश्राद्धानि करोति, तदैकोहिष्टविधानेन कुर्यात् । यदा तु मुख्य-कल्पेन खकाल एव करोति तदाब्दिकं श्राद्धं यो यथा करोति पार्वणमेकोहिष्टं वा तथा मासिकानि कुर्यात्; 'सिपण्डीकरणाद्वीकुर्वन् शाद्धानि षोडश । एकोद्दिष्ट-बियानेन कुर्यात्सर्वाणि तानि तु ॥ सपिण्डीकरणाद् । यदा कुर्यात्तदा पुनः ।

टिप्प०—1 'दबात् संबत्सरं द्विजे' इति पाठ सप्तमी यथार्था, श्राद्धे बाह्मणस्या-

पाठा०- १ द्याहर्ष हिजनमने A. २ करणं भवेत् ख. ३ वते तदेति ख.

प्रस्वब्दं यो यथा कुर्यात्तथा कुर्यात्स तान्यि ॥' इति स्मरणात् । एतच प्रेतश्राद्धसिहतं सिपण्डीकरणं संविभक्तधनेषु बहुषु श्रातृषु सत्स्वप्येकेनैव कृतेनालं, न
सवैं: कर्तव्यम् ; 'नवश्राद्धं सिपण्डतं श्राद्धान्यिप च षोडशः । एकेनैव दु
कार्याणि संविभक्तधनेष्विष ॥' इति स्मरणात् । इदं च प्रेतश्राद्धसिहतं सिपण्डीकरणं असंन्यासिनां पुत्रादिभिनिंयमेन कर्तव्यम् , प्रेतत्विमोक्षार्थत्वात् संन्यासिनां तु न कर्तव्यम् । यथाहोशनाः—'एकोदिष्टं न कुर्वात यतीनां चैव
सर्वदा । अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणं तु विधीयते ॥ सिपण्डीकरणं तेषां न कर्तव्यं
स्तादिभिः । त्रिदण्डप्रहणादेव प्रेतत्वं नैव जायते ॥' इति । पुत्रासंनिधाने येन
सगोत्रादिना दाहसंस्कारः कृतस्तेनवादशाहान्तं तत्प्रेतकमं कर्तव्यम्—'असगोत्रः
सगोत्रो वा स्त्री दयाद्यदि वा पुनान् । प्रथमेऽहिन यो दद्यात्स दशाहं समापयेत् ॥' इति स्मरणात् । श्रद्राणामप्येतत्कर्तव्यममन्त्रकं द्वादशेऽिह—'एवं सिपण्डीकरणं मन्त्रवर्ण्यं श्रद्राणां द्वादशेऽिह' इति विष्णुस्मरणात् । सिपण्डीकरणाद्ध्वं
सांवत्सिरकपावंणादीनि पुत्रस्य नियमेनैव कार्याण, अन्येषामनियतानि ॥ २५५ ॥

एकोद्दिष्टकालानाह-

#### मृतेऽहिन प्रैकर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम् । प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशेऽहिन ॥ २५६ ॥

मृतेऽहिन प्रतिमासं संवत्सरं यावदेकोहिष्टं कार्यम् । सिपण्डीकरणादू प्र्वं प्रति-संवत्सरमेकोहिष्टमेव कर्तव्यम् । आयं सर्वेकोहिष्टप्रकृतिभूतमेकोहिष्टमेकादशेऽहिन । मृतदिवसापरिज्ञाने तच्छ्वणदिवसे अमावास्यायां वा कार्यम् । 'अपरिज्ञाते मृते-ऽहिन अमावास्यायां अवणदिवसे वा' इति स्मरणात् । अमावास्यायामिति गमन-माससंबिन्धन्यमावास्यायाम्—'प्रवासदिवसे देयं तन्मासेन्दुक्षयेऽपि वा' इति स्मरणात् । 'मृतेऽहिन' इत्यत्राहितामेविशेषो जातूकण्येनोक्तः—'ऊर्ध्वं त्रिपक्षाय-च्छादं मृतेऽहन्येव तद्भवेत् । अधस्तु कारयेद्दादाहितामेहिजन्मनः ॥' इति । तत्र त्रिपक्षादर्वाग्यत्प्रेतकर्म तद्दाहदिवसादारभ्याहितामे कार्यम् , त्रिपक्षाद्धं यच्छादं तन्मरणदिवस एवेल्ययः । अनाहितामेस्तु सर्वं मृताह एव । 'आयमेका-दशेऽहिन' इत्याशोचोपलक्षणमिति केचितः 'ग्रुचिना कर्म कर्तव्यं' इति ग्रुदेशन्त्यात् , 'अथाशोचापगमे' (२१।१) इति सामान्येन सर्वेषां वर्णानामुपकम्येको-हिष्टस्य विष्णुना विहित्तवाच । तद्युक्तम् ,—'एकादशेऽहि यच्छादं तत्सामान्य-मुदाहतम् । चतुर्णामपि वर्णानां सूतकं च पृथक्पृथक् ॥' इति पैठीनसिस्मरण-विरोधात् , 'आयं श्राद्धमग्रुदोऽपि कुर्यादेकादशेऽहिन । कर्तुस्तात्कालकि शे ग्रुद्धि-रग्रुद्धः पुनरेव सः ॥' इति शङ्कावचनविरोधाच । सामान्योपकमं विष्णुवचनं

टिप्प०-1 यसिनमासि गृहाचित्रस्तनमाससंबन्धिन्याम्-बाल०।

पाठा०-१ यथाह शङ्काः २ तु कर्तव्यं क. ग. मृताहिन तु A. ३ ह-नीति स्वाशीचोप क.

दशाहाशौचविषयमपि घटते। 'प्रतिसंवत्सरं चैवम्' इति प्रतिसंवत्सरं मृतेऽह-न्येकोदिष्टमुपदिष्टं योगीश्वरेण । तथा च स्मृत्यन्तरम्—'वर्षे वर्षे तु कर्तव्या मातापित्रोस्तु सत्किया। अदैवं भोजयेच्छाद्धं पिण्डमेकं च निर्वेपेत् ॥' इति। यमोऽप्याह—'सपिण्डीकरणादूष्वं प्रतिसंवत्सरं सुतैः। मातापित्रोः पृथकार्यमेको-हिष्टं मृतेऽहिन ॥' इति । व्यासस्तु पार्वणं प्रतिषेधति—'एकोहिष्टं परिलज्य पार्वणं कुरुते नरः । अकृतं तद्विजानीयात्से भवेत्पितृघातकः ॥' इति । जमदिमस्तु पार्वणमाह-'आपाय च सिपण्डत्वमीरसो विधिवत्सुतः । कुर्वीत दर्शवच्छ्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि ॥' इति । शातातपोऽप्याह—'सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यौ-त्पार्वणवत्सदा । प्रतिसंवत्सरं विद्वांदछागळेयोदितो विधिः ॥' इति । एवं वचनविप्र-तिपत्तौ दाक्षिणात्या होवं व्यवस्थामाहुः—'औरसङ्गेत्रजाभ्यां मातापित्रोः क्षयाहे पार्वणमेव कर्तव्यं, दत्तकादिभिरेकोहिष्टम्' इति; जातूकर्ण्यवचनात् 'अखब्दं पार्वणेनैव विधिना क्षेत्रजौरसौ। कुर्यातामितरे कुर्युरेकोहिष्टं स्रता दश ॥' इति,-तदसत्; नहात्र क्षयाहवचनमस्ति, अपि तु प्रसम्दिमिति । सन्ति च क्षयाहव्य-तिरिक्तानि प्रत्यब्द्शाद्धान्यश्ययतृतीयामाधीनैशाखीप्रमृतिषु । अतो न क्षयाह-विषयपार्वणैकोहिष्टव्यवस्थापनयाऽलम् । यत्तु पराशरवचनम्—'पितुर्गतस्य देव-त्वमौरसस्य त्रिपौरुषम् । सर्वत्रानेकगोत्राणामेकस्यैव मृतेऽहनि ॥ इति,-तदिप न व्यवस्थापकम् । यसादयमर्थः—देवत्वं गतस्य सपिण्डीकृतस्य पितुः सर्वेत्रौर-सेन त्रिपौर्षं पार्वणं कार्यम्, अनेकगोत्राणां भिचगोत्राणां मातुलादीनां क्षयेऽहनि यच्छ्। दं तदेकस्यैवैकोहिष्टमेवेति । किंच, 'सिपण्डीकरणाद्ध्वमप्येकोहिष्टमेव कर्त-व्यमौरसेनापि इत्युक्तं पैठीनसिना—'एकोद्दिष्टं हि कर्तव्यमौरसेन मृतेऽहनि । सपिण्डीकरणादूष्वं मातापित्रोर्न पार्वणम् ॥' इति ॥ उदीच्याः पुनरेवं व्यवस्था-पयन्ति—अमावास्यायां भाद्रपद्कृष्णपक्षे त्वामृताहे पार्वणम्, अन्यत्र मृताहे एकोहिष्टमेनेति; 'अमावास्याक्षयो यस प्रेतपक्षेऽथवा पुनः । पार्वणं तत्र कर्तव्यं नैकोद्दिष्टं कदाचन ॥' इति स्मरणात् । तदिप नादियन्ते वृद्धाः । अनिश्चितमूळे-नानेन वचनेन निश्चितमूलानां बहूनां क्षयाहमात्रपार्वणविषयाणां वचनानाममावा-स्याप्रेतपक्षमृताहविषयत्वेनातिसंको वस्यायुक्तत्वात्, सामान्यवचनानर्थक्याच । तत्र हि सामान्यवचनस्य विशेषवचनेनोपसंहारः, यत्र सामान्यविशेषसंबन्धज्ञानेन वचनद्वयमर्थवत् । यथा 'सप्तद्श गामिधेनीरनुत्रूयात्' इलनारभ्याधीतस्य विक्र-तिमात्रविषयस्य सप्तद्शवाक्यँस्य सामिधेनीलक्षणद्वारा संबन्धेनार्थवतो मित्र-विन्दादिप्रकरणपठितेन साप्तद्दयवाक्येन मित्रविन्दाद्यधिकारापूर्वसंबन्धबोधना-र्थवता मित्रविन्दादिप्रकरणं उपसंहारः । इह तु द्वयोर्मृताहमात्रविषयत्वाजार्थव-

टिप्पo—1 द्रयामुष्यायणदत्तकादीनामित्याशयः। 2 अत्र 'वृद्धा' इत्यनेन तत्या-दरः स्चितः-बालः।

पाठा०-१ पृथकुर्यात् ख. २ जानीयाद्रवेच ख. ३ संकोचः स्यादि-त्युक्तत्वात् ग. ४ सप्तदशपदस्य क.

त्तेति । अतोऽत्र पाक्षिकैकोद्दिष्टनिवृत्तिफलकतया पार्वणनियमविधानं युक्तम् । नचैकोदिष्टवचनानां मातापितृक्षयाहविषयत्वेन पार्वणवचनानां च तदन्यक्षयाह-विषयत्वेन व्यवस्था युक्ताः उभयत्रापि मातापितृष्ठतग्रहणस्य विद्यमानलात्-'सिपण्डीकरणादूर्ध्व प्रतिसंवत्सरं सुतैः। मातापित्रोः पृथकार्यमेकोहिष्टं मृतेऽहनि॥' इति, तथा—'आपाद्य सहिपण्डत्वमौरसो विधिवतस्तः । कुर्वीत द्रशवच्छादं मातापित्रोः क्षयेऽहनि ॥' इति । यदपि कैश्चिदुच्यते—मातापित्रोः क्षयाहे साग्निः पार्वणं कुर्यानिरमिरेकोहिष्ट'मिति,—'वर्षे वर्षे सुतः कुर्यात्पार्वणं योऽमिमान्द्रिजः। पित्रोरनिमानधीर एकोहिष्टं मृतेऽह्नि ॥' इति सुमन्तुस्मरणादिति,-तद्पि सत्प्रतिपक्षत्वाद्भेक्षणीयमः बह्वमयस्त ये विप्रा ये चैकामय एव च । तेषां सपिण्डनादूर्ध्वमेकोहिष्टं न पार्वणम् ॥' इति स्मरणात् । तत्रैवं निर्णयः—संन्या-सिनां क्षयाहे सुतेन पार्वणमेव कर्तत्र्यम् ; 'एकोहिष्टं यतेर्नास्ति त्रिदण्डमहणादिह । सपिण्डीकरणाभावात्पार्वणं तस्य सर्वदा ॥' इति प्रचेतःस्मरणात् । अमावास्या-क्षयाहे प्रेतपक्षक्षयाहे च पार्वणमेव; 'अमावास्याक्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा पुनः' (लघुशंख.१७) इत्यादिवचनस्योक्तरीत्या नियमपरलात् । अन्यत्र क्षयाहे पार्वणै-कोहिष्टयोबीहियववदिकल्प एव । तथापि वंशसमाचारव्यवस्थायां सत्यां व्यवस्थिते, असलामैच्छिक इलालमतिप्रसंगेन ॥ २५६ ॥

निखश्राद्वयतिरिक्तसर्वश्राद्धशेषमिदमभिधीयते-

पिण्डांस्तु गोऽजविष्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा। प्रक्षिपेत्सत्सु विष्रेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत्॥ २५७॥

पूर्वदत्तानां पिण्डानां पिण्डस्य वा प्रैतिपत्तिरियम्-गवे अजाय ब्राह्मणाय वा तद्धिने पिण्डान्दद्यात् । अग्नानगाधे जलेऽपि वा प्रक्षिपेत् । किंच सत्सु विप्रेषु भोजनदेशावस्थितेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेशोद्वासयेत्॥२५०॥

भोज्यविशेषेण फलविशेषमाह—

हिवष्यान्नेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम् । मात्स्यहारिणकौरभ्रशाकुनच्छागपार्षतैः ॥ २५८ ॥ ऐणरौरववाराहशाशैर्मांसैर्यथाक्रमम् । मासवृद्ध्याभितृप्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः ॥ २५९ ॥

हैं विष्यं हिवर्योग्यं तिलबीह्यादि । यथाह मनुः (३।२६७)—'तिलैबीहि-

टिप्प॰—1 अपिण्डकश्राद्धोपलक्षणमेतत्—इति बालः। 2 फल्झून्यकमङ्गिविशेषः प्रतिपत्तिः, तथा च श्राद्धादौ दत्तद्रव्यस्य जलादौ निक्षेपः प्रतिपत्तिः। 3 इविष्यं चोक्तं मनुना (३।२५७)—'मुन्यन्नानि पयःसोमौ मांसं यच्चानुपस्कृतम्। अक्षार्व्वणं चैव प्रकृत्या इविश्व्यते' इति।

यवैर्मावैरिद्धमूंलफेलेन वा । दत्तेन मासं तृप्यैन्ति विधिवित्पतरो नृणाम् ॥' इति । तदनं हविष्यान्नं तेन मासं पितरस्तृप्यन्तीत्यनायेनान्वयः । पायसेन गञ्चपयःसिद्धेन संवत्सरम्; 'संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन व' इति (मनुः ३।२७१) सरणात् । मत्स्यो भक्ष्यः पाठीनादित्तस्येदं मातस्यम् । हिरणत्ताम्रमृगः । एणः कृष्णः; 'एणः कृष्णमृगो न्नेयत्ताम्रो हिरण उच्यते' इत्यायुर्वेदस्मरणात् । तस्येदं हारिणकम् । अविष्ठरश्रस्तत्संविध्य औरअम् । श्रीकृनिस्तितिरिस्तत्संविध्य शासुनम्, छागोऽजस्तदीयं छागम्, पृषचित्र-मृगस्तन्मांसं पार्षतम् । एणः कृष्णमृगस्तित्पितितमणम्, ष्रषः शंवरस्तर्भवं रोरवम्, वराह आरण्यस्करस्त्यं वाराहम् । शशस्यदं शाशम्, एभि-र्मासैः पितृभ्यो 'दत्तैईविष्यान्नेन वै मासम्' इत्युक्तत्वात्तत ऊर्घ्वं यथाकममेकैक-मासवृद्ध्या पितरस्तृप्यन्ति ॥ २५८-२५९ ॥

खङ्गामिषं महाशल्कं मधु ग्रुन्यन्नमेव वा । लौहामिषं महाशाकं मांसं वाँश्रीणसस्य च ॥ २६० ॥ यहदाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमश्चते । तथा वर्षात्रयोदस्यां मघासु च विशेषतः ॥ २६१ ॥

किंच, खड़ी गण्डकस्तस्य मांसम्, महारास्को मत्स्यभेदः, मधु माक्षिकम् । मुन्यन्नं सर्वमारण्यं नीवारादि, लोहो रक्तर्छागस्तदामिषं लोहामिषम् । महाराकं कालशाकम् । वार्झाणसो वृद्धः श्वेतच्छागः—'त्रिपिवं
लिन्द्रियक्षीणं वृद्धं श्वेतमजापतिम् । वार्झाणसं तु तं प्राहुर्याज्ञिकाः श्राह्कः भीणि ॥' इति याज्ञिकप्रसिद्धः । त्रिपिवः पिवतः कर्णो जिह्वा च यस्य जलं
स्पृशति सः, त्रिभिः पिवतीति त्रिपिवः, तस्य वार्झाणसस्य मांसम् । यद्दाति
गयास्थश्च यिक्विच्छाकादिकमि गयास्थो ददाति । चश्चदाङ्काद्धारादिषु
च—'गङ्गाद्वारे अयागे च नैमिषे पुष्करेऽर्बुदे । संनिद्द्यां गयायां च श्राद्धमञ्चन्यतां त्रजेता ॥ शानन्त्यमश्चते इति अनैन्तफलहेतुत्वं प्राप्नोति । 'आनन्त्यमस्था विकासमिनसंबद्धते । तथा वैर्षात्रयोदस्यां भाद्वपदकृष्णत्रयोदस्यां विशेविकासमिनसंबद्धते । तथा वैर्षात्रयोदस्यां भाद्वपदकृष्णत्रयोदस्यां विशे-

टिप्प०—1 कश्मीरप्रदेशे प्रसिद्धम् । 2 वर्षासु या त्रयोदशी, याश्च मधाः, तस्यां तासु च यत् पितुस्थो ददाति तदिप पितृरुक्षणस्य फलस्यानन्त्यमश्चते । अत्र च प्रोष्ठपचपरपक्षे या त्रयोदर्शा याश्च मधाः ता एव गृह्यन्ते—इत्यपरार्कः । 3 मूले 'मधासु' इति बहुवचनं त्ववान्तर्नक्षत्राभिप्रायम् ।

पाठा०—१ फलैस्तथा ग. २ मासं शीयन्ते ख. ३ अनागतत्वेना ग. ४ शाकुनं भक्ष्यपश्चिसंबन्धि क. ख. ५ च △. ६ कालशाकं △. ७ वाधीण॰ सस्य क. ग; △. ८ वर्षास्त्रेवं त्रयोदश्याम् △. ९ श्वेतं वृद्धमजापति ख. ३० आनन्सफलं ख.

अत्र यद्यपि मुन्यन्नमांसमध्वादीनि सर्ववर्णानां सामान्येन श्राद्धे योग्यानि दर्शि-तानि, तथापि पुलस्लोक्ता व्यवस्थादरणीया ।—'मुन्यन्नं न्नाह्मणस्लोक्तं मांसं क्षत्रियवैद्ययोः । मधुप्रदानं ग्रह्मस्य सर्वेषां चाविरोधि यत् ॥' इति । अस्यार्थः— मुन्यनं नीवारादि यच्छाद्धयोग्यमुक्तं तद्वाह्मणस्य प्रधानं समप्रफलदम्, यच्च मांसमुक्तं तत्क्षत्रियवैद्ययोः प्रधानम् । यत्क्षौद्रमुक्तं तच्छ्द्रस्य । एतिव्रतयव्य-तिरिक्तं यदविरोधि यदप्रतिषिद्धं वास्तुकादि, यच्च विहितं हविष्यं कालशाकादि, तत्सर्वेषां समप्रफलदमिति ॥ २६०-२६१ ॥

तिथिविशेषात्फलविशेषमाह—

कन्यां कन्यावेदिनश्च पैश्नुन्वे सत्सुतानि । द्यूतं केषि विणिज्यां च द्विश्रफेकश्चफांस्तथा ।। २६२ ।। ब्रह्मवर्चस्तिनः पुत्रान्स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । ज्ञातिश्रेष्ठयं सर्वकामानाभोति श्राद्धदः सदा ।। २६३ ॥ प्रतिपत्प्रभृतिष्वेकां वर्जियत्वा चतुर्दशीम् । शक्षेण तु हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ।। २६४ ॥

कन्यां रूपलक्षणशीलवतीम्, कन्यावेदिनो जामातरो बुद्धिरूपलक्षणसंपन्नाः । परावः श्रुद्धा अजादयः, सत्सुता सन्मार्गवितिनः, द्यूतं द्यूतिजयः,
कृषिः कृषिफलम्, वणिज्या वाणिज्यलामः, द्विराफा गवादयः, एकराफा
अश्वादयः, ब्रह्मवचित्वनः पुत्राः वेदाध्ययनतदर्था गुष्ठानजनितं तेजो ब्रह्मवचेसं
तहन्तः, स्वर्णरूप्ये हेमरजते, तद्यतिरिक्तं त्रपुत्तीसकादि कुष्यकम्,
ब्रातिश्रेष्ठयं जातिषूत्कृष्टत्वम्, सर्वेकामाः काम्यन्त इति कामाः खर्गपुत्रपन्थ्यादयः, एतानि कन्यादीनि चतुर्दशफलानि कृष्णपक्षप्रतिपत्प्रमृतिष्वमावास्यापयैन्तासु चतुर्दशीवर्णितासु चतुर्दशसु तिथिषु श्रास्त्रदो यथाकममामाति । ये
केचन रास्त्रहतास्तेम्यः कृष्णचतुर्दश्यामेकोदिष्टविधिना श्रास्तं द्यात्, यदि
ब्रह्मणादिहता न भवन्तः, 'समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य वे। एकोदिष्टं
स्रतैः कार्यं चतुर्दश्यां महालये ॥' इति स्मरणात्। समत्वमागतस्य सपिण्डीकृतस्य
पितुर्महालये भाद्रपदकृष्णचतुर्दश्यां श्रेस्तहतस्येव श्रासं नान्यस्येति नियम्यते, न
कुनः शस्त्रहतस्य चतुर्दश्यामेविति । अतश्च क्षयाहादौ शस्त्रहतस्यापि यथाप्राप्तमेव
श्राद्धम् । नच भाद्रपदकृष्णपक्ष एवायं विधिरिति मन्तव्यम्; 'प्रोष्टपयामयरपक्षे मासि मासि चैवम्' इति शौनकस्यरणात्॥ । २६२-२६४॥

टिप्प०-1 अत्र 'शस्त्रहत'म्रहणं शास्त्रान्तरोक्तहुर्मैरणप्रदर्शनार्थम्-अप० ।

पाठा०—१ पञ्चन्मुरूयान्सुतानिष A. २ कृषि च वाणिज्यं द्विशक्तेक-शक्तांस्तथा खः; A. ३ सन्मार्गगाः ग.

नक्षत्रविशेषात्फलविशेषमाह-

स्वर्ग द्यपत्यमोजश्र शौर्य क्षेत्रं बलं तथा ।
पुत्रं श्रेष्ठयं चं सौभाग्यं समृद्धिं मुख्यतां श्रुमम् ॥२६५॥
प्रवृत्तचक्रतां चेव वाणिज्यप्रभृतीनिष ।
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम् ॥ २६६ ॥
धनं वदान्भिषिक्सिद्धं कुप्यं गा अप्यजाविकम् ।
अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रयच्छति ॥ २६० ॥
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाम्रुयादिमान् ।
आस्तिकः श्रेद्दधानश्च व्यपेतमद्मत्सरः ॥ २६८ ॥

कृत्तिकामादिं कृत्वा भरण्यन्तं प्रतिनक्षत्रं यः श्राद्धं ददाति स् यथाकमं स्वर्गादीनायुःपर्यन्तान्कामानवामोति, यथास्तिकः श्रद्धानश्चेत् व्यपेतमदमत्सरो भवति । आस्तिको विश्वासवान्, श्रद्धधान आदरातिश-ययुक्तः, व्यपेतमदमत्सरः मदो गर्वः, मत्सर ईर्व्या, ताभ्यां रिहतः । स्वर्गे निरितशयसुखम् । अपत्यमविशेषेण । ओज आत्मशक्त्यतिशयः। शौर्यं निर्भयत्वम्। क्षेत्रं फळवत् । बळं शारीरम्, पुत्रो गुणवान्, श्रेष्ठ्यं जातिषु, सौभाग्यं जनप्रियता । समृद्धिर्धनादेः, मुख्यता अम्यता, शुमं सामान्येन, प्रवृत्तचक्रता अप्रतिहताज्ञता, वाणिज्यप्रभृतयो वाणिज्यक्रसीदक्विष्टेगोरक्षाः, अरोगित्वं अर्नामययोगित्वम्, यशः प्रख्यातिः, वीतशोकता इष्टवियोगादिजनितदुःखाभावः, परमा गतिर्वद्योक्षप्रप्राप्तः, धनं सुवर्णादे, वेदा ऋग्वेदादयः, भिषिद्धाः, अजाश्च अवयश्च अश्वाश्च, आयुर्दार्ध-जीवनम् ॥ २६५-२६८ ॥

'मासदृद्धाभितृप्यन्ति दत्तैरिह पितामद्दाः' ( आ० २५९ ) इत्यनेन पितॄणां श्राद्धेन तृप्तिभेवतीत्युक्तं, नतदनुपपन्नम् ; प्रातिस्विकश्चभाश्चँभकमैवशेन स्वर्गन् नरकादिगतानां मनुष्याणां पुत्रादिभिर्देत्तैरन्नपानादिभिस्तृह्यसंभवात् । संभवेऽपि स्वयमात्मनाप्यनीशाः कथं स्वर्गादिफलं प्रयच्छन्तीस्रत साह—

वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः। प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृञ्श्राद्धेन तर्पिताः॥ २६९॥

टिप्प०—1 अत्र श्रोतक्रमानुसारं विवक्षा।

पाठा०—१ ससीभाग्यं कः सुसीभाग्यं A. २ सुतान् A. ३ विद्यां A. ४ श्रद्धानश्चेत् खः श्राप्यपेतमदमत्सरः A. ५ खर्गोऽतिशयसुखं क. ६ अनामयित्वं ग. ७ श्रुभाश्चभफलकर्मविशेषेण ग. ८ श्राद्धेषु.

### आयुः प्रजां धनं विद्यां खर्गं मोश्चं सुखानि च । प्रयच्छन्ति वथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥ २७०॥

नह्यत्र देवदत्ताद्य एव श्राद्धकर्मणि संप्रदानभूताः पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते किलिधिष्ठातृवखादिदेवतासिहता एव । यथा देवदत्तादिशब्दैनं शरीरमात्रं, नाप्या-रममात्रं, किंतु शरीरविशिष्टा आत्मान उच्यन्ते, एवमिधिष्ठातृदेवतासिहता एव देवदत्तादयः पित्रादिशब्दैरुच्यन्ते । अतश्चाधिष्ठातृदेवता वखादयः पुत्रादिभिर्द-तेनाश्चपानादिना तृप्ताः सन्तस्तानिप देवदत्तादीस्तप्यन्ति, कर्तृश्च पुत्रादिभिर्द-तेनाश्चपानादिना तृप्ताः सन्तस्तानिप देवदत्तादीस्तप्यन्ति, कर्तृश्च पुत्रादिभिर्द-तेनाश्चपानादिना तृप्ताः सता वजठरगतमप्यपत्यं तप्यति, दोहदाश्चपानादिना खयमुपभुक्तेन तृप्ता सती खजठरगतमप्यपत्यं तप्यति, दोहदाश्चादिप्रदायिनश्च प्रत्युपकारफलेन संयोजयित तद्वद्वस्तो रुद्रा अदितिस्रताः आदित्या एव ये पितरः पितृ-पितामह-संयोजयित तद्वद्वस्तो रुद्रा अदितिस्ताः आदित्या एव श्राद्धदेवताः श्राद्धकर्मणि संप्र-प्रात्ताः किंतु मनुष्याणां पितृन्देवदत्तादीन्खयं श्राद्धेन त्रितास्तप्यनित ज्ञानशात्त्रात्यां क्वं मनुष्याणां पितृन्देवदत्तादीन्स्वयं श्राद्धेन त्रितास्तप्यनित ज्ञानशात्त्राययोगेन । किंच न केवलं पितृंस्तप्यन्ति अपि तु श्राद्धकारिभ्यः आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि राज्यं च । चकारात्तत्र तत्र प्रात्नोक्तमन्यदिप फलं खयं प्रीताः पितामहा वस्ताद्यः प्रयच्छन्तीति ॥ २६९-२००॥

इति श्राद्धप्रकरणम्।

### अथ गणपतिकल्पप्रकरणम् ११

दृष्टादृष्टफलसाधनानि कर्माण्यभिद्दितान्यप्यभिधास्यन्ते च तेषां खरूपनि-ष्यतिः फलसाधनत्वं चाविघ्नेन भवतीत्यविद्यार्थं कर्म विधास्यन् विद्यस्य कारक-ज्ञापकहेतूनाह—

विनायकः कर्मविन्नसिद्ध्यर्थं विनियोजितः । गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ २७१॥

विनायकः कर्मविझसिद्ध्यर्थमिलादिनोभयविझहेतुपरिज्ञानाद्विझस्य आग्मावपरिपालनायोपस्थितस्य प्रघ्वंसाय वा प्रेक्षापूर्वकारिणः प्रवर्तन्ते; रोगस्थ- वोभयविधहेतुपरिज्ञानात् । विनायको विझश्वरः पुरुषार्थसाधनानां कर्मणां विझसिद्ध्यर्थं खह्नपफलसाधनत्वविधौतसिद्धये विनियोजितः नियुक्तः विझसिद्धयर्थं खह्नपफलसाधनत्वविधौतसिद्धये विनियोजितः नियुक्तः स्ट्रेण ब्रह्मणा चकाराद्विष्णुना च गणानां पुष्पदन्तप्रमृतीनामाधिपस्ये खाम्ये ॥ २०१ ॥

टिप्प०-1 अत्र च 'पितामह'ग्रहणं पित्राद्यपलक्षणम्'-अप०।

पाठा०--१ चूणां प्रीताः A. २ गर्भधारणपोषणाय ग. ३ विधान-सिद्धये क.

एवं विव्रस्य कारकहेतुमुक्त्वा ज्ञापकहेतुप्रदर्शनार्थमाह-

तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यर्थे जलं मुण्डांश्र पश्यति ।। २७२ ॥ काषायवाससश्चेव क्रव्यादांश्चाधिरोहति । अन्त्यजैर्गर्दभेरुष्ट्रैः सहैकत्रावतिष्ठते ॥ २७३ ॥ वैजन्नपि तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परैः ।

तेन विनायकेनोपसृष्टो गृहीतो यस्तस्य लक्षणानि ज्ञापकानि निबो-धत जानीष्वं हे मुनयः! पुनर्मुनीनां प्रत्यवमर्शः शान्तिप्रकरणप्रारम्भायः । स्वमे स्वप्नावस्थायां जलमत्यर्थमवगाहते स्रोतसा हियते निमज्जति वा । मुण्डितशिरसः पुरुषान्पश्यति । काषायवाससो रक्षनीलादिवस्त्रप्रावर-णांश्व । क्रत्यादा नाम मांसाशिनः पक्षिणः गृधादीन्मृगांश्व व्याघादीनिधरो-हति । तथाऽन्त्यज्ञेश्वण्डालादिभिः गर्दभैः सरेरुष्ट्रैः क्रमेलकैः सह परिवृत-स्तिष्ठति । वजनगच्छन्नात्मानं परेः शत्रुभिः पृष्ठतो धावद्भिरनुगतमभि-भृयमानं मन्यते ॥ २७२-२७३ ॥

एवं खप्रदर्शनान्युक्त्वा प्रसक्षिज्ञान्याह-

विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ॥ २७४ ॥
तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः ।
कुमारी च न भर्तारमपत्यं गर्भमङ्गना ॥ २७५ ॥
आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा ।
विणग्लामं न चामोति कृषि चाँपि कृषीवलः॥ २७६॥

विमना विक्षिप्तिच्तः, विफलारम्भः विफला आरम्भा यस्य स तथोकः न किचित्फलमाप्रोति । संसीद्त्यनिमित्ततः विना कारणेन सैनमनस्को भवति । राजनन्दनो राजकुले जातः श्रुतशौर्यधेर्यादिगुणयुक्तोऽपि राज्यं न लभते । कुमारी कपलक्षणाभिजनादिसंपन्नापीप्सितं भर्तारम्, अङ्गना गर्भण्यप्त्यम्, ऋतुमती गर्भम्, अध्ययनतदर्थज्ञाने सत्यपि आचार्यत्वं श्रोत्रियः, विनयाचारादियुक्तोऽपि शिष्योऽध्ययनं श्रवणं वा, 'न लभते' इति सर्वत्र संबद्धते । विणक् वाणिज्योपजीवी तत्र कुशलोऽपि धान्यादिकयविकयादिषु लाभम् । कृषीवलः कषंकस्तत्राभियुक्तोऽपि कृषिफलं नामोति । एवं यो यया वत्त्या जीवति स तत्र निष्फलारम्भश्चेत्तेनोपस्छो वेदितव्यः ॥२०४-२७६॥

टिप्प०—1 इदं स्वप्नविषयकम्। 'विमना' इत्यादिश्लोकैर्जागरणेऽपि तळक्षणान्याह ।

पाठा०- १ व्रजन्तं च तथा ∆. २ अनुमन्यते ग. ३ राष्ट्रं ४. ४ चेव ४.

एवं कारकज्ञापकहेत्निभधाय विद्रोपशान्त्यर्थं कर्मविधानमाह— स्रोपनं तस्य कर्तव्यं पुण्येऽह्वि विधिपूर्वकम् ।

तस्य विनायकोपसृष्टस्याऽनागतविनायकोपसर्गपरिद्वारार्थिनो वा स्वपनमिन-वेचनं कर्तव्यम् । पुण्ये खानुकूलनक्षत्रादियुक्ते । अहि दिवसे न रात्रौ । विधिपूर्वकं शास्रोक्तेतिकर्तव्यतासिहतम् ॥

स्नपनविधिमाह—

गौरसर्पपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥ २७७ ॥ सर्वोषधेः सर्वगन्धेर्विलिप्तशिरसस्तथा ।

मद्रासनोपविष्टसं स्वस्ति वाच्या द्विजाः श्रुभाः ॥२७८॥
गौरसर्षपकस्केन सिद्धार्थपिष्टेन साज्येन घृतैलोलीकृतेनोत्सादित-स्योद्वर्तिताङ्गसः तथा सर्वोषधेः प्रियङ्गनागकेसरादिभिः सर्वगन्धेश्वन्दनागुरुकस्तूरिकादिभिर्विलिप्तशिरसो वश्यमाणभद्रासनोपविष्टस्य पुरुषस्य द्विजा
बाह्मणाः श्रुभाः श्रुताध्ययनवृत्तसंपन्नाः शोभनाकृतयश्वलारः 'अस्य स्वस्ति
भवन्तो ब्रुवन्तु' इति वाच्याः । अस्मिन्समये गृह्योक्तमार्गेण पुण्याह्वाचनं कुर्यादिखर्यः ॥ २०७-२७८ ॥

अश्वस्थानाद्गजस्थानाद्वरमीकात्संगमाद्भदात् । मृत्तिकां रोचनां गन्धान्गुग्गुलं चाँऽप्सु निक्षिपेत्।।२७९॥ या आहता ह्येकवर्णेश्वतुर्भिः कलग्रेहदात् । चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं ततः ॥ २८० ॥

किन, अश्वस्थानगजस्थानवस्मीकसरित्संगमाशोध्यह्वदेश्य आहतां प्रमिवधां मृदं गोरोचनं गन्धान् चन्दनकुङ्कुमागुरुप्रमृतीन् गुगगुरुं च तास्वप्सु विनिक्षिपेत् । या आप आहृता एकवर्णः समानवर्णेश्चतुर्भः कुर्ममेरवणास्फुटिताकालकैः हृदाद्शोध्यात् संगमाद्वा । ततश्चानङुहे चर्मणि रक्ते लोहितवर्णे उत्तरलोमनि प्राचीनप्रीवे भद्रं मनोरममासनं श्रीपणीनिर्मितं स्थाप्यम् । तत उक्तोदकमृत्तिकागन्धादिसहितांश्च्तादिपल्लवोपंशोभिनतानानस्यासवेष्टितकण्ठांश्वन्दनचितांश्ववाहतवस्नविभूषितांश्वतस्यु पूर्वादि-दिश्च स्थापयित्वा ग्रुचौ सुलिप्ते स्थण्डिले रचितपश्चवर्णसस्तिके लोहितमानडुहं चर्मोत्तरलोम प्राचीनप्रीवमास्तीर्थ तस्योपरि श्वेतवस्त्रप्रच्छादितमासनं स्थापयेदिस्ये-तद्भद्रासनम् । तसिन्नुपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः ॥ २०९-२४०॥

सहस्राक्षं श्रतधारमृषिभिः पावनं कृतम् । तेन त्वामभिषिश्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ २८१॥ किंव, खिलाचनानन्तरं जीवत्पतिपुत्रभिः रूपगुणशास्त्रिनीभिः स्रवेषाभिः

पाठा०-१ स्नापनं A. २ घृतमिश्रेण. ३ च विनिश्चिपेत् A. ४ कुम्भैः शुभैरत्रणा. ख. ५ शोभितान् नानास्रग्दाम ख. ६ ताननाहत ग.

कृतमङ्गलं पूर्वदिग्देशावस्थितं कलशमादायानेन मन्त्रेणाभिषिश्चेद्वरः । सहस्ना-क्षमनेकशक्तिकं शतधारं बहुप्रवाहसृषिभिर्मन्वादिभिर्यदुदकं पावनं पवित्रं कृतं उत्पादितं तेनोदकेन त्वां विनायकोपस्षष्टं विनायकोपसर्गशान्तये अभि-षिश्चामि । पावमान्यश्चैता आपस्त्वां पुनन्तु ॥ २८१ ॥

भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः । भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ॥ २८२ ॥

तदनन्तरं दक्षिणदेशावस्थितं द्वितीयं कलशमादायानेन मन्त्रेणाभिषित्रेत् । भगं कल्याणं ते तुभ्यं वरुणो राजा भगं सूर्यो भगं बृहस्पतिः भगमि-न्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयश्च ददुरिति ॥ २८२ ॥

यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच मूर्धनि । ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद् घन्तु संवदा ॥ २८३ ॥

ततस्तृतीयं कलशमादायानेन मन्त्रेणाभिषिश्चेत्। ते तव केशेषु यहाँभाग्य-मकल्याणं सीमन्ते मूर्धनि च ललाटे कर्णयोरक्ष्णोश्च तत्सर्वमापो देव्यो झन्तु उपशमयन्तु सर्वदा इति ॥ २८३ ॥

> स्नातस्य सार्षपं तैलं सुवेणीदुम्बरेण तु । जुहुयान्मूर्धनि कुञ्चान्सव्येन परिगृह्य च ॥ २८४ ॥

ततश्रवर्षं कलशमादाय पूर्वोक्तैस्निभिमेन्नैरिभिषिश्चेत् । 'सर्वमन्नैश्रव्यर्थम्' इति मेन्निलिङ्गात् । उक्तेन प्रकारेण कृताभिषेकस्य मूर्धिनि सव्यपाणिगृहीतकुराान्त-हिंते सार्षणं तैलं उदुम्बरवृक्षोद्भवेन स्नृवेण वक्ष्यमाणैर्मन्नैर्जुहुयादा-नार्थः ॥ २८४ ॥

मितश्र संमितश्रेव तथा श्रालकटङ्कटौ । क्रॅंश्माण्डो राजपुत्रश्रेत्यन्ते खाहासमन्वितः ॥ २८५ ॥ नामभिर्विलिमश्रेश्र नमस्कारसमन्वितः ।

मितसंमितादिभिविनायकस्य नामभिः स्वाहाकारान्तैः प्रणवादिभिः 'जुहुयात्' इति गतेन संबन्धः । स्वाहाकारयोगाचतुर्था विभक्तिः । अतश्च ॐभि-ताय स्वाहा, ॐसंमिताय स्वाहा, ॐशालाय स्वाहा, ॐकटङ्कटाय स्वाहा,

टिप्प०—1 ते च वैजवापगृह्ये चत्वार उक्ता:-'चत्वारः खलु विनायका भवन्ति,-मितश्च, संमितश्च, शालशङ्कटश्च, कूरमाण्डराजपुत्रश्चेति । एतैरुपसर्गलक्षणाः ब्राह्मणाः स्वाध्यायवन्तोऽपि आचार्यत्वं न लभन्ते । कुमार्यो लक्षणवत्योऽपि भर्तृत्व लभन्ते । स्वीणामाचारवतीनामप्यपत्यानि, श्रियन्ते इति ।

पाठा०—१ ते सदा A. २ स्मृतिलिङ्गात् ग. ३ शालकटंकटः A. ४ कूष्मा( रमा ? )ण्डराज A.

ॐकूरमाण्डाय खाहा, ॐराजपुत्राय खाहेति षण्मन्त्रा भवन्ति। अनन्तरं लौकिके-Sमौ स्थालीपाकविधिना चरुं श्रायित्वा एतेरैव षङ्गिर्मन्त्रेस्तस्मिन्नवामौ हुत्वा तच्छेषं बलिमन्त्रीरेन्द्राभियमनिर्ऋतिवरुणवायुसोमेशानब्रह्मानन्तानां नामिन-श्रतुर्ध्यन्तैर्नमोन्वितस्त्रभ्यो बर्छि द्यात्॥ २८५॥-

अनन्तरं किं कुर्यादित्याहै-

दद्याचतुष्पथे शूर्पे कुशानास्तीर्य सर्वतः ॥ २८६ ॥ कृताकृतांस्तण्डुलांश्च पललौदनमेव च । मत्स्यान्पकांस्तंथैवामान्मांसमेतावदेव तु ॥ २८७ ॥ पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरां च <sup>3</sup>त्रिविधामपि । मूलकं पूरिकाँपूपांस्तथैवोण्डेरकस्रजः ॥ २८८॥ द्घ्यनं पायसं चैव गुडिपष्टं समोदकम्। र्एतान्सर्वान्समाहत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥ २८९ ॥ विनायकस्य जननीम्रुपतिष्ठेज्ततोऽम्बिकाम् ।

कृताकृताद्यपहारद्रव्यजातं विनायकस्योपाह्त्य संनिधानात्त्रजनन्याश्व श्चिरसा मूर्मि गत्वा—'तत्पुरुषाय विद्यहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दैन्ती प्रचोदयात्' इल्पनेन मन्त्रेण विनायकं, — 'सुभगायै विद्यहे काममालिन्यै धीमहि। तन्नो गौरी त्रचोदयात्' इल्पनेनाम्बिकां च नमस्कुर्यात् । तत उपहारशेषमास्तीर्णकुरो शूर्पे निधाय चतुष्पथे निद्ध्यात्—'बलिं गृह्वन्तिमे देवा आदिला वस-वस्तथा । मरुतश्चाश्विनौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा प्रहाः ॥ असुरा यातुधानाश्व पिर्शाचोरगमातरः। शाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पूतनाः श्रिवाः॥ जुम्मकाः सिद्धगन्धर्वा मार्थाविद्याधरा नराः । दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघ्रविना-यकाः ॥ जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्मायाश्व महर्षयः । मा विश्लो मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः ॥' इस्रे-तैर्मत्रैः ॥ कृताकृताः सकृदवहतास्तण्डुलाः, पलैलं तिलपिष्टं तन्मिश्र ओदनः पललीद्नः, मत्स्याः पका अपकाश्च, मांसमेतावदेव पक-मपकं च, पुष्पं चित्रं रक्तपीतादिनानावर्णम् । चन्दनादि सुगन्धिद्रव्यम् , सुरा त्रिविधा गौडी माध्वी पैष्टी च, मूलकं कन्दाकारो भक्ष्यविशेषः, पूरिका प्रसिद्धा, अपूर्पोऽम्नेहपको गोधूमविकारः । उण्डेरकस्रजः उण्डेरकाः पिष्टादिम-

टिप्प०-1 'दन्तिः' इति कचित्। 2 उण्डेरकाः श्रुद्रापूपा इति कौस्तुमे ।

२ स्तथा च मान् △. पाठा०-१ दिलाह द्यादिलादिचतुर्भिः ग. ३ विविधा A. ४ पुष्पं तथैव खः, तथैवोण्डेरकस्नजम् A. ५ गुडमिश्रं A. इ अपराकांसंमतमिद्मर्थम्. ७ त्तदाऽम्बिकाम् △. ८ पिशाचा मातरोरगाः क. ९ माला विद्या कः, नागा विद्याधरा. १० पळळं पिष्टं क.

य्यक्ताः प्रोताः स्रजः । दृध्यश्चं दिधिसिश्रमत्तं । पायसं पैयःग्रतम् । गुडिपिष्टं गुडिसिश्चं शाल्यादिपिष्टम् । मोदकाः लड्डुकाः । अनन्तरं विनायकं तज्जन-नीमम्बामम्बिकां वक्ष्यमाणमन्त्रेणोपतिष्ठेत् ॥ २८६-२८९ ॥

किं कृत्वेत्याइ—

द्वीसर्षपपुष्पाणां दत्त्वार्घ्यं पूर्णमञ्जलिम् ॥ २९० ॥
सञ्जुमोदकेनार्घ्यं दत्त्वा दूर्वासर्षपपुष्पाणां पूर्णमञ्जलि दत्त्वा,
'उपतिष्ठेत' इति गतेन संबन्धः ॥ २९० ॥

उपस्थानमञ्जमाह—

रूपं देहि येशो देहि भगं भैनति देहि मे ।
पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥ २९१ ॥
ततः शुक्राम्बरधरः शुक्रमाल्यानुलेपनः ।
ब्राह्मणान्मोजयेदद्यादस्रयुग्मं गुरोरपि ॥ २९२ ॥

विनायकोपस्थाने 'भगवन्' इत्यूहः। ततोऽभिषेकानन्तरं यजमानः गुक्राम्बरघरः गुक्रमाल्यानुळेपनो ब्राह्मणान्भोजयेत्। यथाशक्ति गुरवे श्रुताध्ययनवृत्तसंपन्नाय विनायकस्रपनिविधिज्ञाय वस्त्रयुग्मं दद्यात्। 'अपि'शब्दायथाशक्ति
दक्षिणां विनायकोद्देशेन ब्राह्मणेभ्यथ । तत्रायं प्रयोगकमः—चतुर्भिर्ब्राह्मणेः
साधमुक्तळक्षणो गुरुमेन्त्रज्ञो भद्रासनरचनानन्तरं तत्संनिधौ विनायकं तज्जननीं
चोक्तमन्त्राभ्यां गन्धपुष्पादिभिः समभ्यच्यं चरु श्रपयित्वा भद्रासनोपविष्टस्य
यजमानस्य पुण्याहवाचनं कृत्वा, चतुर्भिः कलशैरभिषिच्य, सार्षपं तैलं श्रिरसि
हुत्वा, चरुद्दोमं विधायाभिषेकशालायां चतुर्दिश्च इन्द्रादिलोकपालेभ्यो बर्लि
द्याद । यजमानस्तु स्नानानन्तरं ग्रुह्माल्याम्बरधरो गुरुणा सिहतो विनायकामिक्तभ्यामुपद्दारं दत्त्वा शिरसा भूमि नत्वा कुसुमोदकेनार्ध्यं दत्त्वा दूर्वासर्षपपुष्पाञ्जलि च दत्त्वा विनायकमम्बकां चोपतिष्ठेत् । गुरुरपद्दारशेषं ग्रुप्
कृत्वा चत्वरे निद्ध्यात् । अनन्तरं वस्रयुगमं दक्षिणां ब्राह्मणेभ्यो भोजनं च
द्यादिति ॥ २९१-२९२॥

इति विनायकस्रपनविधिः।

अस्यैव विनायकस्रपनस्योक्तोपसंहारेण संयोगान्तरं दर्शयितुमाह—

एवं विनायकं पूज्य ग्रहांश्रेव विधानतः।

कर्मणां फलमामोति श्रियं चामोत्य जुत्तमाम् ॥ २९३ ॥ एवमुकेन प्रकारेण विनायकं संपूज्य कर्मणां फलमविझेनाप्रोतीत्युक्तोप-

टिप्प०-1 'तत्प्रोताः' इलिप पाठः तदुक्तवर्तुं कैश्चतुरस्रेश्च दीवैंः पिष्टविकारैनि-मिताः सज उच्यन्ते-बाल० ।

पाठा०—१ क्षेरेयी. २ जयं देहि ग. ३ भगवन् क. ग. ४ भम्बिको-पस्थाने भवतीत्युहः ग. ५ श्रियमाप्त्रोत्यतुत्तमाम् △. संहारः । 'संयोगान्तरमाह—श्चियं चोत्कृष्टतमामाप्नोतीति । श्रीकामधानेनेव विधानेन विनायकं पूजयेदित्यर्थः । आदिलादिमहपीडाशान्तिकामस्य लक्ष्म्यादिकामस्य च प्रहपूजादिकल्पं विधास्यन् प्रहपूजासुपिक्षपिति—ग्रहांश्चेव विधानतं इति । ग्रहानादिलादीन्वक्ष्यमाणेन विधिना संपूज्य कर्मणां सिद्धिमाप्नोति श्चियं चाप्नोति इति ॥ २९३ ॥

नित्यकाम्यसंयोगानाह—

आदित्यस सदा पूजां तिलकं स्वामिनस्तथा। महागणपतेश्वेव कुर्वन्सिद्धिमवाप्तुयात्॥ २९४॥

आदित्यस्य भगवतः सदा प्रतिदिवसं रक्तवन्दनकुङ्कमकुसुमादिभिः पूजां कुर्वन् स्कन्दस्य महागणपतेश्च नित्यं पूजां कुर्वन् सिद्धि मोक्षमात्मज्ञान-द्वारेण प्राप्नोतीति नित्यसयोगः । आदित्यस्कन्दगणपतीनामन्यतमस्य सर्वेषां वा तिलैकं स्वर्णनिर्मितं रूप्यनिर्मितं वा कुर्वन् सिद्धिमभिलिषतामाप्नोति । तथा चक्षवी चेति काम्यसंयोगः ॥ २९४॥

इति महागणपतिकल्पः।

अथ ग्रह्ञान्तिप्रकरणम् १२

'एवं विनायकं पूज्य ग्रहांश्चेव विधानतः । कर्मणां फलमाप्नोति श्रियं चाप्नो-त्यनुत्तमाम्' (आ०२९३) इत्यनेन ग्रहपूजायाः कर्मणामविद्रेन फलसिद्धिः श्रीश्च फलमित्युक्तम् । इदानीं फलान्तराण्याह—

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत् । वृष्ट्यायुःपुष्टिकामो वा तथैवाऽभिचरत्रपि ॥ २९५ ॥

श्रीकाम इति पूर्वोक्तस्यानुवादः, शान्तिकाम भापदुपशान्तिकामः, सस्यादिशृद्धचर्यं प्रवर्षणं वृष्टिः, आयुरपमृत्युजयेन वीर्घकालजीवनम् । पुष्टिर- नवद्यशरीरत्वं, एताः कामयत इति वृष्ट्यायुःपुष्टिकामः । एते श्रीकामादयो प्रहयज्ञं प्रहपूजां समाचरेयुः । तथाऽभिचरचपि अदृष्टोपायेन परपीडा अभिचार- स्तत्कामश्च ग्रहयञ्चं समाचरेत् ॥ २९५॥

प्रहानाह— सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः । शुक्रः शनैश्वरो राहुः केतुश्रेति प्रहाः स्मृताः ॥ २९६॥ एते सूर्यादयो नव प्रहाः ॥ २९६॥

टिप्प०-1 संयोग:=फल्म्, तेनात्र फलान्तरमित्याशयः । 2 तिलकं=प्रतिमाम्।

'प्रहाः पूज्याः' इत्युक्तं, किं कृत्वेत्याह—

#### ताम्रकात्स्फिटिकाद्रक्तचन्दनात्स्वर्णकादुभौ । राजतादयसः सीसात्कांस्यात्कार्या ग्रहाः क्रमात् ॥२९७॥ स्ववर्णेर्वा पटे लेख्या गैन्धैर्मण्डलकेषु वा ।

सूर्यादीनां मूर्तयस्ताम्नादिभिर्यथाकमं कार्याः । तदस्रामे स्ववर्णेवर्णकैः पटे केल्याः, मण्डलकेषु वा । गन्धैः रक्तचन्दनादिभिर्यथावर्ण लेख्या इस-न्वयः । द्विभुजत्वादिविशेषस्तु मत्स्यपुराणोक्तो द्रष्टव्यः । यथा-- 'पद्मासनः पद्म-करः पद्मगर्भसमद्युतिः । सैप्ताश्वःसप्तरज्ज्ञश्च द्विभुजः स्यात्सदा रविः ॥ श्वेतः श्वेताम्बर्धरो दशाश्वः श्वेतभूषणः । गदापाणिर्द्विबाहुश्व कर्तव्यो वरदः शश्ची ॥ रक्तमाल्याम्बरधरः शक्तिश्चलगदाधरः । चतुर्भुजो मेषगमो वरदः स्याद्धरा-स्तः ॥ पीतमाल्याम्बर्धरः कर्णिकार्समद्युतिः । खङ्गचर्मगदापाणिः सिंहस्थो वरदो बुपः ॥ देवदैखगुरू तद्वत्पीतश्वेतौ चतुर्भुजौ । दण्डिनौ वरदौ कार्यौ साक्षसूत्रकमण्डलः ॥ इन्द्रनीलद्युतिः शूली वरदो गृध्रवाहनः । बाणबाणासनघरः कर्तव्योऽर्कसुतः सदा ॥ करालवदनः खन्नचर्मभूली वरप्रदः। नीलैः सिंहासन-स्थक्ष राहुरत्र प्रशस्यते ॥ धूमा द्विबाहवः सर्वे गदिनो विकृताननाः । गृधासन-गता नित्यं केतवः स्युर्वेरप्रदाः ॥ सर्वे किरीटिनः कार्यो प्रहा लोकहितावहाः । स्वाङ्कुलेनोच्छ्ताः सर्वे शतमष्टोत्तरं सदा'इति ॥ एतेषां स्थापनदेशश्व तत्रैनोक्तः-'मध्ये तु भास्करं विद्यालोहितं दक्षिणेन तु । उत्तरेण गुरुं विद्याद्वधं पूर्वोत्तरेण तु ॥ पूर्वेण भागतं विद्यात्सोमं दक्षिणपूर्वके । पश्चिमेन शनि विद्याद्वाहं पश्चिम-इक्षिणे ॥ पश्चिमोत्तरतः केतुं स्थाप्या वै ग्रुक्रतण्डुलैः ॥' इति ॥ २९७ ॥-

पूजार्वाधमाह—

यथावण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥ २९८॥ गन्धाश्र बलयश्रैव धूपो देयश्र गुग्गुलुः । कर्तव्या मन्नवन्तश्र चरवः प्रतिदैवतम् ॥ २९९॥

यथावर्णं यस महस्य यो वर्णस्तद्वर्णानि वस्त्रगन्धपुष्पाणि देयानि । बलयश्च धूपश्च सर्वेभ्यो गुग्गुलुर्देयः । चरवश्च प्रतिदैवतमित्रप्रतिष्ठापनान्वा-धानादिपृत्वे कं 'चतुरश्चतुरो मुष्ठीन्निवपति', 'अमुष्मै त्वा जुष्टं निर्वपामी'त्यादिवि-धिना कार्याः । अनन्तरं मुसमिद्धेऽप्ताविष्माधानाद्याघारान्तं कमे कृत्वा आदित्या द्युद्देशेन यथाक्रमं वक्ष्यमाणमन्त्रैर्वक्ष्यमाणाः समिधो वक्ष्यमाणप्रकारेण हुत्वा चरवो होतव्याः ॥ २९८-२९९ ॥

पाठा०-१ गन्धमण्डलकेषु वा A. २ सप्तारथसंस्थश्च. क. ३ नील-सिंहासनः. क. ग. ४ ऽप्तावन्वाधानादनन्तरं कर्म कृत्वा क.

मन्त्रानाह-

आकृष्णेन इमं देवा अग्निर्मूर्घा दिवः ककुत्। उद्घुध्यस्त्रेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीर्तिताः॥ ३००॥ बृहस्पते अतियदर्यस्त्रथेवान्नात्परिसुः

र्गं नो देवीस्तथा काण्डात्केतुं कुण्वित्रमांस्तथा ॥३०१॥
'आकृष्णेन रजसा वर्तमान' (ऋ. १।३।६।२) इस्रादयो नव मन्त्राः
यथाक्रममादित्यादीनां वेदितव्याः ॥ ३००–३०१॥

थाक्रममादित्यादीनां वेदितव्याः ॥ ३००-३०१ इदानीं समिध आह—

अर्कः पलाशः खदिर अपामार्गोऽश्व पिप्पलः । उदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्व समिधः क्रमात् ॥ ३०२॥ अर्कपलाशादयो यथाक्रमं सूर्यादीनां समिधो भवन्ति । ताश्चार्धा अभन्नाः सत्वचः प्रादेशमात्राः कर्तव्याः ॥ ३०२ ॥

एकैकस्य त्वष्टशतमष्टार्विशतिरेव वा।

होतव्या मधुसर्पिभ्या द्वा श्वीरेण वा युताः ॥ ३०३॥ किंच, आदिलावीनामेकैकस्याष्ट्रशतसंख्या अष्टाविश्वतिसंख्या वा यथासंभवं मधुना सर्पिषा द्वा श्वीरेण वा युता अका अर्कादिसमिधो होतव्याः ॥ ३०३॥

इदानीं भोजनान्याह-

गुडौदनं पायसं च हिनष्यं श्लीरपाष्टिकम् । दध्योदनं हॅिनश्रूणं मांसं चित्रात्रमेव च ॥ ३०४ ॥ दद्याद्रहक्रमादेवं द्विजेम्यो भोजनं बुधः । शक्तितो वा यथालामं सत्कृत्य विधिपूर्वकम् ॥ ३०५ ॥

गुडिमिश्र ओदनो गुडौदनः, पायसं पायसानम्, हिविष्यं मुन्यन्नादि, श्लीरपाष्टिकं क्षीरमिश्रः षाष्टिकौदनः, दथ्या मिश्र ओदनो द्ध्योदनः, हिवि-ष्ट्रेतौदनः। चूर्णं तिलचूर्णमिश्र ओदनः, मांसं भक्ष्यमांसमिश्र ओदनः, चित्रौ-दनो नानावर्णोदनः, एतानि गुडौदनादीनि यथाक्रममादित्याद्युदेशेन भोजनार्थं दिजेभ्यो बाह्यणेभ्यो द्यात्। बाह्यणसंख्या यथाविभवं द्रष्ट्या। गुडौदना-यभावे तु यथालाभमोदनादि पादप्रक्षालनादिविधिपूर्वकं सत्कृत्य संमान-पुरःसरं द्यात्॥ ३०४-३०५॥

पाठा०— १ किमा अपि A. २ औदुम्बर ख. ३ कस्यात्राष्ट्रशतं क. ग; एकैकस्याष्ट्रशतक A. ४ संयुताः. ५ षृताश्चं च कृसरामिषचित्रकम् A. ६ द्विजः ख.

दक्षिणामाह—

धेतुः शङ्खस्तथानङ्गान्हेम वासो हयः क्रमात् । कृष्णा गौरायसं छाग एता वै दक्षिणाः स्मृताः ॥३०६॥

धेनुदींग्यी, राङ्कः प्रसिद्धः, अनङ्गान् भारसेहो बलीवर्दः, हेम सुवर्णम्, वासः पीतम्, हयः पाण्डुरः, कृष्णा गौः, आयसं शस्त्रादि, छागः प्रसिद्धः, एता धेन्वादयो यथाक्रममादिखाद्युदेशेन ब्राह्मणानां दक्षिणाः स्मृताः उक्ता मन्वादिभिः। एतच संभवे सति, असंभवे तु यथालामं शक्ति-तोऽन्यदेव यर्तिकविदेयम्॥ ३०६॥

'शान्तिकामेनाविशेषेण सर्वे प्रहाः पूजयितव्याः' ( आ० २१५ ) इत्युक्तं,

तत्र विशेषमाइ—

यश्च यस्य यदा दुँ:स्थः स तं यत्नेन पूजयेत् । ब्रह्मणेषां वरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ ॥ ३०७॥

यस्य पुरुषस्य यो महो यदा हुँ:स्थोऽप्टमादिइप्टस्थानस्थितः स तं महं तदा यत्नेन विशेषेण पूजयेत्। यसादेषां महाणां ब्रह्मणा पूर्वं वरो दत्तः 'पूजिताः सन्तो यूयमिष्टप्रापणेनानिष्टनिरसनेन च पूजयितारं पूजयिष्यथ' इति ॥ ३००॥

अविशेषेण द्विजानधिकृत्य शान्तिकपौष्टिकादीनि कर्माण्यनुकान्तानि, तत्राभि-

षेकेंगुणयुक्तस्य राज्ञो विशेषेणाधिकार इति दर्शयति—

ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छायाः पतनानि च । भावाभावौ च जगतस्तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥ ३०८॥ [ ग्रहाणामिदमातिथ्यं कुर्यात्संवत्सरादपि । आरोग्यबलसंपन्नो जीवेत्स शरदः शतम् ॥ ]

नरेन्द्राणामभिषिकक्षत्रियाणां प्रहाः पूज्यतमाः, इत्यनेनीन्येषामि पूज्या इति गम्यते । उभयत्र कारणमाह—प्राणिनामभ्युद्यविनिपाता ग्रहा-धीनाः यसातस्माद्धिकारिभिः पूज्याः । किंच जगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्य भावाभावावुत्पत्तिनिरोधौ ग्रहाधीनौ । तत्र यथेते पूजितास्तदा स्वकार एवोत्पत्तिनिरोधौ भवतः, अन्यथा उत्पत्तिसमये नोत्पादः, नकाळे निरोधश्च । जगदीश्वरलाच नरेन्द्राणां तथोगक्षेमकारिणां पूज्यतमा प्रहा इति तेषां विशेषेण शान्तिकादिष्वधिकारः । तथा च गौतमेन (११।१) '—राजा सर्वस्थेष्टे ब्राह्मण-वर्ज्यम्' इति राजानमधिकुल 'वर्णानाश्रमांश्च न्यायतोऽभिरक्षेत्' (गौ. १९।९)

टिप्प०-1 पताश्च दक्षिणा ऋत्विग्म्य एव देयाः-अप०।

पाठा०—१ भारवाहो क. ग. २ शायसमस्रादि, शायसं ताम्रादि क. ३ दुष्टो. ४ भिषेकयुक्तस्य ख. ५ अथ चान्येषामपि ख. ६ स्वकालादु-टपत्ति ग. ७ तस्य नोत्पादो न काले क.

चलतत्रेवतान्सधर्मे स्थापयेत्' इलावीनकांश्चिद्धर्मानुक्तवा—'यानि च दैवोत्पान्तिन्तिकाः प्रब्रूयुक्तान्याद्वियेत (गौ.१९१९०) तदधीनमिष होके योगक्षेमं प्रतिजान्ति' इति । शान्तिकपृष्टिकाद्यनुष्ठानहेतुमिधाय 'शान्तिकपुण्याहस्वस्लयनायुष्य-मङ्गलसंयुक्तान्याभ्युदयिकानिविद्वेषण स्तम्भनाभिचारद्विषदृद्वियुक्तानि च शालाग्री कुर्यात्' (गौ. १९१९१।१५-१७) इति शान्तिकादीनि दर्शितानि ॥ ३०८॥

इति श्रहशान्तिप्रकरणम् ।

#### अथ राजधर्मप्रकरणम् १३

साधारणानगृहस्थधर्मानुक्त्वेदानीं राज्याभिषेकादिगुणयुक्तस्य गृहस्थस्य विशेष-धर्मानाह-

महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो दृद्धसेवकः । विनीतः सत्त्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्युचिः ॥ ३०९ ॥ अदीर्घस्र्वतः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । धार्मिकोऽव्यसनश्चेव प्राज्ञः भूरो रहस्यवित् ॥ ३१० ॥ स्वरन्ध्रगोप्ताऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च । विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपः ॥ ३११ ॥

पुरुषार्थसाधनकर्मारम्भाध्यवसाय उत्साहः, महानुःसाहो यस्यासो महोत्साहः, बहुदेयार्थदर्शी स्थूळळक्षः, परकृतोपकारापकारो न विस्मरतीति
कृतन्नः, तपोज्ञानादिवृद्धानां सेवकः, वृद्धसेवकः, विनयेन युक्तो विनीतः,
'विनय'शब्देनाविरुद्धः पूर्वोक्तमातकधर्मकळाप उच्यते—'न संशयं प्रपयेत नाकसादिष्रयं वदेत' (आ. १३२) इस्यादिनोकः। सत्त्वसंपन्नः संपदापदोई पिन्
विषादरहितः, मातृतः पितृतश्चामिजनवान् कुळीनः, सत्यवाक् सत्ववचनश्रीलः। शुचिर्वाद्याभ्यन्तरशोचयुक्तः अवश्यकार्याणां कर्मणामारम्भे प्रारब्धानां
च समापने यो न विलम्बतेऽसावदीधसूत्रः, अधिगतार्थाऽविस्मरणशिलः
स्मृतिमान्, अश्चद्रोऽसद्वुणद्वेषी, अपरुषः परदोषाकीर्तनशीलः, धार्मिको
वर्णाश्रमधर्मान्वतः, न विद्यन्ते व्यसनानि यस्यासावव्यसनः। व्यसनानि
नाष्ट्यद्रा, यथाह मनुः (अ४७-४८)—'मृगयाऽक्षो दिवास्त्रः परिवादः

टिप्प॰—1 पुरुषार्थविक्षेपकं बूतादिकं व्यसनम् । 2 आखेटकाख्यो सृगवधो सृगवा, अक्षादिकीडा, दिवानिद्रा, परदोषकथनं, स्त्रीसंभोगः मचपानजनितो मदः नृत्य-गीतवादित्राणि त्रीणि, वृथाश्रमणं, इति दश इत्यन्ये ।

पाठा०- १ संवननाभिचार ग. २ अदीर्घमूत्री गः त.३ सत्यवाइन ग.

स्त्रियो मदः। तीर्यक्रिकं वृथास्त्रा च कामजो दशको गणः॥ पैशुन्यं साहसं द्रोह हैर्ध्यास्यार्थद्षर १ वाग्दण्डजं च पारुच्यं कोधजोइपि गणोऽष्टकः॥' इति तत्र च सप्त कष्टतमानि। स्थाह मनुः (७।५०-५१) १० पानमक्षाः स्त्रियश्चेत्र मृगय च यथाकमम्। एतत्क तमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे॥ दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थद्षणे। कोषः १ दिः गणे क्रियार्थक्रिकं सदा॥' इति। प्राज्ञो गम्भीरार्थावधारणक्षमः, शूरो निर्भयः, रहस्यितित् गोपनीयार्थगोपनचतुरः, स्वरम्भगोता खस्य सप्तसु राज्याङ्गेषु यत्परप्रवेशद्वारशैथित्यं तत्स्वरम्भं तस्य गोप्ता प्रच्छादयिता। आन्वीद्विक्यामात्मवद्यायां, दण्डनीत्यामर्थयोगक्षेमोप्योणिन्यां, वार्तायां कृषिवाणिज्यपश्चपालनक्ष्पायां धनोपचयहेतुभूतायां, त्रय्यां क्रायजुःसामाख्यायां च विनीतस्तत्त्वतिभृः प्रावीण्यं नीतः। यथाह मनुः (७।४३)— 'त्रैविद्येम्यस्रयीं विद्यां दण्डनीतिं चै शाक्षतीम् । आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यो वार्तारमांश्च लोकतः॥' इति। नराधिपो 'राज्यामिषिकः स्थात्' इति सर्वत्र संबन्धः॥ ३०९-३१९॥

एवमभिषेकयुक्तस्यान्तरङ्गान्धर्मानभिधायेदानीं बहिरङ्गानाह ---

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्मौलान्स्थिराञ्छुचीन् । तैः सार्धं चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ तैतः स्वयम् ॥ ३१२॥

महोत्साहादिगुणैर्युक्तो राजा मिन्नणः कुर्वात । कथंभूतान् श्राक्षान् हिताहितविनेककुशलान्, मोलान् खवंशपरम्परायातान्, स्थिरान् महत्यपि हॅर्षविषादस्थाने विकाररहितान् । शुचीन् धर्मार्थकामभयोपधाञ्चदान्, ते च सप्ताष्टौ वा कार्याः । यथाह मनुः (७।५४)—'मौलाञ्शास्त्रविदः ग्ररान्लैब्धलक्षान्कुलोद्भवान् । सचिवान्सप्त चाष्टौ वा कुर्वत सुपरीक्षितान् ॥' इति । एवं मिन्नणः पूर्वं कृतवा तैः सार्धं राज्यं संधिविष्रहादिलक्षणं कार्यं चिन्तयेत् समस्तैव्यंस्तेश्व । अनन्तरं तेषामिभप्रयं ज्ञात्या सकलशास्त्राध्यविचारकुशलेन ब्राह्मणेन पुरोहितेन सह कार्यं विचिन्त्यं ततः स्वयं बुद्धा कार्यं चिन्त-येत् ॥ ३१२॥

कीहशं पुरोहितं कुर्यादिलाह-

पुरोहितं प्रकुर्वीत दैवज्ञ मुद्तिदितम् । दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥ ३१३॥

पुरोहितं च सर्वेषु दशहश्रार्थेषु कर्मसु पुरतो निहितं दानमानसत्कारैरात्मसं-

टिप्प०—1 पैशुन्यमविज्ञातदोषाविष्करणं, साहसं साथोर्बन्धनादि निम्नहः, द्रोह-इड्यावधः, ईर्ष्यांऽन्यगुणासिहिष्णुता, अस्या परगुणेषु दोषाविष्करणं, अर्थदूषणमर्थाना-मपहरणं देयानामदानं च, वाक्पारुष्यमाक्रोशादि, दण्डपारुष्यं ताडनादि, इत्यष्टौ । 2 मौलान्पितृपितामहक्रमेण सेवकान् । 3 ल्ब्थलक्षान् लक्ष्यादप्रच्युतशरादीन् ।

पाठा॰—१ साममध्यां ख. २ च तद्विदः ख. दे ततः परम् ख. ४ हर्षविकारस्थाने विषादरहितान् क. ५ च कुर्वीत ∆. ६ कर्मसु पुरो निहितं क.

बद्धं कुर्यात् । कथंभूतम् १ दैवज्ञं महोत्पाततच्छमनादेविदतारम्, उदितो-दितं विद्याभिजनानुष्टानादिभिरुदितैः शास्त्रोक्तैरुदितं समृद्धम्, दण्डनीत्या-मर्थशास्त्रे कुरालम्, अथर्वाङ्गिरसे च शान्त्यादिकर्मणि ॥ ३१३ ॥

> श्रीतसार्तिकयाहेतोर्र्रणुयादेव चर्तिवजः । यज्ञांश्रेव प्रकुर्वात विधिवद्भरिदक्षिणान् ॥ ३१४ ॥

श्रीतामिहोत्रादि-सार्तोपायनादिकियानुष्ठानसिद्ध्यर्थं ऋत्विजो वृणु-यात्। यज्ञांश्च राजस्यादीन् विधिवत् यथाविधानं भूरिद्श्विणान् बहु-दक्षिणानेव कुर्यात् ॥ ३१४॥

भोगांश्व दैद्याद्विप्रेभ्यो बस्नि विविधानि च । अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रेषुपपादितम् ॥ ३१५ ॥

किंच, ब्राह्मणेभ्यो भोगान् सुलानि तत्साधनदानद्वारेण द्यात् । वस्ति च सुवर्णकृष्यभूप्रमृतीनि विविधानि नानाप्रकाराणि देयानि । यसा-देष राज्ञामक्षयो निधिः शेविधर्यद्वाह्मणेभ्यो दीयते । साधारणधर्मत्वेन दानप्राप्ती सत्यां राज्ञां दानप्रायान्यप्रतिपादनार्थं पुनर्वचनम् ॥ ३१५॥

अस्कन्नमन्यथं चैत्र प्रायश्चित्तैरदृषितम् । अग्नेः सकाशाद्विप्राग्नौ हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥ ३१६ ॥

किंच, अग्नेः सकाशाद्धियाध्याद्भूग्दक्षिणाद्राजस्यादेरि विप्राग्नौ हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते । यदेनदस्कः अंक्षरणरहितं, अव्यथ पश्चितिं, प्रायिकि तरदृषितं प्रायिक्षैतरहितम् ॥ ३१६॥

'वसूनि विप्रेभ्यो दद्यात' (आ० ३१५) इत्युक्तम्, कया परिपाट्या दद्या-दिल्लाह—

> अलब्धमीहेद्धर्मेण लब्धं यत्नेन पालयेत् । पालितं वर्धयेत्रात्या दृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ ३१७ ॥

अलब्बलाभाय धर्मशास्त्र नुमारेण यतेत । यह्नेन लब्धं तत् परिपाल-येत् खँयमवेक्षया रक्षेत् । पालितं तत्परतया र्राक्षतं नात्या वणिकेपथादि-क्या वृद्धं नयेत् । वृद्धं च पात्रेषु त्रिविधेषु धर्मार्थकामयुक्तेषु निक्षिपेद्द-वात् ॥ ३१७ ॥

टिप्पo—1 वरणेन पुरोहितत्वं संजायते, यथा चाध्वर्थुत्वादि, अतः 'पुरोहितं कुर्यात्' इति वचनं युक्तम् ।

पाठा०-१ दस्वा विशेश्यो ख. २ अन्ययं ख. ३ प्रायश्चित्तायासरहितं. ४ तत्परतया रक्षेत्. ५ वाणिज्यादिकया ग.

पात्रे निक्षिप्य किं कुर्यादिलाह—

#### दत्त्वा भूमिं निवन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत् । आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥ ३१८ ॥

यथोक्तविधिना भूमि दत्त्वा खत्वनिवृत्ति कृत्वा निबेन्धं वा एकस्य भाण्ड-भरकस्थेयन्तो रूपकाः, एकस्य पर्णभरकस्थेयन्ति पर्णानीति वा निबन्धं कृत्वा केन्छ्यं कारयेत् । किमर्थम् ? आगामिनः एष्यन्तो ये भद्राः साधवो नृप-तयो भूपास्तेषां 'अनेन दत्तम् ,अनेन प्रतिगृहीतम्' इति परिश्वानाय। पार्थिवो भूपतिः । अनेन भूपतेरेव भूमिदाने निबन्धदाने वाऽधिकारो न भोगपतेरिति दर्शितम् ॥ ३१८॥

'हेड्वं कारयेत' (आ॰ ३१८) इत्युक्तं, क्यं कारयेदिलाह—
पटे वा ताम्रपट्टे वा खम्रद्रोपरिचिह्नितम् ।
अभिलेख्यात्मनो वंदयानात्मानं च महीपितः ॥३१९॥
प्रतिग्रहपरीमाणं दानच्छेदोपवर्णनम् ।
स्वहस्तकालसंपन्नं शासनं कारयेत्स्थरम् ॥ ३२० ॥

कार्णसिके पटे ताम्रपेट्टे ताम्रफलके वा आतमनो वंदयान् प्रपितामहपिन्तामहपितृन बतुवचनसार्थवत्वात् वंशवीयश्रुतादिगुणोपवर्णनपूर्वकमिमलेख्य आतमानं चशब्दात् प्रतिमहीतारं, प्रतिमहपिमाणं दानच्छेदोपवर्णनं चामिल्छ्य। प्रतिगृह्यत इति प्रतिमहोतारं, प्रतिमहपिमाणं दानच्छेदोपवर्णनं चामिल्छ्य। प्रतिगृह्यत इति प्रतिमहो निवन्धस्य रूपकादिपरिमाणम्। दीयत इति दानं क्षेत्रादि तस्य छेदः छिद्यतेऽनेनेति छेदः नैद्याचाटो निवतनं तत्परिमाणं च तस्यो-प्वर्णनं, 'अमुकनद्या दक्षिणतोऽयं मामः क्षेत्रं वा, पूर्वतोऽमुकमामस्य', एताविष्कन्वतंनमिस्यादिनिवर्तनपरिमाणं च लेख्यम्। एवं आधाटस्य नदीनगरवामदिः संचारित्वेन भूमेर्च्यूनाधिकभावसभवात्तिचत्रत्यर्थम्, खहस्तेन खहस्तलिखितेन मतं मे अमुकनाम्नः अमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितमिस्यनेन संपन्नं संयुक्तं, कालेन च दिविधेन शकनृपातीतरूपेण संवत्सररूपेण च दानकालेन चन्द्रस्योपरागादिना संपन्नं खमुद्रया गरुडवाराहादिरूपयोपरि बहिश्चिद्वितमिन्धतं स्थिरं दृढं शासनं शिर्यन्ते भविष्यन्तो नृपतयोऽनेन 'दानाच्लेयोऽनुपालनम्,' इति शासनं कारयेत्, महीपतिर्नं भोगपतिः। संधिविमहादिकारिणा येर्नं केनचिल्लेख्यम्, 'संधिविमहकारी सु भवेखस्यस्य लेखकः। स्थां राज्ञा समादिष्टः स लिखेद्राज्ञासनम्॥' इति स्पर्म सु भवेखस्यस्य लेखकः। स्थां राज्ञा समादिष्टः स लिखेद्राज्ञासनम्॥' इति स्पर्ने स्विध्यस्य लेखकः। स्थां राज्ञा समादिष्टः स लिखेद्राज्ञासनम्॥ । इति स्पर्

िटप्र०—1 'असिन्यामे प्रतिक्षेत्रं क्षेत्रखामिनैतद्धनमसे प्रतण्डदं प्रतिमासं वा देयम् इत्येवमादिनियमो निबन्धः इति-अप०। 2 आघाटस्य=सीमान्दिह्नभूतस्येत्साशयः।

गाठा०-१ च A. २ पट्टे फलके वा क. ख. ३ नद्यावाटी क. ख. ४ निवर्तनपरिमाणं च क. ५ शाखन्ते ग. ६ नान्येन गः, 'न येन केनचित्'.

णात् । दानमात्रेणैव दानफले सिद्धे शासनकरणं भोगाभिवृद्ध्या फलातिशया-थैम् ॥ ३१९-३२० ॥

इदानीं राज्ञो निवासस्थानमाह—

रम्यं पश्चन्यमाजीन्यं जाङ्गलं देशमानसेत्। तत्र दुर्गाणि कुर्वात जनकोशात्मगुप्तये ॥ ३२१ ॥

रम्यं रमणीयं अशोकचम्पकादिभिः । प्राच्यं पशुभ्यो हितं पशुरृद्धिकरम् । आजीव्यमुपजीव्यं कन्दम्लपुष्पफलादिभिः । जाङ्गलं यद्यप्यल्पोदकतरुपर्वतो देशो जाङ्गलं यद्यप्यल्पोदकतरुपर्वतो देशो जाङ्गलं शब्देनाभिधीयते । तं देश-माचसेद्धिवसेत् । तत्रवंविधे देशे जनानां कोशस्य सुवर्णादेरातमनश्च रक्षणार्थं दुर्गं कुर्वात । तच्च षड्चिम् । यथाह मनुः (७।७०)—'धन्व-दुर्गं महीदुर्गमन्दुर्गं वार्क्षमेव वा । नृदुर्गं गिरिदुर्गं च समाश्रिल वसेतपुरम् ॥' इति ॥ ३२१॥

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्क्रश्नराञ्श्रचीन् । प्रकुर्यादायकर्मान्तव्ययकर्मसु चोद्यतान् ॥ ३२२ ॥

किन, तत्र तत्र धर्मार्थकामादिषु अध्यक्षान् योग्यानिषकारिणः प्रकुर्यानि युजीत । यथाहुः—'धर्मकृत्येषु धर्मज्ञानर्थकृत्येषु पण्डितान् । स्रीषु ह्रीनान्नियु- ज्ञीत नीचान्निन्येषु कर्मसु ॥' इति । कीदशान् ? निष्णाताननन्यव्यापारान् । कुशालान् तत्त्व्यापारचतुरान् । शुचीन् चतुर्विधोपधाशुद्धान् । आयकर्मसु सुवर्णाद्युत्पत्तिस्थानेषु व्ययकर्मसु सुवर्णाद्युत्पत्तिस्थानेषु व्ययकर्मसु सुवर्णाद्युत्तान्त्रस्थानेषु व्ययकर्मसु सुवर्णाद्युत्तान्यस्थानेषु च उद्यतानन्यसान् । चर्कं च-'प्राज्ञत्वमुपधाशुद्धिरप्रमादोऽभियुक्तता । कार्येषु व्यसनाभावः स्वामिभक्तिश्च योग्यता ॥' इति ॥ ३२२ ॥

'भोगांश्व दबाद्विप्रभ्यो वस्नि विविधानि च' (आ॰ ३१५) इति सामान्येन

खखदानमुक्तम्, इदानीं नृपाणां विक्रमार्जितस्य दाने फलातिशयमाह

नातः परतरो धर्मो नृपाणां यद्रणार्जितम् । विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्वाभयं सदा ॥ ३२३॥ असादुत्कृष्टतमो धर्मो नृपाणां न विवते यद्रणार्जितं द्रव्यं विप्रेभ्यो

दीयते । यच प्रजाभ्योऽभयदानम् ॥ ३२३ ॥

टिप्प०—1 धन्वदुर्गं असंवेष्टितं म्चतुर्दिशं पञ्चयोजनमनुदकस् । महीदुर्गं पाषा-णेष्टकायुतदादशहस्तोच्छितेन युद्धार्थमुपरिभ्रमणयोग्येन सावरणगवाक्षादियुक्तेन प्राकारेण समन्तादेष्टितं सद्धारम् । जलदुर्गमगाधोदकेन समन्ततो विष्टितम् । वार्क्षं बहिः सर्वतो योजनमात्रं न्याप्य तिष्ठन्महावृक्षकण्टिकगुल्मलताचिन्वतम् । नृदुर्गं चतुर्दिगवस्थायि-हस्त्यश्वरथयुक्तवहुपादातरिक्षतम् । गिरिदुर्गं सर्वतः पृष्ठमितदुरारोहं संकोचैकमागोपेतं अन्तर्नदीप्रस्रवणायुदकयुक्तं बहुसस्योत्पन्नक्षेत्रवृक्षान्वितम्. 'रणार्जितं देयम्' इत्युक्तं, द्रव्यार्जनाय रण प्रवृत्तस्य विपत्तिरिप संभवतीति न धर्मो नाष्यर्थं इति ततो निवृत्तिरेव श्रेयंसीत्यन आह—

> य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थमपराश्चुखाः । अकूटैरायुधैर्यान्ति ते स्वर्ग योगिनो यथा ॥ ३२४ ॥

ये भूम्याद्यर्थमाहवेषु प्रवृत्ता अपराद्धाखा अभिमुखा वध्यन्ते मार्थन्ते ते खर्गं यान्ति । योगाभ्यासरता यथा । यद्यकूटैरविषदिग्धादिभिरायुवैर्योद्धारो भवन्ति ॥ ३२४ ॥

पदानि कतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवर्तिनाम् । राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपलायिनाम् ॥ ३२५ ॥

किंच, खबलेषु करितुरगरथपदातिषु भग्नेष्विनिवर्तिनां परबलाभिमुख-यायिनां पदानि कतुतुल्यान्यश्वमेधतुल्यानि । विषयंये दोषमाह—विपला-यिनां पराञ्चुखानां हतानां राजा सुकृतमादत्ते ॥ ३२५ ॥

तवाहंवादिनं क्लीवं निर्हेतिं परसंगतम्।

न इन्याद्विनिवृत्तं च युद्धप्रेक्षणकादिकम् ॥ ३२६ ॥

अपि च, तवाहमिति यो वदति तं क्लीबं नपुंचकं निर्होतं निरायुधं परसंगतमन्येन सह युद्धमानं विनिवृत्तं युद्धाद्विनिवृत्तं युद्धम्रेक्षणकं युद्ध-द्विनं । 'न हन्यात्' इति सर्वत्र संबन्धः। 'आदि' प्रहणादश्वसारथ्यादीनां प्रहणम्। यथाह गौतमः (१०।१७-१८)—'न दोषो हिंसायामाहवेऽन्यत्र व्यश्वसारथ्यानायुधकृताङ्गलिप्रकीणंकेशपरास्त्रुखोपविष्टस्थलवृक्षारूढोनमत्तदूतगोब्राह्मणादिभ्यः' इति । शङ्कोऽप्याह—'न पानीयं पिबन्तं न भुङ्जानं नोपानहौ मुझन्तं नावर्माणं सवर्मा न स्त्रियं न करेणुं न वाजिनं न सारिथनं न स्त्रं न दृतं न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात्' इति ॥ ३२६॥

कृतरक्षः समुत्थाय पश्येदायन्ययौ खयम् ।

व्यवहारांस्ततो दृष्ट्वा स्नात्वा अञ्जीत कामतः ॥ ३२७ ॥

कृतरक्षः पुरस्यातमनश्च रक्षां विधाय प्रतिदिनं प्रात काल उत्थाय स्वयमे-वायव्ययौ परयेत्। तती व्यवहारान् दृष्ट्या मध्याहकाले स्नात्वा कामतो यथाकालं भुञ्जीत ॥ ३२७॥

> हिरंण्यं व्यापृतानीतं भाण्डागारेषु निश्चिपेत् । पश्येचारांस्ततो द्तान्त्रेषयेन्मन्त्रिसंगतः ॥ ३२८ ॥

तदनन्तरं हिर्रण्यं व्यापृतैहिंरण्यः यानयननियुक्तरानीतं खयमेव निरीक्ष्य

दिप्प०—1 यथा चोक्तम्—'द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिव्राङ् योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो इतः' इति । 2 स्नानग्रहणं सकलमाध्याह्निकोपलक्षणम्-अप० ।

पाठा०- 3 ज्यायसी ग. २ हिरण्यादिकं ख. ३ गारे न्यसेत्ततः A.

भाण्डागारेषु निक्षिपेत्। तत्रश्चारान्स्पशान्प्रत्यागतान् पश्चेत्। येपरराज्ये वृत्तान्तपरिज्ञानाय परिव्राजकतापसादिरूपेण गृहचारिणः प्रेषितास्ताश्चारान्दृष्ट्वा किचिन्नवेशयेत्। तदनन्तरं दृतांश्च पश्चेत्। दूताश्च ये प्रकटमेव राज्यान्तरं प्रति गतागतमाचरन्ति। ते च त्रिविधाः—निस्प्रद्याः, संदिष्टार्थाः, शासनैहराप्रति । तत्र निस्प्रद्यां राजकार्याणि देशकालोचितानि स्वयमेव कथयितुं क्षमाः, उक्तमात्रं ये परसौ निवेदयन्ति ते संदिष्टार्थाः, श्चासनहरास्तु राजलेखहारिणः, तान्पूर्वप्रेषितानागतान्मित्वसंगतः पश्चेत्। दृष्ट्वा तद्वार्तामाकलय्य पुनः पुनः प्रेषयेत्॥ ३२८॥

### ततः स्वैरविहारी स्थानमित्रिभिर्वा समागतः । बलानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत् ॥३२९॥

तदनन्तरमपराह्न स्वैरं यथेष्टमेकोऽन्तःपुरिवहारी स्यात् । मित्रिभिर्वा विश्वासिभः कलाकुशकः परिहामवेदिभिः परिवृतः स्नीभिश्च रूपयोवनवैदग्ध्य- शालिनीभिः—'भुक्तवान्विहरेचेव स्नीभरन्तःपुरे सह । विह्रत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥' इति ( ७।२२१ ) मनुस्मरणात् । ततो विशिष्टैवेस्नकुप्रमकार्यणि चिन्तयेत् ॥' इति ( ७।२२१ ) मनुस्मरणात् । ततो विशिष्टैवेस्नकुप्रमविलेपनालंकारैरलंकृतः इस्त्यश्वरथपदातिबलानि स्था सेनान्या सेनापितना सह तद्रक्षणादि देशकालोचितं चिन्तयेत् ॥ ३२९ ॥

### संध्यामुपास्य ग्रणुयाचाराणां गृहभाषितम् । गीतर्नृत्यैश्र भुज्जीत पठेत्स्वाध्यायमेव च ॥ ३३० ॥

ततः सायंकाले संध्यामुपास्य, सामान्येन प्राप्तस्यापि पुनर्वचनं कार्याकुलत्वादिवसरणार्थम् । अनन्तरं ये पूर्वदृष्टाः क्रचित्स्थाने निवेशितास्तेषां
चाराणां गृढभाषितमन्तर्वेदमिन शस्त्रपाणिः शृणुयात् । उक्तं च मनुना
(७१२३)—'संध्यां चोपास्य शृणुयादन्तर्वेदमिन शस्त्रमृत् । रहस्याख्यायिनां
चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥' इति । ततो नृत्यगीतादिभिः कंचित्कालं
कीडित्वा कक्षान्तरं प्रविदय भुञ्जीतः 'गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं
जनम् । प्रविशेद्रोजनार्थं च स्रीभिरन्तः पुरं सह ॥' इति (मनुः ७१२४)
सरणात् । ततोऽविसरणार्थं यथाशक्ति स्वाध्यायं पठेत् ॥ ३३० ॥

# संविशे नूर्यघोषेण प्रतिबुद्धचेत्तथैव च । शास्त्राणि चिन्तये दुद्ध्या सर्वकर्तव्यतास्तथा ।। ३३१ ॥

तदनन्तरं तूर्यशङ्ख्योषेण संविशेत्खप्यात् । तथैव तूर्यदिघोषेण प्रतिबुद्धेत् । प्रतिबुद्धय च शास्त्रविद्धिविश्वासिभिः सह एकाकी वा पश्चिमे

पाठा०—१ श्रारान्विश्वस्तान् ख. २ राजान्तरं. ३ शासनहस्ताश्चेति क. ४ नृत्तेश्च A. ५ स्त्रीवृतोऽन्तःपुरं पुनः.

यामे शास्त्राणि चिन्तयेत् सर्वेकर्तव्यताश्च सर्वकार्याणि च। एतच खस्थं प्रत्युच्यते । अखस्थः पुनः सर्वकार्येष्वन्यं नियोजयेत् । यथाह मनुः (७।२२५) — 'एतें हृतं समातिष्ठेदरोगः पृथिवीपितः । अखस्थः सर्वमेवैतन्मित्रमुख्ये निवे- श्रयेत् ॥' इति ॥ ३३१ ॥

प्रेषयेच ततश्रारान्स्वेष्वन्येषु च सादरान् । ऋत्विक्पुरोहिताचार्येराशीर्भिरभिनन्दितः ॥ ३३२ ॥ दृष्टा ज्योतिर्विदो वैद्यान्द्द्याद्वां काश्चनं महीम् । नैवेशिकामि च तेतः श्रोत्रियेभ्यो गृहाणि च ॥३३३॥

अनन्तरं तत्रस्थ एव विश्वसान्सान् चारान् दानमानसत्कारैः पूजिता-न्स्वेषु सामन्ताद्यधिकारिषु अन्येषु च महीपतिषु प्रेषयेत्त्रिकीर्षितपरिज्ञा-नाय। ततः प्रातःसंध्यामुपास्याऽभिहोत्रं हुत्वा पुरोहितर्त्वगाचार्यादिभिरा-शीर्मिरमिनन्दितो ज्योतिर्विदो हृष्ट्या तेभ्यश्च प्रहादिस्थिति विदित्वा शान्तिकादीनि च पुरोहितायादिश्य वैद्यांश्च हृष्ट्या तेभ्यश्च स्वशरीरस्थिति निवेद्य प्रतिविधानं चादिश्य गां दोग्धीं काञ्चनं महीं च नैवेशिकानि विवाहोपयोगीनि कन्यालंकारादीनि गृहाणि च सुधाधवितादीनि शोत्रिये-भ्योऽधीतवेदेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः। 'दद्यात्' इति प्रत्येकं संवध्यते ॥३३२-३३३॥

त्राह्मणेषु क्षमी स्निग्धेष्वजिह्नः कोधनोऽरिषु । स्राद्राजा मृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥ ३३४ ॥

किंच, ब्राह्मणेष्विधिष्यत्स्विप क्षमी क्षमावान् । स्निग्धेषु सेहवत्सु मित्रादिष्विज्ञिः अवकः । अरिषु कोधनः । भृत्यवर्गेषु प्रजासु च हिताचरणेनाहितनिवर्तनेन च पितेव दयावान् । 'स्यात्' इति प्रसेकं संब-ध्यते ॥ ३३४ ॥

प्रजापालनफलमाह—

पुँण्यात्पङ्गागमादत्ते न्यायेन परिपालयन् । सर्वदानाधिकं यसात्प्रजानां परिपालनम् ॥ ३३५ ॥

यसाम्न्यायेन शास्त्रोक्तमागंग प्रजाः परिपालयन् परिपालितप्रजोपहित-पुण्यात् षङ्गागं षष्ठं मागमादत्ते । यसाच सर्वेभ्यो भूम्यादिदानेभ्यः प्रजानां परिपालनमधिकफलम् । तसात् 'प्रजासु यथा पिता तथैव स्यात्' इति गतेन संबन्धः ॥ ३३५ ॥

पाठा०-१ एतद्विधान. २ सर्वमेतत्तु शृत्येषु विनियोजयेत्. ३ सादरम् ४. ४ न्द्बाद्गाः ४. ५ तथा श्रोत्रियाणां ४. ६ शृत्यवर्गे च ४. ७ पुण्यषद्-भाग ४. ८ धर्मशास्त्रोक्तेन ग.

चाटतस्करदुर्वृत्तमहासाहसिकादिभिः ।
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्र विशेषतः ॥ ३३६॥

चाटाः प्रतारकाः विश्वास्य ये परधनमपहरन्ति, प्रच्छन्नापहारिणस्त-स्कराः, दुर्वृत्ता ईन्द्रजालिकिकितवादयः, सही बलं सहसा वलेन कृतं साइसं महत्व तत्साहसं च महासाहसं तेन वर्तन्त इति महासाहसिकाः प्रसद्यापहारिणः, 'आदि'शब्दान्मोलिककुहकदुर्वृत्तयः। एतैः पीड्यमाना बाध्य-प्रसद्यापहारिणः, 'आदि'शब्दान्मोलिककुहकदुर्वृत्तयः। एतैः पीड्यमाना विशेषतो मानाः प्रजा रक्षेत्। कायस्था लेखका गणकाश्च तैः पीड्यमाना विशेषतो रक्षेत्; तेषां राजवल्लभतयातिमायावितया च दुनिवारत्वात्॥ ३३६॥

अरक्ष्यमाणाः कुर्वन्ति यत्किचित्किल्बिषं प्रजाः । तसातु नृपतेरर्घ यसाद्वह्वात्यसौ करान् ॥ ३३७॥

अस्यमाणाः प्रजाः यार्किचित्कित्विषं चौर्यपरदारगमनादि कुर्वन्ति तसात्पापादर्घे नृपतेभेवति । यसादसौ राजा रक्षणार्थं प्रजाभ्यः करान् गृह्णाति॥ ३३७॥

ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां चारैर्जात्वा विचेष्टितम् ।
साधून्संमानयेद्राजा विपरीतांश्चै घातयेत् ॥ ३३८ ॥
उत्कोचजीविनो द्रच्यहीनान्कृत्वा विवासयेत् ।
सहानमानसत्काराञ्श्रोत्रियान्वासयेत्सदा ॥ ३३९ ॥

राष्ट्रे राष्ट्राधिकारेषु ये नियुक्तास्तेषां विचेष्टितं चरितं चारैक्तल-क्षणेः सम्यक् ज्ञात्वा साधून्सुचरितान् संमानयेत् दानमानसत्कारैः पूजयेत्। विपरीतान्दुष्ट्चरितान्सम्यग्विदित्वा घातयेत् अपराधानुसारेण । ये पुन-क्तोचजीविनसान्द्रव्यरहितान्द्यत्वा खराष्ट्रात्प्रवासयेत्। श्लोत्रिया-न्सद्दानमानसत्कारैः सहितान्कृत्वा खराष्ट्रे खदेशे सदैव वासयेत्॥३३९॥

अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्वकोशं योऽभिवर्धयेत् । सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ ३४० ॥ योऽसौ राजा खराष्ट्रादन्यायेन द्व्यमादाय स्वकोशं अभिवर्धयेत् सोऽचिराच्छीप्रमेव विगतश्रीको विनष्टलक्ष्मीको बन्धुभिः सह नाशं प्रामोति ॥ ३४० ॥

टिप्प०—1 ये कस्यचित्कार्थेण कस्यचिद्राजामात्यादेः प्रवृत्ता ग्रहणातिकार्थसिद्धो अवर्तन्ते-मेघा०। कार्यार्थं कार्थिणो धनादानमुख्कोचः-अप०।

षाठा०—१ ऐन्द्रजालिक. ग. २ अपकारिणः ग. ३ स्तु A. ४ सदा-

प्रजापीडनसंतापात्समुद्भूतो हुताञ्चनः ।
राज्ञः कुलं श्रियं प्राणांश्चाऽदग्ध्वा न निवर्तते ॥ ३४१ ॥
प्रजानां तस्करादिकृतपीडनेन यः संतापस्तस्मादुद्भूतो हुताञ्चन
इव संतापकारित्वादपुण्यशक्तिः 'हुताञ्चन'शब्देनोच्यते । स राज्ञः कुलं श्रियं
प्राणांश्चादग्ध्वा नाशमनीत्वा न निवर्तते नोपशाम्यति ॥ ३४१ ॥

य एव नृपतेर्धर्मः खराष्ट्रपरिपालने ।
तमेव कृत्स्नमाभोति परगष्ट्रं वर्ग्न नयन् ॥ ३४२ ॥
न्यायतः खराष्ट्रपरिपालने राज्ञो यो धर्मस्तं सकलं वक्ष्यमाणन्यायेन परराष्ट्रं वर्श्नां नयन् आत्मसात्कुर्वन्नाभोति धर्मषङ्कागं च ॥ ३४२ ॥

यैसिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वश्रम्रपागतः ॥ ३४३ ॥

किंच, यदा परदेशो वशमुपागतस्तदा न खदेशाचारादिसंकरः कार्यः, किं तु यस्मिन्देशे य आचारः कुलस्थितिव्यवहारो वा यथैव प्रागासी- सथैवासौ परिपालनीयो यदि शास्त्रविरुद्धो न भवति । 'यदा वशमुपागतः' इस्तेन वशोपगमनात्प्रागनियम इति दर्शितम् । यथोक्तम् ( मनुः ७१९५ )— 'उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपगिडयेत् । दूषयेचास्य सततं यवसान्नोदके-व्यनम् ॥' इति ॥ ३४३ ॥

मन्त्रमूलं यतो राज्यं तसान्मन्नं सुरक्षितम् । कुर्याद्यथाऽस्य न विदुः कर्मणामा फलोदयात् ॥३४४॥

यसात् 'तैः सार्धं निन्तयेद्राज्यम्' (आ॰ ३१२) इलाद्युक्तं मन्त्रमूलं राज्यं तस्मान्मन्त्रं यक्षेन तथा सुरक्षितं कुर्यात्, यथाऽस्य राज्ञः कर्मणां संधि-विष्रहादीनामाफलोद्यात् फलनिष्पत्तेः प्रागन्ये मन्त्रं न जानन्ति ॥३४४॥

अरिर्मित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्परः परः । क्रमशो मण्डलं चिन्त्यं सामादिभिरुपक्रमैः ॥ ३४५ ॥

किच, अरिः शतुः, मित्रं सुहत्, उभयिवलक्षण उदासीनश्च । ते च त्रयिविधाः सहजाः कृत्रिमाः प्राकृताश्चेति । तत्र सहजोऽरिः सपविपतृव्य-तत्पुत्रादिः । कृत्रिमोऽरिः यस्यापकृतं येन चापकृतम् । प्राकृतस्वनन्तर-देशाधिपतिः । सहजं मित्रं भागिने यपतृष्वस्रीयमातृष्वस्रीयादि । कृत्रिमं मित्रं येनोपकृतं यस्य चोपकृतम् । प्राकृतमित्रमेकान्तरितदेशाधिपतिः । सहजकुन् त्रिममित्रशत्रुळक्षणरिहतौ सहजकृत्रिमोदासीनौ । प्राकृतोदासीनो

पाठा०—१ प्राणानदाध्वा कः, प्राणाञ्चादाध्वा A. २ कृष्छ् A. ३ किं तु यक्षित्य A. ४ राज्यमतो मञ्च क. ग. ५ प्राग्यावदन्ये ख.

श्री-तरितदेशाधिपतिः। अरिः पुनश्चतुर्विधः— घातन्यो चेछत्व्यपी जनीयकर्शनीयभेदेन । तत्र घातन्यो ऽनन्तरभूमिपति व्यसनी हीनबलो विरक्तप्रकृतिः ।
विदुर्गो मित्रहीनो दुर्बलश्चो च्छल्तव्यः । पीडनीयो मन्त्रबलहीनः । प्रबलमन्त्रबल्युक्तः कर्शनीयः; 'निमृलनात्समुच्छेदं पीडनं बलनिप्रहम् । कर्शनं तु पुनः प्राहुः कोशदण्डापक श्रीनात् ॥' इति । मित्रं द्विविधं—बृंहणीयं, कर्शनीयमिति ।
कोशबलहीनं बृंहणीयम् । कोशबलाधिकं कर्शनीयम् । 'अनन्तरस्तत्परः परः' इति प्राकृतारिमित्रोदासीनानाहः अनन्तरः प्राकृतोऽरिः, तत्परः प्राकृतं मित्रं, तस्मात्परः प्राकृतं उटासीनः, श्रेषाः पुनः प्रसिद्धत्वान्नोक्ताः। एतद्राजमण्डलं कमशः पूर्वादिदिक् मेण चिन्त्यं तेषां चेष्टितं ज्ञातव्यम् । ज्ञात्वा च सामादि मिर्ण्यार्यविध्यमणि स्तुंसंघयम् । एवं पुरतः पृष्ठतः पार्श्वतश्च त्रयस्य आत्मा चैक इति त्रयोदश्यमाणे स्तुंसंघयम् । एवं पुरतः पृष्ठतः पार्श्वतश्च त्रयस्य आत्मा चैक इति त्रयोदश्चराजकमिदं राजमण्डलं पद्माकारम् । पार्ष्णिप्राहाकन्दासारादय-स्त्विरिमित्रोदासीनेष्वेवान्तभवन्ति, संज्ञाभदमात्र प्रन्थान्तरे दर्शितमिति योगीश्वरेपण न पृथ्यगुक्ताः ॥ ३४५ ॥

'सामादिभिरुपक्रमैः' ( आ॰ ३४५ ) इत्युक्तम् , इदानीं तानुपायानाह—

### उपायाः साम दानं च भेदो दण्डस्तथैव च । सम्यक्त्रयुक्ताः सिद्ध्येयुर्दण्डस्त्वगतिका गतिः ॥३४६॥

साम प्रियमाषणम्, दानं सुवर्णादेः भेदो भेदकरणं तत्सामन्तादीनां परस्परतो वैरस्योर्त्पादनेन, दण्ड उपांशु-प्रकाशाभ्यां धनापहारादिवधपर्यन्तो- प्रकारः। एते सामादयः परिपन्थ्यादिसायनोपायाः। एते च देशकालाद्यनुसा- रेण सम्यक्प्रयुक्ताः सिद्ध्येयुः। तथां च मध्ये दण्डस्त्वगतिका गतिः, उपायान्तरसंभवे सित न प्रयाक्तव्यः। एतच पीडनीयकर्शनीयाभिप्रायेण। यातव्योच्छित्तव्ययोस्तु दण्ड एव मुख्यः। एते सामादयो न केवलं राज्यव्यवहारविषयाः। यथा—'अधीष्व पुत्रकाधीष्व हारविषयाः अपि तु सकललोकव्यवहारविषयाः। यथा—'अधीष्व पुत्रकाधीष्व दास्यामि तव मोदकान्। यहाऽन्यस्मे प्रदास्यामि कर्णमुत्पाटयामि ते॥'इति ३४६

#### संधिं च विश्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । द्वैधीभावं गुणानेतान्यथावत्परिकल्पयेत् ॥ ३४७ ॥

किंच, संधिन्धवस्थाकरणम्, विब्रहोऽपकारः, यानं परं प्रति यात्रा, आसनमुपेक्षा, संश्रयो बलवदाश्रयणम्, द्वैधी मादाः खबलस्य द्विधाकरणम्। एतान्संधिप्रभृतीनगुणान् यथावदेशकालशक्तिमित्रादिवशेन करूपयेत् ३४७

पाठा०—१ ह्यनन्तरदेशा क. मध्यन्तरदेशा ग. २ यातव्योच्छेदनीय क. ३ पकर्षणात् ख. ४ रिमसंघेयं क. ५ न पृथगुक्तम् ख. ६ स्योत्पाद-नम् ख. ७ विप्रदं चैव यानमासनसंश्रयौ ख.

यानकालानाइ-

यदा सस्यगुणोपेतं परराष्ट्रं तदा त्रजेत् । परश्च हीन आत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः ॥ ३४८ ॥

यदा परराष्ट्रं सस्यैत्रीह्यादिभिर्गुणैश्च समजलेन्धनतृणादिभिरुपेतं संपर्धः शातुश्च हीनो बलादिभिः, आतमा च हृष्टवाहनपूरुषः वाहनानि हस्स-श्वादीनि तानि च पूरुषाश्च वाहनपूरुषाः हृष्टा वाहनपूरुषा यस स तथोक्तः । तदा परराष्ट्रमात्मसात्कर्तुं वजेत् ॥ ३४८ ॥

प्राणिनामभ्युदयविनिपातानां दैवायत्तत्वाद्यदि दैवमस्ति तदा स्वयमेव पर-राष्ट्रादि वशीभविष्यति, अथ नास्ति कृतेऽपि पौरुषे न भविष्यति, अतो व्यर्थ

एवायं यात्राप्रयास इत्यत आह—

दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिर्च्यवस्थिता । तत्र दैवमभिन्यक्तं पौरुषं पौर्वदेहिकम् ॥ ३४९ ॥

कर्मसिद्धिः फलप्राप्तिरिष्टानिष्टलक्षणा । सा न केवलं दैवे व्यवस्थिता । अपि तु पुरुषकारेऽपि; लोके तथा दर्शनात्, चिकित्सकादिशास्त्रवैयर्थ्याच । अपि च पुरुषकाराभावे दैवमेव नास्तीत्याह—तत्र दैवमिति । यतः पूर्वेदेहा- जिंतं पौरुषमेव दैवमुच्यते । अल्पपुरुषकारानन्तरं महाफलोदयाभिव्यक्तं पौरुषं पौर्वदेहिकं कर्म । तस्मात्पुरुषकाराभावे न दैवमस्तीति पुरुषकारे यत्नो विधातव्यः ॥ ३४९ ॥

इदानीं मतान्तराण्याह—

केचिद्दैवात्स्वभावाद्वा कालात्पुरुषकारतः। संयोगे केचिदिच्छन्ति फलं कुशलबुद्धयः॥ ३५०॥

केचिदिष्टानिष्टलक्षणं फलं दैवादेवेच्छन्ति । केचित्खभावात्खयमेव भवति, न कारणमपेक्षत इति । केचित्कालात् । केचित्पुरुषकारत एवेति । इदानीं खमतमाह—दैवादीनां संयोगे समुचये फलं भवतीति कुशलबुद्धयो मन्वादयो मन्यन्ते ॥ ३५० ॥

एकैकसात्फलं न भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह—

यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गतिभवेत्। एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति ॥ ३५१॥

नात्र तिरोहितमस्ति ॥ ३५१ ॥

पाठा०- १ कारेऽपि क. २ केचिहैवाद्धठात्केचित्केचित् Δ. ३ सिद्ध-न्त्यर्था मनुष्याणां तेषां योनिस्तु पौरुषम् Δ. लाभाय परराष्ट्रं गन्तव्यमित्युक्तम् । लाभश्च त्रिविधः-हिरण्यलाभो मूल-लाभो मित्रलाभश्चेति, तेषु मित्रलाभो ज्यायान् । ततस्तत्प्राप्त्युपाये यत्नो विधा-तव्यः । तत्प्राप्त्युपायश्च सत्यवचनमित्याह—

हिरण्यभूमिलामेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा यतः । अतो यतेत तत्राह्ये रक्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ३५२ ॥ यसात हिरण्यभूमित्रलाभेभ्यो मित्रलब्धिर्वरा उत्कृष्टा तसात्त-रप्राह्ये यतेत यत्नं कुर्यात सामादिभिः । सत्यं च रक्षेत् । समाहितः सावधानः । सल्यमूलत्वान्मित्रलाभस्य ॥ ३५२ ॥

इदानीं राज्याज्ञान्याह—

### स्वाम्यमात्या जनो दुर्ग कोशो दण्डस्तथैव च । मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गग्रुच्यते ॥ ३५३ ॥

'महोत्साह' ( आ॰ ३०९ ) इत्याद्युक्तलक्षणो महीपतिः स्वामी, अमात्या मित्रपुरोहितादयः, जनो बाह्मणादिश्रजाः, दुर्गं धन्वेदुर्गादि, कोशः सुव-णादिधनराबिः, दण्डो हस्त्यश्वरथपत्तिलक्षणं चतुरङ्गवलम् । मित्राणि सहज-कृत्रिमप्राकृतानि, एताः स्वाम्याद्याः राज्यस्य प्रकृतयो मूलकारणानि । एवं राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥ ३५३ ॥

तद्वाप्य नृपो दण्डं दुर्वतेषु निपातयेत्।

धर्मो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ३५४ ॥
तदेवंविधं राज्यं प्राप्य दुर्वृत्तेषु वश्वकशठधूर्तपरदारपरद्रव्यापहारिहिंसकादिषु नृपो दण्डं पातयेत् प्रयोजयेत् हि यसाद्धर्म एव दण्डरूपेण पूर्वे
ब्रह्मणा निर्मितः । तस्य च दण्ड इति यौगिकी संज्ञा—'दण्डो दमनादित्याब्रह्मतादान्तान्दमयेत्' (१९।१२८) इत्यादिगौतमस्मरणात् ॥ ३५४ ॥

### स नेतुं न्यायतोऽशक्यो छुँब्धेनाकृतबुद्धिना । सत्यसंधेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥ ३५५ ॥

स पूर्वोक्तो दण्डो लुब्धेन कृष्णेनाकृतबुद्धिना चश्वलबुद्धिना न्यायतो न्यायतो न्यायतो न्यायतो न्यायानुसारेण नेतुं प्रयोक्तं राक्यो न भवति । क्रीहरोन तर्हि शक्य इत्याह —सत्यसंधेनाप्रतारकेण । शुचिना जितारिषड्वर्गेण । सुसहायेन प्वोक्त-

टिप्प०—1 आचाराध्याये विवृतमेतत्सविसारं ३२१ तमपद्यटिप्पन्याम् ।

पाठा०—१ लाभेषु A. (=िहरण्य-भू-मित्रलाभानां मध्ये). २ तत्प्राप्तां A. ३ स्वाम्यमात्यो A. ४ न्यायतः शक्यो A. (=न्यायतो यथाशास्त्रं नेतुं, प्रणेतुं शक्यः). ५ ऽलुब्धेन कृतबुद्धिना A. (=अलुब्धेन न्यायधनव्ययका-रिणा कृतस्त्रुद्धिना लब्धप्रज्ञेन). सहायसिहतेन । धीमता नयानयकुशकेन स दण्डो न्यायतो धर्मानुसारेण नेतुं शक्यः ॥ ३५५ ॥

# यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन् सदेवासुरैमानवम् । जगदानन्दयेत्सर्वमन्यथा तत्प्रकोपयेत् ॥ ३५६ ॥

स दण्डः शास्त्रोक्तमार्गेण प्रयुज्यमानः सन् देवासुरमानवैः सहितं इदं सर्वं जगदानन्द्येत् हर्षयेत् । अन्यथा शास्त्रातिक्रमेण प्रयुक्त-श्रेज्जगत्प्रकोपयेत् ॥ ३५६ ॥

न केवलमधर्मदण्डेन जगत्प्रकोपैः, अपि त प्रयोक्तुर्दशदष्टहानिरपीलाह—

# अधर्मदण्डनं स्वर्गकीर्तिलोकविनाशनम् ।

सम्यक्तु दण्डनं गज्ञः खर्गकीर्तिजयावहम् ॥ ३५७ ॥ यः पुनः शास्त्रातिक्रमेण लोभादिना दण्डः कृतः स पापहेतुत्वात्स्वर्ग

यः पुनः शास्त्रातिक्रमण लामादन दण्डः कृतः स पापहतुत्वात्स्वन कीर्ति लोकांश्च विनाशयति । शास्त्रोक्तमार्गेण तु कृतो पर्महेतुत्वा-त्स्वर्गकीर्तिजयानां हेतुर्भवति ॥ ३५० ॥

#### अपि आता सुतोऽध्यों वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा । नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितः खकात् ॥३५८

अध्योऽर्घार्दः आचार्यादः । शेषः प्रसिद्धः । एते भ्रातृसुतादयोऽि खध-मीचिलता दण्ड्याः, किसुतान्ये । यतः स्वधर्माञ्चलितः अद्ण्ड्यो नाम राज्ञः कोऽिप नास्ति । एतच मातापित्रादिव्यातरेकेण । तथा च स्मृत्यन्तरम् —'अदण्डयौ मातापितरौ स्नातर्कपुरोहितपरित्राजकवानप्रस्थाः श्रुतशीलशौचा-चारवन्तस्ते हि धर्माधिकारिणः' इति ॥ ३५८ ॥

#### यो दण्ड्यान्दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्र घातयेत् । इष्टं स्थात्ऋतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणैः ॥ ३५९ ॥

किंच, यस्तु राजा दण्ड्यान् खधर्मचलनादिना दण्डयोग्यान् सम्यक् शास्त्रदृष्टेन मार्गेण धिग्धनदण्डादिना दण्डयति, वध्यान्वधार्हान् घातयति तेन राज्ञा भूरिद्क्षिणैः ऋतुभिरिष्टं भवातः । बहुदक्षिणऋतुफलं प्राप्नोती-त्यर्थः । नच फलश्रवणादण्डप्रणयनं काम्यमिति मन्तळ्न्; अकरणे प्रायश्चित्त-

टिप्प०—1 तत् स्वल्पापराधविषयम्, न सर्वा मना दण्डाभावाभिप्रायम् । अत एव दक्षः—'परिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमें न तिष्ठति । श्वपादेनांकयित्वा तं राजा शीर्षं विवासयेत्' इति ।

पाठा०—१ ऽसुरमानुषम् क. २ तु प्रकोपयेत् A. ३ प्रकोपनमपि तु क. ४ स्वर्गं कीर्ति लोकाश्च नाशयेत् क. ५ कृतः सोऽपापहेतुत्वात् क. ग. ६ परित्राजकपुरोहित ख.

स्मरणात् । यथाह वसिष्ठः (१९।४०-४४)— 'दण्ड्योत्सर्गे राजैकरात्रमुपवसेत्', 'त्रिरात्रं पुरोहितः', 'कृच्छ्रमदण्ड्यदण्डने पुरोहितः', 'त्रिरात्रं राजा' इति ३५९ 'दुष्टे सम्यग्दण्डः प्रयोक्तव्यः' (आ०३५४) इत्युक्तं, दुष्टपरिज्ञानं च व्यवहारदर्शन-मन्तरेण न भवतीति तत्परिज्ञानाय व्यवहारदर्शनमहरहः खर्यं कर्तव्यमिखाह—

# इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफलं पृथक् । व्यवहारान्स्वयं प्रयेत्सम्यैः परिवृतोऽन्वहम् ॥ ३६०॥

इत्येवमुक्तप्रकारेण ऋतुतुल्यं फलं दण्ड्यदण्डने, खर्गादिनाशं चादण्ड्य-दण्डने सम्यग्विचिन्त्य पृथकपृथग्वणीदिकमेण, सभ्यैर्वक्ष्यमाणलक्षणेः परि-वृतः, प्रतिदिनं व्यवहारान्वक्ष्यमाणमार्गेण दुष्टादुष्टपरिज्ञानार्थं राजा खयं पद्येत् ॥ ३६० ॥

## कुलानि जातीः श्रेणीश्र गणाञ्जानपदानपि । स्वधर्माचलितात्राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥ ३६१ ॥

कुलानि ब्राह्मणादीनाम्, जातयो मूर्धावसिक्तप्रमृतयः, श्रेणयस्ताम्बृिक्तिनाम्, गणा हिलाबुकादीनाम्, जानपदाः कारुकादयः, एतान्स्वधर्माः चिलान्प्रच्युतान् राजा यथापराधं विनीय दण्डियला पिष्य स्वधमें स्थापयेत्। 'दण्डं दुर्वृत्तेषु निपातयेत्' (आ॰ ३५४) इत्युक्तं, स च दण्डो द्विविधः—शारीरोऽर्थंदण्डश्चेति। यथाह नारदः—'शारीरश्चार्थंदण्डश्च दण्डो हि द्विधः स्मृतः। शारीरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः प्रकीर्तितः॥ केंकिण्यादिस्त्वर्थं-दण्डः सर्वस्तान्तस्तयेव च॥' इति। द्विविधोऽप्यपराधानुसारेणानेकधा भवति। आह सा—'शारीरो दशधा प्रोक्तो ह्यर्थंदण्डस्त्वनेकधा' इति॥ ३६९॥

तत्र कृष्णैलमाषसुवर्णपलादिशब्दैरर्थदण्डा वक्तव्याः, ते च प्रतिदेशं भिन्नपरि-माणार्था इत्येकहपापराघेऽपि देशभेदेन न्यूनाधिकदण्डो मा भूदिति कृष्णलादि-शब्दानां नियतपरिमाणविषयत्वं दण्डव्यवहारे दर्शयितुमाह—

# जालसूर्यमरीचिस्यं त्रसरेणू रजः स्मृतम् । तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते ॥ ३६२ ॥

टिप्प०—1 हेलाबुका अश्वन्यवहारिणः बाल०। गणान् मठनाक्षणादीन्-अप०। 2 स क-२० कपरिंन्यः=एका काकिणी,-'पै' हति नामकं ताम्रनिष्कम्। 3 सुक्षांत्रमान्निष्कम्। त्र स्विणाः=एका लिक्षाः, ३ लिक्षाः=एको राजसर्षपः, ३ राजसर्षपाः= एको गौरसर्षपः, ६ गौरसर्षपाः=एको यवः, ३ यवाः=एकः कृष्णलः, ५ कृष्णलः= एको गौरसर्षपः, १६ माषाः=एकः सुवर्णः, ४-५ सुवर्णाः=एकं पलम्। उपर्युक्ताः सर्षपा यवा वा मध्यमप्रमाणा प्राह्माः-न स्हमाः, नापि स्थूला इत्यत्रावधेयम्।

### गौरस्तु ते त्रयः षट् ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः। कृष्णलः पश्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश् ॥ ३६३ ॥ पलं सुवर्णाश्चत्वारः पश्च वापि प्रकीर्तितम् ।

जालकान्तरप्रविष्टादित्यरिकमस्थितं यद्रजस्तत् त्रसरेणुरित्युकं योगी-श्वरादिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। ते च त्रसरेणवोऽष्टौ लिक्षा खेदजयुकाण्डम्। ता लिक्षास्तिस्रो राजसर्पपो राजिका । ते राजसर्पपास्त्रयो गौरसर्पपः सिद्धार्थः । गौरसर्षपाः षद् यवो मध्यः मध्यमः, न स्थूलो न सूक्ष्मः । एतेन गौरसर्षपा अपि मध्यमा इति गम्यते । तथा राजसर्षपा अपि 'मध्यम'-शब्दादेव । सर्पपादिशब्दाः न केवलमुन्मानवचनाः किंतु तदुन्मितद्रव्यवचना इति गम्यते, यथा प्रस्थपरिमिता यवाः प्रस्थ उच्यते । एवं सर्षपाद्यन्मितं द्रव्यं सर्पपादिशब्दैः । सर्पपादिशब्दानां च केवलोन्मानवचनत्वे त्रसरेणे नुपसंह्रलो-न्मातुमशक्यत्वात्तद्वारेण कृष्णलादिव्यवहारो न स्यात्। तत्र स्थूल-स्थूलतर-स्थूलतम-सुक्ष्म-सुक्ष्मतर-सुक्ष्मतम-मध्यसर्षपाद्युन्मानमेदेन प्रतिदेशं व्यवहारमेदे स्थिते दण्डव्यवहारे मध्य इति नियम्यते। ते मध्यमा यवास्त्रय एकः कृष्णलः। ते कृष्णलाः पञ्चेको माषः । ते माषाः षोडरोकः सुवर्णः । ते सुवर्णः अत्वारः पलमिति संज्ञाः कथिता इति । पत्र वापि पलं प्रकीर्तितं नार-दादिभिः । तत्र स्थुलैस्रिभिर्यवैः कृष्णलपरिकल्पनायां व्यावदारिकनिष्कस्य षोड-शांशः कृष्णलो भवति । तैः पञ्चभिर्माषः । माषैः षोडशभिः सुवर्णः । स च व्यावहारिकैः पत्रभिर्निष्कैरेकः सुवर्णो भवति । ते चत्वारः पलमिति । निष्काणां विंशतिः पलम् । यदा तु सूक्ष्मैलिभियवैः कृष्णलः परिकल्प्यते तदा व्यावहारि-कनिष्कस्य द्वात्रिंशत्तमो भागः कृष्णलो भवति । तस्मिन्पक्षे सुवर्णः सार्धं निष्क-द्वयं भवति । पलं च द्रानिष्कम् । यदा तु मध्यमयवैः कृष्णलपरिकल्पना तदा निष्कस्य विश्वतितमी भागः कृष्णलः, सुवर्णश्रतुर्निष्कः, षोडशनिष्कं पलम् । एवं पश्चमुवर्ण पलमिति । पक्षे विंशतिनिष्कं पलम् । एवमन्यदपि निष्कस्य चत्वारिंशो भागः कृष्णलः, द्विनिष्कः सुवर्णोऽष्टनिष्कं पलमिलादिलोकव्यवहारानुसारेणास्मादेव सूत्रादृह्नीयम् ॥ ३६२-३६३ ॥-

एवं सुवर्णस्योन्मानं प्रतिपाचेदानीं रजेतस्याह—

## द्वे कुष्णले रूप्यमाषी धरणं षोडग्रैव ते ।। ३६४ ॥

टिप्प०—1 रजतस्थोन्मानं चेत्थम्-२ कृष्णलै एको माषः, १६ माषा एकं थरणम् (पुराणम्) १०, पुराणानि धरणानि एकं शतमानं पलम्, ४ सुवर्णाः एकं निष्कम् इति ।

पाठा०—१ मध्यस्रयस्तु ते ∆. २ रेणूनामुपसंहत्य क. ३ रौप्य △.

# श्वतमानं तु दशिमर्धरणैः पलमेव तु । निष्कं सुवर्णाश्वत्वारः

द्वे कृष्णले पूर्वोक्ते, रूप्यमाषी रूप्यसंबन्धी माषः । ते रूप्यमाषाः षोडश धरणम् । 'पुराण' इसस्यैव पंज्ञान्तरम्; 'ते षोडश स्याद्धरणं पुराण्येव राजतः' इति (८११६) मनुस्मरणात् । दशिमधरणैः शतमानं पलिमिति चाभिधीयते । पूर्वोक्ताश्चात्वारः सुवर्णा एको राजतो निष्को भवति ॥ ३६४ ॥

इदानीं ताम्रस्योन्मानमाह-

कार्षिकस्ताम्रिकः पणः ॥ ३६५॥

पलस्य चतुर्थोऽराः कर्ष इति लोकप्रसिद्धः । कर्षेणोन्मितः कार्षिकः । ताप्रस्य विकारस्ताम्निकः । कर्षसंमितस्ताप्रविकारः पणसंज्ञो भवति, कार्षापणसंज्ञकः । कर्षसंमितस्ताप्रविकारः पणसंज्ञो भवति, कार्षापणसंज्ञकः । पञ्चस्रवर्णपलपक्षे विद्यातिमाषः पणो भवति । तथा सति—'माषो विद्यातिमो भागः पणस्य परिकीर्तितः' इत्यादिव्यवहारः सिद्धो भवति । चतुःसुवर्णपलपक्षे तु षोडशमाषः पणो भवति । असिश्च पक्षे सुवर्ण-कार्षापण-पणशब्दानां समानार्थत्वेऽपि पण-कार्षापणशब्दौ ताम्रविषयावेव । एवं तावद्धेमरूप्यतामाणस्मानमुक्तम् ; दण्डव्यवहारोपयोगित्वात् । कांस्परीतिकादीनामपि लोकव्यवहारसम्भूतानामेवोन्मानं द्रष्टव्यम् ॥ ३६५ ॥

खशास्त्रपरिभाषागाह—

साञ्चीतिपणसाहस्रो दण्ड उत्तमसाहसः। तद्र्यं मध्यमः प्रोक्तस्तद्र्यमधमः स्मृतः॥ ३६६॥

पणानां सहसं पणसहस्रम्, तत्परिमाणमस्येति पणसाहसः। अश्वीत्या सह वर्तत इति साशीतिः। अश्वीत्यधिकपणसहस्रपरिमितो यो दण्डः स 'उत्तम-साहस'संश्लो वेदितव्यः। तद्र्घं मध्यमः तस्य साश्लीतिपणसहस्रसार्धं चत्वारिंग्रद्धिकपणपञ्चशतपरिमितो दण्डो 'मध्यमसाहस'संग्लः। तद्र्धम-घमः तस्य चत्वारिंग्रद्धिकपञ्चशतपणस्यार्धं सप्तत्यधिकपणशतद्वयपरिमितो दण्डः 'अधमसाहस'संग्लः स्मृत उत्तो मन्वादिभिः। यत्तु—'पणानां द्वे शते सार्षे प्रथमः साहसः स्मृतः। मध्यमः पञ्च विश्लेयः सहस्रं चैव चोत्तमः' इति (८।१३८) मनुनोक्तं तत्पक्षान्तरममतिपूर्वापराधविषयं द्रष्टव्यम् ॥ ३६६ ॥

टिप्प०—1 तात्रस्थोन्मानं चेत्थम्—सुवर्णरजतयोः हु पछं एकः 'कर्षः'; ('पण'— 'कार्षापण' इत्यपरनामकः ), १०४० पणाः 'उत्तमसाइस'दण्डः, ५४० पणाः 'मध्यम-साहस'दण्डः, २७० पणाः 'अधमसाइस'दण्डः ('प्रथमसाइस' इत्यपरनामा) इति । दण्डभेदानाइ—

# धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा।

योज्या व्यस्ताः समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे ॥ ३६७॥ धिग्दण्डो धिग्धणिति कुत्सनम्, वाग्दण्डस्तु परुषशापवचनात्मकः, धनदण्डो धनापहारात्मकः, वधदण्डः शारीरोऽवरोधादिजीवितान्तः, एते चतुर्विधा दण्डाः व्यस्ता एकैकशः, समस्ताः द्वित्राः त्रिचतुरो वाऽपराधातुः सारेण प्रयोक्तव्याः । उक्तकमेण पूर्वपूर्वासाध्ये उत्तर उत्तरः प्रयोक्तव्यः । यथाह मनुः (८।१२९)—'धिग्दण्डं प्रथमं कुर्याद्वाग्दण्डं तदनन्तरम् । तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥' इति ॥ ३६०॥

दण्डव्यवस्थानिमित्तान्याह-

#### ज्ञात्वाऽपराधं देशं च कालं बलमथापि वा । वयः कर्म च वित्तं च दण्डं दण्ड्येषु पातयेतु ॥ ३६८ ॥

यथापराधं झात्वा तदनुसारेण दण्डप्रणयनं कुर्वात । एवं देशकालवयः-कमिवित्तानि झात्वा तदनुसारेण दण्डचेषु दण्डप्रणयनं कुर्यात् । तथा बुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वसकृदाहृत्त्यनुसारेण च । यद्यपि राजानमधिकृत्यायं राजधर्म-कलाप उक्तस्तथापि वर्णान्तरस्थापि विषयमण्डलादिपरिपालनाधिकृतस्थायं धर्मो वेदितव्यः । 'राजधर्मान्त्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेष्वृपः' (मनु. ७।१) इस्तत्र पृथक्-नृपप्रहृणात्करप्रहृणस्य रक्षार्थत्वात्, रक्षणस्य च दण्डप्रणयनायत्तत्त्वादिति ॥३६८

इति श्रीपद्मनाभभद्योपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परमहंसपरिवाजकविज्ञानेश्वरभट्टार-कस्य कृतौ ऋजुमिताक्षरायां याज्ञवल्क्यधर्मशास्त्रविवृतौ सदाचारः प्रथमाध्यायः ॥

> उत्तमोपपदस्थेयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः । धर्मशास्त्रस्य विदृतिर्विज्ञानेश्वरयोगिनः ॥

#### — असिन्नध्याये प्रकरणानि —

१ उपोद्धातप्रकरणम् । २ ब्रह्मचारिप्रकरणम् । ३ विवाहप्रकरणम् । ४ जातिविवेकप्रकरणम् । ५ गृहस्थधमप्रकरणम् । ६ स्नातकत्रतप्रकरणम् । ७ सक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम् । ८ द्रव्यशुद्धिप्रकरणम् । ९ दानधमप्रकरणम् । १० श्राद्धप्रकरणम् । ११ गणपतिकल्पप्रकरणम् । १२ श्रह्मान्तिप्रकरणम् ।

१३ राजधर्मप्रकरणम् । एवं त्रयोदश प्रकरणानि ॥ याज्ञवल्क्यमुनिशास्त्रगतेयं विश्वतिर्न कस्य विहिता विदुषः । प्रमिताक्षरापि विपुलार्थवती परिषित्रति श्रवणयोरस्तम् ॥ १ ॥

#### व्यवहाराध्यायः।

#### साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् १

अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापालनं परमो धर्मः । तच दुष्टनिप्रहमन्त-रेण न संभवति । दुष्टपरिज्ञानं च न व्यवहारदैर्शनमन्तरेण संभवति । तद्यव-हारदर्शनमहरहः कर्तव्यमित्युक्तं (आ० ३६०)—'व्यवहारान्स्वयं पर्यत्सभ्यः परिवृतोऽन्वहम्' इति । स च व्यवहारः कीहराः, कतिविधः, कथं चेतीतिकर्त-व्यताकलापो नाभिहितः, तदभिधानाय द्वितीयोऽध्यायः प्रारभ्यते—

#### व्यवहाराच्रुपः पश्येद्विद्वद्भिर्जाक्षणैः सह । धर्मशास्त्रानुसारेण कोधलोभविवर्जितः ॥ १ ॥

व्यवहारानिति । अन्यविरोधन स्वात्मसंबन्धितया कथनं व्येवहारः ।
यथा कश्चिदिदं क्षेत्रादि मदीयमिति कथयति, अन्योऽपि तिह्ररोधेन मदीयमिति ।
तस्यानेकविधत्वं दर्शयाते बहुवचनेन । नृप इति न क्षत्रियमात्रस्यायं धर्मः किंतु
प्रजापालनाधिकृतस्यान्यस्यापीति दर्शयति । पर्योदिति पूर्वोक्तस्यानुवादो धर्मविशेषविधानार्थः । विद्वद्भिवेदव्याकरणादिधमंशास्त्राभिन्नैः । ब्राह्मणैर्न क्षत्रियादिभिः । 'ब्राह्मणैः सह' इति तृतीयानिर्देशादेषामप्राधान्यम् । 'सहयुक्तेऽप्रधाने'
(पा. २।३।१९) इति स्मरणात् । अतश्चादर्शनेऽन्यथादर्शने वा रातो दोषो न
्ह्मणानाम् । यथाह मनुः (८।१२८)—'अदण्ड्यान्दण्डयनराजा दण्ड्याश्चवाप्यदण्डयन् । अयशो महदाप्रोति नरकं चैवे गच्छति ॥' इति । कथम्? धर्मशास्वानुसारेण, नार्थशैष्त्रानुसारेण । देशौदिसमयधर्मस्यापि धर्मशास्त्राविष्टस्य
धर्मशास्त्रविषयत्वान्न पृथगुपादानम् । तथा च वक्ष्यति (व्य० १८६)—'निजधर्माविरोधेन यस्तु सार्मयिको भवेत् । सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥'
इति क्रोधलोभविचर्जित इति । 'धर्मशास्त्रानुसारेण' इति सिद्धे 'क्रोधलोभविवर्जितः' इति वचनमादरार्थम् । क्रोधोऽमर्षः, लोभो लिप्सातिशयः ॥ १॥

टिप्प०—1 'विप्रतिपद्यमाननरान्तरगताज्ञाताधर्मज्ञापनानुकूलो व्यापारो व्यव-हारः । वादिप्रतिवादिकर्तृकः संभवद्गोगसाक्षिप्रमाणको विरोधकोटिव्यवस्थापनानुकूलो व्यापारो वा सः । संप्रतिपस्युत्तरे तु व्यवहारपदप्रयोगो आक्त हति मदनरत्ने हति व्यव-हारमयुद्धः । 'वि नानाथेंडव संदेहे हरणं हार उच्यते । नाना संदेहहरणाद्ध्यवहार हति स्पृतः ॥' हति कातीयम् । 2 अर्थशास्त्रं नीतिशास्त्रं औशनसादिकम् । 3 देशेति । आदिना देवगृहादिपरिग्रहः । पारिभाषिकधर्मेण व्यवस्थानं समयः । 4 सामिषको धर्मो यावत्पिषकं भोजनं देयमस्यदरातिमण्डलं तुरङ्गादयो न परणपनीया हत्येनंह्यः। सभ्यांश्राह—

श्रुताष्ययनसंपना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ।

राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥ २ ॥ किंच, श्रुताध्ययनसंपन्नाः श्रुतेन मीमांसाव्याकरणादिश्रवणेन अध्ययनेन च वेदाध्ययनेन संपन्नाः, धर्मज्ञाः धर्मशास्त्रज्ञाः, सत्यवादिनः सत्यवचन-शीलाः रिपौ मित्रे च ये समाः रागद्वेषादिरहिताः, एवंभताः सभासदः सभायां संसदि यथा सीदन्त्युपविशन्ति तथा दानमानसत्कारैः राज्ञा कर्तव्याः। यद्यपि 'श्रुताध्ययनसंपन्नाः' इत्यविशेषेणोक्तं, तथापि ब्राह्मणा एव । यथाह का-त्यायनः—'स तु सभ्यैः स्थिरैर्युक्तः प्राज्ञैमींलैर्द्विजोत्तमैः । धर्मशास्त्रार्थकुशलैरर्थ-शास्त्रविशारदैः ॥' इति । ते च त्रयः कर्तव्याः; बहुवचनस्यार्थवत्त्वात् 'यस्मिन्देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्रयः' इति (८।११) मनुस्मरणाच । बृहस्पतिस्तु सप्त पच त्रयो वा सभासदो भवन्तीत्याह—'लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः सप्त पच त्रयोऽपि वा। यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसदशी सभा ॥' (१।११) इति । नच 'ब्राह्मणैः सह' इति पूर्वश्लोकोक्तानां ब्राह्मणानां 'श्रुताध्ययनसंपन्नाः' इत्यादि विशे-षणमिति मन्तव्यम् ; तृतीयाप्रथमान्तनिर्दिष्टानां विशेषणविशेष्यभावासंभवात् , 'विद्वद्भिः' इलनेन पुनरुक्तिप्रसङ्गाच । तथा च कालायनेन ब्राह्मणानां सभासदां च स्पेष्टं भेदो दर्शितः—'सप्राडिवाकः सामाखः सब्राह्मणपुरोहितः। ससभ्यः व्रेक्षको राजा खर्गे तिष्ठति धर्मतः ॥' इति । तत्र ब्राह्मणा अनियुक्ताः, सभासदस्त नियुक्ता इति भेदः। अत एवोक्तम्—'नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तमहिति' इति । तत्र नियुक्तानां यथानस्थितार्थंकथनेऽपि यदि राजाऽन्यथा करोति तदाऽसौ निवारणीय:, अन्यथा दोषः । उक्तं च काल्यायनेन-'अन्यायेनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति सभासः । तेऽपि तद्भागिनस्तसाद्वोधनीयः स तैर्नृपः ॥' इति । अनियक्तानां पुनरन्यथाभिधानेऽनिभधाने वा दोषो नतु राज्ञोऽनिवारणे—'सँभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समझसम् । अब्रुवन्विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी॥' इति (८।१३) मनुस्मरणात् 'रिपौ मित्रे च' इति चकाराह्रोकरज्ञनार्थं कतिपयै-र्वणिग्मिरप्यधिष्टितं सदः कर्तव्यम् । यथाह् काल्यायनः—'कुलग्नीलवयोवृत्तवित्त-वद्भिरमत्सरैः । वणिग्भिः स्यात्कतिपयैः कुँलभूतैरिधष्ठितम् ॥' इति ॥ २ ॥

'व्यवहाराष्ट्रपः पर्येत्' (व्य० १) इत्युक्तं, तत्रानुकल्पमाह—

अपस्यता कार्यवशाद्भ्यवहारात्रृपेण तु । सभ्यैः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधर्मवित् ॥ ३ ॥ कार्यान्तरैव्याकुलतया व्यवहारानपश्यता तृपेण पूर्वोक्तैः सभ्यैः सह

टिप्प०-1 मौलै: सेवकत्वेन पितृपितामहादिपरम्परायातैः. 2 कुलीनै: परं-परायातैश्व.

पाठा०-१ च भेदः स्पष्टो ग्. २ सभां वा न प्रवेष्टब्यं ग्. ३ व्यप्र-तया ख. ग.

सर्वधमंवित् सर्वान्धमंशास्त्रोक्तान्सामयिकां स्व धर्मान्वेति विचारयतीति सर्वधमंवित् ब्राह्मणो न क्षत्रियादिर्नियोक्तव्यो व्यवहारदर्शने। तं च कात्यायनोक्रियुणविशिष्टं कुर्यात् । यथाह—'दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुद्वेगकरं स्थिरम् ।
परत्र भीरं धर्मिष्ठमुद्युक्तं कोधवर्जितम् ॥' इति । एवंभूतब्राह्मणासंभवे क्षत्रियं
वैदयं वा नियुष्ठीत, न श्रद्धम् । यथाह कात्यायनः—'ब्राह्मणो यत्र न स्यात्तु
क्षत्रियं तत्र योजयेत् । वैदयं वा धर्मशास्त्रक्षं श्रदं यत्नेन वर्जयेत् ॥' इति । नारदेन त्वयमेव मुख्यो दर्शितः—'धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य प्राड्विवाकमते स्थितः ।
समाहितमतिः पश्येद्यवहाराननुक्रमात् ॥' इति । प्रड्विवाकमते स्थितो न स्वमते
स्थितः, राजा चारचक्षुषा परसैन्यं पश्यतीतिवत् । तस्य चेयं यौगिकी संज्ञा ।
आर्थिप्रसर्थिना पृच्छतीति प्राद, तयोर्वचनं विश्वमित्रद्धं च सभ्यः सह विविनिक्त विवेचयित वेति विवाकः, प्राद्घ चासौ विवाकश्च प्राड्विवाकः । उक्तं च—
'विवादानुगतं पृष्ट्वा ससभ्यस्तत्पयत्रतः । विचारयति येनासौ प्राड्विवाकस्ततः
स्मृतः ॥' इति ॥ ३ ॥

प्राड्विवाकादयः सभ्या यदि रागादिना स्मृत्यपैतं व्यवहारं विचारयन्ति तदा

राज्ञा किं कर्तव्यमित्यत आह—

रागाल्लोभाद्भयाद्वार्ञिष स्मृत्यपेतादिकारिणः । सभ्याः पृथकपृथग्दण्ड्या विवादाद्विगुणं दमम् ॥ ४ ॥

अपि च, पूर्वोक्ताः सभ्या रजसो निरङ्कात्वेन तद्भिभृता रागात्मेह्यितिशयाह्योभािलिष्सातिशयाद्भ्यात्मंत्रासात्म्स्रस्येपंतं स्मृतिविष्ठदं, 'आदि' शब्दादाचारापेतं कुर्वन्तः पृथक्पृथगे कैकशो विवादाद्विवादपराजयिनिमित्ताद्दमाद्भिगुणं
दमं दण्ड्याः, न पुनर्विवादास्पदीभृताद्रस्यात् । तथा सित स्त्रीसंप्रहणाित्षु
दण्डाभावप्रसङ्गः । रागलोभभयानामुपादानं रागादिष्वेन द्विगुणो दमो नाज्ञानमोद्वादिष्विति नियमार्थम् ॥ नच 'राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्' (१९११) इति
गौतमवर्चनाच ब्राह्मणा दण्ड्या इति मन्तव्यम्; तस्य प्रशंसार्थलात् ॥ यतु 'षङ्मिः
परिहार्यो राज्ञाऽवष्यश्चावन्ध्यश्चादण्ड्यश्चाविष्ठकार्यश्चापरिवाद्यश्चापरिद्यार्थश्च' (गौ.
८,१२-१३) इति, तदिप 'स एष बहुश्रुतो भवति लोकवेदवेदाई विद्वाकोवाक्येतिहासपुराणकुशलसादपेक्षसादृतिश्चाष्टवत्वारिशत्संस्कारैः संस्कृतिस्त्रषु कर्मस्वभिरतः षद्यु वा सामयाचारिकेष्वभिविनीत' (गौ. ८।४-११) इति, प्रतिपादितबहुश्रुतविषयं; न ब्राह्मणमात्रविषयम् ॥ ४॥

टिप्प०—1 बृहस्पतिस्तु—'विवादे पृच्छिति प्रश्नं प्रतिप्रश्नं तथैव च । नयपूर्वं प्राग्वदित प्राह्मिवाकस्ततः स्पृतः ॥' इति व्यवहारमयूखे । 2 वाकोवाक्यं उक्तिप्र-त्युक्तिमद्राक्यम्.

पाठा०—१ धर्मान् शास्त्रोक्तान् ग. २ ब्राह्मण एव. ३ विवक्ति विवेच-यति वा ग. ४ न ब्राह्मणो दण्ड्य इति क. ग. ५ राज्ञा वध्यश्चावध्यश्च. ग. ६ वेदाङ्गविद्वाक्येतिहास ग.

व्यवहारविषयमाह-

# स्मृत्याचारन्यपेतेन मार्गेणाऽऽधर्षितः परैः। आवेदयति चेद्राज्ञे न्यवहारपदं हि तत्।। ५।।

धर्मशास्त्रसमाचारविरुद्धेन मार्गेण परैराधर्षितोऽभिभूतो यद्वाने प्राड्विवाकाय वा आवेदयति विज्ञापयति चेद्यदि, तदावेद्यमानं व्यवहारपदं प्रतिज्ञोत्तरसंशयहेतुपरामर्शप्रमाणनिर्णयप्रयोजनात्मको व्यवहारसास विषयः । तस्य चेदं सामान्यलक्षणम् । स च द्विविधः-शङ्काभियोगस्तत्त्वाभियो-गश्चेति । यथाह नारदः ( १।२७ )—'अभियोगस्तु विह्नेयः शङ्कातत्त्वाभियो-गतः । शङ्काऽसतां तु संसर्गात्तत्वं होढाभिद्शेनात् ॥' इति । होढा लोकतं लिङ्गिमिति यावत् । तेन दर्शनं, साक्षाद्वा दर्शनं होढाभिदर्शनं तस्मात् । तत्त्वा-भियोगोऽपि द्विविधः-प्रतिषेधात्मको विध्यात्मकश्चेति । यथा-'मत्तो हिरण्या-दिकं गृहीत्वा न प्रयच्छति', 'क्षेत्रादिकं ममायमपहरति' इति च। उक्तं च काला-यनेन-- 'न्याय्यं खं नेच्छते कर्तुमन्याय्यं वा करोति यः' इति । स पुनश्वाष्टाद-श्रधा भियते । यथाह मनुः (८१४-७)—'तेषामार्यं मृणादानं निक्षेपोऽस्वामि-विकयः । संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ वेतनस्यैव चाऽऽदानं संवि-दश्च व्यतिकमः । क्रयविकयानुशयो विवादः खामिपालयोः ॥ सीर्माविवादधर्मश्च पारुच्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चैव स्त्रीसंप्रहणमेव च ॥ न्त्रीपंधर्मी विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च । पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥' इति ॥ एतान्यपि साध्यमेदेन पुनर्बहुत्वं गतानि । यथाह नारदः (१।२०)--'एषा-मेव प्रमेदोऽन्यः शतमष्टोत्तरं भैवेत् । कियामेदान्मनुष्याणां शतशाखो निग-बते ॥' इति ॥ 'आवेदयति चेद्राज्ञे' इल्पनेन खयमेवागलावेदयति, न राजप्रेरि-तस्तत्पुरुषप्रेरितो वेति दर्शयति । यथाह मनुः (८।४३)—'नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा नाप्यस्य पूरुषः । नच प्रापितमन्येन प्रसेतार्थं कथंचन ॥' इति ॥

टिण्प०—1 छुप्यत इति लोप्त्रं चौर्यथनम्—बाल० । 2 लिक्नं अव्यक्षिचितं चिह्निल्थं:—बाल० । 3 ऋणादानं ऋणस्य न दानमदानम्, निक्षेपः स्वधनस्यान्य-सिन्नपंणम्, अस्वामिना कृतो विक्रयः, संभूयसमुत्थानं अनेकैमिलित्वा यत्र धनार्थं वाणिज्यायुदमः क्रियते. दत्तस्यानपक्रमे अप्रत्यपंणम्. 4 कर्मकरस्य भृतेरदानम्, संविदः कृतव्यवस्थाया अतिक्रमः, अनुशयः क्रयविक्रये च कृते पश्चात्तापादिप्रतिपत्तिः, स्वामि-पशुपालयोविवादः. 5 मामसीमाविप्रतिपत्तिः, वाक्पारुष्यमाक्रोशनादि, दण्डपारुष्यं ताडनादि, स्तेयं निह्नवेन धनग्रहणम्, साहसं प्रसद्ध धनहरणादि, स्वियश्च परपुरुष-संपर्कः. 6 स्त्रीसिहतस्य पुंसो धमं व्यवस्था, विभागः पैतृकादिधनस्य, द्वृतं अक्षादि-क्रीडा, पणव्यवस्थापनपूर्वकं पिक्षमेषादिप्राणियोधनं, समाह्वयस्य प्राणिद्यूतरूपत्वेन द्यता-वान्तरविशेषत्वाद्षद्यसंख्योपपत्तिः.

परैरिति परेण पराभ्यां परैरिखेकस्पैकेन द्वाभ्यां बहुभिर्वा व्यवहारो भवतीति दर्शयति ॥ यत्पुनः—'एकस्य बहुभिः सार्धं स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्भिरुदाहृतः ॥' इति नारद(कालायन १)वचनं, तद्भिष्मसा-ध्यद्वयविषयम् । 'आवेदयति चेद्राक्ने' इलानेनैव राज्ञा पृष्टो विनीतवेष आवेद-येत् । आवेदितं च युक्तं चेन्मुद्रीदिना प्रलथ्यां हानमकल्यादीनां चानाह्वानमिला-वर्थसिद्धमिति नोक्तम् । स्मृत्यन्तरे तु स्पष्टार्थमुक्तम् । यथा 'काले कार्यार्थिनं पृच्छेद्गृणन्तं पुरतः स्थितम् । किं कार्यं का च ते पीडा मा भैषीर्ज्ञूहि मानव ॥ केन कस्मिन्कदा कस्मात्ष्टच्छेदेवं सभागतम् । एवं पृष्टः स यहूयात्स सभ्येर्काः ह्मणैः सह ॥ विमृश्य कार्यं न्याय्यं नेदाह्वानार्थमतः परम् । मुद्रां वा निक्षिपेत्त-सिन्पुरुषं वा समादिशेत् ॥ अकल्पबालस्थविरविषमस्थिकियाकुलान् । कार्याति-पातिव्यसनिनृपकार्योत्सवाकुलान् । मत्तोन्मैत्तप्रमत्तार्तान्मृत्यान्नाह्वानयेनृपः ॥ न हीनपक्षां युवातें कुळे जातां प्रसूतिकाम् । सर्ववणीत्तमां कन्यां ता जातिप्रभुवाः स्मृताः ॥ तद्धीनकुटुम्बन्यः खैरिण्यो गणिकाश्च याः । निष्कुला याश्च पतिता-स्तासामाह्वानमिष्यते ॥ कालं देशं च विज्ञाय कार्याणां च बलावले । अकल्पादी-निप शनैयानिराह्वानयेषृपः ॥ ज्ञात्वाभियोगं येऽपि स्युर्वने प्रत्नजितादयः । तान-प्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्येष्वकोपयन् ॥' इति । आसिधव्यवस्थाप्यर्थसिद्धैव भारदेनोका (१।४७-५३)—'वक्तव्येऽधें ह्यतिष्ठन्तसुत्कामन्तं च तद्वचः। आसे धरोद्विन दार्था यावदाह्वानदर्शनम् ॥ स्थानासे घः कालकृतः प्रवासात्कर्मण-स्तथा । चतुर्विधः स्यादासेघो नासिदस्तं विलङ्गयेत् ॥ आसेघकाल आसिद आसेघं योऽतिवर्तते । स विनयोऽन्यर्थाकुर्वजासे हैं। दण्डभाग्भवेत् ॥ नदीस-न्तारकान्तारदुर्देशोपप्रवादिषु । आसिद्धस्तं परासेधमुत्कामन्नापराध्रुयात् ॥ निर्वे-

टिप्प०—1 'शिका'परपर्यायगरुडादिचिद्वेन 2 आधिव्याधिसहितादीनाम्. 3 अकल्पो व्याध्याधिभयूतः, विषमस्य उत्पन्नसंकटः. 4 कार्यातिपाती कार्योद्धंवी. 5 मत्तो मादकद्वव्येण, उन्मत्तः उन्मादेन पञ्चविधेन वातिपत्तरेश्व्यात्रप्रदसंभवेनोप- स्टः, प्रमत्तः सर्वदावधानद्दीनः. 6 ता हीनपक्षादयः ज्ञातिस्वामिका इत्यधंः. 7 निष्कुलाः कुल्हीनाः. 8 पतत्प्रसन्नादकल्पाद्याद्वाने पूर्वनिषिद्धेऽपि प्रतिप्रसवमाह—काल्मिति । तत्र प्रकारद्वयं शनैर्यानिरिति. 9 अभियोगोऽभिग्रहः आरोपस्तम्. 10 आसेषो राजाधिका- रिभिनिरोधः. 11 विवादार्थी वादी, आसेषयेत्प्रत्यधिनं निरोधयेत्. 12 आसेष इति । स चतुर्विधः—१ प्रकृते अस्मात्प्रदेशाच्च गन्तव्यमिति स्थानासेधः, २ आसन्ध्यं न गन्तव्यमिति काल्यसेधः, ३ देशान्तरं प्रति न गन्तव्यमिति प्रवासासेधः, ४ असी व्यापारो न कर्तव्य इति कर्मासेधः. 13 आसिद्धो निरुद्धः. 14 विनेयः शिक्षणीयः. 15 अन्यथा कुर्वन् अनासेधकाले आसेषं कुर्वन्. 16 आसेद्धा आसेषकर्ता राजपूरुषः. 17 नासिद्धं विलंधयेदित्यस्य प्रतिप्रसवमाह—नदीति.

पाठा०- १ पृच्छेत्प्रणतं क.

ष्टुंकामो रोगातों यियँ खुर्व्यसने स्थितः । अभि धुक्तस्त्रथाऽन्येन राजकायों यतस्त्रथा ॥ गवां प्रचारे गोपालाः सस्यावापे कृषीवलाः । बिल्पिनश्चापि तैत्कालमायुधीयाश्च विष्महे ॥' इति । आसेघो राजाज्ञयाऽवरोधः । अकल्पादयः पुत्रादिकमन्यं वा सुद्धदं प्रेषेयेयुः, नच ते परार्थवादिनः; 'यो न भ्राता नच पिता न पुत्रो न नियोग्गर्कृत् । परार्थवादी दण्ड्यः स्याद्यवहारेषु विश्ववन् ॥' (२।२३) इति नारद वचनात् ॥ ५॥

प्रसर्थिनि मुद्रालेख्यपुरुषाणामन्यव्रमेनानीते किं कुर्यादिसत आह—

#### प्रत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । समामासतदर्भाहनीमजात्यादिचिह्नितम् ॥ ६ ॥

अर्थ्यते इत्यर्थः साध्यः, सोऽस्यास्तित्यर्थां; तत्प्रतिपक्षः प्रत्यर्थां, तस्याप्रतः पुरतो लेख्यं छेखनीयम् । यथा येन प्रकारेण पूर्वमावेदनकाले आवेदितं तथा, न पुनरन्यथा; अन्यथावादित्वेन व्यवहारस्य भन्नप्रसङ्गत् ।—'अन्यवादी कियाद्वेषी नोपेस्थाता निरुत्तरः । बाहृतः प्रपलायी च हीनः पश्चविधः स्मृतः ॥' (नारदः २।३३) इति । आवेदनकाल एवार्तिवचनस्य लिखितत्वात्पुनर्लेखन्मवर्थकमित्यत आह—समामासेत्यादि । संवत्सरमासपक्षतिथिवारादिना—अर्थिप्रवर्थिनामबाह्मणजात्यादि चिह्नितम् । 'आदि'शब्देन द्रव्यतत्संख्यास्थानवेलीक्षमालिङ्गादीनि गृह्यन्ते ॥ यथोक्तम्—'अर्थवेद्वर्मसंयुक्तं परिपूर्णमनाकुलम् । साध्यवहाचकपदं प्रकृतार्थानुवनिध च ॥ प्रसिद्धमविरुद्धं च निश्चितं साधनेक्षमम् । संक्षिप्तं निखलार्थं च देशकालाविरोधि च । वर्षतुमासपक्षाहोवेलादेश-प्रदेशवत् । स्थानावसथसाध्याख्याजात्याकारवयोयुतम् ॥ साध्यप्रमाणसंख्यावदान्सप्रत्यार्थनामवत् । परात्मपूर्वजानेकराजनामिनरङ्कितम् ॥ क्षमालिङ्गात्मपीडाव-त्विथिताहर्नृदायकम् । यदावेदयते राज्ञे तद्भाषेत्रमिथीयते ॥'इति । भाषा 'प्रतिज्ञा' पक्ष' इति नार्थान्तरम् । आवेदनसमये कार्यमात्रं लिखितं प्रत्यर्थनोऽप्रतः समा-

टिप्प०—1 निर्वेष्ठुकाम आश्रमान्तरं गन्तुकामः, विवाहादावुक्त इति यावतः 2 वियक्षुर्यष्ट्रमिन्छुः. 3 अभियुक्तो नियोजितः. 4 तत्कालं शिल्पकाले आयुपीया आयुधजीविनो योद्धारः. 5 विम्रहे संम्रामे. 6 अकल्पादयः=आधिन्याधिपीडिताः. 7 नियोगक्रदाज्ञाकारीः. 8 विमृतन् न्यवहारेषु विरुद्धं विविधं विशेषेण वा मृतन्. 9 कियादेषी
कार्यदेषीः. 10 नोपस्थाता समीपे न तिष्ठन्. 11 वेलेति दिनमध्येऽपि प्रातरादिमुहूर्वकर्पो वा कालविशेष इत्यर्थः. 12 पते पराशरमाधनीये—इति व्य० म० । अर्थवदिति ।
अर्थवरप्रयोजनवत्, धर्मसंयुक्तं धर्मो गुणः स्वल्पाक्षरत्वप्रभूतार्थवन्त्वादिकस्तेन युक्तं, परिपूर्णमध्याहारानपेक्षम्, अनाकुलमसंदिग्धाक्षरं, साध्यवत् सिषाधयिषितार्थसहितम्, वाचकपरं बहुन्नीहिगोणलाक्षणिकादिरहितं, प्राकृतार्थानुनिध पूर्वाविदितार्थानुरोधिः

पाठा०- १ प्रेषयन्ति खः; प्रेषयिष्यन्ति. २ आहुतन्यपळापी ग. ३ साधने क्षमम् ख. ४ नियतार्थं ग.

मासादिविशिष्टं लिख्यत इति विशेषः । संवत्सरविशेषणं यद्यपि सर्वव्यवहारेषु नोपयुज्यते, तथाध्याधिप्रतिमहक्तयेषु निर्णयार्थमुपयुज्यते; आधी प्रतिप्रहे कीते पूर्वो तु बलवत्तरा' इति वचनात् । अर्थैव्यवहारोऽपि एकस्मिन्संवत्सरे यत्संख्याकं यहूव्यं यतो येन गृहीतं प्रत्यर्पितं च पुनरन्यस्मिन्वत्सरे तह्व्यं तत्संख्याकं तत-स्तेन गृहीतं, याच्यमानो यदि ब्रूयात्सत्यं गृहीतं प्रत्यपितं चेति । वत्सरान्तरे गृहीतं प्रसिपतं नास्मिन्वत्सरे इत्युपयुज्यते । एवं मासायपि योज्यम् । देशस्थानादयः पुनः स्थावरेष्वेवोपयुज्यन्ते—'देशश्चैव तथा स्थानं संनिवेशस्तथैव च । जातिः संज्ञाऽधिवासश्च प्रमाणं क्षेत्रनाम च ॥ पितृपैतामहं चैव पूर्वराजानुकीर्तनम् । स्थावरेषु विवादेषु दशैतानि निवेशयेत् ॥ इति सीरणात् । देशो मध्यदेशादिः । स्थानं वाराणस्यादि । संनिवेशः तत्रैव पूर्वीपरदिग्विभागपरिच्छितः सम्यङ्गिष्टो गृहक्षेत्रादिः । जातिः अर्थिप्रत्यर्थिनोर्बाद्मणत्वादिः । संज्ञा च देवदत्तादिः । अधिवासः समीपदेशनिवासी जनः। प्रमाणं निवर्तनादि भूपरिमाणम्। क्षेत्रनाम शालिक्षेत्रं कमुकक्षेत्रं कृष्णभूमः पाण्डुभूमः इति । पितुः पितामहस्य च नामार्थिप्रत्यर्थिनोः पूर्वेषां त्रयाणाम् । राज्ञां नामकीर्तनं चेति । समामासादीनां यसिन् व्यवहारे यावदुपयुज्यते तत्र तावलेखनीयमिति तात्पर्यार्थः ॥ एवं पक्ष-लक्षणे स्थिते पक्षलक्षणरहितानां पक्षवदवभासमानानां पक्षाभासत्वं सिद्धमेवेति योगीश्वरेण न पृथक्पक्षाभासा उक्ताः । अन्यैस्तु विस्पष्टार्थर्मुक्ताः ।—अप्रसिद्धं निराबार्ध निर्धं निष्प्रयोजनम् । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयेत् ॥' इति । अप्रसिद्धं 'मदीयं शशिवषाणं गृहीत्वा न प्रयच्छति' इत्यादि । निराबार्धं असाहृहदीपप्रकाशेनायं खगृहे व्यवहरतीत्यादि । निर्थं अभिषेयरहितं कचटत-पगजडद्वेलादि । निष्प्रयोजनं यथा-अयं देवदत्तोऽस्मद्गृहसंनिधौ पुरवरमधीत इलादि । असाध्यं यथा-अहं देवदत्तेन सम्भूभङ्गमुपहसित इलादि । एतत्साध-नासंभवादसाध्यम् । अल्पकालत्वान्न साक्षिसंभवो लिखितं दूरतोऽल्पत्वान्न दिव्य-मिति । विरुद्धं यथाहं मूकेन शप्त इत्यादि । पुरराष्ट्रादिविरुद्धं वा-'राज्ञा विवार्जितो यश्च यश्च पौरविरोधकृत्। राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथैव च।। अन्ये वा ये पुरम्राममहाजनविरोधकाः । अनादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकी-

टिटप् — 1 इदममे स्फुटीमविष्यस्माधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणे. 2 पितृ इति छप्तप्रधीकं पृथक्पदं, पितृरिति पाठो वा. 8 इदं कास्यायनवचनमिति—परा॰ माध॰ । 4 कृष्णोदनपाण्डित्यच्प्रस्ययो बहुनीहेः. 5 अत्र अप्रसिद्धादेः साधियतुमशक्यत्वादिनराक्तरणम् इति ख. पुस्तके विशेषः. 6 पीडारहितमित्यर्थः. 7 विनिगमनाभावादाह—पुरेति. 8 अत्र 'एतेषां स्वभावेनैव निराकरणमिति न निराक्रियते । तत्र च अप्रसिद्धादीनां व्युत्पर्यर्थमुपादानं तद्य्यनेकपदसंकीणस्य निराकरणं न क्रियते' इति कचिद्धिशेषः 9 प्रकृतीनां जनानां वगरस्थानाम्.

र्तिताः ॥' इति ॥ यन्तु—'अनेकपदसंकीर्णः पूर्वपक्षो न सिद्धाति' इति, तैत्र यद्यनेकवस्तुसंकीणं इत्युच्यते, तदा न दोषः; मदीयमनेन हिरण्यं वासो रूप-कादि वाऽपहृतमिलेवंविधसादुष्टलात्। ऋणादानादिपद्धंकरे पक्षाभास इति चेत्तदपि न । मदीया रूपका अनेन वृद्ध्या गृहीताः सुवर्ण चास्य हस्ते निक्षि-प्तम्, मदीयं क्षेत्रमयमपहरतीत्यादीनां पक्षत्वमिष्यत एव । किंतु क्रियामेदा-त्क्रमेण व्यवहारो न युगपदिखेतावत् ॥ यथाह कालायनः—'बहुप्रतिक्रं यत्कार्यं व्यवहारे सुनिश्चितम् । कामं तदपि गृह्णीयाद्राजा तत्त्ववुभुत्सया ॥' इति । तसादनेकपदसंकीर्णः पूर्वपक्षो युगपन्न सिद्धयतीति तस्यार्थः । अर्थिपैह-णात्पुत्रपित्रादिग्रहणं तेषामेकार्थंलात् । नियुक्तस्यापि नियोगेनैव तदेकार्थंलासे-पात् ॥—'अर्थिना संनियुक्तो वा प्रत्यर्थिप्रहितोऽपि वा । यो यस्यार्थे विवदते तयोर्जयपराजयौ ॥' इति स्मरणात् नियुक्तजयपराजयौ मूलखामिनोरेव । एतच भूमों फलके वा पाण्डुलेखेन लिखित्वा आवापोद्धारेण विशोधितं पश्चात्पत्रे निवेशयेत्। — 'पूर्वपक्षं समावोक्तं प्राह्विवाकोऽभिलेखयेत् । पाण्डुलेखेन फलके ततः पत्रे विशोधितम् ॥' इति कालायनसारणात् । शोधनं च यावदुत्तरदर्शनं कर्तव्यं नातः परम् । अनवस्थाप्रसङ्गात् । अतएव नारदेनोक्तम् — शोधयेत्पूर्व-वादं तु यावन्नोत्तरदर्शनम्.। अँवष्टब्धस्योत्तरेण निवृत्तं शोधनं भवेत् ॥' इति । पूर्वपक्षमशोधयित्वैव यदोत्तरं दापयन्ति सभ्यास्तदा 'रागाल्लोभात्' इत्युक्तदण्डेन सभ्यान्दण्डियत्वा पुनः प्रतिज्ञापूर्वकं व्यवहारः प्रवर्तनीयो राज्ञेति ॥ ६ ॥

एवं शोधितपत्रारूढे पूर्वपक्षे कि कर्तव्यमिलत आह— श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसंनिधी।

श्रुतो भाषार्थो येन प्रत्यर्थिनाऽसौ श्रुतार्थः, तस्योत्तरं पूर्वपक्षादुन्तरत्र भवतीत्युत्तरं लेख्यं लेखनीयम् । पूर्वावेदकस्यार्थिनः संनिधौ समीपे उत्तरं च यत्पूर्वोक्तस्य निराकरणं तदुच्यते । यथाह—'पक्षस्य व्यापकं सारमसं-दिग्धमनाकुलम् । अव्याख्यागम्यमिलेतदुत्तरं तद्विदो विदुः ॥' इति । पक्षस्य व्यापकं निराकरणसमर्थम् । सारं न्याय्यं न्यायादनपेतम् । असंदिग्धं संदेहरहि-तम् । अनाकुलं पूर्वापराविरुद्धम् । अव्याख्यागम्यं अप्रसिद्धपदप्रयोगेण दुःश्लिष्ट-

टिप्प०—1 अप्रसिद्धांदीनां पक्षाभासत्विमिनानेकपदसंकीणेपूर्वपक्षस्यापि तत्त्वमेव । अनेकैः पदैः संकीणों यः पूर्वपक्षः प्रतिज्ञा सा न सिद्ध्यति आभासरूपा भवतीति तद्र्यं- प्रतीतेस्तित्रराकरोति—यत्त्विस्तादिनाः 2 तत्र पदशब्दः पचते ज्ञायते इति व्युत्पत्त्या किं वस्तुपर अत्र ऋणादानादिरूपव्यवद्यादिववयपरः । तत्र म ताबदाचे पक्षाभासत्विमित्याद्य- तत्रितिः 3 बहुप्रतिक्षं बहुपूर्वपक्षम्. 4 अधिवेदितमित्ययः. 5 पाण्डिति 'खहु'इति भाषा- प्रसिद्धः. 6 आवापेति न्यूनाधिक्यपरिद्याराय प्रक्षेपनिष्कासनाभ्यामित्यथः. 7 सहजोक्तं, न तु छलादिनाः 8 उत्तरेणानष्टब्यस्य प्रतिबद्धस्य पूर्ववादस्य शोधनं भवेदित्यथः. 9 उत्तरत्र अग्रेः. 10 दुःश्विष्टमसंबद्धम् , अश्विष्टमित्यपि पाठः.

पाठा०- १ पुत्रपौत्रादीनां क.

विभक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन वा अन्यदेशभाषाभिधानेन वा यद् व्याख्येयार्थ न भवति तत्सदुत्तरम् ॥ तच चतुर्विधम् — संप्रतिपत्तिः, मिथ्या, प्रैत्यवस्कन्दनं, पूर्व-न्यायश्चेति । यथाह कालायनः—'सलं मिथ्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा। पूर्व-न्यायविधिश्चैवमुत्तरं स्थाचतुर्विधम्॥' इति । तत्र सलोत्तरं यथा—'रूपकरातं मह्यं धारयति' इत्युक्ते 'सत्यं धारयामि' इति । यथाह-'साध्यस्य सत्यवचनं प्रतिपत्ति-रैदाहता' इति । मिथ्योत्तरं तु नाहं घारयामीति । तथा च कालायनः-'अभि-युक्तोऽभियोगस्य यदि कुर्यादपह्नवम् । मिथ्या तत्तु विजानीयादुत्तरं व्यवहारतः ॥' इति ॥ तच मिथ्योत्तरं चतुर्विधम् — मिथ्यतन्नाभिजानमि तदा तत्र न संनिधिः । अजातश्वास्मि तत्काल इति मिथ्या चतुर्विधम् ॥' इति । प्रत्यवस्कन्दनं नाम 'सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं प्रतिप्रहेण लब्धम्' इति वा । यथाह नारदः—'अर्थिना लिर्खितो योऽर्थः प्रस्थीं यदि तं तथा-।-प्रपद्य कारणं ब्रूयात्प्रस्ववस्कन्दनं स्मृतम्॥ इति । प्राङ्न्यायोत्तरं तु यत्राभियुक्त एवं ब्रूयात् 'अस्मिन्थें ऽनेनाहमभियुक्तस्तत्र चायं व्यवहारमार्गेण पराजितः' इति। उक्तं च कात्यायनेन — 'आचारेणावसन्नोऽपि पुनर्लेखयते यदि । सोऽभिधेयो जितः पूर्वं प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥' इति । एवमुत्तरलक्षणे स्थिते उत्तरलक्षणरहितानामुत्तरवदवभासमानानामुत्तराभासत्व-मर्थसिद्धम् । स्पष्टीकृतं च समृत्यन्तरे—'संदिग्धमन्यत्प्रकृताद्यल्पमतिभूरि च । पक्षेकदेशव्याप्यन्यत्तथा नैवोत्तरं भवेत् ॥ यद्वयस्तपदमव्यापि निगूढार्थं तथा-कुलम् । व्याख्यागम्यमसारं च नोत्तरं खार्थसिद्धये ॥' इति । तत्र संदिग्धं— 'सुवर्णशतमनेन गृहीत'मित्युक्ते 'सत्यं गृहीतं सुवर्णशतं मापशतं वे'ति । प्रकृता-दन्ययथा—'सुवर्णशताभियोगे पणशतं धारयामी'ति । अयुरुपं—'सुवर्णशता-भियोगे पश्चाशतं धारयामी'ति । अतिभूरि—'सुवर्णशताभियोगे द्विशतं धारया-मीति । पक्षैकदेशव्यापि—'हिरण्यवस्त्राद्यभियोगे हिरण्यं गृहीतं नान्यदि'ति । वैयस्तपदं - ऋणादानाभियोगे पदान्तरेणोत्तरम्, यथा 'सुवर्णशताभियोगे अने-नाहं ताडितः' इति । अव्यापि—देशस्थानादिविशेषणाव्यापि यथा-'मेध्यदेशे बाराणस्यां पूर्वस्यां दिशि क्षेत्रमनेनापहृत'मिति पूर्वपक्षे लिखिते, 'क्षेत्रमपहृत-मि'ति । निगृदार्थं यथा— 'सुवर्णशताभियोगे किमहमेवास धारयामी'त्यत्र मुनिना प्राड्विताकः सभ्यो वा अर्थी वा अन्यसम धारयतीति सूचयतीति निगू-ढार्थम् । आकुलं पूर्वापरविरुद्धं यथा—'सुवर्णशताभियोगे कृते, सत्यं गृहीतं न धारयामी'ति । व्याख्यागम्यं - दुःश्विष्टविभक्तिसमाससाध्याहाराभिधानेन

टिप्प०—1 अध्याहारेण सहितं साध्याहारम्. 2 अदेशभाषेत्रण किचत्. 3 प्रत्य-वस्कन्दनं कारणोत्तरम्. 4 प्रतिपत्तिः संप्रतिपत्तिः, सत्योत्तरमित्यनर्थान्तरम्. 5 तथा प्रपद्य तथैवाङ्गीकृत्वेत्यर्थः. 6 व्यवहारेण पराजितोऽपि. 7 अर्धन्यूनतयात्यस्यस्य. 8 अन्यत् पक्षेकदेशव्यापि चेत्यर्थः. 9 व्यस्तपदं असंबद्धपद्कम्. 10 विन्ध्यहिमा-चलयोर्मध्यं मध्यदेशः. 11 ध्वनिना किमादिबोध्येन.

पाठा०—१ अभियुक्तस्य ग. या॰ १२

व्याख्यागम्यम् , अदेशभाणाभिधानेन वा । यथा— 'सुवर्णशतविषये पितऋणा-भियोगे, 'गृहीतशतवचनात सुवर्णानां पितुर्न जानामी'ति । अत्र गृहीतशतस्य पित्रवेचनात 'स्वर्णानां शतं गृहीतमि'ति न जानामीति । असारं-च्यायविरुद्धं यथा 'सुवर्णशतमनेन बृद्धा गृहीतं वृद्धिरेव दत्ता न मूल'मिल्यभियोगे, 'सलं बृद्धिर्दत्ता न मूलं गृहीतंमिति । उत्तरमिखेकवचननिर्देशादुत्तराणां संकरो निरस्तः । यथाह कालायनः—'पक्षैकदेशे यत्सलमेकदेशे च कारणम । मिथ्या चैवैकदेशे च संकरात्तदन्तरम् ॥' इति । अनुत्तरत्वे च कारणं तेनैवो-क्तमु- 'न चैकस्मिन्विवादे तु किया स्याद्वादिनोर्द्वयोः। न चार्थसिद्धिरुभयोर्न चैकत्र कियाद्वयम् ॥' इति । मिध्याकारणोत्तरयोः संकरे अर्थिप्रलिधिनोर्द्वयोरिप किया प्राप्नोति—'मिश्या किया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि' इति स्मरणात् । तद-भयमेकस्मिन्व्यवहारे विरुद्धम् । यथा- 'सुवर्ण रूपकरातं चानेन गृहीत'मिल्यभि-योगे, 'सुवर्ण न गृहीतं, रूपकशतं गृहीतं प्रतिदत्तं चे'ति । कारणप्राङ्क्यायसंकरे तु प्रलियंन एव कियाद्रयम्— 'प्राङ्न्यायकारणोक्तो तु प्रलियां निर्दिशेतिकयाम्' इति । तथा 'सुवर्ण गृहीतं प्रतिदत्तं, - रूपके व्यवहारमार्गेण पराजितः' इति । अत्र च प्राङ्क्त्याये जयपत्रेण वा प्राङ्क्त्यायदिशिभवी भावयितव्यम्, कारणोत्ती तु साक्षिलेख्यादिभिभावयितव्यमिति विरोधः । एवमुत्तरत्रंथसंकरेऽपि द्रष्टव्यम् । यथा-'अनेन सुवर्णं रूपकरातं वस्त्राणि च गृहीतानी'त्यभियोगे. 'सत्यं सुवर्णं गृहीतं प्रतिदैतं रूपकशतं न गृहीतं, वस्त्रविषये तु पूर्वन्यायेन पराजितः' इति । एवं चैतः-संकरेऽपि । एतेषां चानुत्तरत्वं यौगपयेन तस्य तस्यांशस्य तेन तेन विनाऽसिद्धेः कैमेणोत्तरत्वमेव । कम्यार्थिनः प्रव्यर्थिनः सभ्यानां चेच्छ्या भवति । यत्र पुनर्भयोः संकरे तत्र यस्य प्रभूतार्थविषयत्वं तित्कियोपादानेन पूर्वं व्यवहारः प्रवर्तियितच्यः, पश्चादल्पविषयोत्तरोपादानेन च व्यवहारो द्रष्टव्यः। यैत्र त संप्रतिपत्ते हत्तरान्तरस्य च संकरस्तत्रोत्तरान्तरोपादानेन व्यवहारो द्रष्टव्यः ।

टिप्प०—1 न वादिद्वयपरत्वमिति सूचियतुं मिथ्येति । मिथ्योत्तरे इत्यर्थः । पूर्ववादे क्रमण्यण् पूर्ववादिनीत्यर्थः 2 कारणे कारणोत्तरे 3 तयोगियः संकरे त्वित्यर्थः 4 तयोशक्तावित्यर्थः । नेदं प्रत्येकपरम् । करणांशे 'कारणे प्रतिवादिनि' इत्यनेन सिद्ध-त्वाद् । तस्मात्सांकर्यपरमेवेदम् । अत प्रव समासनिर्देशसंगतिरिष 5 दितीयसंकरे त्वि-त्यर्थः 6 साधयितव्यमेतैः कृत्वा 7 आदिना दिव्यपरिम्रहः 8 उत्तरत्रयेति मिथ्या—कारण-प्राइन्यायरूपे 9 चतुःसंकरेति । यथा 'अनेन सुवर्णे रूप्यकत्यतं वस्नाणि धान्यं च गृहीत'मित्यभियोगे—'सुवर्णे धारयामि, रूपकशतं न गृहीतं, वस्नाणि प्रतिम्रहेण ज्व्यानि, धान्यविषये पूर्वन्यायेन पराजितः' इति । एवं मिथ्याप्राङ्न्यायसंकरेऽिष द्रष्टव्यम् 10 कमेण त्वित्यर्थः 11 चेन प्राड्विवाकादेः समुच्चयः 12 यत्र त्वित्यर्थः 13 मिथ्याकारणोत्तर्योः , 14 तत्साधकित्यमहणेन 15 सत्योत्तरसंकरस्य पूर्वमन्तर्थासे बीजं ध्वनयन् तत्र नियामकान्तरमाह—यत्र चेति.

पाठा०-१ रूपकशते ग. २ कारणोत्तरे तु ग. ३ प्रतिदाखामि ग.

संप्रतिपत्तौ कियाभावात् ॥ यथा द्वारीतेन—'मिध्योत्तरं कारणं च स्यातामेकत्र चेदुभे । सखं नापि सहान्येन तत्र प्राह्यं किमुत्तरम् ॥' इत्युक्त्वोक्तम्—'येतप्रभू-तार्थनिषयं यत्र वा स्यातिकयाफलम् । उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयमसंकीर्णमतोऽन्यथा ॥ संकीण भवतीति शेषः । शेषापेक्षया ऐच्छिककमं भवतीत्यर्थः । तत्र प्रभूतार्थ यथा- 'अनेन सुवर्णं रूपकशतं वस्त्राणि च गृहीतानी' सिमयोगे, 'सत्यम्, सुवर्णं रूपकशतं चन गृहीतं, बल्लाणि तु गृहीतानि प्रतिदत्तानि चे'ति । अत्र मिथ्योत्तरस्य प्रभूतविषयत्वाद्धिंनः कियामादाय प्रथमं व्यवहारः प्रवर्तयितव्यः पश्चाद्वस्त्रवि-षयो व्यवहारः । एवं मिथ्याप्राङ्न्यायसंकरे कारणप्राङ्न्यायसंकरे च योजनीयम्। तथा तसिन्नेवाभियोगे, 'सत्यं सुवर्णं रूपकशतं च गृहीतं प्रति द।स्यामि, वस्त्राणि तु न गृहीतानि, गृहीतानि प्रतिदत्तानी'ति वा वस्त्रविषये पूर्व पराजित इति चोत्तरे संप्रतिपत्तेर्भूरिविषयत्वेऽपि तत्र कियाभावान्मिध्याद्युत्तरिकयामादाय व्यवहारः प्रवर्तियितव्यः। यैत्र तु मिथ्याकारणोत्तरयोः कृत्स्नपक्षव्यापित्वं यथा—श्रृहन्त्रमा-हिकतया किर्श्वेददित 'इयं गौर्मदीया अमुकस्मिन्काले नष्टा, अद्यास्य गृहे दृष्टे'ति । अन्यस्तु 'मिध्येतत्, प्रदर्शितकालात्पूर्वमेवासाहृहे स्थिता मम गृहे जाता वे'ति वदति । इदं तावत्पक्षनिराकरणसमर्थलान्नानुत्तरम् । नापि मिथ्यैव; कार-णोपन्यासात् । नापि कारणम्; एकदेशस्याप्यभ्युपगमाभावात् । तस्मात्सैका-रणं मिध्योत्तरमिदम् । —अत्र च प्रतिवादिनः किया, 'कारणे प्रतिवादिनि' इति वचनात् ॥ नैनु 'मिध्या किया पूर्ववादे' इति पूर्ववादिनः कस्मात्किया न भवति ? तस्य गुद्धमिध्याविषयत्वात् । 'कारणे प्रतिवादिनी'स्थेतदिप कस्माच्छुद्ध-कारणविषयं न भवति । नैततः; सर्वस्यापि कारणोत्तरस्य मिथ्यासहचरितहप-त्वाच्छुद्धकारणोत्तरस्याभावात्॥ प्रसिद्धैकारणोत्तरे प्रतिज्ञातार्थैकदेशस्याप्यभ्युपगमे-नैकदेशस्य मिथ्यात्वम् —यथा 'सत्यं रूपकशतं गृहीतं न धारयामि, प्रतिदत्तत्वा-दि'ति । प्रकृतोदाहरणे तु प्रतिज्ञातार्थैकदेशस्याप्यभ्युपगमो नास्तीति विशेषः ॥ एतच हारीतेन स्पष्टमुक्तम्—'मिथ्याकारणयोर्नापि प्राह्मं कारणमुत्तरम्' इति । यत्र मिथ्याप्राङ्च्याययोः पक्षव्यापित्वं यथा—'रूपकशतं धारयती'त्यभियोगे, 'मिथ्यैतदस्मिन्नथें पूर्वमयं पराजितः' इति । अत्रापि प्रतिवादिन एव किया; 'प्राङ्न्यायकारणोक्तो तु प्रस्थां निर्दिशेतिकयाम्' इति वचनात्, ग्रुद्धस्य प्राङ्-न्यायस्याभावादनुत्तरत्वप्रसङ्गात्, संप्रतिपत्तरिप साध्यत्वेनोपदिष्टस्य

टिप्प०-1 यत् उत्तरम्. 2 संकीणोत्तरस्य यौगपचेन सर्वथाऽनुत्तरत्वे प्राप्ते कचित्प्रतिप्रसवमाइ-यत्र त्विति. 3 तत्र्यायेने सर्थः. 4 कश्चित् वादी. 5 अन्यः प्रतिवादी. 6 अत्र कारणस्याप्राधान्यं मिथ्योत्तरस्य प्राधान्यं तस्य तदुपपादकस्यापि संभवात् । अतः एव तत्र सहयोगे तृतीया कृता. 7 प्रतिवादिना तस्यैवोक्तत्वमभिष्रेल प्राधान्यादरेण श्रृङ्ग -निवति. 8 सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं चेत्येवंरूपे प्रागुक्ते. 9 सत्यस्यापि.

पाठा०-१ ऐच्छिकक्रममपेक्षाक्रमं भवतीलर्थः ग. २ ऐच्छिकः क्रमी भवतीलर्थः ख. ३ एतःप्रदर्शित ख.

सिद्धत्वोपन्यासेन साध्यत्वनिराकरणादेवोत्तरत्वम् । यदा तु कारणप्राङ्न्याय-संकरः यथा—'शतमनेन गृहीत'मिलभियुक्तः प्रतिवदति 'सल्यं गृहीतं प्रतिद्तंतं नेलस्मिन्नेवार्थे प्राङ्न्यायेनायं पराजितः' इति । तत्र प्रतिवादिनो यथारुचीति न कचिद्वादिप्रतिवादिनोरेकस्मिन्व्यवहारे कियाद्वयप्रसङ्ग इति निर्णयः ॥ ६ ॥–

एवमुत्तरे पत्रे निवेशिते साध्यसिद्धेः साधनायत्तत्वात्साधननिर्देशं कः कुर्या-दिखपेक्षित आह—

#### ततोऽर्थी लेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम् ॥ ७ ॥

तत उत्तरानन्तरम्, अर्था साध्यवान् सद्य एवानन्तरमेव प्रतिज्ञातार्थसाधनं छेखयेत् । प्रतिज्ञातः साध्यः स चासावर्थश्चेति प्रतिज्ञातार्थः तस्य
साधनं साध्यतेऽनेनेति साधनं प्रमाणम् । अत्र 'सद्यो छेखयेत्' इति वदतोत्तराभिधाने कालविलम्बनमप्यज्ञीकृतमिति गम्यते । तचोत्तरत्र विवेचयिष्यते । अर्था
प्रतिज्ञातार्थसाधनं छेखयेदिति वदता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिज्ञातार्थसाधनं
छेखयेदित्युक्तं, अतश्च प्राङ्न्यायोत्तरे प्राङ्न्यायस्येव साध्यत्वात्प्रस्थर्थवार्थां जात
इति स एव साधनं छेखयेत् । कारणोत्तरेऽपि कारणस्येव साध्यत्वात्कारणवाद्येवार्थीति स एव छेखयेत् । मिथ्योत्तरे तु पूर्ववाद्यवार्थां स ्व साधनं निर्दिशेत् ।
ततोऽर्थां छेखयेदिति वदता अध्यंव छेखयेन्नान्य इत्युक्तम् । अतश्च संप्रतिपत्युक्तरे
साध्याभावेन भाषोत्तरत्वादिनोर्द्वयोरप्यार्थत्वाभावात्साधननिर्देश एव नास्तीति
तीवतैव व्यवहारः परिसमाप्यत इति गम्यते । एतदेव हारीतेन स्पष्टमुक्तम्

'प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रसर्थां निर्दिशेत्कियाम् । मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत् ॥' इति ॥ ७ ॥

ततः किमित्यत आह—

#### तित्सद्धौ सिद्धिमामोति विपरीतमतोऽन्यथा ।

तस्य साधनस्य प्रमाणस्य वश्चमाणिखितसाक्ष्यादिलक्षणस्य सिद्धौ निर्वतौ सिद्धि साध्यस्य जयलक्षणां प्राप्तोति । अतोऽसात्प्रकाराद्रन्यथा प्रकारानतरेण साधनासिद्धौ विपरीतं साध्यस्यासिद्धि पराजयलक्षणमाप्रोतीति संबन्धः ॥
एवं व्यवहारकपमिभधायोपसंहरति—

#### चतुष्पाद्यवहारोऽयं विवादेषूपदर्शितः॥ ८॥

'व्यवहाराच्युपः पश्येत्' (व्य॰ १) इत्युक्तो व्याहारः सोऽयमित्यं चतु-व्याचतुरंशकल्पनया विवादेषु ऋणादानादिषूपद्शितो वर्णितः । तत्र 'प्रख-थिनोऽप्रतो छेख्यं' इति भाषापादः प्रथमः । श्रुतार्थस्योत्तरं छेख्यम्' इत्युक्तरपादो द्वितीयः । ततः 'अर्थी छेखयेत्सद्यः' इति कियापादस्तृतीयः । 'तिहसद्दी सिद्धिमा-

टिप्प०—1 निवेशिते लिखिते. 2 अर्थित इत्यर्थः साध्यं स यस्यास्तील्यर्थाः 3 प्रमाणं लिखितादि वक्ष्यमाणम्. 4 निर्दिशे क्षेत्रवेत्. 5 अर्थ्येवेति आक्षेपादेव कर्तृलाभे तदुक्तिनियमार्थेति भावः. 6 तादृशोत्तरदानेनैव. 7 ततः साधनलेखनोत्तरम्.

प्रोति' इति साध्यसिद्धियदश्चतुर्थः । यथोक्तम्-'परस्परं मनुष्याणां खार्थविप्रति-पतिषु । वाक्यन्यायाद्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः ॥ भाषोत्तरिकयासाध्यसिद्धिभिः कमनृतिभिः । आक्षिप्तेचतुरंशस्तु चतुष्पादिभिधीयते ॥' इति । संप्रतिपत्त्युत्तरे तु सायनानिर्देशाद्भाषार्थस्यासाध्याच न साध्यसिद्धिलक्षणः पादोऽस्तीति द्विपा-त्वमेव । उत्तराभिधानानन्तरं सभ्यानामर्थिप्रसर्थिनोः कस्य किया स्यादिति परामर्शतक्षणस्य प्रसीकितिस्य योगीधरेण व्यवहारपाद्तवेनानभिधानाद् व्यव-हर्नुसंबन्धाभावाच न व्यवहारपादत्वमिति स्थितम् ॥ ८॥

इति साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम्।

र्असाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् २

एवं सर्वेव्यवहारोपयोगिनीं व्यवहारमातृकामभिधायाधुना कचिष्यवहारविशेषे कंचिद्विशेषं दर्शयित्माह—

अभियोगमनिस्तीर्य नैनं प्रत्यभियोजयेत् ।

अभियुज्यत इति अभियोगोऽपराधः तमभियोगमिनस्तीर्यापरिहत्य एनमभियोक्तारं न प्रत्यभियोजयेत् अपराधेन न संयोजयेत् । यद्यपि प्रत्यवस्कन्दनं प्रत्यभियोगरूपं तथापि खापराधपरिहारात्मकत्वान्नास्य प्रतिषेध-विषयत्वम् । अतः खाभियोगानुपमर्दनहपस्य प्रत्यभियोगस्यायं निषेधः । इदं प्रसर्थिनमधिकृत्योक्तम् ॥—

अथ अर्थिनं प्रसाह-

अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विष्रकृतिं नयेत् ॥ ९ ॥

अभियुक्तं च नान्येनेति । अन्येनाभियुक्तमनिस्तीर्णाभियोगमन्योऽर्थी नाभियोजयेत्। किंच, उक्तमावेदनसमये यदुक्तं तद्विप्रकृतिं विरुद्धभावं न नयेत् न प्रापयेत् । एतदुक्तं भवति —यद्वस्तु येन रूपेणावेदनसमये निवेदितं तद्वस्तु तथैव भाषाकालेऽपि लेखनीयं, नान्यथेति ॥ ननु 'प्रत्यर्थिनोऽप्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना' (व्य॰ ६) इल्पेनैवेदमुक्तं, किमर्थं पुनरुच्यते 'नोक्तं विप्रकृति नयेत्' इति १ उच्यते,—'यथाऽऽवेदितमधिना' (व्य॰ ६) इत्यनेनाऽऽवेदनसमये यहस्तु निवेदितं तदेव भाषासमयेऽपि तथेव छेखनीयम् । श्विसिचपि पदे न वस्त्वन्तरमित्युक्तम् । यथा-'अनेन रूपकशतं वृद्धया गृहीतम्' इत्यावेदनसमये

टिप्प०-1 मुख्यपादत्वासंभवादाह चतुरंशेति. 2 अभिधीयते ऋणादानादिषु वक्ष्यमाणेषु. 3 लक्षणोऽपि इति कचित्. 4 प्रत्याकलितस्य पौनःपुन्येन विचारणस्यत्यर्थः. 5 अभियुज्यते दोषविषयीकियतेऽनेनेति शेषः. 6 सत्यं गृहीतं प्रतिदत्तं चेति कारणो-त्तरस्य अनेन दत्तं स्थितं मया पुनर्दत्तमित्येवं प्रत्यभियोगरूपत्वमित्यर्थः. 7 तथैवेति । अन्यथाऽन्यथावादित्वेन भङ्गप्रसङ्गात्. 8 ऋणादानादिव्यवहारविषये. 9 अत्र प्रकरणे पदशब्दो विषयवाची.

त्रतिपाय प्रत्यथिसंनिधी भाषासमये 'बस्नशतं बुद्धा गृहीतम्' इति न वक्तव्यम्। तथा सति पदान्तरागमनेऽपि वस्त्वन्तरगमनाद्धीनवादी दण्ड्यः स्यादिति । 'नोक्तं विप्रकृतिं नयेत' इलानेनैकवस्तुत्वेऽपि पदान्तरगमनं निषिद्वयते । यथा 'रूपकरातं वृद्ध्या गृहीत्वाऽयं न प्रयच्छति' इत्यावेदनकालेऽभिधाय भाषाकाले क्षिपकशतं बलादपहृतवान्' इति वदतीति । तत्र वस्त्वन्तरगमनं निषिद्धम् . इह तु पदान्तरगमनं निषद्भयत इति न पौनहत्त्यम् । एतदेव स्वशिकृतं नारदेन-'पूर्वपादं परित्यज्य योऽन्यमालम्बते पुनः । पैद्संक्रमणाज्ज्ञेयो हीनवादी स वै नरः ॥' इति । हीनवादी दण्ड्यो भवति, न प्रकृताद्योद्धीयते । अतः प्रत्यर्थिनो-ऽधिंनथ प्रमादपरिहारार्थमेवायम् 'अभियोगमनिस्तीर्य' इत्याद्यपदेशो न प्रकृता-र्थंसिर्द्धंयसिद्धिविषयः। अत एव वक्ष्यति ( व्य॰ १९ ) 'छलं निरस्य भूतेन व्यव-हाराजयेज्ञपः' इति । एतचार्थव्यवहारे द्रष्टव्यम् । मन्युकृते तु व्यवहारे प्रमादा-भिधाने प्रकृतादिप व्यवहाराद्वीयत एव । यथाह नारदः—'सर्वेष्वर्थविवादेषु वाक्छले नावसीदति । परस्रीभूम्यणादाने शास्योऽप्यर्थात्र हीयते ॥' इति । अस्यार्थः—सर्वेष्वर्थविवादेषु न मन्यकृतेषु वाक्छले प्रमादाभिधानेऽपि नावसीदति न पराजीयते । न प्रकृताद्योद्धीयत इत्यर्थः । अत्रोदाहरणं परस्रीत्यादि । परस्री भूम्युणादाने प्रमादाभिधानेन दण्डयोऽपि यथा प्रकृतादर्थान हीयते, एवं सर्वेष्वर्थ-विवादेष्त्रित । अर्थविवादप्रहणान्मन्युकृतविवादेषु प्रमादाभिधाने प्रकृताद्प्यर्था-द्धीयत इति गम्यते । यथा-'अहमनेन शिरसि पादेन ताडित' इत्यावेदनसमये-ऽभिधाय भाषाकाले 'पादेन हस्ते ताडित' इति वदने केवलं दण्ड्यः । परा-जीयते च॥ ९॥

'अभियोगमनिस्तीय नैनं प्रत्यभियोजयेत्' (व्य॰ ९) इत्यस्यापनादमाइ-

#### कुर्यात्प्रत्यभियोगं च कलहे साहसेषु च।

कलहे वाग्दण्डपारुष्यात्मके साहसेषु विषशस्त्रादिनिमित्तप्राण्डयापादना-दिषु प्रत्यभियोगसंभवे स्वाभियोगमनिस्तीर्याप्यभियोक्तारं प्रत्यभियोजयेत्। नन्वत्रापि पूर्वपक्षानुपमर्दनरूपत्वेनानुत्तरत्वात्प्रत्यभियोगस्य प्रतिज्ञान्तरत्वे युग-पद्मवहारासंभवः समानः। सत्यम्। नात्र युगपद्मवहाराय प्रत्यभियोगोपदेशः, अपि तु न्यूनदण्डप्राप्तये अधिकदण्डनिवृत्तये वा। तथा हि—'अनेनाहं ताडितः श्रप्तो वा' इत्यभियोगे, 'पूर्वमहमनेन ताडितः श्रप्तो वा' इति प्रत्यभियोगे वण्डा-

टिप्प०—1 विषयान्तरं प्रलगमनेऽपीलर्थः. 2 पदान्तरं प्रति गमनाद्वस्वन्तर-गमनाचेलर्थः. 3 सिब्बसिद्धीति । हीनवादित्वे प्रकृतार्थासिद्धिस्तथात्वे तिसिद्धिरिलर्थः. 4 पूर्वभूनेन सत्येन व्यवहारेण. 5 हीनवादी दण्ड्य प्रव, न प्रकृतार्थाद्धीयत इलेतत्. 6 मन्युकृते वाक्पारुष्यपदण्डपारुष्यादिव्यवहारे. 7 एवं शाब्दमाचार्थमुक्त्वा द्वितीयमसंप-दध्वनितमुच्यते—अर्थेलादिना. 8 दण्डेति प्रलमियोक्तुरिति भावः

ल्पत्तम् । यथाह नारदः (१५१९) 'पूर्वमाक्षारयेवस्तु नियतं स्थात्स दोषभाक् । पश्चायः सोऽप्यस्तकारी पूर्वे तु विनयो गुरुः ॥' इति । यदा पुनद्वयोर्युगपत्ताडना-दिप्रवृत्तिस्तत्राधिकदण्डनिवृत्तिः—'पारुण्ये साहसे वापि युगपत्संप्रवृत्तयोः । विशे-षश्चे लभ्येत विनयः स्थात्समस्तयोः ॥' इति । ऐवं युगपद्यवहारप्रवृत्त्यसंभ-वेऽपि कलहादौ प्रस्तिन्योगोऽर्थवानृणादानादिषु तु निर्थंक एव ॥

अर्थिप्रलिधिनीदिधिमुक्ला ससभ्यस्य सभापतेः कर्तव्यमाह—

उमयोः प्रतिभूप्रीद्यः समर्थः कार्यनिर्णये ॥ १०॥

उभयोरियंत्रलार्थनोः सर्वेषु विवादेषु निर्णयस्य कार्य कार्यनिर्णयः । आहिताम्यादिषु पाठात्कार्यशब्दस्य पूर्वनिपातः । निर्णयस्य च यत्कार्यं साधितधः नदानं दण्डदानं च तस्मिन्सर्थः प्रतिभूः प्रतिभवति तत्कार्यं तद्वद्भवतीति प्रतिभूर्याद्यः ससभ्येन सभापतिना । तस्यासंभवेऽर्थिप्रलार्थनो रक्षणे पुरुषा नियोक्तव्याः । तेभ्यश्च ताभ्यां प्रतिदिनं वेतनं देयम् । यथाह कालायनः पश्च चेत्प्रतिभूर्नास्ति कार्ययोग्यस्तु वादिनः । स रिक्षतो दिनस्यान्ते दयाङ्गृत्याय वेतनम् ॥' इति ॥ १० ॥

अर्थित्रसर्थिनोर्निणयकार्थे ससभ्येन सभापतिना प्रतिभूर्याह्य इत्युक्तम्, कि

तिन्नर्णयकार्यं यस्मिन्त्रतिभूर्यं इत्यपेक्षित आह—

निह्ववे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्। मिथ्याभियोगी द्विगुणमियोगाद्धनं वहेत् ॥ ११॥

अर्थिना निवेदितस्याभियोगस्य प्रस्थिनाऽपह्नवे कृते यदाऽथिंना साक्ष्यादिभिभावितोऽङ्गीकारितः प्रस्थां तदा द्याद्धनं प्रकृतमर्थिने राक्षे च तृतसममपलापदण्डम् । अर्थार्थां भावितिष्ठं न क्षकोति तदा स एव सिथ्याभियोगी
जात इसमियोगाद्भियुक्तधनाद्धिगुणं धनं द्यात् राहे । प्राङ्न्याये प्रसवस्कन्दने चेदमेव योजनीयम् । तृंत्राथ्येंवाऽपह्नववादी प्रस्थिना भावितो राहे
प्रकृतधनसमं दण्डं द्यात् । अथ प्रस्थां प्राङ्न्यायं कारणं वा भावित् न
क्षित्रोति तदा स एव मिथ्याभियोगीति राहे द्विगुणं धनं द्यात् । अर्थिने च प्रकृतं

टिप्प॰—1 आक्षारवेत कायेन वाचा वा क्षीणं कुर्यात. 2 विनयो दण्डः. 3 पारुष्यं वाग्दण्डादि. 4 प्रतिभूः 'जामिन' इति माषाप्रसिद्धोऽयम्. 5 तस्य प्रतिभुवः. 6 वादिन इति इयोरेकश्चेषः, जातावार्षं वा एकवचनम्. तेनाथिप्रसर्थिनोः समासेन प्रहणम्. 7 प्रकृतधनसममप्रवापनिमित्तकदण्डम्. 8 भावयितुं समर्थयितुम्. 9 असिन् अर्थेऽयं पूर्वं पराजित इति प्राङ्न्यायोत्तरे गृहीतं प्रतिदत्तमिति कारणोत्तरे च दत्ते पूर्वन्यायं प्रतिदानं च प्रतिज्ञावाधेवापलपतीति स एवापलापवादीत्यर्थः. 10 भावितः जयपराजय- स्वापङ्माबस्य प्रतिदानस्य च साधनादङ्गीकारितो वादी. 11 मिथ्यावादी.

पाठा०—१ एवं सति. २ निर्णयस कार्यं च ख. ३ प्रतिभूमी इ हसत भाह ग. ४ धनं द्वादाहे ख. ५ तत्राप्यर्थेऽपह्नववादी प्रस ख. धनम् । संप्रतिपत्युत्तरे तु दण्डाभाव एव । एतच ऋणादानविषयमेव । पदान्तरेषु तत्र तत्र दण्डाभिधानादधनव्यवहारेष्वस्थासंभवाच न सर्वविषयत्वम् ।
राज्ञाऽधमणिको दाप्यः' (व्य॰ ४२) इत्यस्य ऋणादानविषयत्वेऽपि तत्रैव
विशेषं वक्ष्यामः । यहा, एतदेव सर्वव्यवहारविषयत्वेनापि योजनीयम् । कथम्?
अभियोगस्य निह्ववेऽभियुक्तेन कृते यद्यभियोका साक्ष्यादिभिर्मावितोऽभियुक्तस्तदा तत्समं तत्र तत्र प्रतिपदोक्तमेव । चशब्दोऽवधारणे । धनं दण्डं दद्याद्राज्ञ
ईत्यनुवादः । अथाभियोक्ता अभियोगं भावियतुं न शक्कोति तदा मिथ्याभियोगीति
प्रतिपदोक्तं धनं दण्ड द्विगुणं द्यादिति विधीयते । अत्रापि प्राङ्न्याये प्रत्यवस्कन्दने च पूर्ववदेव योजनीयम् ॥ ११॥

ततः 'अर्थी लेखयेत्सदाः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्' ( व्य० ७ ) इति वदतोत्तरपाद-लेखने कालप्रतीक्षणं दर्शितं तत्रापवादमाह—

# साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये स्नियाम् ।

दिनाद्येत्सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥ १२ ॥ साहसं विषशस्त्रादिनिमित्तं प्राणन्यापादनादि, स्तयं नौर्यम्, पारुष्यं वागदण्डपारुच्यं वश्यमाणलक्षणम्, गौदींग्ध्री, अभिश्वापः पातकाभियोगः, अत्ययः प्राणधनातिपातस्तस्मिन्, द्वन्द्वैकनद्वानादेकनचनम् । स्त्रियां कुलित्रयां दास्यां च कुलित्रयां चारित्रविनादे, दास्यां स्त्वविनादे, विवाद्येत् उत्तरं दाप्येत्, सद्य एव, न कालप्रतीक्षणं कुर्यात् । अन्यत्र विवादान्तरेषु, काल उत्तरदानकालः, इच्छयाऽधिंप्रस्थितस्यसभापतीनां स्मृत उत्तः ॥ १२ ॥

दुष्टलक्षणमाह—

देशाहेशान्तरं याति सृकिणी परिलेढि च । ललाटं खिद्यते चास्य ग्रुखं वैवर्ण्यमेति च ॥ १३ ॥ परिशुष्यत्स्खलद्वाक्यो विरुद्धं बहु भाषते । वाक्चक्षुः पूजयति नो तथेष्ठौ निर्भुजत्यपि ॥ १४ ॥ स्वभावाद्विकृतिं गच्छेन्मनोवाकायकर्मभिः । अभियोगेऽथं साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥ १५ ॥ मनोवाकायकर्मभियः स्वभावादेव न भयादिनिमत्ताद्विकृतिं निकारं

टिप्प०—1 निह्नते मानितो दचादिलेतत्. 2 पदान्तराणि द्विविधानि सधनानि अधनानि च। तत्र सधनेष्वाह—पदान्तरेष्विति. 3 अधनेति । वाग्दण्डपारुष्यादिव्यवहारेषु प्रकृतधनसमदण्डदानस्य तद्विगुणदानस्य चासंभवाचेत्रसः. 4 तत्समं व्यवहारतुष्यम्, 5 अनुवाद इति । तद्ववहारे दण्डस्य विशिष्यविहितत्नेन प्राप्तत्वादि यसंभवेन पूर्वार्धेन तस्य सर्वस्य सामान्येनानुवाद इत्यर्थः. 6 प्राग्रक्तिमित्तान्यिद्विमित्तकोऽत्र प्राणनाशो प्राह्मः 7 यदि सचो नोत्तरं दातुमिच्छति तदा तदिच्छातोऽन्योऽप्युत्तरकालो भवति—अप्प ।

याति गच्छति असाविभयोगे साक्ष्ये वा दुष्टः परिकीर्तितः । तां विकृतिं विभज्य द्रश्यति—देशादेशान्तरं याति न कचिदवतिष्ठते । सृक्किणी ओष्ठपैयंन्तौ परिकेढि जिह्नाप्रेण स्पर्शयति षट्यतीति कर्मणो विकृतिः । अस्य स्वलाटं स्विद्यते खेदविन्द्रिक्कतं भवति, मुखं च वैवर्ण्यं विवर्णत्वं पाण्डुःखं कृष्णत्वं वा पति गच्छतीति कायस्य विकृतिः । परिशुष्यत्स्वलुद्धान्यः परिशुष्यत्सगद्भदं स्खलहाल्यस्यं वाक्यं यस्य स तथोक्तः । विरुद्धं पूर्वापरिवरुद्धं खड्ड च भाषत इति वाचोविकृतिः । परोक्तां वाचं प्रतिवचनदानेन न पूज्यति, चश्चुवां प्रतिविश्वलेतः । परोक्तां वाचं प्रतिवचनदानेन न पूज्यति, चश्चुवां प्रतिविश्वलेतः । प्रतेक्तां विकृतिः । एतच दोषसंभावनामात्र- सुच्यते, न दोषनिश्वयायः स्वाभाविकनैमित्तिकविकारयोविकैक्तः देंक्तंयत्वात् । अथ कश्चित्तपुणमतिविवेकं प्रतिपयेत तथापि न पराजयनिमित्तं कार्यं भवति । विद्यते लिङ्गदर्शनेन मृतकार्यं कुर्वन्ति । एवमस्य पराजयो भविष्यतीति लिङ्गदवगतेऽपि न पराजयनिमित्तकार्यप्रसङ्गः ॥ १३–१५ ॥

### संदिग्धार्थं खतन्त्रो यः साध्ययद्यश्च निष्पतेत् । न चाहृतो वदेत्किचिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥१६॥

किन, संदिग्धमर्थमधमर्णनानज्ञीकृतमेन यः स्वतन्त्रः साधननिरपेक्षः साधयत्यासेधादिना स हीनो दण्ड्यश्च भवति । यश्च खर्यं संप्रतिपत्तं साधनेन वा साधितं याच्यमानो निष्पतेत् पलायेत, यश्चाभियुक्तो राज्ञा चाहूतः सदिस न किंचिद्वद्ति 'सोऽपि हीनो दण्ड्यश्च स्मृतः' इति संब-ध्यते । 'अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीतिंतः' इति प्रस्तुतत्वाद्धीनपरिज्ञानमात्रमेव मा भूदिति 'दण्ड्य'प्रहणम् । दण्ड्यस्य चापि 'शास्योऽप्यर्थान्न हीयत' इत्यर्थादहीनत्वदर्शनादत्र तन्मा भूदिति 'हीनै'प्रहणम् ॥ १६ ॥

अथ यत्र द्वाविष युगपद्धर्माधिकैरणं प्राप्तौ भाषावादिनौ । तयथा—कश्चित्प्रतिप्रहेण क्षेत्रं लब्ध्वा कंचित्कालमुपभुज्य कार्यवशात्मकुदुम्बो देशान्तरं
गतः । अन्योऽपि तदेव क्षेत्रं प्रतिप्रहेण लब्ध्वा कंचित्कालमुपभुज्य देशान्तरं
गतः । ततो द्वाविष युगपदागत्य 'मदीयिमदं क्षेत्रं मदीयमिदं क्षेत्रम्' इति परस्परं विवदमानौ धर्माधिकैरणं प्राप्तौ तत्र कस्य कियेलाकाङ्क्वित आह—

टिप्प०—1 याति गच्छिति यातीत्यर्थः । क्षोके गच्छेदित्यस्य लिङ्धां विवक्षायां तस्य पूर्व विवरणं प्रदर्श्य ततो यातीति प्रदर्शनीयम्. 2 वा चार्थे । ३ पर्यन्तौ प्रान्तौ, सिक्षणी गछ्योरन्तर्भागौ. 4 तथा वैवर्ण्यादिवत्. 5 विवेकस्य भेदस्य. 6 यतिकचिद्विका-रात्. 7 साधकबाधकप्रमाणयोरपरीक्षणाद्वास्त्राम्यास्त्रवेन संदिग्धमर्थम्—अप० । ३ अनेन हीनस्य पञ्चविधत्वमुक्तम्. 9 किया साधनम्.

# साक्षिष्भयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः । पूर्वपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ १७ ॥

उभयतः उभयोरिष वादिनोः साक्षिषु संभैवत्स साक्षिणः पूर्ववादिनः 'पूर्वसिनकाले मया प्रतिप्रहीतमुपभुक्तं च' इति यो वदत्यसा पूर्ववादी, न पुनर्यः पूर्व निवेदयित तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः । यदा त्वंन्य एवं वदति 'सत्यमनेन पूर्व प्रतिगृहीतमुपभुक्तं च किंतु राज्ञेदमेव क्षेत्रमस्मादेव कयेण लब्ध्वा मस्यं दत्तम्' इति, 'अनेन वा प्रतिप्रहेण लब्ध्वा मस्यं दत्तम्' इति तत्र पूर्वपक्षोऽसाध्यतया-ऽघरीभृतस्मिन्यूचेपक्षेऽधरीभृते उत्तरकालं प्रतिगृहीतमुपभुक्तं चेति वादिनः साक्षिणः प्रष्टव्या भवन्ति ॥ इदमेव व्याख्यानं युक्ततरम् । मिथ्योनत्तरे पूर्ववादिनः साक्षिणो भवन्ति ॥ प्राङ्न्यायकारणोक्तो पूर्वपक्षेऽधरीभृते उत्तरवादिनः साक्षिणो भवन्तिति व्याख्यानमयुक्तम् । अस्यार्थस्य 'तैतोऽथीं लेख-येत्सयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्' (व्य० ७) इत्यनेनेवोक्तत्वात्पुनक्षप्तप्रसङ्गात् । पूर्वव्याख्यानमेव स्पर्धीकृतं नारदेन—'मिथ्या किया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि । प्रीङ्न्यायविधिसिद्धौ तु जयपत्रं किया भवेत् ॥' इत्युक्त्वा—'द्वयोर्विवदत्तोरथें द्वयोः सत्सु च साक्षिषु । पूर्वपक्षो भवेत्रस्य साक्षिणः ॥' इति वदता । एतस्य च पूर्वव्यवहारविलक्षणत्वाद्धेदेनोपन्यासः ॥ १७ ॥

# सपणश्रेद्विवादः स्थात्तत्र हीनं तु दापयेत् । दण्डं च स्वपणं चैव धनिने धनमेव च ॥ १८॥

अपि च, यदि विवादो व्यवहारः सपणः-पणनं पणः, तेन सह वर्तत इति सपणः, स्थात्तदा तत्र तिसन्सपणे व्यवहारे हीनं पराजितं पूर्वोक्तं दण्डं सकृतं पणं शैन्ने, अर्थिने च विवादास्परीभृतं धनं दापयेदाजा । यत्र पुनरेकः कोपावेशवशात् 'यग्रहमत्र पराजितो भवामि तदा पणशतं दास्यामि' इति प्रतिजानीते, अन्यस्तु न किचिःप्रतिजानीते तित्रापि व्यवद्वारः प्रवर्तते । तिस्थि प्रवृत्ते पणप्रतिज्ञावादी यदि हीयते तदा स एव सपणं दण्डं दाप्यः । अन्यस्तु पराजितो दण्डं दाप्यः । अन्यस्तु पराजितो दण्डं दाप्यः, न पणम्, 'खपणं च' इति विशेषोपादानात् । यत्र त्वेकः शतम्, अन्यस्तु पन्नाशतं प्रतिजानीते तत्रापि पराजये सकृतमेव पणं दाप्यौ । 'सपणश्चेद्विवादः स्यात्' इति वदता पणरहितोऽपि विवादो दिश्चेत इति ॥ १८ ॥

टिप्प०—1 उक्तपृर्ववादिभिन्नः. 2 अथीं साध्यवान्. 3 मिथ्या मिथ्योत्तरे. 4 पूर्व-न्यायकरणिनश्चये तु. 5 पूर्वत्र काले गृहीतमुपभुक्तं चेतीलथीः. 6 'सर्वव्यवहार' इति पाठे प्रागुक्तसर्वेभ्य इत्यर्थः. 7 पणनं व्यवहरणं, स्वोक्तिसत्यतासूचनाय यथासंभवद्रव्यदाना-क्वीकरणिमिति यावत्. 8 प्रकृत्यर्थसमिमिति 'निद्धवे भावितः' (व्य० ११) इत्यत्रोक्तम्. 9 प्राद्धिवाकादिरिति श्रेषः. 10 तत्र निमिक्तसत्त्वाद्पवृत्तौ मानाभावाचिति भावः. छलं निरस भृतेन व्यवहारात्रयेत्रृपः । भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ १९ ॥

किंच, छलं प्रमादाभिहितं निरस्य परिसण्य भूतेन वस्तुतत्त्वानुसारेण व्यवहारान्नयेद्नतं नृपः। यैसाद्भृतमपि वस्तुतत्त्वमपि अनुपन्यस्तमनिभिहितं हीयते हानिमुपगच्छित व्यवहारतो व्यवहारेण साक्ष्यादिभिः। तसाद्भृतानुसरणं कर्तव्यम्। यथार्थिप्रसर्थिनौ सत्यमेव वदतस्त्रथा ससभ्येन सभापितना यितव्यं सामादिभिष्ठायैः। तथासित साक्ष्यादिनैरपेक्ष्येणैव निर्णयो भवति॥ अथ सर्वथापि भूतानुसरणं न शक्यते कर्तुं, तथा सित साक्ष्यादिभिन्निर्णयः कार्य इत्यनुकल्पः। यथोक्तम्—'भूतैच्छलानुसारित्वाद्भिगतिः समुदाहृतः। भूतं तत्त्वौर्थसंयुक्तं प्रमादाभिहितं छलम् ॥' इति। तत्र भूतानुसारी व्यवहारो मुख्यः, छलानुसारी त्वनुकल्पः। साक्षिलेख्यादिभिव्यवहारनिर्णये कदाचिद्भस्त्वनुसरणं भवति, कदाचित्र भवतिः साक्ष्यादीनां व्यभिचारस्यापि संभवात्॥ १९॥ भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः' (व्य० १९) इत्यत्रोदाहरणमाह—

निह्नुते लिखितं नैकमेकदेशे विभावितः । दाप्यः सर्वे नृपेणार्थं न ग्राह्यस्त्वनिवेदितः ॥ २० ॥

नैकमनेकं सुवर्णरजतवस्त्रादि लिखितमर्भियुक्तमर्थिना प्रलर्थी यदि सर्वमेव निद्वतेऽपजानीते तदार्थिनेकंदेशे हिरण्ये साक्ष्यादिभिः प्रलर्थी भावितोऽङ्गी-कारितः सर्वं रजतायर्थं पूर्वलिखितं दाप्योऽर्थिने रुपेण । न प्राह्यस्त्वनिवे-दितः पूर्वं भाषाकाले अनिवेदितः पश्चादर्थिना पूर्वं मया विस्मृतः' इति निवेय-मानो न प्राह्यो नैं।दर्तव्यो रुपेण । एतच न केवलं वाचिनंकम् । एकदेशे प्रलार्थिनो मिथ्यावादित्वनिश्वयादेकदेशान्तरेऽपि मिथ्यावादित्वसंभवात् । अर्थन-श्वेकदेशे सल्यवादित्वनिश्वयादेकदेशान्तरेऽपि सल्यवादित्वसंभवात् । एवं तैंकिं परनामसंभावनाप्रलयानुगृहीतादस्मादेव योगिश्वरवचनात्सर्वं दापनीयं रुपेणेति निर्णयः। एवं वर्कवाक्यानुसारेण निर्णये कियमाणे वस्तुनोऽन्यथात्वेऽपि व्यवहार-दिश्वां न दोषः। तथा च गौतमः (१९१२३,२४)-'न्यायाधिगमे तकोंऽभ्युपायस्ते-

टिप्प 2—1 अनिभिहतं अधिप्रत्यर्थंन्तरेण. 2 व्यवहारतः हीयमानपापयोगाचेति करणतृतीयान्तात्तिः. 3 भूतच्छ्छे अनुसरित तच्छीलस्तत्वात् द्विगतिद्विप्रकारः. 4 व्यभिचारस्य अयथार्थवादित्वस्यापि. 5 प्रतिज्ञाकालेऽधिनाऽभियोगत्वेनाभिहितम्. 6 पूर्वोक्तार्थेकदेशहिरण्यविषये. 7 किंतु युक्तिसिद्धमपीति भावः. 8 तर्कापरनामिका या संभावना सैव यः प्रत्यो ज्ञानं तत्सहकृतात् 'निह्नुते' इति योगीश्वरवचनादित्यर्थः. 9 अस्य तद्नुगृहीतत्वे च.

पाठा०—१ तसात् ख. २ तत्त्वार्थयुक्तं यस्त्रमादाभि. ख. ३ निह्ववं छिखितेऽनेकमेकदेशविभा △. ४ न दापयितच्यो क. ५ न्यायज्ञाने तर्क उपायस्तेन तर्केण न्यायमभ्युद्ध निश्चित्व नाभ्युपेत्व ख.

नाभ्युद्य यथास्थानं गमयेत्' इत्युक्तवा, 'तस्माद्राजाचार्यावनिन्द्यौ' (१९१३२) इत्यपसंहरति । न चैकदेशभावितोऽनुपादेयवचनः प्रत्यर्थीत्येतावदिह गम्यते ।— 'एकदेशविभावितो च्पेण सर्व दाप्यः' इति वचनात् ॥ यत्त कात्यायनेनोक्तम-'अने कार्याभियोगेऽपि यावत्संसाधयेद्धनी । साक्षिभिस्ताबदेवासी लभते साधितं धनम् ॥' इति, तैत्पत्रादिदेयपित्रायणविषयम् । तत्र हि बहुनर्थान्भियकः पत्रादिन जानामीति प्रतिवदन्निह्नववारी न भवतीलेकदेशविभावितोऽपि न कचि-दसत्य नादीत 'निह्नते लिखितं नैकम्' ( व्य॰ १९ ) इति शास्त्रं तत्र न प्रवर्तते। निह्नवाभावादपेक्षिततर्काभावाच ।—'अनेकार्थाभियोगेऽपि' वचनं तु सामान्यविषयं. विशेषशास्त्रस्य विषयं निर्द्ववोत्तरं परिद्वत्याऽज्ञानोत्तरे प्रवर्तते ॥ नज 'ऋणादिष विवादेष स्थिरप्रायेष निश्चितम । ऊने वाऽप्यधिके वार्थे प्रोक्ते साध्यं न सिद्धयति ॥' इति वदता काल्यायनेनानेकार्थाभियोगे याक्षिभिरेकदेशे भावितेऽधिके वा भाविते साध्यं सर्वमेव न सिद्धयतीत्यक्तम । तथासखेकदेशे भाविते अभावितैकदेशसिद्धिः क्रतस्या ? उच्यते.-लिखित-सर्वार्थसाधनतयोपन्यस्तैः साक्षिभिरेकदेशाभिधानेऽधिकाभिधाने वा क्रास्त्रमेव साध्यं न सिद्ध्य गति तस्यार्थः । तत्रापि निश्चितं न सिद्ध्यतीति वचनात्प्रवेद-त्संशय एवेति प्रमाणान्तरस्यावसरोऽस्त्येवः 'छलं निरस्य' इति नियमात् । साह-सादी तु सकलसाध्यसाधनतैयोहिष्टैः साक्षिभिरेकदेशेऽपि साधिते कृत्स्रसाध्य-सिद्धिर्भवत्येव; नावतैव साहसादेः सिद्धत्वात्, काल्यायनवचनाच-"साध्या-थौंशेऽपि गदिते माक्षिभिः सकलं भवेत । स्त्रीसंगे साहसे चौर्ये यत्साध्यं परि-कीर्तितम्॥ इति॥ २०॥

ननु 'निह्नतं लिखितं नैकम्' (व्य० २०) इतीयं स्मृतिस्तथा 'अनेकार्थाभि-योगेऽपि' इतीयमपि स्मृतिरेव तत्रानयोः स्मृत्योः परस्परविरोधे सतीतरेतरबा-धनादप्रामाण्यं कमान्न भवति, विषयव्यवस्था किमिलाश्रीयत इलत आह—

## र्समृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान् व्यवहारतः।

यत्र समृत्योः परस्परतो विरोधस्तत्र विरोधपरिहाराय विषयव्यवस्थापना-

टिप्पo-1 पवं निश्चितेऽथें प्रसक्तविरोधं परिडरति यत्त्रिति. २ न भवतीति । ऋण-स्यान्यकृत्वेनाज्ञानस्यापि तत्र संभवेनापलापाभावातः 3 'निह्नते' इसस्य. 4 निह्नवोत्तरं= शालापलापो निह्नाः, तद्रपमुत्तरम् ; परिद्वत्य परित्यज्य अन्नानोत्तरे न्नानाभावेनोत्तरे प्रवर्तते. 5 स्थिरेति । लिङ्गदर्शनमात्रेणादृढहेतनापि स्त्रीसंग्रहणादिरूपसाध्यस्य सिद्धिभैवतीति तादृशानामस्थरत्यम् , ऋणादानादिरूपस्य साध्यस्य तु दृढसाधनेनैव सिद्धिसेवां स्थिर-त्वम्. तदि नाकाशादिवदिति स्थिरप्रायत्वमित्यर्थः. 6 स्थिरप्रायेष्वित्यस्य प्रत्यु राहरणमाह साइसादौ त्विति. 7 साध्येति स्त्रीसंग्रहादिके विवादपदत्रये भाषावादिना यदेकार्थरूपं साध्यत्वेन कथितं तत्रानेकसाध्यसाधनतयाभिहितैः साक्षिभिः साध्यार्थजातस्यैकदेशेऽपि साथिते सक्छं भनेत्सिद्धयेदित्यर्थः

पाठा०- १ तत्पुत्राद्यण ख. २ मीति वदन् ग. ३ उपिदेष्टैः. ४ स्मृते-विरोधे A. ५ परस्परविरोध गु.

दाबुत्सर्गापवादादिलक्षणो न्यायो बळवान् समर्थः। स व न्यायः कुतः प्रस्नेतव्य इत्यत आह—व्यवहारत इति । व्यवहारादृद्धव्यवहारादन्वयव्यतिरेकलक्षणाद-वगम्यते। अतश्व प्रकृतोदाहरणेऽपि विषयव्यवस्थिव युक्ता। एवमन्यत्रापि विष-यव्यवस्थाविकल्पादि यथासंभवं योज्यम्॥

एवं सर्वत्र च प्रसङ्गेऽपवादमाह—

# अर्थशास्त्रातु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थितिः ॥ २१ ॥

'धर्मशास्त्रानुसारेण' इलनेनेवीशनसावर्थशास्त्रस्य निरस्तत्वात् धर्मशास्त्रान्त-र्गतमेव राजनीतिलक्षणमर्थशास्त्रमिह विवक्षितम् । अर्थशास्त्रधर्मशास्त्रस्यूलो-विरोधे अर्थशास्त्राद्धर्मशास्त्रं बलवदिति स्थितिर्मर्योदा । यद्यपि चैमा-नकर्तकतया अर्थशास्त्रधर्मशास्त्रयोः खरूपगतो विशेषो नास्ति तथापि प्रमेयस्य धमेस्य प्राधान्यादर्थस्य चाप्राधान्याद्धमैशास्त्रं बलवदिलिभिप्रायः । धर्मस्य च प्राधान्यं शास्त्रादौ दर्शितम् । तसाद्धर्मशास्त्रार्थशास्त्रयोविरोधेऽर्थशास्त्रस्य नाध एव-न विषयव्यवस्था, नापि विकल्पः। किमत्रोदाहरणम् ? नै तावत्-'गुरुं वा बाल-वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ नाततायिवधे दोषो इन्तुर्भवित कश्चन । प्रैच्छन्नं वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्यु-मुर्च्छति ॥' ( मनुः ८।३५०-५१ ) तथा—'आततायिनमायान्तमपि वेदान्तैगं रणे। जिघांसन्तं जिघांसीयात्र तेन ब्रह्महा भवेत्।' इलायर्थशास्त्रम्, 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् । कामतो बाद्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ ( मनुः १९१८९ ) इलादि धर्मशास्त्रं, तयोविरोधे धर्मशास्त्रं बलवदिति युक्तम् ॥ अनयोरेकविषयत्वासंभवेन विरोधाभावात्र बळाबळचिन्ताऽवतरति । तथा हि— 'शास्त्रं द्विजातिमित्रीह्यं धर्मी यत्रोपरुष्यते' ( मनुः ८।३४८ ) इत्युपक्रस्य-'आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ च झन्धर्मेण नै दण्ड-भाकृ ॥' ( मनुः ८।३४९ ) इलात्मरक्षणे दक्षिणादीनां यज्ञोपकरणानां च रक्षणे युद्धे च बीब्राह्मणहिंसायां च—'आततायिनमकूटशक्षेण वृत्र दण्डभाक' इत्यक्त्वा

टिप्प॰—1 औशनसादि केवलं नीतिशास्त्रम्. 2 एकविषययोविरुद्धार्थयोहि स्मृत्योमियो विरोधो नतु भिन्नविषययोरिवरुद्धार्थयोवी । सित च विरोधे प्रवल्डवेलमाव, चिन्ता । एवं च पूर्वमेव धमैशास्त्रानुसारेणैव व्यवहारानुदर्शनस्य विहितत्वादौशनसादि-नीतिशास्त्रस्य न व्यवहारिवषये प्रवृत्तिरत एकविषयत्वामावादर्थशास्त्रभभशास्त्रयोः स्वतर्रा विरोधाभावादनयोः प्रवल्डवेलमावचिन्तनमेव तावदयुक्तमिति शङ्काशयः 3 मन्वादिरूपै-कक्तृनिष्पत्रत्वेन. 4 आचाराध्यायस्यादौः 5 अन्योक्तमुदाहरणमनूष्व खण्डयति—न तावदित्यादि युक्तमित्यन्तेन । न तावदुदाहरणं युक्तमिति व्यवहितैनान्वयः 6 यतो मन्युरेव प्रकाशमप्रकाशं वा तं मन्युं हिनस्तीत्यर्थः 7 अकामतो नाह्मणं हिंसित्वा स्थितस्थित्यर्थः

पाठा॰- १ प्रकाशं वा उपकाशं वा क. २ वेदान्तपारगम्. ३ न

तस्यार्थवादार्थमिदमुच्यते 'गुरुं वा बालवृद्धौ वा' इत्यादि । गुर्वादीनत्यन्तावध्यान-प्याततायिनो इन्यात्किमुतान्यानिति । 'वा'शब्दश्रवणात् 'अपि वेदान्तपारगम्' इत्यत्र 'अपि'शब्दश्रवणाच गुर्वादीनां वध्यत्वप्रतीतिःः 'नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र गोब्राह्मणवधात्' इति सुमन्तुवचनाच, 'आचार्यं च प्रवक्तारं मातरं पितरं गुरुम् । न हिंसाद्वाद्वाणान्गाश्व सर्वाश्चेव तपस्तिनः ॥' इति (४।१६२ ) मनु-वचनाच । आचार्यादीनामाततायिनां हिंसाप्रतिषेधेनेदं वचनमर्थवन्नान्यथाः हिंसामात्रप्रतिषेधस्य सीमान्यशास्त्रणैव सिद्धत्वात् । 'नाततायिवधे दोषो इन्तु-भेवति कश्वन' इत्येतदिप ब्राह्मणादिव्यतिरिक्तविषयमेव । यतः 'अभिदो गरद्श्वेव शस्त्रपाणिर्घनापदः । क्षेत्रदारहरश्चेव षडेते ह्याततायिनः ॥' यथा-'उदैतासिविषामिश्व शापोद्यतकरस्तथा । आथर्वणेन इन्ता च पिश्चनश्वापि राजित ॥ भागीतिकमकारी च रन्ध्रान्वेषणतत्परः । एवमायान्विजानीयात्सर्वाने-वाततायिनः ॥ इति सामान्येनाततायिनो दर्शिताः । अतश्व ब्राह्मणादय आत-तामिनश्च आत्मादित्राणार्थे हिंसानिभसंधिना निवार्थमाणाः प्रमादादादि विर्प-बेरंस्तत्र लघु प्रायश्चित्तं राजदण्डाभावश्चेति निश्चयः । तस्मादन्यदिहोदाहरणं वक्तव्यम् । तदुच्यते,—'हिरण्यभूमिलामेभ्यो मित्रलब्धिनरा यतः । अतो यतेत तत्प्राप्ती' (आ॰ ३५१) इलर्थशास्त्रम् ।—'धर्मशास्त्र उसारेण कोधलोभविवर्जितः' ( व्य॰ १ ) इति धर्मशास्त्रम् । तयोः कचिद्विषये विरोधो भवति । यथा— 'चैतुष्पाद्यवहारे प्रवर्तमाने एकस्य जयेऽवधार्यमाणे मित्रलब्धिमेवति, न धर्म-शास्त्रमनुस्तं भवति । अन्यस्य जयेऽवधार्यमाणे धर्मशास्त्रमनुस्तं भवति, मित्र-लिब्बिंपरीता, तत्रार्थशास्त्राद्धमैशास्त्रं बलवत् । अत एव 'वर्मार्थसंनिपाते अर्थमाहिण एतदेव' इति प्रायिक्तस्य गुरुत्वं दर्शितमापस्तम्बेन । एतदेवेति द्वादशवार्षिकं प्रायश्चित्तं परामृश्यते ॥ २१ ॥

'ततोऽर्थी लेखयेत्सयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्' (व्य॰ ७) इत्युक्तं, किं तत्सा-धनमित्यपेक्षित आह—

## प्रमाणं लिखितं श्रुक्तिः साक्षिणश्रेति कीर्तितम् । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतमग्रुच्यते ॥ २२ ॥

प्रमीयते परिच्छियतेऽनेनेति प्रमाणम् । तच द्विविधं-मानुषं दैविकं चेति । तत्र मानुषं प्रमाणं त्रिविधं-लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति । कीर्तितं महः

टिप्प०—1 'न हिस्सात्' इत्यादिवचनेनैवेत्सर्थः. 2 उद्यतेत्यत्र असिविधाश्रीनां इन्हं कृत्वोचतशब्देन बहुवीहिः. 3 अथर्ववेदप्रतिपादितामिचारादिकमेणाः 4 मृत्युमाश्रुयुः. 5 अध्यमसिक्रेवाध्यायेऽष्टमक्षेके पूर्व दक्षितः.

पाठा०- १ चतुर्थान्य घ, २ मानवं ख.

विंभिः । तत्र लिखितं द्विविधं-शासनं चीरकं चेति । शासनमुक्तलक्षणम् । चीरकं त वेश्यमाणलक्षणम् । अक्तिरुपभोगः । साक्षिणो वश्यमाणखैरूपप्रकाराः । ननु लिखितस्य साक्षिणां च कैन्दाभिन्यक्तिद्वारेण शब्देऽन्तर्भावाद्युक्तं प्रामाण्यम् । भुकेखु कथं प्रामाण्यम्? उच्यते—भुक्तिरपि कैश्विद्विशेषणैर्युक्ता स्तत्वहेतुभूत-कयादिकमव्यभिचारादनुमापयन्त्यनुपपद्यमाना वा कल्पयन्तीत्यर्नुमानेऽर्थापत्ती चान्तर्भवतीति प्रमाणमेव। एषां लिखितादीनां त्रयाणामन्यतमस्याप्यभावे दिव्यानां वक्ष्यमाणखरूपभेदानामन्यतमं जातिदेशकालद्रव्याखपेक्षया प्रमाणमुच्यते । मानुषाभाव एव दिव्यस्य प्रामाण्यमसादेव वचनाद्वगम्यते; दिव्यस्य खह्प-प्रामाण्ययोरागमगम्यत्वात् । अतश्च यत्र परस्परविवादेन युगपद्धर्माधिकारिणं प्राप्तयोरेको मानुषी कियामपरस्तु दैवीमवलम्बते तत्र मानुष्येव प्राह्मा । यथाह कालायनः-'यरोको मानुषी ब्रूयादन्यो ब्रूयात्तु दैविकीम् । मानुषी तत्र गृही-यात्रतु दैवीं कियां चपः ॥' इति । यत्रापि प्रधानैकदेशसाधनं मानुषं संभ-वित तत्रापि न दैवमाश्रयणीयम् । यथा 'रूपकशतमनया वृद्ध्या गृहीत्वाऽयं न प्रयच्छती'खभिँयोगापहृवे—'प्रहृणे साक्षिणः सन्ति नो संख्यायां वृद्धिविशेषे वा, अतो दिन्येन भावयामी'त्युक्ते तत्रैकदेशविभावितन्यायेनापि संस्थात्रिद्ध-विशेषसिद्धेर्न दिन्यस्यावकाशः । उक्तं च कात्यायनेन- 'यथेकदेशव्याप्तापि किया विद्येत मानुषी । सा प्राह्मा नतु पूर्णापि दैविकी वैदतां नृणाम् ॥' इति । यत्तु—'गूढसाइसिकानां तु प्राप्तं दिव्यैः परीक्षणम्' इति, तदिष मानुषासंभ-वक्टतनियमार्थम् । यदपि नारदेनोक्तम्—'अरण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे । न्यासस्यापहृवे चैव दिव्या संभवति किया ॥' इति, तदपि भानुषासं-भव एव । तस्मान्मानुषाभाव एव दिन्येन निर्णय इत्यौत्सर्गिकम् । अस्य चाप-वादो दर्यते—'प्रकान्ते साहसे वादे पारुव्ये दण्डवाचिके । वलोद्भृतेषु कार्येषु साक्षिणो दिन्यमेव च ॥' इति । तथा लेख्यादीनामपि कचित्रियमो दृश्यते ।

टिप्प०—1 वक्ष्यमाणमं लेख्यप्रकरणे. 2 खरूपं च प्रकारश्च वक्ष्यमाणो येषाम् तत्र प्रकारो भेदः, स च दृष्टसाक्षिणः श्वतसाक्षिण इत्येवमादिः. 3 लिपेः स्फोटकव्यञ्जकः त्ववत्साक्षिणां ध्वनिद्वारा तदभिव्यञ्जकत्वात्स्वरूपतस्तेषामतत्त्वेऽपि तत्त्वातत्त्वमिति भावः. 4 आसेषरहितत्वादिविशेषणेः. 5 अनुमाने इति । क्षेत्रादिकमस्य क्रयादिप्राप्तम् आसेषर्-हितत्त्वे सिते चिरकालोपभुक्तत्वात् तदीयगृहादिवत् इत्यनुमानप्रयोगः. 6 तादृशी भुक्तिः स्वतोऽनुपपद्यमाना तादृशं तत्कत्ययतीत्यर्थापत्तिवोध्याः 7 अत्र समस्तस्य प्रधानैकदेश स्वतोऽनुपपद्यमाना तादृशं तत्कत्ययतीत्यर्थापत्तिवोध्याः 7 अत्र समस्तस्य प्रधानैकदेश इति विग्रहः. 8 प्रवंविधो योऽभियोगस्तस्यापहृवे परेण कृते सिते. 9 संख्यावृद्धिविशेषयोः सिद्धेः. 10 मानुषसंभवकृतनियमार्थमित्यपि किचित्रः

पाठा०- १ पूर्वापि ग. २ वदतां वादिनां दैवी विवदतां ख.

यथा— 'पूगश्रेणीगणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता । तस्यास्तु साधनं ठेख्यं न दिव्यं न च साक्षिणः ॥' तथा— 'द्वारमार्गक्रियाँ भोगजलवाद्दादिषु किया । भुक्तिरेव दु गुवीं स्थान्न दिव्यं न च साक्षिणः ॥' तथा— 'द्वैतादत्तेऽथ भृत्यानां स्वामिनां निर्णये सति । विक्रयादानसंबन्धे कीत्वा धनमनिच्छति ॥ द्यूते समा- ह्यये चैव विवादे समुपस्थिते । साक्षिणः साधनं प्रोक्तं न दिव्यं न च छेख्यकम् ॥' इति ॥ २२ ॥

उभैयत्र प्रमाणसङ्कावे प्रमाणगतबलावलविवेके चासति पूर्वापरयोः कार्ययोः कस्य बलीयस्त्वमित्यत आह—

# सर्वेष्वर्थविवादेषु वलवत्युत्तरा क्रिया।

ऋणादिषु सर्वेष्वर्थविवादेषु उत्तरा किया—कियत इति किया कार्यं बलवती । उत्तरकार्ये साधिते तद्वादी विजयी भवित, पूर्वकार्ये सिद्धेऽपि तद्वादी पराजीयते । तद्यथा—किश्वद्वहणेन धारणं साधयति किश्वरप्रतिदानेनाधारणम्, तत्र महणप्रतिपादनयोः प्रमाणसिद्धयोः प्रतिदानं बलवदिति प्रतिदानवादी जैयी भवति । तथा पूर्वं द्विंकं शतं गृहीत्वा कालान्तरे त्रिकं शतमङ्गीकृतवान्, तत्रोन्भयत्र प्रमाणसद्भावेऽपि त्रिकशतप्रहणं बलवत् । पश्चाद्भावित्वात्पूर्वावाधेनानुत्पत्ते । उक्तं च—'पूर्वावाधेन नोत्पत्तिकत्तरस्य हि सेरस्यति' इति ॥

अस्यापवादमाइ-

# आधी प्रतिग्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥

आध्यादिषु त्रिषु पूर्वमेव कार्यं बलवत् । तद्यथा—एकमेव क्षेत्रमन्य-स्याऽऽधिं कृत्वा किमपि गृहीत्वा पुनरन्यस्याप्याधाय किमपि गृहाति; तत्र पूर्वस्येव तद्भवति, नोत्तरस्य । एवं प्रतिग्रहे ऋये च ॥ नन्वाहितस्य तदानीमस्वत्वातपु-नराधानमेव न संभवति । एवं दत्तस्य कीतस्य च दानकयौ नोपपधेते तस्मादिदं वचनमनर्थकम् । उच्यते—अस्वत्वेऽपि यदि मोहात्किश्विलोभाद्वा पुनराधानादिकं करोति तत्र पूर्वं बलवदिति न्यायमुलमेवेदं वचनमित्यचोद्यम् ॥ २३ ॥

टिप्प०—1 प्रादीनां विवरणमंत्र ३० तमे पथे द्रष्टन्यम्. 2 आभोगः परिणाहः, तेन च परिणाहवदङ्गणादिकं लक्ष्यते. जलवाहो जलिनंगममार्गः. 3 दत्तित बहुवचना-न्तयोईन्द्रः दत्तादत्तं विवते येषु दत्ताप्रदानिकाख्यविवादपदेषु. 4 विक्रायासंप्रदानाख्ये. 5 समाह्रयः प्राणिखृतम्. 6 वादिप्रतिवाद्युत्तयोः. 7 दे वृद्धिर्यस्य तद्विकम्, 'तदिसान्' इति कन्. 8 आधिकरणेन तु यद्यपि स्वामिभावो न निवर्खते, तथापि प्रति-वध्यते। ततश्च तस्य क्षेत्रस्याधिनिवृत्तौ पुरुषान्तरं प्रत्याधित्वं कर्तुं नैव शक्यते.

# असाधारणव्य० २३-२४ ] अप्रतिषिद्धभुक्त्यादौ हानिमर्यादा १४९

भुक्तः कैश्विद्विशेषणैर्युक्तायाः प्रामाण्यं दर्शयिष्यन् कस्याश्विद्धक्तेः कार्यान्तरमाह-पश्यतोऽज्ञुवतो भूमेर्हानिर्विश्वतिवार्षिकी । परेण भुज्यमानाया धनस्य दश्चवार्षिकी ॥ २४ ॥

परेणासंबैदेन भुज्यमानां भुवं धनं वा पैश्यतः अब्रुवतः 'मदीयेयं भूः न त्वया भोक्तव्या' इत्यप्रतिषेधयतः तस्या भूमेविंशतिवार्षिकी अप्रतिरवं विंशतिवर्षोपभोगनिमित्ता हानिभेवति । धनस्य तु इस्लक्षादेर्द्शवार्षिकी हानिः। नन्वेतदनुपपन्नम्, नहाप्रतिषेधात्स्वत्वमपगच्छति। अप्रतिषिद्धस्य दान-विकयादिवत्स्वत्विवृत्तिहेतुत्वस्य लोकशास्त्रयोरप्रसिद्धत्वात् । नापि विंशतिवर्षोप-भोगात्स्वैत्वम् ; उपभोगस्य खावे प्रमाणत्वात् , प्रमाणस्य च प्रमेयप्रसातुःपादकः त्वात्, रिक्थकयादिषु खत्वकारकहेतुष्वपाठाच । तथा हि—'खामी रिक्थकय-संविभागपरिप्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं लब्धं, क्षत्रियस्य वर्जितम् , निर्विष्टं वैदय-शूद्रयोः' (गौ. २।१०, ३९-४२) इल्रष्टावेव खत्वकारकहेतून् गौतमः पठति न भोगम् । नैचेदमेव वचनं विंशतिवर्षोपभोगस्य स्वत्वापत्तिहेतुत्वं प्रतिपादयतीति युक्तम् । खत्वस्य खत्वहेतूनां च लोकप्रसिद्धत्वेन शास्त्रैकसमधिगम्यत्वाभावात् । एतच विभागप्रकरणे निपुणतरमुपपादयिष्यते । गौतमवचनं तु नियमार्थम् ॥ अपि च 'अनागमं तु यो अुङ्के बहून्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डये-त्पृथिवीपतिः ॥' इत्येतदनागमोपभोगस्य खत्वहेतुत्वे विरुद्धयते । नच 'अनागमं तु यो भुङ्के' इत्येतत्परोक्षभोगविषयम् , 'पश्यतोऽ ब्रुवत' इति प्रत्यक्षभोगविषयमिति युक्तं वक्तुम्। 'अनागमं तु यो भुङ्के' इत्यविशेषाभिधानात्, 'नोपभोगे बलं कार्यमाहत्री तत्स्रतेन वा । पशुक्रीपुरुषादीनामिति धर्मी व्यवस्थितः ॥' इति कालायनवचनाच । समक्षभोगे च हानिकारणाभावेन हानेरसंभवात् । न चैत-न्मन्तत्र्यम् — आधिप्रतिप्रहक्तयेषु पूर्वस्याः कियायाः प्रावत्याद्पवादेन भूविषये विंशतिवर्षोपभोगयुक्तायाः, धनविषये दशवर्षोपभोगयुक्तायाः, उत्तरस्याः कियायाः प्राबल्यमनेनोच्यत इति । यतस्तेषु तरैव किया तत्त्वतो नोपपद्यते, स्वमेव ह्याघेयं

टिप्प०—1 कैश्चित् आसेधरहितत्वचिरकाल्तादिभिः. 2 पश्यतः बादिनः 3 अशब्दं यथा तथेल्यर्थः. 4 स्तत्वम् । उत्पद्यत इति शेषः. 5 तस्य स्वत्वविषयक-प्रमितिजनकत्वादिल्यर्थः. 6 प्रमाणस्य=उपभोगस्य प्रमेयं=स्वत्वं प्रति. 7 स्वामीति रिवशादिषु पञ्चमु सत्सु स्वामी भवति । अप्रतिबन्धो दायो रिवर्थं, सप्रतिबन्धः संविभागः, क्रयः प्रसिद्धः, अरण्यादिष्वनन्यपरिगृहीततृणकाष्टादिस्वीकरणं परिग्रहः, निध्यादिप्राप्ति-रिधगमः, इमे सर्वसाधारणस्तत्वकारकहेतवः । असाधारणास्तु बाह्मणस्य प्रतिग्रहादिना लब्धं, क्षत्रस्य परपराजयेन रूब्धं, वैश्यश्रद्धयोः निविष्टं=भोगरूपेण भृतिरूपेण वा रूब्धं, तद्रिकं=असाधारणं स्वत्वजनकम्. 8 तेषु आध्यादिषु.

पाठा०-१ असंबन्धेन. २ अप्रतिवेदस्य क. ग. ३ विजितं घ.; विनि-जितम्. ४ नचेदं वचनं ग. ५ उत्तरविषयिक्रयायाः ख. ६ स्वःवविक्षिष्ट-मेव-स्वयमेव घ.

देयं विकेयं च भवति । न चाहितस्य दत्तस्य विकीतस्य वा खत्वमस्ति । अखत्व-दाने प्रतिप्रहे च दण्डः स्पर्यते—'अदेयं यश्च गृह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छति । उभौ तौ चौरवच्छास्या दाप्यो चोत्तमसाहसम् ॥' इति । तथाऽऽध्यादीनां त्रया-णामपवादत्वेऽस्य श्लोकस्याधिसीमादीनामुत्तरश्लोकेऽपवादो नोपपद्यते । तस्माद्ध-म्यादीनां है।निरनुपपन्नेव; नापि व्यवहारहानिः, यतः—'उपेक्षां कुर्वतस्तस्य बुष्णींभूतस्य तिष्ठतः । काले विपन्ने पूर्वोक्ते व्यवहारो न सिद्धयति ॥' इति नारदेनो-पेक्षालिङ्गाभावकृता व्यवहारहानिरुक्ता, नतु वस्त्वभावकृता । तथा मनुनापि (८।-१४८)—'अजडश्रेदपौगण्डो विर्षयश्रीस्य भुज्यते । भन्नं तद्यवहारेण भोका तद्ध-नमर्हति ॥' इति व्यवहारतो भन्नो दर्शितो न वस्तुतः । व्यवहारभन्नश्चैव-भोक्ता किल वदति 'अजडोऽयमपौगण्डोऽबालोऽयमस्य संनिधौ विंशतिवर्षाण्यप्रतिरकं मया भुकं, तत्र बहवः साक्षिणः सन्तिः, यदास्य खमन्यायेन मया भुज्यते तदायं किमिलेतावन्तं कालमुदास्ते इति, तत्र चायं निरुत्तरो भवतीति । एवं निरुत्तर-स्यापि वास्तवो व्यवहारो भवत्येव । 'छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्नपः' (व्य॰ १९) इति नियमात् ॥ अथ मतम् । यद्यपि न वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिस्त-थापि परयतोऽप्रतिषेधतो व्यवहारहानिशङ्का भवतीति तन्निष्टत्तये तूरणीं न स्थात-व्यमित्युपदिश्यत इति । तच न,-स्मार्तकालाया भक्तेहीनिशङ्काकारणत्वाभावात . तूर्णी न स्थातव्यमिखेतावनमात्राभिधित्सायां विंशतिप्रहणमविविधातं स्यात् । अथोच्यते-विंशतिमहणमूर्ध्वं पत्रदोषोद्भावननिराकरणार्थम् । यथाह कालायनः-'शक्तस्य संनिधावर्थो यस्य लेख्येन भुज्यते । विंशतिवर्षाण्यतिकान्तं तत्पत्रं दोषवर्जि-तम् ॥' इति, तदपि न .-- आध्यादिष्वपि विंशतेरू ध्व पत्रदोषोद्भावननिराकरणस्य सँमत्वेनाधिसीमेलाद्यपवादासंभवात् । यथाह् कालायनः--'अथ विंशतिवर्षाण आधिर्भुक्तः सुनिश्चितः । तेन लेख्येन तत्सिद्धिर्लेख्यदोषविवर्जिता ॥' तथा—'सी-माविवादे निर्णाते सीमापत्रं विधीयते । तस्य दोषाः प्रवक्तव्या यावद्वपीण विंशतिः ॥' इति । एतेन 'धनस्य दशवार्षिकी' इत्येतदिप प्रत्युक्तम् । तस्मादस्य श्रीकस्य सँखोऽर्थो वक्तव्यः । उच्यते—भूमेर्धनस्य च फलहानिरिहं विवक्षिता, न वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिः। तथा हि—निराक्रोशं विंशतिवर्षापभोगादुर्ध्वं यद्यपि स्वामी न्यायतः क्षेत्रं लभते, तथापि फैलानुसर्णं न लभते; अप्रतिषेधलक्षणा-त्खापराधादसाच वचनात् । परोक्षभोगे त विंशतेरूर्ध्वमपि फलानुसरणं लभत एवः 'पश्यतः' इति वचनात्। प्रत्यक्षभोगे च साक्षोशेः 'अब्रुवतः' इति वचनात्।

दिप्प०—1 अपनादोऽपनादत्वम्. 2 स्वत्वहान्या स्वरूपहानिः. 3 तस्य नादिनः. 4 उपेक्षायां यानि लिङ्गानि जडत्वनाल्स्वादीनि तेषां योऽभावस्तान्कृता. 5 विषयो देशः, अस्य धनिनः. 6 अथ मतमित्यन्यथा न्याख्यानं. 7 स्मरणिवषयतायोग्यकालिकायाः. 8 इह 'पश्यत' इत्यन्न वचने. 9 तावत्पर्यन्तं ततस्तेन लन्धेत्यादिः.

पाठा०—१ अस्वत्वस्य ख. २ विषये चास्य भुअते. १ समत्वेनापवा-दासंभवात् ख. ४ सत्योऽथीं निर्दुष्टोऽर्थः. सभ्योऽन्योऽथीं ग.

विंदातेः प्राक् प्रलक्षे निराक्तोशे च लभते; विंशतिष्रहणात् । नतु तदुरपन्नस्यापि फलस्य खत्वात्तद्वानिरनुपपन्नेव । बाहम्, तस्य खह्पाविनाशेन तथैवावस्थाने प्रया—तदुरपन्नपूगपनसदृक्षादीनां यत्पुनस्तदुत्पन्नमुपभोगान्नष्टं तत्र खह्पनाशा- देव खत्वनाशः । 'अनागमं तु यो भुङ्के बहून्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेतपृथिवीपतिः ॥' इत्यनेन वचनेन निष्कयह्पेण गणियत्वा चौरवत्तसमं द्रव्यदानं प्राप्तं, 'हानिर्विशतिवार्षिकी' इत्यनेनापोश्यते । राजदण्डः पुनरस्त्येव विंशते- हथ्वेमिप, अनागमोपभोगादपवादाभावाच । तस्मात्त्वाम्युपेक्षालक्षणस्वापराधाद- स्माच वचनाद्विशतेहर्ष्वं फलं नष्टं न लभत इति स्थितम् । एतेन 'धनस्य दश- वार्षिकी' इत्येतदिप व्याख्यातम् ॥ २४ ॥

अस्यापवादमाह— आधिसीमोपनिश्लेपजडवालधनैर्विना । तैथोपनिधिराजस्त्रीश्लोत्रियाणां धनैरपि ॥ २५ ॥

आधिश्र सीमा च उपनिक्षेपश्च आधिसीमोपनिक्षेपाः। जडश्च बालश्च जडवाली, तयोर्धने जडबालधने, आधिसीमोपनिक्षेपश्च जडबालधने च आधिसीमोपनिक्षेपश्च व्याप्त क्षेप्त निहितं द्रव्यम्। यथाह नारदः—'क्षं द्रव्यं यत्र विस्मानिक्षिपत्यविश्विद्धितः। निक्षेपो नाम तत्योक्तं व्यवहारपदं बुधैः॥' इति। उपन्यानमुपनिधिः। आध्यादिषु पश्यतोऽझुवतोऽपि भूमेविश्वतेष्ठ्ध्यं धनस्य च दश्यमेयो वर्षेभ्य जध्वमध्युपचयहानिनं भवति; पुरुषापराधस्य तथाविधस्यान्याभ्यो वर्षेभ्य जध्वमध्युपचयहानिनं भवति; पुरुषापराधस्य तथाविधस्यान्यान्त् , उपेक्षाकारणस्य तत्र तत्र संभवात्। तथा हि—आधेरीधित्वोपधिक स्वाप्त , उपेक्षाकारणस्य तत्र तत्र संभवात्। तथा हि—आधेरीधित्वोपधिक स्वाप्त क्ष्योपसामिन पुरुषापराधः। सीन्नश्चिरकृततुषाङ्गादिनिहैः सुमाध्यत्वादुपेक्षा संभवति; उपनिक्षेपोपनिध्योभुक्तः प्रतिषिद्धत्वात्, प्रतिषेधाति कमोपमोगे च सोदैयफललाभादुपेक्षोपपतिः। जडबालयोर्जङत्वाद्वालत्वादुपेक्षा युक्तेव। तस्मादाध्याद्य स्वाध्ययनाध्यापनतदर्थविचारानुष्ठानव्याकुलत्वादुपेक्षा युक्तेव। तस्मादाध्यादिष्ठ स्वाध्ययनाध्यापनतदर्थविचारानुष्ठानव्याकुलत्वादुपेक्षा युक्तेव। तस्मादाध्यादिष्ठ सर्वत्रोपेक्षाकारणसंभवात्समक्षभोगे निराक्षोशे च न कदाचिद्धि फलहानिः॥२५॥

आध्यादिषु दण्डविशेषप्रतिपादनार्थमाह-

औध्यादीनां विहर्तारं धनिने दापयेद्धनम् । दृण्डं च तत्समं राज्ञे शक्तयपेक्षमथापि वा ॥ २६ ॥ य आध्यादीनां श्रोत्रियद्रव्यपर्यन्तानां चिरकालोपभोगवलेनापहर्ता तं विधान

टिप्प॰—1 प्राप्तं, तत् द्रन्यदानम्. 2 अपोबते बाध्यते. 3 स्तरबहेतुः प्रति-प्रहक्तयादिरागमः. 1 उक्तवक्तस्यापि फलहानि परतया स्रयोज्यस्वात्. 5 यत् स्वं द्रव्यं यत्र परहस्ते विस्नम्भादिश्वासात्रिक्षिपति. 6 उपचयहानिः फलहानिः. 7 तत्र तत्र आध्यादिषु.

पाठा०-१ तस्रोपनिधि ग. २ आधित्वनिमित्तकः. ३ सोद्यफ्लमा-वात् घ. ४ आध्यादीनां निद्दन्तारं दापयेखनिने धनम् A.

दास्परीभृतं धनं स्वामिने दापयेदिस्य ववादः । दण्डं च तत्समं विवादाः स्पदीभूतद्रव्यसमं राज्ञे दापयेदिति विधिः । यद्यपि गृहक्षेत्रादिषु तत्समो दण्डो न संभवति तथापि—'मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिकमणे तथा' (व्य० १५५) इत्यादिवेक्ष्यमाणो दण्डो द्रष्टव्यः । अथ तत्समदण्डेनापहर्त्वर्दमनं न भवति बह-धनत्वेन, तदा शक्तयपेक्षं धनं दापयेत्। यावता तस्य दर्गोपशमो भवति तावद्दाप्येत् । 'दण्डो दमनादित्याह् स्तेनादान्तान्दमयेत्' (गौ॰ ११।२८) इति दण्डम्रहणस्य दमनार्थत्वात् । यस्य तु तत्सममि द्रव्यं नास्ति, सोऽपि यावता पीड्यते तावहाप्यः । यस्य पुनः किमपि धनं नास्ति असौ धिग्दण्डादिना दम-नीयः । तथा च मतुः ( ८।१२९ )— धिरदैण्डं प्रथमं कुर्योद्वारदण्डं तदनन्त-रम् । तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम् ॥' इति । वधदण्डोऽपि शारीरो बाह्मणव्यतिरिक्तानां देशधा दर्शितः । तथाह मनुः (८।१२५)—'दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोऽन्नवीत् । त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षेतो ब्राह्मणो वजेत् ॥ उपस्थमुदरं जिह्ना इस्ती पादी च पश्चमम् । चक्षुर्नासा च कर्णी च धनं देहस्तथैव च ॥' इति । एतेषां यित्रमित्तापराधस्तत्रैवोपस्थादी निम्नहः कार्य इति द्रष्टव्यम् । कर्म वा कारयितव्यो बन्धनागारं वा प्रवेशयितव्यः । यथोक्तं काल्यायनेन-'धनदानासहं बुद्धा खाधीनं कर्म कारयेत् । अशक्ती बन्धनागारं प्रवेश्यो वाह्मणाहते ॥' इति । ब्राह्मणस्य पुनर्दव्याभावे कर्मवियोगादीनि प्रयोज्यानि । यथाह गौतमः (१२।४७)-- कर्मवियोगविख्यापननिर्वासनाङ्करणान्यवृत्ती । इति । नारदेनापि (१४।८)—'वर्षः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने । तदङ्ग-च्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तगसाहसः ॥ अविशेषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्मृतः ॥' इत्युक्त्वोक्तम्—'वधाहते बाह्मणस्य, न वधं बाह्मणोऽर्हति ॥' इति ।—शिरसो मुण्डनं दण्डसास्य निर्वासनं पुरात् । ललाटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन च॥ ( नारदः १४।९ ) इति ॥ अङ्कने च व्यवस्था दर्शिता ( ९।२३७ )—'गुहतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये तु श्वपदं कार्यं ब्रह्महण्यिक्षराः पुमान् ॥ इति । यत्तु—'वक्षुनिरोधो ब्राह्मणस्य' (२।२७।१७) इलापस्तम्बवचनं, ब्राह्मणस्य पुराक्षित्रीसनसमये वस्त्रादिना चक्कुनिरोधः कर्तव्य इति तस्यार्थः, न तु चक्करुद्ध-रणम् ; 'अक्षतो ब्राह्मणो वजेत्' ( मनुः ८।१२३ ) 'न शारीरो ब्राह्मणे दण्डः' ( गौतमः १२।४६ ) इत्यादिमनुगौतमादिवचनविरोधादित्यळं प्रसङ्गेन ॥ २६ ॥

टिप्प०—1 विधिः प्रािद्ववाकादेरिति शेषः. 2 । धेग्दण्डो धिनिति कुत्सनम्, दाग्दण्डः परुषवाक्यवचनात्मकः, धनदण्डो धनाण्टः, वधदण्डः शारीरो बन्धरोधादि-जीवितयोगान्तः. 3 व्यतिरिक्तानां तु इत्यपि किचित्. 1 नवधा इति किचित्पाठः. 5 अक्षतः शारीरसक्ष्वधदण्डरहितः. 6 अवृत्तौ दुराचारे स्वव्यापारिनरोधान्यायप्रस्यापनादीनि. 7 वधः प्राणावियोगानुकूलो व्यापारः. 8 यदङ्गकृतोऽपराधसाच्छेदः.

खत्वाव्यभिचारत्वेन भोगस खत्वे प्रामाण्यमुकम् । भोगमात्रस्य खत्व-व्यभिचारित्वात्कीदशो भोगः प्रमाणमित्यत शाह—

#### आगमीऽभ्यधिको भोगाद्विना पूर्वऋमागतात्।

खत्वहेतुः प्रतिप्रहक्तयादिः आगमः । स भोगाद्यधिको बलीयान् ; खत्व-बोधने भोगस्यागमसापेक्षत्वात् । यथाह नारदः (१।८५)—'आगमेन विशेदिन भोगो याति प्रमाणताम् । अविद्युद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नैव गच्छति ॥' इति । नच भोगमात्रात्खत्वागमः; परकीयस्याप्यपहारादिनोपभोगसंभवात् । अतएव-'भोगं केवलतो यस्तु कीर्तयेन्नागमं कचित् । भोगच्छलापदेशेन विज्ञेयः स तु तस्करः ॥' (नारदः १८।६) इति स्मर्यते । अतश्च सागमो दीर्घकालो निरन्तरो निराक्रोशः प्रत्यर्थिप्रत्यक्षश्चेति पश्चविशेषणयुक्तो भोगः प्रमाणमित्युक्तं भवति । तथा च स्मर्यते—'सागमो दीर्घकालश्चाविच्छेदोऽपैरवोज्झितः। प्रत्यर्थसंनिधानश्च परिभोगोऽपि पश्चधा ॥' इति । कचिचागमननिरपेक्षस्यापि भोगस्य प्रामाण्य-मिलाह-विना पूर्वक्रमागतादिति । पूर्वेषां पित्रादीनां त्रयाणां क्रमः पूर्वकमः, तेनागतो यो भोगस्तसाद्धिना । आगमोऽभ्यधिक इति संबन्धः । स पुनरागमादभ्यधिकः आगमनिरपेक्षः । प्रमाणमिल्यर्थः । तत्राप्यागमोऽज्ञातनिर-पेक्षो न सत्तानिरपेक्षः । सत्ता तु तेनैवावगम्यत इति बोद्धव्यम् । 'विना पूर्व-क्रमागतात्' इत्येतच सार्तकालप्रदर्शनार्थम् । 'आगमोऽभ्यधिको भोगात्' इति च सार्तकालविषयम् । अत्रथ सारणयोग्ये काळे योग्यानपलब्ध्या आगमाभाव-निश्चयसंभवादागमज्ञानसापेक्षस्यैव भोगस्य प्रामाण्यम् । अस्मातें त काले योग्या-नुपळब्ध्यभावेनागमाभावनिश्वयासंभवादागमज्ञाननिरपेक्ष एव संततो भोगः प्रमाणम् । एतदेव स्पष्टीकृतं कात्यायनेन—'स्मार्तकाळे किया भूमेः सागमा भुक्तिरिष्यते । अस्मार्तेऽनुगमाभावात्क्रमात्रिपुरुषागता ॥' इति । स्मार्तश्र कालो वर्षशतपर्यन्तः; 'शतायुर्वे पुरुषः' इति श्रुतेः । अनुगमाभावादिति योग्यानु-पलब्ध्यभावेनागमाभावनिश्वयासंभवादित्यर्थः । अतश्च वर्षशताधिको भोगः संततोऽप्रतिरवः प्रत्यक्षश्चागमाभावे वाऽनिश्चितेऽव्यभिचारादाक्षिप्तागमः खत्वं गमयति । असार्तेऽपि काळेऽनागमस्मृतिपरम्परायां सत्यां न भोगः प्रमाणम् । अत एव 'अनागमं तु यो भुक्के बहुन्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत्पृथिवीपतिः॥' इत्युक्तम् । नच 'अनागमं तु यो भुक्के' इत्येकवचननिर्देशात्

टिप्प०—1 पूर्व २४ क्षोंके 'पश्यतोऽमुनत' इत्यत्रेत्याशयः. 2 कापस्यरिहतेन. 3 केवलम्. 4 सागमो विशुद्धागमसिहतः, अविच्छेदो निरन्तरः, अपरवोज्झितो निरनुकोशः. 5 सः पूर्वक्रमागतो मोगः. 6 विशिष्टेनोपभोगेनैव. 7 सार्तः सरणयोग्य-काळः. आगमज्ञानसापेक्षः । 8 आगमज्ञाननिरपेक्षोऽसार्तः । 9 योग्यत्वे सत्यनुप-ळिथोग्यानुपळिथस्तस्या अमावे न. 10 किया प्रमाणम्. 11 निरनुकोशः.

पाठा०- १ आगमोऽत्यविको A. २ अपरिवर्जित.

'बहुन्यब्दशतान्यपि' इति 'अपि'शब्दप्रयोगात्प्रथमस्यैव पुरुषस्य निरागमे चिर-कालोपभोगेऽपि दण्डविधानमिति मन्तन्यम् । द्वितीये तृतीये वा पुरुषे निरागमस्य भोगस प्रामाण्यप्रसङ्गात । न चैतदिष्यते—'आदौ तु कारणं दानं मध्ये भुक्तिस्तु सागमा' ( नारदः २।८७ ) इति नारदस्मरणात् । तस्मात्सर्वत्र निरागमोपभोगे 'अनागमं तु यो भुद्धे' इत्येतइष्टव्यम् । यदपि 'अन्यायेनापि यद्धक्तं पित्रा पूर्व-तरैक्षिभिः । न तच्छक्यमपाहर्तुं कमात्रिपुरुषागतम् ॥' इति, तद्पि पित्रा सह पूर्वतरैस्त्रिभिरिति योज्यम् । तत्रापि 'कमात्रिपुरुषागत'मिसस्मार्तकालोपभोग-लक्षणम् । त्रिपुरुषविवक्षायामेकवर्षाभ्यन्तरेऽपि पुरुषत्रयातिकमसंभवात्, द्वितीये वर्षे निरागमस्य भागस्य प्रामाण्यप्रसंगः । तथा सित 'स्मार्तकाले किया भूमेः सागमा भक्तिरिष्यते' इति स्मृतिविरोधः, 'अन्यायेनापि यद्भक्तम्' इत्येतचान्याये-नापि भुक्तमपहर्तुं न शक्यं, किं पुनरन्यायानिश्वये इति व्याख्येयम् ; 'अपि'शब्द-श्रवणात् । यचोक्तं हारीतेन—'यद्विनाऽऽगममसन्तं भेक्तं पूर्वेश्विभिभवेत् । न तच्छक्यमपाहर्तुं कमात्रिपुरुषागतम् ॥' इति, तत्राप्यखन्तमागमं विनेति । अत्यन्तमपुरुभ्यमानमानमागमं विनेति व्याख्येयं. न पुनरागमखरूपं विनेति । आगमखरूपाभावे भोगशतेनापि न खत्वं भवतीत्युक्तम् । 'क्रमात्रिपुरुषागतमि' खे-तुर्कार्थम् । ननु स्मरणयोग्ये काले भोगस्यागमसापेक्षस्य प्रामाण्यमनुपपन्नम् । तथा हि - यद्यागमः प्रमाणान्तरेणावगतस्तदा तेनैव खलावगमान भोगस्य खत्वे आगमे वा प्रामाण्यम् । अथ प्रमाणान्तरेणागमो नावगतः कथं तद्विशिष्टो भोगः प्रमाणम् १ उच्यते,—प्रमाणान्तरेणावगतागमसहित एव निरन्तरो भोगः कालान्तरे खत्वं गमयति। अवगतोऽप्यागमो भोगरहितो न कालान्तरे खत्वं गम-यितुंमलम् । मध्ये दानविकयादिना खत्वापगमसंभवादिति सर्वमनवद्यम् ॥२६॥-

आगमसापेक्षो भोगः प्रमाणमित्युक्तम् , आगमस्तिहिं भोगनिरपेक्ष एव प्रमाण-मिलात आह—

### आगमेऽपि बलं नैव भ्रुक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥ २७॥

यसिन्नागमे स्वरुपापि भुक्तिभाँगो नास्ति तसिन्नागमे बलं संपूर्ण नैवास्ति । अयमभिसंधिः — खल्तत्वनिवृत्तिः परस्वलापादनं च दानम् ; परस्वत्वापादनं च परो यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते, नान्यथा । स्वीकारश्च त्रिविधः — मानसः, वान्विकः, कायिकश्चेति । तत्र मानसो ममेदमिति संकत्परूपः । वान्विकस्तु ममेदमिलायभिव्याहारोह्नेस्वी सविकत्पकः प्रस्वयः । कायिकः पुनरुपादानाभिमर्शनादिरूपोऽनेकविधः । तत्र च नियमः सर्यते — 'द्यात्कृष्णाजिनं पृष्ठे गां पुन्छे करिणं करें । केसरेषु तथैवाश्चं दासीं शिरसि दापयेत् ॥' इति । आश्वलायनोऽन

टिप्प॰—1 कारणं किया प्रमाणमिति यावत्. 2 असार्तकालोपलक्षकत्वेनोक्ता-धंकम्. 3 भोगान्येन प्रत्यक्षादिना. 4 अलं समर्थः. 5 करे शुण्डादण्डे.

पाठा०- १ प्रथमस पुरुषस्य ख. २ अक्तं पूर्वतरैश्विभिः. ३ कायिकर ु ख.

प्याह—'अनुमन्त्रयेत प्राष्यभिमृशेद्वप्राणि कन्यां च' इति । तत्र हिरण्यवल्लादावुदकदानान-तरमेनोपादानादिसंभवात् त्रिविघोऽपि खीकारः संपद्यते । क्षेत्रादाँ
पुनः फलोपभोगव्यतिरेकेण कायिकखीकारासंभवात्खल्पेनाप्युपभोगेन भवितव्यम्;
अन्यथा दानकयादेः संपूर्णता न भवतीति फलोपभोगलक्षणकायिकखीकारिकरूल
आगमो दुर्वलो भवति तत्सहितादागमात् । एतच द्वयोः पूर्वापरकालापरिज्ञाने ।
पूर्वापरकालपरिज्ञाने तु विगुणोऽपि पूर्वकालागम एव बलीयानिति । अथवा—
'लिखितं साक्षिणो भुक्तः प्रमाणं त्रिविधम्' इत्युक्तं एतेषां समवाये कुत्र यस्य
वा प्रावल्यमित्यत्रेदमुपतिष्ठते—'आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूर्वकमागतात् ।
आगमेऽपि बलं नैव भुक्तः स्तोकापि यत्र नो ॥' इति । अयमर्थः—आये पुरुषे
साक्षिभिर्मावित आगमो भोगादप्यधिको बलवान् । पूर्वकमागताद्वोगाद्विना । स
पुनः पूर्वकमागतो भोगश्चतुर्थे पुरुषे लिखितेन भावितादागमाद्वलवान् । मध्यमे तु
भोगरहितादागमात्स्तोकभोगसहितोऽप्यागमो बलवानिति । एतदेव नारदेन
स्पष्टीकृतम्—'आदौ तु कारणं दानं मध्ये भुक्तिस्तु सागमा । कारणं भुक्तिरेवैका
संतता या चिरन्तनी ॥' इति ॥ २०॥

'पर्यतोऽब्रुवत' (व्य॰ २४) इस्रत्र विंशतिवर्षोपभोगादूर्धं भूमेर्धनस्यापि दशवर्षोपभोगादूर्धं फलानुसरणं न भवतीत्युक्तम्, तत्र फलानुसरणवदृण्डानुस-रणमपि न भविष्यतीत्याशङ्का पुरुषव्यवस्थया प्रामाण्यव्यवस्थया च दण्डव्यवस्थां दशियनुमाद्द्

#### आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत् । न तत्सुतस्तत्सुतो वा भ्रुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८॥

येन पुरुषेण भूम्यादेरागमः खीकारः छतः स पुरुषः 'कुतस्ते क्षेत्रादिकम्' इत्यिमयुक्तस्तमागमं प्रतिप्रदृतिकं लिखितादिभिरुद्धरेत् मावयेत । अनेन नायस्य पुरुषस्यागममनुद्धरतो दण्ड इत्युक्तं भवति । तत्सुतो द्वितीयोऽभियुक्तो नागममुद्धरेत्, किंतु अविच्छिनाऽप्रतिरव-समक्ष-भोगम् । अनेन नागममनुद्धरतो द्वितीयस्य न दण्डोऽपि तु विशिष्टं भोगमनुद्धरतो दण्ड इति प्रतिपादितम् । तत्सुतस्तृतीयो नागमं नापि विशिष्टं भोगमुद्धरेत्, अपि तु क्रमागतं भोगमान्त्रम् । अनेनापि तृतीयस्य क्रमायतभोगानुद्धरणे दण्डो नागमानुद्धरणे न विशिष्ट्यभोगानुद्धरणे चेत्यभिद्दितम् । तत्र तयोद्वितीयतृतीययोभुक्तिरेच गरीयसी । तत्रापि द्वितीये गुरुस्तृतीय गरीयसीति विवेक्तव्यम् । त्रिष्वप्यागमानुद्धरणेऽर्थ-हानिः समानेन, दण्डे तु विशेष इति तात्पर्यार्थः । उक्तं च हारितेन—'आगमस्तु

टिप्पo—1 प्रतिमाह्यो यदा प्राणी बळवान् वक्तुं समर्थस्तदा तं प्रतिमाहं प्रतिम-हीता अनुमन्त्रयेत. 2 केवलभोगस्य सार्वकालस्वात् स्वत्वे अप्रामाण्यात्. 3 प्रतिपादयेत्.

पाठा०- १ सहितादागमाभावात् ख. घः द्वुमन्नयेत्. २ प्रतिप्रहा-देरिति ख.

कृतो येन स दण्ड्यस्तमनुद्धरन् । न तत्सुतस्तत्सुतो वा भोग्यहानिस्तयोरपि ॥'

अस्मार्तकालोपभोगस्यागमज्ञाननिरपेक्षस्य प्रामाण्यसुक्तं 'विना पूर्वकमागतात्' ( व्य० २७ ) इस्रत्र, तस्यापवादमाह—

योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तम्रद्धरेत्। न तत्र कारणं भ्रक्तिरागमेन विना कृता ॥ २९ ॥

यदा पुनराहर्त्रादिर भियुक्तोऽकृतव्यवहारनिर्णय एव परेतः स्यात् परलोकं गतो भवेत्तदा तस्य रिक्शी पुत्रादिस्तमागममुद्धरेत्। यसान्तत्र तस्मिन्व्यवहार भुक्तिरागमरहिता साक्ष्यादिभिः साधितापि न प्रमाणम् ; पूर्वाभियोग्नेन भोगस्य सापवादलात्। नारदेनाप्युक्तम् (१।९३)—'तथाह्वविवादस्य प्रेतस्य व्यवहारिणः। पुत्रेण सोऽर्थः संशोध्यो न तं भोगो निवर्तयेत्॥' इति ॥ २९॥

अनिणीतव्यवहारे व्यवहर्तरि प्रेते व्यवहारो न निवर्तत इति स्थितम् । निणीतेऽपि व्यवहारे, स्थिते च व्यवहर्तरि, व्यवहारः क्रचितप्रवर्तते क्रचिन्न प्रव-तित इति व्यवस्थासिद्धये व्यवहारदर्शिनां बलाबलमाह—

> नृपेणाधिकताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम् ॥ ३०॥

नृपेण राज्ञा अधिकृताः व्यवहारदर्शने नियुक्ताः—'राज्ञा सभासदः कार्याः' (व्य० २) इत्यादिनोक्ताः पूगाः समूहाः, भिज्ञजातीनां भिज्ञवृत्तीनां एकस्थान-निवासिनां,—यथा प्रामनगरादयः, श्रेणयो नानाजातीनामेकजातीनामप्येककर्मां-पजीविनां संघाताः,—यथा हे डां बुकादीनां ताम्बृलिकर्क्वविन्दचर्मकारादीनां च, कुलानि ज्ञातिसंबन्धवन्धृनां समूहाः, एतेषां नृपाधिकृतादीनां चतुर्णां पूर्व पूर्व य्यात्पूर्व पठितं तक्तहुक बलवज्ज्ञेयं विदित्वयम् । नृणां व्यवहर्तृणां, व्यवहार-विधी व्यवहारदर्शनकार्ये । एतदुक्तं भवति—नृपाधिकृतिर्निणांते व्यवहारे पराजितस्य यद्यप्यसंतीषः कुदृष्टिबुद्धया भवति, तथापि न पूगादिषु पुनर्व्यवहारो भवति । एवं पूगनिणांतेऽपि न श्रेण्यादिगमनम् । तथा श्रेणिनिणांते कुलगमनं न भवति । कुलनिणांते तु श्रेण्यादिगमनम् । तथा श्रेणिनिणांते पूगादिगमनम् । पूगनिणांते नृपाधिकृतगमनं भवतीत । नारदेन पुनर्नृपाधिकृतीर्निणांतेऽपि व्यवहारे नृपगमनं भवतीत्युक्तम्—'कुलानि श्रेण्यश्चैव गणाश्चाधिकृता है ।ः । प्रतिष्ठा व्यवहाराणां गुर्वेषामुत्तरोत्तरम्' इति । तत्र च नृपगमने सोत्तरसभ्येन राज्ञा

हिट्यु०—1 भोग्येति । भोग्यहानिरधंहानिस्तदनुद्धरणे तयोदितीयवृतीययोरित्यर्थः 2 अधिकृताः प्राड्विवाकादयः 3 देशान्तरं गत्वा प्रस्थाप्य वाऽश्वविकेतारो हेडाबुकाः 4 कविन्दस्तन्त्रवायः 5 हीनवर्णानां संघातो गणः

पाठा०-१ नवारुडः ख. ग. २ निवारवेत् घ. ३ नृपैः ग. ४ सोत्त-हे । उत्तरश्रासी सभ्यश्रेति तस्महितेन. स्वोत्तर ख.

ैं: सभ्यैः सेपणव्यवहारे निर्णायमाने यद्यसी कुरष्टवादी पराजितस्तदाऽसी
क्टाः । अथासी जयित तदाऽधिकृताः सभ्या दण्ड्याः ॥ ३० ॥
दुर्वलैर्व्यवहारदर्शिभिर्देष्टो व्यवहारः परावर्तते, प्रवलद्दष्टस्तु न निवर्ततः
सुक्तम् ; इदानीं प्रवलदृष्टोऽपि व्यवहारः कश्चित्रवर्तत इत्याह—

वलोपाधिविनिर्श्वतान्व्यवहारात्रिवर्तयेत् । स्त्रीनक्तमन्तरागारवहिःशत्रुकृतांस्तथा ॥ ३१ ॥

बलेन बलात्कारेण उपाधिना भयादिना विनिर्वृत्तानिष्पन्नान्व्यवहारा-न्नवर्तयेत्। तथा स्त्रीभिः, नक्तं रात्रावस्त्रीभिरिष, अन्तरागारे गृहाभ्य-तरे, बहिर्शामादिभ्यः, दात्रुभिश्च कृतान् व्यवहारान् 'निवर्तयेत्' इति वन्यः॥ ३१॥

असिद्धव्यवहारिण आह—

मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिवालभीतादियोजितः । असंबद्धकृतश्रेव व्यवहारो न सिद्ध्यति ॥ ३२ ॥

अपि च, मत्तो मदनीयद्रव्येण, उन्मत्त उन्मादेन पञ्चविधेन वातपित्त-श्चेष्मसंनिपातमहसंभवेनोपसृष्टः, आती न्याध्यादिना, त्यसन्मिष्टवियोगाँऽनिष्ट-प्राप्तिजनितं दुःखं, तद्वान्व्यसनी; बालो व्यवहारायोग्यः, भीतोऽरातिभ्यः, 'आदि'ग्रहणात्पुरराष्ट्रादिविरुद्धः ।—'पुरराष्ट्रविरुद्धश्च यश्च राज्ञा विसर्जितः । अादेयो भवेद्वादो धर्मविद्भिरुदाहृतः ॥' इति मनुस्मरणात् । एतैयाँजितः कृतो व्यवहारो न सिद्धाति । अनियुक्तासंबद्धकृतोऽपि व्यवहारो न सिद्धधतीति संबन्धः । यतु स्मरणम्—'गुरोः शिब्धे पितुः पुत्रे दम्पत्योः स्वामिम् त्ययोः । विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवहारो न सिद्धयति ॥' इति, तदिष गुरुशिष्यादीनामात्यन्तिकव्यवहारप्रतिषेधपरं न भवति; तेषामपि कथंचिद्यवहार-स्पेष्टत्वात् । तथा हि—'शिष्यादिशिष्टिरवधेन शक्ती रज्जवेणुविदलाभ्यां तनुभ्यां, अन्येन व्रत् राज्ञा शास्यः' (२।४२।४) इति गौतमस्मरणात् । 'नोत्तमाङ्गे कथं-चन' (८।३.००) इति मनुस्मरणाच । यदि गुरुः कोपावेशवशान्महता दण्डे-नोत्तमाङ्गे ताडयति, तदा स्मृतिव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः शिष्यो यदि राज्ञे निवेद-यति, तदा भवत्येव व्यवहारपदम् ॥ तथा-'भूर्या पितामहोपात्ता' (व्य०१२१) इलादिवचनात्पितामहोपात्ते भूम्यादी पितापुत्रयीः खाम्ये समाने, यदि पिता विकयादिना पितामहोणतं भूम्यादि नाशयति तदा पुत्रो यदि धर्माधिकरणं प्रवे-

टिप्प०—1 सपणे उभयकारितपणसहिते. 2 अनियुक्तत्वेनाश्रेषितत्वेन प्रकृतव्य-बहारासंबद्धो यस्तत्कृतः. 3 शिष्टिः शिक्षा, अवधेन अताडनेन.

पाठा०—१ बलोपि छ. तत्रोपिधः कैतवं. २ लपिवा अयेन घ. ३ मसंबन्धकृतः ख. ४ वियोगोऽनिष्टप्राप्तिसजनितं ख. ग. ५ धिकारिणं प्रविशति ग.

शयति तदा पितापुत्रयोरपि भवत्येव व्यवहारः ॥ यथा—'दुर्भिक्षे धर्मकार्ये व व्याधी संप्रतिरोधके । गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता नाकामो दातुमईति ॥'इति स्मरणात्, दुर्भिक्षादिव्यतिरेकेण यदि स्त्रीधनं भर्ता व्ययीकृत्य विद्यमानधनोऽपि याच्यमानो न ददाति तदा दम्पत्योरपीच्यत एव व्यवहारः। तथा भक्तदासस्य स्वामिना सह र्यवहारं वक्ष्यति । गर्भदासस्यापि, गर्भदासादीनिधकुख-'यश्रेषां सामिनं कश्चि-न्मोचथेत्प्राणसंशयात् । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥' इति नार-दोक्तत्वात् , तदमोचने पुत्रभागादाने च खामिना सह व्यवहारः केन वार्यते ? तस्मादृष्टादृष्टयोः श्रेयस्करो न भवति गुर्वादिभिन्यवहार इति प्रथमं शिष्यादयो निवारणीयाः राज्ञा ससभ्येनेति 'गुरोः शिष्ये' इत्यादिश्लोकस्य तात्पर्यार्थः । अत्य-न्तनिर्वन्धे तु शिष्यादीनामप्युक्तरीत्या प्रवर्तनीयो व्यवहारः । यदपि-एकस्य बहुभिः सार्धं स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च । अनादेयो भवेद्वादो धर्मविद्धिरदाहृतः ॥' इति नारदवचनम्, तत्रैकस्यापि—'गणद्रव्यं हरैदास्तु संविदं लङ्घयेच यः'। (व्य०१८७) तथा—'एकं व्रतां बहूनां च' (व्य० २२१) इत्यादिस्मरणादेकार्थै-र्बहुभिः सार्धं व्यवहार इष्यत एवेति भिन्नार्थेर्बहुभिरेकस्य युगपद्यवहारो न भव-तीति द्रष्टव्यम् । स्त्रीणामिल्यपि गोपशौण्डिकादिस्त्रीणां स्वातन्त्रयाद्यवद्दारो भवलेवेति, तदन्यासां कुलस्त्रीणां पतिषु जीवैत्सु तत्पारतक्र्यादनादेयो व्यवहार इति व्या-ख्येयम् । 'प्रेष्यजनस्य च' इत्येतदिप प्रेष्यजनस्य खामिपारतद्वयात्सार्थव्यवहारे-Sपि स्वाम्यनुज्ञयैव व्यवहारो नान्यथेति व्याख्येयम् ॥ ३२ ॥

परावर्षे व्यवहारमुक्त्वा इदानीं परावर्षे द्रव्यमाह—

#### प्रनष्टाधि गतं देयं नृपेण धनिने धनम् । विभावयेत्र चेल्लिङ्गेस्तत्समं दण्डमर्हति ॥ ३३ ॥

प्रतिष्टं हिरण्यादि शौलिककस्थानपालादिशिरिधगतं राह्ने समर्पितं यसद्राह्मा धनिने दातत्यम्। यदि धनी रूपसंख्यादिभिलिङ्गेभावयति । यदि न भावयति तदा तत्समं दण्ड्यः; असत्यवादित्वात् । अधिगमस्य स्वत्वनिमित्तत्वात्स्वत्वे प्राप्ते तत्पराष्ट्रतिनेनोक्ता । अत्र च काळावधि वश्यति (०य० १७३)—'शौलिककैः स्थानपालैर्वा नष्टापहृतमाहृतम् । अर्वाक्संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो चपः ॥' इति । मनुना पुनः संवत्सरत्रयमवधित्वेन निर्दिष्टम् (८।३०)—'प्रनष्टस्वामिकं रिक्यं राजा ज्यव्दं निधापयेत् । अर्वाक् ज्यब्दाद्धरेत्स्वामी परतो चपतिर्हरेत् ॥' इति । तत्र वर्षत्रयपर्यन्तमवद्यं रक्षणीयम् । तत्र यदि संवत्सरादविक् स्वाम्यागच्छेत्तदा

टिप्प०—1 संप्रतिरोधकं नाम सर्वस्वहरणं कृत्वा दुर्गादौ परबलैनिरोधकरम्. 2 भज्ञमञ्जनः तेनाञ्चार्थां दास इति गम्यते. 3 दाप्यम्.

पाठा०- १ व्यवहारान् ख. व्यवहारपदं घ. २ जीवत्सु सत्सु घ. ३ योजनीयम् ख. ४ रूपकसंस्था ग.

कुरस्रमेव द्यात् । यदा पुनः संवत्सराद्ध्वमागच्छति, तदा किंचिद्भागं रक्षणमूल्यं गृहीत्वा शेषं खामिने द्यात्, यथाह—'आद्दीताथ षङ्गागं प्रनष्टाधिगतानृपः। दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन् ॥' (मनु॰ ८।३०) इति । तत्र प्रथमे वर्षे कृत्स्रमेव द्यात्, द्वितीये द्वादशं भागं, तृतीये दशमं, चतुर्थादिषु षष्ठं भागं गृहीत्वा शेषं दद्यात् । राजभागस्य न्वतुर्थोऽशोऽधिगन्त्रे दातव्यः । स्वाम्यनागमे तु कृतस्य धनस्य चतुर्थमंशमधिगन्त्रे दत्त्वा शेषं राजा गृह्णीयात् । तथाह गौतमः (१०।३६-३८)— प्रनष्टखामिकमधिगम्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यम् । ऊर्ध्वमधिग-न्तु श्रुत्यों इशो राज्ञः शेषम् ' इत्यत्र संवत्सरमित्येकवचनमविवक्षितम् । 'राजा त्रयब्दं निधापयेत्' इति स्मरणात् 'हरेत परतो तृपः' इत्येतद्पि स्वामिन्यनागते त्रयब्दादू ध्रवे व्ययीकरणाभ्यतुज्ञानपरम् । ततः परमागते तु स्वामिनि व्ययीभूते-Sपि द्रव्ये राजा खांशमवतार्थ तत्समं द्यात् । एतच हिरण्यादिविषयम् । गवादिविषये वश्यति ( व्य० १७४)—'पणानेकशफे द्यात्' इत्यादिना ॥३३॥

रथ्याग्रुल्कशालादिनिपतितस्य सुवर्णादेर्नष्टस्याधिगमे विधिमुक्त्वा अधुना

भूमी निरिनखातस्य सुवर्णादेनिधिशब्दवाच्यस्याधिगमे विधिमाह-

राजा लब्ध्वा निधि द्धाहिजेभ्योऽर्ध हिजः पुनः। विद्वानशेषमाद्यात्स सर्वस प्रभुर्यतः ॥ ३४॥ इतरेण निधी लब्धे राजा पष्टांशमाहरेत्। अनिवेदितविज्ञातों दाप्यसंत दण्डमेव च ॥ ३५॥

उक्तलक्षणं निधि राजा लब्ध्वा अर्घ ब्राह्मणेश्यो द्रवा शेषं कोशे निवेशयेत् । ब्राह्मणस्तु विद्वान् श्रुताध्ययनसंपन्नः सदाचारो यदि निधि लभेत तदा सर्वमेव गृहीयात्, यसादसी सर्वस्य जगतः प्रभुः। इतरेण तु राजिवद्वद्वाद्मणव्यतिरिक्तेन अविद्वद्वाद्मणक्षत्रियादिना निधी लब्धे राजा वष्टांशमधिगन्त्रे दत्त्वा शेषं निधि खयमाहरेत्। यथाह वसिष्टः-'अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा तद्धरेत्, अधिगन्त्रे षष्ठमंशं, प्रद्यात्' इति। गौतमोऽपि (१०१३१५)—'निध्यधिगमो राजधनं भवति, न ब्राह्मणस्याभिरूपस्य, अब्राह्मणो-Sप्याख्याता षष्ठमंशं लभेतेलेके' इति। अनिवेदित इति कर्तरि निष्ठा । अनिवेदि-तथासी विज्ञातथ राज्ञेऽप्यनिवेदितविज्ञातः, यः कश्विज्ञिधि छण्या राज्ञे न निवेदितवान् विज्ञातथ राज्ञा स सर्वं निधि दाप्यो दण्डं च शक्तयपेक्षया। अथ निधरिप खाम्यागल हैपकसंख्यादिभिः सत्त्रं भावयति तदा तसी राजा निधि

टिप्प०-1 निखातायां भूमा गुप्तं स्थापितं धनं निधिः, वर्षशतिका वर्षसहित्र-काश्च निधयो भवन्ति । ते च राजधनम् ; 'निध्यधिगमो राजधनम्' (गौ. १०।४३) इति वचनमसर्थमाणनिधात्के निथौ इति द्रष्टन्यम् । 2 तद्धरेदिधगन्त्रे षष्ठांशं दद्यात् ।

प्रहा0- १ षड्भागं ग. २ चतुर्थों भागः शेषं राज्ञ इति घ. ३ द्वाद्धि-प्रेम्योऽर्थ घ. ४ राजधनं न ब्राह्मणस्य ग. घ. ५ रूपकसंख्यादिभिः ख. म.

दत्त्वा षष्ठं द्वादशं वांऽशं स्वयमाहरेत् । यथाह मनुः (८।३५)— ममायिति यो ब्र्याबिधि सत्येन मानवः। तस्याददीत षङ्कागं राजा द्वादशमेव वा॥ इति। अंशविकल्पस्तु वर्णकालायपेक्षया वेदितव्यः॥ ३४–३५॥

चौरहतं प्रसाह—

देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु ।

अद्दद्धि समामोति किल्बिषं यस तस्य तत् ॥ ३६॥ चौरैहृतं द्रव्यं चौरेभ्यो विजिल जानपदाय खदेशनिवासिने यस तत् द्रव्यं तस्य राज्ञा दातव्यम् । हि यसात् अद्दत् अप्रयच्छन् यस तद्पहृतं द्रव्यं तस्य किल्बिषमामोति । तस्य चौरस्य च । यथाह मनुः (८१४०)—'दातव्यं सर्ववर्णभ्यो राज्ञा चौरैहृतं धनम् । राजा तदुपर्युज्ञानश्रीर स्थाप्नोति किल्बिषम् ॥' इति । यदि चौरहस्तादादाय खयमुपभुक्कि तदा चौरस्य किल्बिषम्। अथ चौरहृतमुपेक्षते तदा जानपदस्य किल्बिषम्। अथ चौरहृता-हरणाय यतमानोऽपि न शक्तुयादाहर्तुं तदा तावद्धनं सक्रोशाह्यात् । यथाह गौतमः—(१०१४६) 'चौरहृतमवजिल्य यथास्थानं गमयेत्कोशाद्वा द्यात्' इति । कृष्णद्वैपायनोऽपि—'प्रस्वाहर्तुं न शक्तस्तु धनं चौरैहृतं यदि । सक्रोशात्तद्विदेयं स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥' इति ॥ ३६॥

इत्यसाधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् ।

अथ ऋणादानप्रकरणम् ३

साधारणासाधारणरूपां व्यवहारमातृकामिधायाधुनाष्टादशानां व्यवहारपदानामायमृणादानपदं दर्शयति—'अशीतिभागो वृद्धिः स्थात्' इत्यादिना, 'मोच्य
आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने' (व्य०६४) इत्येवमन्तेन । तच ऋणादानं
सप्तविधम्—ईदशमृणं देयं, ईदशमदेयं, अनेनाधिकारिणा देयं, अस्मिन् समये
देयं, अनेन प्रकारेण देयम्,इत्यधमणें पश्चविधम् । उत्तमणें दानविधिः, आदानविधिश्चेति द्विविधमिति । एतच नारदेन स्पष्टीकृतम् (१।१।४)—'ऋणं देयमदेयं च येन यत्र यथा च यत् । दानप्रहणधैर्माभ्यामृणादानमिति स्मृतम् ॥'
इति । तत्र प्रथममुत्तमणेस्य दानविधिमाह, तत्पूर्वकत्वादितरेषाम्—

अशीतिभागो वृद्धिः स्थान्मासि मासि सबन्धके । वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रिचतुष्पश्चकमन्यथा ॥ ३७॥

मासि प्रतिमासं बन्धकं विश्वासार्थं यदाधीयते, आधिरिति यावत् ।

टिप्प॰-1 'यचौरैहतमशक्त्यप्रसायनं तत् राज्ञा स्वकोशादातन्यम् इत्याशयः । 2 अग्रे ६४ तमपद्यन्यास्याने द्रष्टन्यम्.

पाठा०- १ तदुपञ्जानः ग. घ. २ व्यवहाराणामाद्य घ. ३ धर्माश्च ऋणादान ख. ग.

बन्धकेन सह वर्तत इति सबन्धकः प्रयोगः, तस्मिन्सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य प्रशातितमो भागो वृद्धिर्धम्या भवति । अन्यथा बन्धकरिते प्रयोगे वर्णानां ब्राह्मणादीनां क्रमेण द्वित्रिचतुष्पञ्चकं रातं धर्म्यं भवति । ब्राह्मणेऽधमणे द्विकं रातं, क्षत्रिये त्रिकं, वैश्ये चतुष्कं, ग्रह्मे प्रवक्तम्। मासि मासीन्त्राह्मे वा त्रयो वा चत्वारो वा पष्म वा द्वित्रिचतुःपद्माः, अस्मिन् राते वृद्धिदायते हिति द्वित्रिचतुःपद्मकं रातम्। 'संख्याया अतिशदन्तायाः कन्' (पा. पा११२२) इति द्वित्रिचतुःपद्मकं रातम्। 'संख्याया अतिशदन्तायाः कन्' (पा. पा११२२) इति कन्। (वृद्धेर्श्वद्धिश्वकृद्धिः प्रतिमासं तु कालिका । इच्छाकृता कारिता स्थात्कायिका वायकमणा॥) इयं च वृद्धिमीसि मासि गृद्धात इति कालिका। इयमेव वृद्धिर्दिवसगणनया विभज्य प्रतिदिवसं गृद्धमाणा कायिका भवति। तथा च नारदेव वसगणनया विभज्य प्रतिदिवसं गृद्धमाणा कायिका भवति। तथा च नारदेव (११९०२,४)—'कायिका कालिका चैव कारिता च तथा परा। चकशृद्धिश्व राश्चिषु तस्य वृद्धिश्वतुर्विधा॥' इत्युक्त्वोक्तम्—'कायाविरोधिनी राश्वत्पणपादाविकायिका। प्रतिमासं स्वन्ती या वृद्धिः सा कालिका मता॥ वृद्धिः सा कारिता याऽधमणिकेन स्वयं कृता। वृद्धरिप पुनर्वृद्धिश्वकृत्विह्यता॥' (११९०३-४) इति॥ ३०॥

प्रहीतृविशेषेण वृद्धेः प्रकारान्तरमाह-

कान्तारगास्तु दशकं सामुद्रा विंशकं शतम्।

कान्तारमरण्यं तत्र गच्छन्तीति कान्तारगाः । ये वृद्धचा धनं गृहीत्वाधिक-लाभार्थमतिगहनं प्राणधनविनाशशङ्कास्थानं प्रविशन्ति ते दशकं शतं दद्युः । ये च सेमुद्रगास्ते विंशेकं शतम् । मासि मासीलेव । एतदुक्तं भवति—कान्तारगेभ्यो दशकं शतं, सामुद्रेभ्यक्ष विंशेकं शतं, उत्तमणे आद्द्यात्; मूलविनाशस्यापि शिक्षतत्वादिति ॥—

इदानीं कारितां वृद्धिमाइ-

द्युर्वा खकृतां वृद्धिं सर्वे सर्वासु जातिषु ॥ ३८॥

सर्वे वा ब्राह्मणादयोऽधमणीः अवन्धके सबन्धके वा खकृतां खाभ्युपगतां वृद्धिं सर्वासु जातिषु दद्यः । क्रचिदकृतािष वृद्धिर्भवतिः यथाह नारदः (१११०८)— 'न वृद्धिः प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता क्रचित् । अनकारितमप्यूर्ध्वं वत्सराधीदिन वर्धते ॥' इति । यस्तु याचितकं गृहीत्वा, देशान्तरं गतस्तं प्रति कात्यायनेनोक्तम्— 'यो याचितकमादाय तमदत्त्वा दिशं व्रजेत् । उद्ध्वं संवत्सरात्तस्य तद्धनं वृद्धिमान् सुयात् ॥' इति । यश्च याचितकमादाय याचितोऽप्यदत्त्वा देशान्तरं व्रजिति तं

टिप्प०—1 सामुद्राः समुद्रव्यवहारिणः । केचित्तु-कान्तारं वर्णापशदत्वं ये गच्छिन्त ते कान्तारगाः वर्णापशदः । सह मुद्रया नियमेन वर्तन्त इति समुद्रो वर्णाश्र-मिषयः, तमितिलंघयंति ये ते विपरीतन्वक्षणया वा सामुद्रा विकर्मस्या इत्याचस्युः । कान्तारगादीनामेव स्वकृता सर्वजातिविषया साधारणी वृद्धिर्न सर्वेषाम् मेधा० ।

प्रति तेनैवोक्तम्—'कृतोद्धारमदत्त्वा यो याचितस्तु दिशं व्रजेत् । ऊर्धं मास-त्रयात्तस्य तद्धनं वृद्धिमामुयात् ॥' इति । यः पुनः खदेशे स्थित एव याचितो याचितकं न ददाति तं याचितकाळादारभैयाकारितां वृद्धिं दापयेद्वाजा । यथाह— 'खदेशेऽपि स्थितो यस्तु न दद्याद्याचितः कचित् । तं ततोऽकारितां वृद्धिमनि-च्छन्तं च दापयेत् ॥' इति । अनाकारितवृद्धेरपवादो नारदेनोक्तः—'पण्यमूल्यं सृतिन्यीसो दण्डो यश्च प्रकल्पितः । वृथादानाक्षिकेपणा वर्धन्ते नाविविक्षिताः ॥' इति । अविवक्षिता अनाकारिता इति ॥ ३८ ॥

अधुना द्रव्यविशेषेण वृद्धिविशेषमाह—

#### सन्ततिस्तु पशुस्त्रीणां

पशुस्त्रीणां सन्ततिरेव वृद्धिः । पशुनां स्त्रीणां पोषणासमर्थस्य तत्पृष्टि-सन्ततिकामस्य प्रयोगः संभवति । प्रहणं च क्षीरपरिचर्यार्थिनः ॥

अधुना प्रयुक्तस्य द्रव्यस्य वृद्धिप्रहणमन्तरेणापि चिरकालावस्थितस्य दस्य द्रव्यस्य कियती परा वृद्धिरित्यपेक्षित आह—

#### रसस्याष्टगुणा परा । वस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुस्त्रिद्विगुणा परा ॥ ३९ ॥

रसस्य तैलघृतादेर्शृद्धिप्रहणमन्तरेण चिरकालावस्थितस्य सकृतया युद्ध्या वर्धमानस्य अपृगुणा वृद्धिः परा, नातः परं वर्धते । तथा वस्त्रधान्यहिर्ण्यानां यथासंख्यं चतुर्गुणा त्रिगुणा द्विगुणा च वृद्धिः परा। विषष्टेन तु रसस्य त्रैगुण्यमुक्तम् (२।४४।७) 'द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यं । धान्येनैव रसा व्याख्याताः पुष्पमूलफलानि च । तुलाधृतमष्टगुणम्' इति । मनुना तु धान्यस्य पुष्पमूलफलानीनां च पश्चगुणत्वमुक्तम्—'धान्ये शदे लवे वाह्ये नातिकामति पश्चताम्' इति । शदैः क्षेत्रं फलं पुष्पमूलफलादि, लवो मेषोणांचमरीकेशादिः, वाह्यो बलीवर्दतुरगादिः । धान्यशदलववाह्यविषया वृद्धिः पश्चगुणत्वं नातिकामतीति । तत्राधमण्योग्यतावशेन दुर्भिक्षादिकालवशेन च व्यवस्था द्रष्टव्या । एतच सकृत्प्रयोगे सकृदाहरणे च वेदितव्यम् । पुरुषान्तरसंक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे तस्मिन्नेव वा पुरुषे अनेकशः रेकसेकाभ्यां प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णादिकं द्वेगुण्याचित्रकम्य पूर्ववद्वर्वते । सकृत्प्रयोगेऽपि प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्वरं वा वृद्धचाहरणेऽधमणदेयस्य द्वेगुण्यासंभवात्पूर्वाद्धत्वयः सह द्वेगुण्यमितकम्य वर्धत एव । यथाह मतुः (८।१५१)—'कुसीदवृद्धिद्वेगुण्यं नात्येति सकृदान्वर्वत । सथाह मतुः (८।१५१)—'कुसीदवृद्धिद्वेगुण्यं नात्येति सकृदान

टिप्प०—1 आक्षिकपणाक्षकीडासंबन्धिनः. 2 फलभोग्यत्नेनापितानां या प्रस्तिः सा धनिकस्य, तुशब्दात् संतितिरेव नापरा. 3 सदं फलं वार्श्वम्, धान्यस्य पृथगु-पादानात्, रूव उदीच्ये जणीविषयः—मैजातिथिः।

पाडा०—१ याचन ग. २ रभ्य वृद्धि ख. ग. ३ विशेषे क. ४ तुल्धतं त्रितय ख. ग. तृतीयमष्ट घ. ५ वृक्षकले घ. ६ गाम्तरीकरणे घ. हिता ।' इति । सक्त्वाहृतेस्यपि पाठोऽस्ति । उपचयार्थं प्रयुक्तं दृव्यं कुर्सीदं, तस्य वृद्धिः कुसीदवृद्धिः, सा द्वैगुण्यं नालेति नातिकामति । यदि सक्टदाहिता सक्टरप्र-युक्ता । पुरुषान्तरसंक्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे हैगुण्यमत्येति । सक्टदाहृतेति पाठे तु शनैःशनैः प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वाऽधमणीदाहृता हे गुण्यमलेतीति च्याख्येयम् । तथा गौतमेनाप्युक्तम् ( १२।३१ )—'चिरस्थाने द्वेगुण्यं प्रयोगस्य' इति । 'प्रयोगस्य' इत्येकवचननिर्देशाः प्रयोगान्तरकरणे द्वेगुण्यातिकमोऽभिष्रेतः । 'चिरस्थान' इति निर्देशात् शनैःशनैवृद्धिग्रहणे द्वेगुण्यातिक्रमो दर्शितः ॥ ३९ ॥ ऋणप्रयोगधर्मा उत्ताः; सांप्रतं प्रयुक्तस्य धनस्य प्रहणधर्मा उत्त्यन्ते

प्रपन्नं साधयन्तर्थं न वाच्यो नृपतेर्भवेत । साध्यमानो नृपं गैच्छन्दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम् ॥४०॥

प्रपन्नमभ्युपगतमधमणेन धनं साक्ष्यादिभिभीवितं वा साध्यन् प्रसाह-रन् धर्मादिभिरुपायैरत्तमणी नृपतेर्वाच्यो निवारणीयो न भवति ॥ धर्मा-दयश्चोपाया मनुना दर्शिताः (मनुः ८।४९)—'धर्मेण व्यवहारेण छलैनाचरितेन च । प्रयुक्तं साधयेदर्थं पश्चमेन बलेन च ॥' इति । धर्मेण प्रीतियुक्तेन सत्यवच-नेन, व्यवहारेण साक्षिलेख्याद्युपायेन, छल्लेन उत्सवादिच्याजेन भूषणादिप्रह-णेन, अचरितेन अभोजनेन, पश्चमेनोपायेन बलेन निगडबन्धनादिना, उप-चयार्थं प्रयुक्तं द्रव्यमेतैरुपायैरात्मसात्कुर्यादिति । 'प्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्य' इति वदन् अप्रतिपन्नं साधयन् राज्ञा निवारणीय इति दर्शयति । एतदेव स्पर्धा-कृतं काल्यायनेन-'पीडयेद्यो धनी कश्चिद्दणिकं न्यायवादिनम् । तस्मादर्थात्स हीयेत तत्समं चामुयाइमम् ॥' इति । यस्तु धर्मादिभिरुपायैः प्रपन्नमर्थं साध्य-मानो याच्यमानो नृपं गच्छेदाजानमिगम्य साधयन्तमियुक्के स दण्ड्यो भवति, शत्त्यनुसारेण धनिने तद्धनं दाप्यश्च। राज्ञा दापने च प्रकारा दर्शिता:-'राजा तु खामिने विप्रं सान्त्वेनैव प्रदापयेत् । देशाचारेण चान्यांस्तु दुष्टान्सं-पीड्य दापयेत् ॥ रिक्थिनं सुहृदं वापि छलेनैव प्रदापयेत् ॥' इति । 'साध्यमानो नृपं गच्छन्' इस्रेतत् 'स्मुसाचारव्यपेतेन' इस्यस प्रत्युदाहरणं बोद्धव्यम् ॥४०॥ बहुपूत्तमार्णिकेषु युगपत्प्राप्तेष्वेकोऽधमर्णिकः केन ऋमेण दाप्यो राहेलपेक्षित

आह-

गृहीतानुक्रमाद्दाप्यो धनिनामधमणिकः। द्त्या तु ब्राह्मणायैव नृपतेस्तद्नन्तरम् ॥ ४१ ॥

समानजातीयेषु धनिषु येनैव क्रमेण धनं गृहीतं तेनैव क्रमेणाधम-णिको राज्ञा द्राप्यः । भिन्नजातीयेषु तु न्नाह्मणादिकमेण ॥ ४९ ॥

टिप्प०—1 तत्र 'सकृत्' शब्शे न निश्चितार्थः, न्यायस्तु परित्यक्तः, स्वकृतश्च पाठः स्यात्रवी मानवी स्मृतिः-मेधातिथिः।

वाटा०- १ गर्छन् क. ग. ८. २ प्रपन्नं साध्यक्षमं घ. ३ लेखायु-पन्यासेन घ. ४ प्राप्नुयात् घ.

यदा पुनरुत्तमणीं दुर्बलः प्रतिपन्नमर्थं धर्मादिभिरुरायैः साधियतुमराकुवन्राः ज्ञा साधितार्थो भवति तदाऽधमणस्य दण्डमुत्तमणस्य च मृतिदानमाह—

राज्ञाऽधमणिको दाप्यः साधिताइशकं शतम् । पश्चकं च शतं दाप्यः प्राप्तार्थो ह्यत्तमणिकः ॥ ४२ ॥

अधमणिको राक्षा प्रतिपन्नार्थात्साधिताद्दशकं शतं द्राप्यः। प्रति-पन्नस्य साधितार्थस्य दशममंशं राजाऽधमणिकाद्दण्डक्षेण गृह्णीयादित्यर्थः। उत्त-मणेस्तु प्राप्तार्थः पञ्चकं शतं सृतिरूपेण द्राप्यः। साधितार्थस्य विंशति-तमं भागमुत्तमणीद्राजा सृत्यर्थं गृह्णीयादित्यर्थः। अप्रतिपन्नार्थसाधने तु दण्डवि-भागो दर्शितः—'निह्नवे भावितो दद्यात्' (व्य० ५) इत्यादिना ॥ ४२ ॥

सधनमधमणिकं प्रत्युक्तम्, अधुना निर्धनमधमाणिकं प्रत्याह-

हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्म कारयेत् । ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनैदीप्यो यथोदयम् ॥ ४३ ॥

ब्राह्मणादिजातिरुत्तमणों हीनजाति क्षत्रियादिजाति परिश्लीणं निर्धनमुणार्थे ऋणनिवृत्त्यर्थं कर्म खजात्यनुरूपं कारयेत् तत्कुटुम्बाविरोधेन । ब्राह्मणस्तु पुनः परिश्लीणो निर्धनः शनैःशनैः यथोद्यं यथासंभवमृगं
द्राप्यः । अत्र च 'हीनजाति'प्रहणं समानजातेरप्युपलक्षणम् । अतश्च समानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं कर्म कारयेत् । 'ब्राह्मण'प्रहणं च श्रेयोजातेरुपलक्षणम् ।
अतश्च क्षत्रियादिरपि परिक्षीणो वैद्यादेः शनैःशनैद्यायो यथोद्यम् । एतदेव
मनुना स्पष्टीकृतम् (८।१७७)—'कर्मणापि समं क्र्याद्वैनिकेनाधमाणिकः ।
समोऽपकृष्टजातिश्च द्याच्छ्रेयांस्तु तच्छनैः ॥' इति । उत्तमणेन समं निवृत्तोत्तमणीधमणेन्यपदेशमात्मानमधमणः कर्मणा क्र्यादित्यर्थः ॥ ४३ ॥

मध्यस्थस्थापितं न वर्धते-

दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः खकं धनम् । मध्यस्थस्थापितं चेत्स्याद्वधेते न ततः परम् ॥ ४४ ॥

किंच, उपचयार्थं प्रयुक्तं घेनं अधमर्णेन दीयमान मुत्तमणों वृद्धिलो भावदि न गृह्णाति तदाऽधमर्णेन मध्यमहस्ते स्थापितं यदि स्थाचदा ततः स्थापना-दूध्वं न वर्धते । अथ स्थापितमपि याच्यमानो न ददाति ततः पूर्ववद्धर्धत एव ॥ ४४ ॥

टिप्प॰—1 'स्वकं धनम्' इति वचनादारमनेपदप्रयोगाच स् निहितधनिकविषयक-मेतत् । 2 निर्धनः कर्म कार्यितन्यः, प्रेष्यत्वं म्रजेत् "वर्म वुवंतश्च सलाभधने प्रविदे दास्यान्मोक्षः—मेघा॰।

पाठा०- १ मृणार्थं कर्म घ. २ इतिकायाधमणिकः. ३ पितं बरस्यात् घ. ४ तत्स्यात् ४. ५ पूर्वं वर्षत एव ग. घ.

इदानीं देयमुणं यदा येन च देयं तदाह-

अविभक्तैः कुटुम्बार्थे यद्दणं तु कृतं भवेत् । द्द्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४५ ॥ अविभक्तैर्वहुभिः कुटुम्बार्थमेकैकेन वा यद्दणं कृतं तदणं कुटुम्बी

आवभक्त बहु। भः कुदुम्बायमककन वा यहण कृत तहन कुदु व्यात् । तस्मिन्प्रेते प्रोषिते वा तद्रिक्थिनः सर्वे द्युः ॥ ४५॥

येन देयमित्यत्र प्रत्युदाहरणमाह—

न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृत पिता । दद्यादते कुटुम्बार्थान्त पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ ४६ ॥

पत्या कृतम्णं योषिद्धार्या नैव दद्यात् । पुत्रेण कृतं योषिनमाता न द्यात् । तथा पुत्रेण कृतं पिता न द्यात् । तथा भार्याकृतं पतिनं द्यात् । 'कुटुम्बार्थादते' इति सैवंशेषः । अतथ कुटुम्बार्थं येन केनापि कृतं तत् कुटुम्बिना देयम् । तदभावे तद्दायहरैर्देयमित्युक्तमेव ॥ ४६ ॥ 'पुत्रपौत्रेक्तंगं देयम्' (व्य०५०) इति वक्ष्यति तस्य पुरस्तादपवादमाह—

सुराकामध्तकृतं दण्डश्रुल्कावशिष्टकम् । वृथादानं तथैवेह पुत्रो द्यात्र पैतृकम् ॥ ४७ ॥

सुरापानेन यत्कृतमृणं कामकृतं स्रीव्यसनैनिमित्तं द्वृते पराजयनिमित्तं द्वृत्वादानं धूर्तविन्दम् स्रादिभ्यो यत्प्रतिक्षातम् धूर्ते विन्दिन मल्ले च कुवैद्ये कितवे शठे । चाटचारणचौरेषु दत्तं भविति निष्फलम् ॥' इति स्मरणात् । एतदणं पित्रा कृतं पुत्रादिः शौण्डिकादिभ्यो न द्यात् । अत्र 'दण्डशुल्कावशिष्टक'मित्यविष्टप्रहणात्सर्वं दातव्यमिति न मन्तव्यम् ।—'दण्डं वा दण्डशेषं वा शुल्कं तच्छेषमेव वा । न दातव्यं तु पुत्रेण यच न व्यावहारिकम् ॥' इत्यौशनसस्मरणात् । गौतमेनाप्युक्तम्—'मद्यशुल्कद्यृतदण्डा न पुत्रानिभवेयुः' इति । न पुत्रस्योपरि भवन्तीत्यर्थः । अनेनादेयमृणमुक्तम् ॥ ४७ ॥

'न पतिः ब्रीकृतं तथा' ( व्य॰ ४६ ) इत्यसापवादमाह— गोपशीण्डिकशैलूषरजकव्याधयोषिताम् । ऋणं दद्यात्पतिंस्तेषां यसाद्वृत्तिस्तदाश्रया ॥ ४८ ॥

गोपो गोपालः, शौणिडकः सुराकारः, शैल्यूषो नटः, रजको बन्नाणां रज्ञकः, व्याधो मृगयुः, एतेषां योषिद्भिर्यष्टणं कृतं तत्तत्पतिभिर्देयम् । यसातिषां वृत्तिर्जावनं तदाश्रया योषिदधीना । 'यसादृत्तिस्तदाश्रया' इति हेतुन्यपदेशादन्येऽपि ये योषिदधीनजीवनास्तेऽपि योषित्कृतमृणं दद्युरिति गम्यते ॥ ४८ ॥

पाठा॰—१ सर्वविशेषणं ख. २ निर्वृत्तं ख. ग. ३ पुत्रानध्यावहेयुः ख. ग. ४ सासां क. ग.

'पतिकृतं भार्या न दबात्' (व्य॰ ४६) इसस्यापवादमाह— प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कतम् ।

प्रतिपनं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम् । स्वयंकृतं वा यद्दणं नान्यत्स्त्री दातुमहिति ॥ ४९ ॥

मुमूर्षुणा प्रवतस्वता वा पत्या नियुक्तया ऋणदाने यत्यतिपन्नं तत्यिकृतमृणं देयम् । यच पत्या सह भार्यया ऋणं कृतं तदिष भन्नभावे भार्यया
अपुत्रया देयम् । वच स्वयंकृतं ऋणं तदिष देयम् । नतु 'प्रतिपन्नादि त्रयं स्त्रिया
देयम्' इति न वक्तव्यम् ; संदेहाभावात् । उच्यते—'भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय
एवाधनाः स्मृताः । यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तद्धनम् ॥' इति वचनानिर्धनत्वेन प्रतिपन्नादिष्वदानारोङ्कायामिद्मुच्यते—'प्रतिपन्नं स्त्रियादेय'मिलादि ।
न चानेन वचनेन स्यादीनां निर्धनत्वमभिधीयते; पारतद्वयमात्रप्रतिपादनपरलात् ।
एतच विभागप्रकरणे स्पष्टीकरिष्यते । 'नान्यत्स्त्री दातुमहिते' इत्येतन्तिहें न वक्तव्यम् ; विधानेनैवान्यत्र प्रतिषेधिदेः । उच्यते—'प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्ना वा
सह यत्कृतम्' इत्येतयोरपवादार्थमुच्यते । अन्यत्मुराकामादिवचनोपानं प्रतिपन्नमिष पत्ना सह कृतमिष न देयमिति ॥ ४९ ॥

पुनर्पि यहणं दातव्यं, येन च दातव्यं, यत्र च काले दातव्यं, तत्रितयमाह-

पितरि प्रोपिते प्रेते व्यसनाभिष्ठुतेऽपि वा । पुत्रपेत्रिर्ऋणं देयं निह्नवे साक्षिभावितम् ॥ ५०॥

पिता यदि दातब्यमृणमदत्त्वा प्रेतः, दूरदेशं गतः, अचिकित्सनीय-व्याध्याद्यभिभूतो वा तदा तत्कृतसृगमाख्यापनेऽवश्यं देयम्, पुत्रेण पात्रेण वा पितृधनाभावेऽपि पुत्रत्वेन पौत्रत्वेन च, तत्र कमोऽप्ययमेव— पित्रभावे पुत्रः, पुत्राभावे पौत्र इति । पुत्रेण पौत्रेण वा निह्नचे कृते अर्थिना साक्षादिभिर्भावितमृणं देयं पुत्रपौत्ररिखन्वयः। अत्र 'पितरि प्रोषिते' इलेतावतकम्, कालविशेषस्त नारदेनोको द्रष्टव्यः-'नार्वाकसंवत्सराद्विशा-त्यितरि शोषिते सतः । ऋणं द्यात्पितृब्ये वा ज्येष्ठे भ्रात्यथापि वा ॥' इति । प्रेतेऽप्यप्राप्तन्यवहारकालो न द्यात्, प्राप्तन्यवहारकालस्तु द्यात्। स च काललेनेव दिशेतः—'गर्भस्थः सदशो ह्रेय अष्टमाँद्रःसराच्छिशुः। बाल आ षोडशाद्वर्षात्पीगण्डश्चेति शब्यते ॥ परती व्यवहारज्ञः स्वतन्त्रः पितराइते ॥' इति । यद्यपि पितृमरणादूर्धं बालोऽपि खतन्त्रो जातस्तथापि नर्णभागभवति । यथाह्—'अप्राप्तव्यवहारश्चेत्खतास्त्रोऽपि हि स्वात इयं हि स्मृतं ज्येष्ठे ज्येष्ठयं गुणवयः कृतम् ॥' इति । तथा आसे-धाड्डाननिषेधश्च दर्यते- अप्राप्तव्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो वती । विषम-स्थाश्व नासेध्या न चैतानाह्वयेन्नुपः ॥' इति । तस्मात् 'अतः पुत्रेण जातेन खार्थमुत्सुज्य यत्रतः । ऋणात्पिता मोचनीयो यथा नो नरकं बजेत् ॥' इति ।

पाठा०-१ स्वयमेन ख. २ शंकयेदमुच्यते घ. ३ कृतमृणमनइयं घ. ४ अष्टमात् ख. ग.

पुत्रेण व्यवहारज्ञतया जातेन निष्पंत्रेनेति व्याख्येयम् । श्राद्धे तु बालस्याप्यधिः कार:--'न ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्र खधानिनयनात्' इति गौतमस्परणात् । 'पुत्रपौत्रे'रिति बहुवचननिर्देशाद्द्दनः पुत्रा यदि विभक्ताः स्वाशानुरूपेण ऋणं द्युः । अविभक्ताश्वेत्संभूयसमुत्यानेन गुणप्रधानभावेन वर्तमानानां प्रधानभृत एव वा दद्यादिति गम्यते । यथाह नारदः ( १।१४ )—'अत ऊर्धं पितुः पुत्रा ऋणं दद्युर्यथांशतः । अविभक्ता विभक्ता वा यस्तावद्वहते धुरम् ॥' इति । अत्र च यद्यपि 'पुत्रपीत्रैर्ऋणं देय'मिल्यविशेषेणोकं, तथापि पुत्रेण यथा पिता सङ्गद्धिकं ददाति तैथैव देयम् । पौत्रेण तु समं मूलमेव दातव्यं, न वृद्धिरिति विशेषोऽवग-न्तव्यः । 'ऋणमारमीयवित्पत्र्यं देयं पुत्रीर्विभावितम् । पैतामहं समं देयमदेयं तत्सुतस्य तु ॥' इति बृहस्पतिवचनात्। अत्र 'विभावित'मिखविशेषोपादानात्सा-क्षिविभावितमित्यत्र साक्षिप्रहणं प्रमाणोपलक्षणम् । समं यावहृहीतं तावदेव देथं, न वृद्धिः । तत्सुतस्य प्रपीत्रस्यादेयमगृहीतधनस्य । एतचीत्तरश्लोके र्रेपष्टी-कियते ॥ ५० ॥

ऋणापाकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इति त्रयः कतौरी दर्शितास्तेषां च समवाये

कमोऽपि दर्शितः । इदानीं कर्त्रन्तरसमवाये च कममाह-

# रिक्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिद्राहरूथैव च। षुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ ५१ ॥

अन्यशीयं द्रव्यमन्यस्य क्रयादिव्यतिरेकेण यत्स्त्रीयं भवति तिद्रिक्थम् । विभागात् रिक्थं गृह्णातीति रिक्थग्राहः, स ऋणं द्राप्यः । एतदुक्तं भवति-'यो यदीयं द्रव्यं रिक्थरूपेण गृह्णाति स तत्कृतसृणं दाप्यो न चौरादिरिति । योषितं भारों गृहातीति योषिद्रौहः, स तथैवर्ण दाप्यः। यो यदीयां योषितं गृहाति स तत्कृतमृणं दाप्यः। योषितोऽविभाज्यद्रव्यत्वेन रिक्थव्यपदेशानईलाद्भेदेन निर्देशः। पुत्रश्चानन्याश्चितद्रव्य ऋणं दाप्यः, अन्यमाश्चितमन्याश्चितं, अन्याश्चितं मातृपितृषंबन्धि द्रव्यं यस्यासावन्याश्रितद्रव्यः, न अन्याश्रितद्रव्योऽनन्याश्रितः द्रव्यः, पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ऋणं दाप्य इति संबन्धः। एतेषां समवाये कमश्च पाठकम एव। 'रिक्थमाह ऋणं दाप्यः, तदभावे योषिद्राहः, तदभावे पुत्र इति । नन्वेतेषां समवाय एव नोपपचतेः 'न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः' इति पुत्रे सत्यन्यस्य रिक्थमहणासंभवात् । योषिद्राहोऽपि नोपपद्यतेः

टिप्प०-1 पितृधनं रिक्थम्, ततश्च पुत्रो रिक्थमाइः प्रथमतः, तदभावे क्षेत्र-जादिः पुत्रप्रतिनिधिः, तदभावे पत्नी दुहित्रादिः, अत्र न पुत्रपरो 'रिक्थमाह' हाइदः; 'पुत्रपौत्रैर्क्षणं देवम्' ( व्य० ५० ) इत्यनेनैव पित्र्यं धनं पुत्रेणापाकरणीयमित्युक्तस्वात् । 2 इदं शौण्डिकादिविषयं वा-अप० । 3 समवाय एककालावच्छेदेन प्राप्तिः

पाठा०-१ ज्याहरेदन्यत्र ख. २ यस्तां चोद्रहते ग. ३ तथैव ऋणं ख. ग. अ स्पष्टियाना ख. ग. ५ ऋवियनः A.

(मनः ५।१६२)-- 'न द्वितीयश्व साध्वीनां क्विद्धतोंपदिश्यते' इति स्मरणात्। तथा तहणं पुत्रो दाप्य इलप्ययुक्तम् ; 'पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयम्' (व्य • ५०) इत्युक्त-त्वात् । 'अनन्याश्रितद्रव्य' इति विशेषणमध्यनर्थकम् ; पुत्रे सति द्रव्यस्यान्याश्रय-णासंभवात्, संभवे च रिक्थमाह इत्यनेनैव गतार्थत्वात् । 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इत्येतदपि न वक्तव्यम् । पुत्रे सत्यपि 'रिक्थमाह ऋणं दाप्यः' इति स्थितम् । असति पत्रे रिक्थप्राहः सतरां दाप्य इति सिद्धमेवेति । अत्रोच्यते—पुत्रे सत्य-प्यन्यो रिक्थप्राही संभवतिः क्षीबान्धविधरादीनां प्रजत्वेऽपि रिक्थेहरत्वाभावात् । तथा च कीबादीननकम्य 'भर्तव्याः स्यानिरंशकाः' (व्य०१४०) इति वक्ष्यति । तथा 'सवर्णापुत्रोऽप्यन्यायवृत्तिर्न लभेतैकेषाम्' इति गौतमस्मर्णात् । अतश्व ल्लीबादिषु पुत्रेषु सत्यु अन्यायवृत्ते च सवर्णापुत्रे सति रिक्थमाही पितृव्यतत्पुत्रादिः। योषि-द्वाहो यद्यपि शास्त्रविरोधेन न संभवति तथाप्यतिकान्तनिषेधः पूर्वपतिकृत-र्णापाकरणाधिकारी भवत्येव । योषिद्वाहो यश्वतस्रणां स्वैरिणीनामन्तिमां गृह्वाति, यश्र पुनर्भुवां तिस्रणां प्रथमाम् , यथाह् नारदः-'परपूर्वाः ब्रियस्तवन्याः सप्त श्रोक्ता यथाकमम् । पुनर्भुश्रिविधा तासां स्त्रीरेणी तु चतुर्विधः ॥ कन्यैवाक्षतयो-निर्या पाणिप्रहणद्षिता । पुनर्भः प्रथमा प्रोक्ता पुनःसंस्कारकर्मणा ॥ देशधर्मा-नवेक्ष्य स्त्री गुरुभिया प्रदीयते । उत्पन्नसाहसाइन्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ उत्पन्नसाहसा उत्पन्नव्यभिचारा ।— 'असत्सु देवरेषु स्त्री बान्धवैर्या प्रदीयते । सवर्णीय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ स्त्री प्रस्ताऽप्रस्ता वा पत्यावेव त जीवति । कामात्समाश्रयेदन्यं प्रथमा खैरिणी तु सा ॥ कौमारं पतिमुत्सुज्य या त्वन्यं पुरुषं श्रिता । पुनः पत्युर्प्रहं यायात्सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ सृते भर्तिर तु प्राप्तान्देवरादीनपास्य या । उपगच्छेत्परं कामारसा तृतीया प्रकीर्तिता ॥ प्राप्ता देशाद्धनकीता श्रुत्पिपासातुरा च या । तनाहमित्युपगता सा चतुर्थी प्रकीर्तिता ॥ अन्तिमा स्वैरिणीनां या प्रथमा च पुनर्भुवाम् । ऋणं तयोः पतिकृतं द्यायस्ता उपाश्रितः ॥' इति । तथाऽन्योऽपि योषिद्राह ऋणापाकरणेऽधिकारी तेनैव दर्शितः—'या तु सप्रधनैव स्त्री सापत्या वाडन्यमाश्रयेत् । सोऽस्या दद्यादणं भर्तु रुखजेद्वा तथैव ताम् ॥' प्रकृष्टेन धनेन सह वर्तत इति सप्रधना, बहुधनेति यावत् । तथा 'अधनस्य ह्यपुत्रस्य मृतस्योपैति यः स्त्रियम्। ऋणं वोद्धः स भजते सैव चास्य धनं स्मृतम् ॥' इति पुत्रस्य पुनर्वचनं ामार्थम् । 'अनन्याश्रित-द्रदः दित बहुषु पुत्रेषु रिक्थाभावेऽप्यंशम्रहणयोग्यस्येवर्णापाकरणेऽधिकारो नायो-ग्यस्यान्धादेरिलेवमर्थम्। 'पुत्रहीनस्य रिक्थिन' होत्दिपि पुत्रपौत्रहीनस्य प्रपौत्रा-दयो यदि रिक्थं गृह्णन्त तदा ऋणं दाप्याः, नान्यथेलेवमर्थम् । पुत्रपौत्रौ च रिक्थ-प्रहणाभावेऽपि दाप्यावित्युक्तम् , यथाह नारदः (१।४)—'कमादव्याहतं प्राप्ते

टिप्प०-1 अन्धादिपुत्रा अन्याश्रितद्रव्यत्वेन न पितृणापकरणेऽधिकारिणः सुबो॰।

पाठा०- १ रिक्थमाहाभावात् ख. २ भर्तव्यास्तु ख. भर्तव्याश्च घ. ३ प्रथमा नाम ख. ग. ४ प्राप्ता देशाहरात्कीता ग. ५ ऋणमोहुः घ.

पुत्रैर्यन्नणं मुद्धृतम् । दद्युः पैतामहं पौत्रास्तचतुर्थानिवर्तते ॥' इति सर्वं निरव-बम् ॥ यद्वा, -योषिद्राहाभावे पुत्रो दाप्य इत्युक्तम् । पुत्राभावे योषिद्राहो दाप्य इत्युच्यते । 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इति 'रिक्थ'शब्देन योषिदेवोच्यते । 'सैव चास्य धनं स्मृतम्' इति स्मरणात्, 'शो यस्य हरते दारान्स तस्य हरते धनम्' इति च ॥ नतु योषिद्राहाभावे पुत्रो ऋणं दाप्यः, पुत्राभावे योषिद्राह इति परस्परविरुद्धम्। उभयसद्भावे न कश्चिद्दाप्य इति । नैष दोषः; अन्तिमखैरिणीप्राहिणः प्रथमपुन-भूमाहिणः सप्रधनस्त्रीहारिणश्चाभावे पुत्रो दाप्यः; पुत्राभावे तु निर्धननिर्पत्ययो-षिद्राही दाप्य इति। एतदेवोक्तं नारदेन(१।२३)—'धनस्रीहारिपुत्राणामृणभाग्यो थनं हरेत् । पुत्रोऽसतोः स्त्रीधनिनोः स्त्रीहारी धनिपुत्रयोः' ॥ इति । धनस्त्रीहा-रिपुत्राणां समताये यो धनं हरेत्स ऋणभाक् पुत्रोऽसतोः स्त्रीधनिनोः, स्त्री च धनं च स्रीधने, ते विद्येते ययोस्ती स्रीधनिनों, तयोः स्रीधनिनोरसतोः पुत्र एव ऋणभाक् भवति । धनिपुत्रयोरसतोः स्त्रीहार्येवर्णभाक् । स्नीहार्यभावे पुत्र ऋण-भाक्, पुत्राभावे स्त्रीहारीति विरोधाभासपरिहारः पूर्ववत् । 'पुत्रहीनस्य रिविथनः' इलस्यान्या व्याख्या-एते धनस्रीहारिपुत्रा ऋणं कस्य दाप्या इलपेक्षायां उत्त-मर्णस्य दाप्याः, तदभावे तैत्पुत्रादेः; पुत्राद्यभावे कस्य दाप्या इत्यपेक्षायामिदमुप-तिष्ठते-'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः' इति । पुत्राद्यन्वयहीनस्योत्तमर्णस्य यो रिक्थी रिक्थ-ग्रहणयोग्यः सपिण्डादिस्तस्य रिक्थिनो दाप्याः । तथा च नारदेन ( १।१९२ ) 'ब्राह्मणस्य तु यहेथं सान्वयस्य चे नास्ति चेत् । निर्विपेत्तत्सकुल्येषु तर्देभावेऽस्य बन्धुषु ॥' इसमिहितम्—'यदा तु न सकुल्याः स्युर्न च संबन्धिबान्धवाः । तदा दवाद्विजेभ्यस्तु तेष्वसत्खप्सु निक्षिपेत् ॥' नारदः (१।११३) इति ॥५१॥

अधुना पुरुषविशेषे ऋणग्रहणं प्रतिषेधयनप्रसङ्गादन्यद्पि प्रतिषेधति—

# आदणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि । प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम् ॥ ५२ ॥

प्रतिभुवो भावः प्रातिभाव्यं, भ्रातृणां द्रम्पत्योः पितापुत्रयोश्चा-विभक्ते द्रव्ये द्रव्यविभागात्प्राक्प्रातिभाव्यमुणं साक्ष्यं च न स्मृतं मन्वा-दिभिः । अपि तु प्रतिषिद्धं; साधारणधनत्वात् । प्रातिभाव्यसाक्षित्वयोः पक्षे द्रव्यावसानत्वात् , ऋणस्य चावद्यप्रतिदेयत्वात् । एतच परस्परानुमतिव्यति-देकेण, परस्परानुमत्या त्वविभक्तानामपि प्रातिभाव्यादि भवत्येव । विभागादूष्वं तु परस्परानुमतिव्यतिरेकेणापि भवति ॥ ननु दम्पत्योविभागात्प्राक्प्रातिभाव्यादि-

टिप्प०—1 दर्शनविश्वासद्दानाङ्गीकर्ता प्रतिभू:-अप०। 2 अत्र 'अविभक्त'प्रहणं आतृविषयं, पितापुत्रविषयं वा, न जायापितिविषयम्; निह तथोर्धनविभागोऽस्ति। पितिथने हि जाया स्वामिनी; जायास्वादेत्र। अतो दंपत्थोः साधारणं धनमशक्यं विभक्तम्।

पाठा०—१ विरोधप्रतिभासः ख. २ इति विवश्वायां ख. ३ तत्स्वीपुत्रादेः घ. ४ न चास्ति चेत् घ. ५ भावे स्वबन्धुषु ख. ६ द्रव्यव्ययावसानत्वात्. या॰ १५

प्रतिषेघो न युज्यतेः तयोर्विभागाभावेन विशेषणानर्थक्यात् । विभागाभावश्वाप-स्तम्बेन दर्शितः ( आप ०४० २।१४-१६ )— 'जायापत्योर्न विभागो विद्यते' इति । सल्यम : श्रीतस्मार्तामिसाध्येषु कर्मसु तत्फलेषु च विभागाभावो न पुनः सर्वकर्मसु द्रव्येषु वा । तथा हि — 'जायापत्योर्न विभागो विद्यते' इत्यक्त्वा किमिति न विद्यते इत्यपेक्षायां हेत्मक्तवान्-'पाणित्रहणाद्धि सहत्वं कर्मध्र', 'तथा पुण्यफलेषु च' (आप॰ घ॰ २।१४,१७-१८) इति । हि यस्मात्पाणिप्रहणादारभ्य कर्मसु सहत्वं श्रयते-'जायापती अग्निमादधीयाताम्' इति, तस्मादाधाने सद्दाधिकारादाधान-सिद्धामिसाध्यकमें स्र सहाधिकारः । तथा 'कर्म स्मार्त विवाहामी' ( आ० ९७ ) इलादिसरणादिवाहसिद्धामिसाध्येषु कर्मस सहाधिकार एव । अतश्रोभयविधामि-निर्पेक्षेषु कर्मस पूर्तेषु जायापत्योः पृथगेवाधिकारः संपद्यते। तथा पुण्यानां फलेषु खगीदिषु जायापत्योः सहत्वं श्रयते—'दिवि ज्योतिरजरमारभेताम्' इत्यादि । येषु पुण्यकर्मस सहाधिकारस्तेषां फलेषु सहत्वमिति बोद्धव्यं, न पुनः पूर्तानां भर्त्रज्ञयानुष्टितानां फलेष्वपि ॥ ननु द्रव्यखामित्वेऽपि सहत्वमुक्तम् ; 'द्रव्यपरि-श्रहेषु च' 'नहि भर्तृर्विप्रवासे नैमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशन्ति' (आप० ध० रा-१४।१८-२०) इति । सत्यम् : द्रव्यखामित्वं पत्न्या दर्शितमनेन, न पुनर्विभागा-भावः । यसात् 'द्रव्यपरिप्रहेषु च' इत्युक्ला तत्र कारणमुक्तम्—'भर्तुर्विप्रवासे नैमित्तिकेऽवश्यकर्तव्ये दानेऽतिथिभोजनभिक्षाप्रदानादौ हि यसात्र स्तेयमुपदि-शन्ति मन्वादयस्तसाद्भायांया अपि द्रव्यसामित्वमस्ति, अन्यथा स्तेयं स्यात् इति । तस्माद्भर्तुरिच्छया भार्याया अपि द्रव्यविभागो भवलेव, न खेच्छया । यथा वक्ष्यति ( व्य० १९५ )—'यदि कुर्यात्समानंशान्पद्वयः कार्याः समांशिकाः' इति ॥ ५२ ॥

अधुना प्रातिभाव्यं निरूपयितुमाह—

#### द्र्यने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५३ ॥

प्रातिभाव्यं नाम विश्वासार्थं पुरुषान्तरेण सह समयः, तच विषयभेदानिश्वा भिखते । यथा द्र्नेने 'द्र्शनापेक्षायां एनं द्र्शयिष्यामी'ति । प्रत्यये विश्वासे, 'मम प्रत्ययेनास्य धनं प्रयच्छ, नायं त्वां वस्वयिष्यते, यतोऽमुकस्य पुत्रोऽयं, उँवराप्रायभूरस्य प्रामवैरोऽस्ती'ति । द्राने 'यद्ययं न ददाति तदानीमहमेव दास्यामी'ति । 'प्रातिभाव्यं विधीयत' इति प्रत्येकं संवैष्यते । आद्यौ तु द्र्शनप्रत्ययप्रतिभुवौ वितये अन्यथाभावे अद्र्शने विश्वासव्यभिचारे च दाप्यौ राज्ञा प्रस्तुतं

टिप्प 2—1 'जायापत्योर्न विभागो विद्यते पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मेसु, तथा पुण्य-फलेषु द्रव्यपरिग्रहेषु च' इत्यापसम्बः। 2 उर्वरा सर्वसस्याद्या प्रायः बाहुल्यं यस्यां।

पाठा०- १ भार्यायामपि स्त. २ वरोऽस्तीति वा. घ. ३ संबन्धः ख.

धनमुत्तमर्णस्य । इतरस्य दानप्रतिभुवः सुता अपि दाप्याः ॥ वितथ इस्पेव शास्त्रेन निर्धनत्वेन वाऽधमणेंऽप्रतिकुर्वति 'ईतरस्य सुता अपि' (१।११९) इति वदता पूर्वियोः सुता न दाप्या इत्युक्तम् । 'सुता' इति वदता न पौत्रा दाप्या इति दर्शितम् ॥ ५३ ॥

एतदेव स्पष्टीकर्तुमाइ-

द्र्भनप्रतिभूर्यत्र मृतः प्रात्ययिकोऽपि वा । न तत्पुत्रा ऋणं दद्युर्द्युर्दानाय यैः स्थितः ॥ ५४ ॥

यदा तु द्रीनप्रतिभूः प्रात्ययिको वा प्रतिभूदिंवं गतस्तदा तयोः पुत्राः प्रातिभाव्यायातं पैतृकमृणं न दद्युः । यस्तु दानाय स्थितः प्रतिभू-र्दिवं गतस्तस्य पुत्रा दद्यः, न पौत्राः। ते च मूलमेव दद्युर्न वृद्धिम्। 'ऋणं पैता-महं पौत्रः प्रातिभाव्यागतं सुतः । समं द्यात्तत्सुतौ तु न दाप्याविति निश्चयः ॥ इति व्यासवचनात् । प्रातिभाव्यव्यतिरिक्तं पैतामहमृणं पौत्रः समं यावद्गृहीतं ताबदेव द्याच वृद्धिम् । तथा तत्सुतोऽपि प्रातिभाव्यागतं पित्रयमृणं सममेव द्यात् । तयोः पौत्रपुत्रयोः सुतौ प्रपौत्रै-पौत्रावप्रातिभाव्यायातं प्रातिभाव्यायातं च ऋणं यथाक्रममगृहीतधनौ न दाप्याविति । यदिष स्मरणम्—'खादको वित्त-हीनः स्याहत्रको वित्तवान्यदि । मूलं तस्य भवेदेयं न गृद्धिं दातुमहिति ॥' इति,-तदपि लमकः प्रतिभूः, खादकोऽधमणः, लमको यदि वित्तवानमृतस्तदा तस्य पुत्रेण मूलमेव दातव्यं न वृद्धिरिति व्याख्येयम् । यत्र दर्शनप्रतिभूः प्रस्यप्रति-भूवी बन्धकं पर्याप्तं गृहीत्वा प्रतिभूजीतस्तत्र तत्पुत्रा अपि तस्मादेव बन्धकात् प्रातिभाव्यायातमृणं दद्युरेव । यथाह कात्यायनः—'गृहीत्वा बन्धकं यत्र दर्शने-Sस्य स्थितो भवेत् । विना पित्रा धनात्तसाद्दाप्यः स्यात्तदणं सुतः ॥' इति । 'दर्शन'ग्रहणं प्रस्ययस्योपलक्षणम् । विना पित्रा पितरि प्रेते दूरदेशं गते वेति ॥५४॥

यस्मिन्ननेकप्रतिभूसंभवस्तत्र कथं दें। व्यस्तत्राह-

बहवः स्युर्यदि खांशैर्दयुः प्रतिभ्रवो धनम् । एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५५॥

यद्येकस्मिन्प्रयोगे ह्रौ बहुवो वा प्रतिभुवः स्युस्तद्णं संविभज्य स्वांशेन द्युः । एकच्छायाश्रितेषु प्रतिभूषु एकस्याधमणस्य छाया साहर्गं तामाश्रिता एकच्छायाश्रिताः। अधमणी यथा कृत्सद्रव्यदानाय स्थितस्तथा दानप्रतिभुवो-Sपि प्रत्येकं कृत्सद्रव्यदानाय स्थिताः । एवं दर्शने प्रत्यये च । तेष्वेर्कं च्छाया-श्रितेषु प्रतिभृषु सत्स धनिकस्योत्तमर्णस यथारुचि यथाकामम्। अतश्र

टिप्प०—1 वितथेऽन्यथाभावे. 2 दानप्रतिभुवः. 3 दर्शनप्रत्यप्रतिभुवोः.

पाठा०—१ ये स्थिताः A. २ दिष्टं गतः घ. ३ पात्रप्रपात्री क. ग. दातव्यमित्यत भाह ख. ५ दाने प्रतिभुवः घ. ६ तथैकच्छाया ख.

धनिको वित्तार्थंपेक्षायां स्वार्थं ये प्रार्थयते स एव कृत्लं दै। प्यः, नांशतः। एक-च्छार्ये। श्रितेषु यदि कश्चिद्देशान्तरं गतस्तत्पुत्रश्च संनिहितस्तदा धनिकेच्छया स सवं दाप्यः। गृते तु कस्मिश्चत्तत्सुतः स्विपत्रंशमगृद्धिकं दाप्यः। यथाह कात्यायनः— 'एकच्छायाप्रविष्टानां दाप्यो यस्तत्र दृश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सर्वं पित्रंशं तु मृते समम्॥' इति ॥ ५५॥

प्रातिभाव्ये ऋणदानविधिमुक्तवा प्रतिभूदत्तस्य प्रतिकियाविधिमाह—

### प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धिनिनो धनम् । द्विगुणं प्रतिदातन्यमृणिकैस्तस्य तद्भवेत् ॥ ५६ ॥

यद्रव्यं प्रतिभूसत्पुत्रो वा धनिकेनोपपीडितः प्रकारां सर्वजनसमक्षं राज्ञा धनिनो दापितो न पुनर्द्वेगुण्यलोभेन खयमुपैख दत्तम्। यथाह नारदः ( १।१२१ ) 'यं चार्थं प्रतिभूर्दचाद्धनिकेनोपपीडितः । ऋणिकस्तं प्रतिभुवे द्विगुणं प्रतिदैापयेत् ॥' इति । ऋणिकैरधमणैंस्तस्य प्रतिभुवस्तद्रव्यं द्विगुणं प्रतिदातव्यं स्यात्। तच कालिविशेषमनपेक्ष्य सद्य एव द्विगुणं दातव्यम् ; वचनारम्भसामध्यात्। एतच हिरण्यविषयम् ॥ नतु वैदं प्रतिभूरिति वचनं द्वैगुण्यमात्रं प्रतिपादयति, तच पूर्वोक्तकालकलाकमाबाधेनाप्युपपद्यते। यथा जातिष्टिविधानं ग्रुचित्वाबाधेन। अपि च सद्यः सरृद्धिकदानपक्षे पशुस्त्रीणां सद्यः संतत्यभावानमूलदानमेव प्राप्नो-तीति,-तदसत्; 'वैश्वैधान्यहिरण्यानां चतुत्रिद्विगुणा परा' (व्य०३९) इत्यनेनैव कालकलाक्रमेण द्वैगुण्यादिसिद्धेः द्वैगुण्यमात्रविधाने चेदं वचनमनर्थंकं स्थात । पशुक्रीणां तु कालकमपक्षेऽपि संतत्यभावे खरूपदानमेव । यदा प्रतिभूरि द्रव्यदानानन्तरं कियतापि कालेनाधमर्थेन संघटते तदा संतर्तिरपि संभवलेव। यद्वा पूर्वसिद्धसंतत्या सह पशुश्रियो दास्यन्तीति न किंचिदेतत् । अथ प्राति-भाव्यं शीतिकेतम्, अतश्च प्रतिभुवा दत्तं शीतिदत्तमेव। नच प्रीतिदत्तस्य याच-नात्प्राग्वृद्धिरस्तिः; यथाह (नारदः १।१०९)—'प्रीतिदत्तं तु यत्किंचिद्वर्धते न त्वयाचितम् । याच्यमानमदत्तं चेद्वधेते पश्चकं शतम् ॥' इति । अतश्चास्य प्रीति-दत्तस्यायाचितस्यापि दानदिवसादारभ्य याबद्विगुणं कालक्रमेण वृद्धिरित्यनेन वचनेनोच्यत इति, तदप्यसत् ,-अस्यार्थस्यास्माद्वचनादप्रतीतेः 'द्विगुँगं प्रतिदात-व्यम्' इस्रेतावदिह अतीयते । तस्मात्कालकममनपेश्यैव द्विगुणं प्रतिदात्व्यं वच-नारमभसामध्यादिति सुष्ठकम् ॥ ५६ ॥

टिप्प०—1 नतु कालकलाक्रमादिकम्. 2 आशौचानन्तरकालनिर्णायकम्-जै०न्या० ४।३।१७।३८.

पाठा०—१ वित्तासपेक्षया घ. २ यः प्रार्थयते ख. ३ द्यान्नांशतः ख. ४ तेष्वेकच्छाया ख. ५ मृते सित घ. ६ धिननां घ; धिनने धनम् A. ७ तत्र दातब्य A. ८ ऋणिकं तं ग. ९ प्रतिपादयेत् ख. १० इदं वचनं ग. घ. ११ वस्नदान ख. १२ संततिरेवं ख. १३ प्रीतिकृतं च ख.

प्रतिभूदत्तस्य सर्वत्र द्वैगुण्ये प्राप्तेऽपवादमाह—

#### संतितः स्नीपशुष्त्रेव धान्यं त्रिगुणमेव च । वस्नं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्राष्टगुणस्तथा ॥ ५७॥

हिरण्यह्रैगुण्यवत्कालानादरेणैव स्त्रीपश्चादयः प्रतिपादितदृद्धा दाप्याः । श्लोकस्तु व्याख्यात एव । यस द्रव्यस्य यावती वृद्धिः पराकाष्ठोक्ता तद्रव्यं प्रतिभृदत्तं खादकेन तया वृद्ध्या सह कालविशेषमन्म्पेक्ष्येव सयो दातव्यमिति तात्पर्यायः । यदा तु दर्शनप्रतिभृः संप्रतिपन्ने काले अधमणे दर्शयितुमसमर्थं-स्तदा तदन्वेषणाय तस्य पक्षत्रयं दातव्यम् । तत्र यदि तं दर्शयित तदा मोर्केव्योऽन्यथा प्रस्तुतं धनं दाप्यः; 'नष्टस्यान्वेषणार्थं तु दाव्यं पक्षत्रयं परम् । ययसौ दर्शयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूभवेत् ॥ काले व्यतिते प्रतिभूर्यदि तं नैव दर्शयेत् । निवन्धं दैपयेतं तु प्रते नैव विधः स्मृतः ॥' इति काल्यायनवयन्वात् । लीत्रके विशेषनिषेधश्च तेनैवोक्तः—'न खामी न च वै शतुः खामिना-ऽधिकृतस्त्या । निरुद्धो दण्डितश्चैव संदिग्धश्चैव न कचित् ॥ नैव रिक्थी न मित्रं च न नैवाल्यन्तवासिनः । राजकार्यनिर्युक्ताश्च ये च प्रवितता नराः ॥ न शक्तो धनिने दातुं दण्डं राहे च तत्समम् । जीवन्वापि पिता यस्य तथैवेच्छा-प्रविक्तः ॥ नैविज्ञाय प्रहीतव्यः प्रतिभूः खिक्रयां प्रति ॥' इति । संदिग्धो-ऽभिश्चसः । अल्यन्तवासिनो नैष्ठिकब्रद्धाचारिणः ॥ इति प्रतिभूविधिः ॥ ५७ ॥

धनप्रयोगे द्रौ विश्वासहेत्—प्रतिभूराधिश्व । यथाह नारदः (१११९९)—
'विश्वम्महेत् द्वावत्र प्रतिभूराधिरेव च' इति । तत्र प्रतिभूर्निरूपितः, इदानीमाधिर्निरूप्यते । आधिर्नाम गृहीतस्य द्वयस्पोपि विश्वासार्थमधमणेनोत्तमणोऽधिक्रियते, आधीयत इसाधिः । स च द्विविधः—कृतकालोऽकृतकालश्व । पुनश्वकैकरो
द्विविधः—गोप्यो मोग्यश्व । यथाह नारदः (१।१२४-२५)—'अधिकियत इसाधिः
स विश्वेयो द्विलक्षणः। कृतकालोऽपनेयश्व यावद्देयोद्यतस्तथा ॥ स पुनिर्द्विधः प्रोको
गोप्यो भोग्यस्तश्वेव च ॥' इति । कृते काले आधानकाल एवामुध्मिन्काले दीपोत्सवादौ 'मयायमधमाणंको मोक्तव्योऽन्यथा तवैवाधिभविष्यती'स्वं निश्चिते काले
उपनेय आत्मसमीपं नेतव्यः, मोचनीय इस्पर्थः । देयं दानम् । देयमनतिकम्य
यावद्देयम् । उद्यतः नियतः, स्थापित इस्पर्थः । यावद्देयमुद्यतो यावद्देयोद्यतः,
गृहीतधनप्रस्पणावधिरनिरूपितकाल इस्पर्थः । गोप्यो रक्षणीयः ॥ ५७ ॥

एवं चतुर्विधस्याधेर्विशेषमाह—

आधिः प्रणश्येद्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । काले कालकृतो नश्येत्फलभोग्यो न नश्यति ॥ ५८ ॥ प्रयुक्ते धने खकृतया दृद्धा कालक्रमेण द्विगुणीभूते यद्याधिरधमणेन टिप्प०—1 खादकेनाधमणेन. 2 ल्यकः प्रतिभूः. 3 विश्वम्मो विश्वासः.

पाठा०—१ तदन्वेषणाय क. ख. २ मोक्तव्यो नान्यथा क. ख. ३ दापयेत्तत्तु प्रेते चैव ख. ४ प्रयुक्तास्तु घ. ५ नाविज्ञातो. ६ माधिमी. ७ निरूपिते ख. ग.

द्रव्यदानेन न मोक्यते तदा नर्यति । अधमणंस्य धनं प्रयोक्तः स्वं अवति । कालकृतः कृतकालः, आहितास्यादिषु पाठात् कालशब्दस्य पूर्वनिपातः। स तु काले निरूपिते प्राप्ते नदयेत् हैगुण्यात्प्रागूर्धं वा । फलभोग्यः फलं भोग्यं यस्मासी फलभोग्यः,-क्षेत्रारामादिः, स कदाचिदपि न नश्यति । कृतकालस्य गोप्यस्य भोगस्य च तत्कालातिक्रमे नाश उक्तः—'काले कालकृतो नश्ये'दिति । अकृत-कालस भोग्यस नाशाभाव उक्तः--'फलभोग्यो न नश्यती'ति । पारिशेष्यादाधिः प्रणक्येदिल्येतदक्रतकालगोप्याधिविषयमवतिष्ठते । द्वैगुण्यातिकमेण निरूपितकाला-तिक्रमेण च विनाशे चतुर्देशदिवसप्रतीक्षणं कर्तव्यं; बृहस्पतिवचनात् (११।२७-२८) हिरण्ये द्विगुणीभृते पूर्णे काले कृतावधेः । बन्धकस्य धनी खामी द्विसप्ताहं प्रतीक्य च ॥ तदन्तरा धनं दत्त्वा ऋगी बन्धकमामुयात् ॥' इति ॥ नन्वाधिः प्रणश्येदि-त्यनुपपन्नम् । अधमर्णस्य स्वत्वनिवृत्तिहेतोर्दानविकयादेरभावात् । धनिनश्च स्वत्व-हेतोः प्रतिप्रहक्तयादेरभावात् मनुवचनविरोधाच । (८।१४३)—'न चाघेः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विकयः' इति । कालेन संरोधः कालसंरोधिश्वरकाल-मवस्थानं तस्मात्कालसंरोधाचिरकालावस्थानादावेनं निसर्गोऽस्ति, नान्यत्राधीकरण-मस्ति, नच विकयः । एवामाधीकरणविकयप्रतिषेधाद्धनिनः स्वत्वाभावोऽवगम्यत इति । उच्यते — आधीकरणमेव लोके सोपाधिकखलनिवृत्तिहेतुः । आधिस्तीका-रथ सोपाधिकस्रत्वापत्तिहेतुः प्रसिद्धः । तत्र धनद्वैगुण्ये निरूपितकालैप्राप्तौ च द्रव्यदानसात्यन्तनिवृत्तेरनेन वचनेनाधमणस्यात्यन्तिकी स्वत्वनिवृत्तिः उत्तमणस्य चात्यन्तिकं खत्वं भवति । नच मनुवचनविरोधः । यतः मनुः (८।१४३)— 'नत्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमामुयात्' इति । भोग्याधि प्रस्तुत्येदमुच्यते— 'न चार्घः कालसंरोधान्निसर्गोऽस्ति न विकयः' इति । भोग्यस्याधेश्विरैकालाव-स्थाने ऽप्याधीकरणविकयनिषेधेन धनिनः र्खैःवं नास्तीति । इहाप्युक्तं 'फलभोग्यो न नर्यती'ति । गोप्याधौ तु पृथगारच्यं मनुना (८।१४४)-- 'न भोक्तव्यो बलादाधिर्भुजानो वृद्धिमुत्स्जेत्' इति । इहापि वक्ष्यते—गोप्याधिभोगे नो वृद्धि-रिति । आधिः प्रणक्षेद्धगुणे इति तु गोप्याधि प्रत्युच्यत इति सर्वमवि-रुद्रम् ॥ ५८ ॥

> गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारे च हापिते। नष्टो देयो विनष्टश्च दैवराजकृतादते ॥ ५९ ॥

किंच, गोप्याधेस्ताम्रकटाहादेरुपभोगेन वृद्धिभवति । अल्पेऽप्युपभोगे महत्यपि वृद्धिर्हातव्याः समयातिकमात् । तथा सोपकारे उपकारकारिणि बलीवर्दताम्रकटाहादौ भोग्याधौ सबृद्धिके हापिते हानि व्यवहाराक्षमस्वं गमिते नो बृद्धिः इति संबन्धः । नृष्टो विकृतिं गतः ताम्रकटाहादि दिछद्रभेदनादिना

टिप्प -1 वाह रोहादियुक्तो गवादिः सोपकारः, अविकाराशङ्कया पृथगुक्तिः.

पाठा०- १ कृतावधी घ. २ काले प्राप्ते च ख. ३ श्रिरन्तनकाला घ. ४ स्वत्वं न भवति ख. ५ ऽथ हापिते ख: V; A.

पूर्ववत्कृत्वा देयः । तत्र गोप्याधिर्नपृश्चेत्पृर्ववत्कृत्वा देयः । उपभुक्तोऽपि चेद्वुद्धिरिप हातव्या । भोग्याधिर्यदि नैष्टस्तदा पूर्ववत्कृत्वा देयः । वृद्धिसद्भावे वृद्धिरिप हातव्या । विनष्ट आलन्तिकं नाशं प्राप्तः, सोऽपि देयो मृल्यादिद्वारेण । तदाने सवृद्धिकं मृल्यं लमते धनी । यदा न ददाति तदा मूलनाशः; 'विनष्टे मूलनाशः स्थाद्दैवराजकृताहते' (१।१२६) इति नारदवचनात् । दैवराजकृताहते मूलनाशः स्थाद्दैवराजकृताहते । दैवकृताद्विनाशाद्विना, तथा खापराधरहिताद्वाजकृतात् । दैवराजकृते तु विनाशे सवृद्धिकं मृल्यं दातव्यमधमणेनाऽऽध्यन्तरं वा । यथाह—'स्रोतसापहृते क्षेत्रे राज्ञा चैवापहारिते । आधिरन्योऽथ कर्तव्यो देयं वा धनिने धनम् ॥' इति । तत्र 'स्रोतसापहृत' इति दैवकृतोपलक्षणम् ॥ ५९ ॥

# आधेः स्त्रीकरणात्सिद्धी रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम् । यातश्चेदन्य आघेयो धनभाग्वा धनी भवेत् ॥ ६०॥

अपि च, आधेमाँग्यस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिग्रहणसि-द्धिभवति, न साक्षिलेख्यमात्रेण नाप्युदेशमात्रेण। यथाह नारदः (१।१३८)— 'आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा। सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो ययस्ति नान्यथा॥' इति । अस्य च फलं—'आधौ प्रतिप्रहे कीते पूर्वा तु बलवत्तरा' (व्य०२३) इति । या स्वीकारान्ता किया सा पूर्वा बलवती, स्वीकाररहिता तु पूर्वापि न बलवतीति। स चाधिः प्रयत्नेन रक्ष्यमाणोऽपि कालवशेन यद्य-सारतामविकृत एव समृद्धिकमूल्यद्वत्यापर्याप्ततां गतस्तदाधिरन्यः कर्तव्यः, धनिने धनं वा देयम्। 'रक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्' इति वदता आधिः प्रयत्नेन रक्षणीयो धनिनेति ज्ञापितम्॥ ६०॥

'आधि: प्रणर्येद्रिगुणे' ( व्य॰ ५८ ) इत्यखापनादमाह—

# चरित्रवन्धक कृतं स वृद्ध्या दापयेद्धनम् । सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत् ॥ ६१ ॥

चरित्रं शोभनाचरितं, चरित्रेण बन्यकं चरित्रवन्धकं, तेन यद्रव्यमात्मसात्कृतं पराधीनं वा कृतम्। एतदुक्तं भवति—धनिनः खच्छाशयत्वेन बहुम्त्कृतं पराधीनं वा कृतम्। एतदुक्तं भवति—धनिनः खच्छाशयत्वेन बहुम्त्वयमि द्रव्यमाधीकृत्याधमर्गनाल्पमेव द्रव्यमात्मसात्कृतम्, यदि वाधमर्णस्य
खच्छाशयत्वेनाल्पमूल्यमाधि गृहीला बहुद्रव्यमेव धनिनाधमर्णाधीनं कृतिमिति ।
तद्धनं स नृपो नृद्ध्या सह दापयेत् । अयमाशयः—एवं व वन्धकं द्विगुणीभूतेऽपि द्रव्ये न नश्यति, किंतु द्रव्यमेव द्विगुणं दातव्यमिति । तथा सत्यंणीभूतेऽपि द्रव्ये न नश्यति, किंतु द्रव्यमेव द्विगुणं दातव्यमिति । तथा सत्यंकारकृतं । करणं कारः । भावे घच् । सत्यस्य कारः सत्यंकारः—'कारे सत्यागदस्य' (पा. ६१३।७०) इति मुम् । सत्यंकारेण कृतं सत्यंकारकृतम् । अयमभि-

टिप्प०—1 चरित्रधर्मः स एव बन्धकमाधिस्तेन यत्कृतमृणं तद्वृद्धिसहितं उत्तमणी वा सथमणं दापयेत्-अप०। अत्र 'चरित्र'शब्दो न सदाचरणपरः, किंतु तत्फळपरः।

पाठा०—१ नष्टश्चेत्तदा घ. २ वृद्धिर्हातच्या ख. ३ गोप्यस भोग्यस च ख. ४ स्वीकारान्तिकया पूर्वा ख. ५ प्रतिपादयेत् घ; ८. ६ एवंतिधं घ. सन्यः-यदा बन्धकार्पणसमय एतेत्थं परिभाषितं 'द्विगुणीभूतेऽपि द्रव्ये मया द्विगुणं द्रव्यमेव दातव्यं नाधिनाशः' इति, तदा तद्विगुणं दापयेदिति । अन्यो-Sर्थः । चरित्रमेव बन्धकं चरित्रबन्धकं । 'चरित्र'शब्देन गङ्गाम्नानाग्निहोत्रा-दिजनितमपूर्वमुच्यते । यत्र तदेवाधीकृत्य यद्रव्यमात्मसात्कृतं तत्र तदेव द्विगु-णीभूतं दातव्यम् , नाधिनाश इति । आधिप्रसङ्गादन्यदुच्यते—सत्यंकारकृत-मिति । क्रयविक्रयादिव्यवस्थानिर्वाहाय यदङ्गलीयकादि परहस्ते कृतं तद्यवस्था-तिकमे द्विगुणं दातव्यम्। तत्रापि येनाङ्गुलीयकार्यापेतं स एव चेद्यवस्थाति-वर्ती तेन तदेव दातव्यम् । इतरश्चेद्यवस्थातिवर्ती तदा तदेवाङ्गलीयकादि द्विगुणं प्रतिदापयेदिति ॥ ६१ ॥

## उपिथतस्य मोक्तन्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत्। प्रयोजकेऽसति धनं कुले न्यसाधिमाप्रयात् ॥ ६२ ॥

किंच, धनदानेनाधिमोक्षणायोपस्थितस्याधिमोंकव्यो धनिना, न बृद्धिलो-भेन स्थापयितव्यः, अन्यथा अमोक्षणे स्तेनश्रीरवद्ण्डयः भवेत् । असंनिः हिते पुनः प्रयोक्तरि कुले तदाप्तहस्ते समृद्धिकं घनं विधायाधमर्णकः खीयं बन्धकं गृह्णीयात ॥ ६२ ॥

अथ प्रयोक्ताऽप्यसंनिहितस्तदाप्ताश्व धनस्य प्रहीतारो न सन्ति, यदि वा असं-निहिते अयोक्तर्याधिविकयेण धनदित्साऽधमणस्य तत्र किं कर्तव्यमिखपेक्षित आह-

तत्कालकृतमृल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः।

तस्मिन्काले यत्तसाधेर्मुच्यं तत्परिकेल्प्य तत्रैव धनिनि तमाधि वृद्धि-रहितं स्थापयेच तत र्कं विवर्धते । यावदनी धनं गृहीत्वा तमाधि सुधति, यावद्वा तन्मूल्यद्रव्यमुँगे प्रवेशयति ॥

यदा तु द्विगुणीभूतेऽपि धने द्विगुणं धनमेव प्रहीतव्यं, न त्वाधिनाश इति विचारितमृणग्रहणकाल एव तदा द्विगुणीभूते द्रव्ये असंनिहिते चाऽधमणे धनिना किं कर्तव्यमिखत आह—

विना धारणकाद्वापि विक्रीणीत ससाक्षिकम् ॥ ६३ ॥ धारणकादधमणीद्विना अधमणेंऽसंनिहिते साक्षिमिस्तदाप्तेश्व सह तमाधि विक्रीय तद्धनं गृह्णीयाद्धनी । 'वा'शब्दो व्यवस्थितविकल्पार्थः । यद्ण-ग्रहणकाले द्विगुणीभूतेऽपि धने धनमेव प्रहीतन्यं, न त्वाधिनाश इति न विचा-रितं, तदा 'आधिः प्रणश्येद्विगुणे' ( व्य० ५८ ) इलाधिनाशः । विकारिते त्वयं पक्ष इति ॥ ६३ ॥

टिप्प०-1 इतरो महीता चेद्रयवस्थातिकमं करोति इत्याशयः। 2 प्रोषितप्रयो-क्तुविषयं चैतत्-अप । 3 केवलं धनमेव ग्रहीतव्यम् , नान्यदित्याशयः ।

पाठा०- १ द्विगुणीभूतमेव द्रव्यं घ. २ कृतं तदा तत्र ख. ३ इतरं चेत् ख. ४ दण्ड्यो भवति ख. ५ करपते तत्रैव ख. ६ ऊर्ध्व धनं वर्धते ग. ७ सृणिने ख. ८ धारणिकात ख.

भोग्याधौ विशेषमाह—

## यदा तु द्विगुणीभृतमृणमाधौ तदा खलु । मोच्य आधिस्तदुत्पने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥ ६४ ॥

यदा प्रयुक्तं धनं खक्रतया वृद्धा द्विगुणीभूतं तदाधौ कृते तदुत्पन्ने आध्युत्पन्ने द्रव्ये द्विगुणे धनिनः प्रविष्टे धनिनाऽऽधिर्मोक्तव्यः। यदि वादावेवाधी दत्ते 'द्विगुणीभूते द्रव्ये त्वयाधिमींक्यः' इति, परिभाषया कारणा-न्तरेण वा भोगाभावेन यदा द्विगुणीभूतमृणं तदा, आधौ भोगार्थं धनिनि प्रविष्टे तदुत्पन्ने द्रव्ये द्विगुणे सत्याधिर्मोक्तव्यः। अधिकोपभोगे तद्यि देयम् । सर्वेथा सदृद्धिकमूलर्णापाकरणार्थाध्युपभोगविषयमिदं वचनम् । तमेनं क्षयाधिमाचक्षते लौकिकाः। यत्र तु बृद्धवर्थं एवाष्युपभोग इति परिभाषा, तत्र द्वैगुण्यातिकमेऽपि यावन्मूलदानं तावदुपभुङ्क एवाधिम् । एतदेव स्पष्टीकृतं बृहस्प-तिना ( १९।३३-४ )—'ऋणी बन्धमवाप्नुयात् । फलभोग्यं पूर्णकालं दत्त्वा द्रव्यं तु सामकम् ॥ यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्तदा न धनभाग्धनी । ऋणी च न लभेद्धन्धं परस्परमतं विना ॥' इति । अस्यार्थः—फलं भोग्यं यस्यासौ फलभोग्यः बैन्धक आधिः । स च द्विविधः-सवृद्धिकमूर्लापाकरणार्थो वृद्धिमात्रापाकरणार्थेश्व । तत्र च सन्नद्धिर्मूलापाकरणार्थे बन्धं पूर्णकालं पूर्णः कालो यस्यासौ पूर्णकालस्तमा-मुयाहणी । यदा सन्दृद्धिकं मूँलं फलद्वारेण धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमा-मुर्थादित्यर्थः । वृद्धिमात्रापाकरणार्थं तु बन्धकं सामकं दत्त्वामुयादणी । समं मूँलं, सममेव सामकम् ॥ अस्यापवादमाह—यदि प्रकर्षितं तत्स्यात् । तत् बन्धकं प्रकर्षितमतिशयितं वृद्धेरप्यधिकफलं यदि स्यात् 'तदा न धनभाग्धनी' सामकं न लभेत् धनी । मूलमदत्त्वैव ऋणी बन्धमवासुयादिति यावत्। अथ त्वप्रकर्षितं तद्धन्धकं बृद्धयेऽप्यपर्याप्तं, तदा सामकं दत्त्वापि बन्धं न लमेताधमणः । वृँद्धिशेषमपि दत्त्वैव लमेतेल्यधः । पुनर्हभयत्रापवादमाह-'परस्परमतं विना' उत्तमणीधमणीयोः परस्परानुमत्यभावे 'यदि प्रकर्षितम्' इत्या-द्युक्तम्, परस्परानुमतौ तूष्कृष्टमि बन्धकं यावन्मूँलदानं तावदुपभुङ्के धनी, निकृष्टमपि मूलमात्रदाने नैवाधमणी लभत इति ॥ ६४ ॥

इति ऋणादानप्रकरणम्।

टिप्प०—1 'आधि: प्रणक्येद्विगुणे धने यदि न मोध्यते' (न्य० ५८) इत्यनेन विरोधोऽत्र नाशंकतीयः; विषयान्तरत्वात्. 2 'यदि प्रेत्य', 'ऋणी च' इत्यत्रे युत्रेयम् ।

पाठा०—१ मूल्यापाकरणार्था खः, मूल्णापाकरण. २ मूल्यदानं खः. ३ बन्धः आधिः गः. ४ मूला खः. ५ मूल्यमद्त्वेव खः. ६ वृद्धिशेष मदत्त्वेव खः.

#### अथ उंपनिधिप्रकरणम् ४

उपनिधिं प्रत्याह-

वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदर्प्यते । द्रच्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत् ॥ ६५ ॥

निक्षेपेद्रव्यस्याधारभूतं द्रव्यान्तरं वासनं करण्डादि, तत्स्थं वासनस्थं यद्रव्यं कपसंख्यादिविशेषमनाख्याय अकथितवा मुद्रितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थं विसम्भाद्र्यते स्थाप्यते तद्रव्यमौपनिधिकमुच्यते। यथाह नारदः—'असंख्यातमविज्ञातं समुदं यिज्ञधीयते । तज्जानीयादुपनिधि निक्षेपं गणितं विदुः ॥' इति । प्रतिदेयं तथैव तत् । यस्मिनस्थापितं तेन यथैव पूर्वमुदादिचिह्नितम-पितं तथैव स्थापकाय प्रतिदेयं प्रव्यर्पणीयम् ॥ ६५ ॥

'प्रतिदेयम्' ( व्य० ६५ ) इत्यस्यापवादमाइ---

न दाप्योऽपहतं तं तु राजदैविकतस्करैः।

तमुपनिधि राज्ञा दैवेनोद्कादिना तस्करैर्वाऽपहृतं नष्टं न दाप्योऽसी यस्मिन्नपनिहितम् । धनिन एव तह्रव्यं नष्टं यदि जिह्नकारितं न भवति । यथाह नारदः (१।९)—'प्रहीतुः सह योऽर्थेन नष्टो नष्टः स दायिनः । दैवराजकृते तैद्वन चेत्तजिह्नकारितम् ॥' इति ॥—

अस्यापवादमाह—

श्रेषँश्रेन्मार्गितेऽद्त्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम् ॥ ६६ ॥ खामिना मार्गिते याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकालं यद्यपि राजादिभिश्चेषो नाशः संजातस्तथापि तद्रव्यं मूल्यकल्पनया धनिने प्रहीता दाप्यो राज्ञे च तत्समं दण्डम् ॥ ६६ ॥

भोकारं प्रति दण्डमाइ —

आजीवन्स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यसं चापि सोदयम्।

यः खेच्छया खाम्यननुज्ञयोपनिहितं द्रव्यमाजीवं खुग्भुङ्के व्यवहरति वा प्रयोगादिना लाभार्थमसानुपभोगानुसारेण लाभानुसारेण च दण्ड्यः, तं चोपनिधिं सोद्यमुपभोगे सदृद्धिकं व्यवहारे सलाभं धनिने दुँग्ट्यः । वृद्धिप्रमाणं च

टिप्प॰—1 निक्षेपोपनिध्योः स्वस्य पव विशेष इति दर्शयति—निक्षेपेति । 2 तछ-क्षणं चोक्तं नारदेन—'अन्यद्रव्यव्यवहितं द्रव्यमव्याक्ततं च यत् । निक्षिप्यते परगृहे तदौपनिधिकं स्मृतम् ॥' इति । अन्यत्र च 'असंख्यातमिवज्ञातं समुद्रं यित्रधीयते । तं जानीयादुपनिधिं निक्षेपं गणितं विदुः ॥' इत्यपि लक्षणम् । 3 कात्यायनस्तु—'ब्राह्य-स्तुपनिधिः काले कालहीनं तु वर्जयेत् । कालहीनं ददद्दण्डं द्विगुणं च प्रदाप्यते ॥' इत्याहः

पाठा॰—१ निश्लेप. २ तत्तु A. ३ तद्वज्ञवेत्तिज्ञाः खः; तद्वज्ञवेदाजिह्य. ४ अंतश्चेन्मा° A. ५ आजीवत्युप ख. आजीवन्फर्छ भुंक्ते ग.

कालायनेनोक्तम्—'निक्षेपं वृद्धिशेषं च क्रयं विक्रयमेव च । याच्यमानो न चेइ-बाद्वर्धते पश्चकं शतम् ॥' इति । एतच भक्षिते द्रष्टव्यम् । उपेक्षाज्ञाननष्टे तु तेनैव विशेषो दर्शितः—'भिक्षतं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम् । किवि-च्यूनं प्रदाप्यः स्याद्रव्यमज्ञाननाशितम् ॥' इति । 'किंचिच्यूनम्' इति चतुर्थांश-हीनम् ॥

उपनिधर्धर्मान्याचितादिष्वतिदिशति-

# याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विघिः ॥ ६७ ॥

विवाहाद्युत्सवेषु वस्त्रालंकारादि याचित्वाऽऽनीतं याचितम्। यदेकस्य इस्ते निहितं द्रव्यं तेनाप्यनु पथादन्यहस्ते खामिने देहीति निहितं तद्नवाहितम् । न्यासो नाम गृह खामिने ऽद्शीयला तत्परोक्षमेव गृहजनहस्ते प्रक्षेपो गृह खामिने समर्पणीयमिति । समक्षं तु समर्पणं निक्षेपः । 'आदि'शब्देन सुवर्णकारादिहस्ते कटकादिनिर्माणाय न्यस्तस्य सुवर्णादेः, प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनापेक्षया 'लयेदं मदीयं रक्षणीयं, मयेदं त्वदीयं रक्ष्यते' इति न्यस्तस्य प्रहणम् । यदाह नारदः ( २।१४ )—'एष एव विधिर्देष्टो याचितान्वाहितादिषु । शिल्पिषूपनिधौ न्यासे प्रतिन्यासे तथैव च ॥' इति । एतेषु याचितान्वाहितादिष्वयं विधिः उपनिधेर्यः प्रतिदानादिविधिः स एव वेदितव्यः ॥ ६७ ॥

इति उपनिधिप्रकरणम्।

# अथ साक्षिप्रकरणम् ५

'प्रमागं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्वेति कीर्तितम्' (व्य० २२) इत्युक्तं, तत्र भुक्तिनिह्पिता; सांप्रतं साक्षिखह्पं निह्प्यते । साक्षी च साक्षाइर्शनाच्छ्वणाच भवति । यथाह मनुः (८१७४)—'समक्षद्रश्चनात्साक्ष्यं श्रवणाचैव सिद्धयति' इति । स च द्विविधः - कृतोऽकृतश्चेति । साक्षित्वेन निरूपितः कृैतः । अनिरू-पितोऽकृतः। तत्र कृतः पत्रविधोऽकृतश्र षद्विध इत्येकादशविधः। यथाह नारदः ( १।१७८ )—'एकाद्शविधः साक्षी शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । कृतः पश्चविधो होयः षड्विधोऽकृत उच्यते ॥' इति । तेषां च भेदस्तेनैव दर्शितः—'लिखितः स्मारितश्चैव यहच्छाभिज्ञ एव च । गूढश्चोत्तरसाक्षी च साक्षी पद्मविधः स्मृतः ॥' ( नारदः १।१४० ) इति । लिखितादीनां च खरूपं कालायनेनोक्तम्— अर्थिना स्वयमानीतो यो छेख्ये संनिवेश्यते । स साक्षी लिखितो नाम स्मारितः पत्रका-हते ॥' इति । 'सारितः पत्रकाहत' इलस्य विवर्णं तेनैव कृतम्-'यस्तु कार्य-

टिप्प०-1 याचितादयस्तु-'यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते' (मनुः ८।१९१) इत्यादिनोक्ताः, 'आदि'ना निक्षेपग्रहणम् । 2 प्रजापतिस्तु-'साक्षी द्विमेदो विदेयः कृत एकोऽपरोऽकृतः । लेख्यारूढः कृतो देयो मुक्तकोऽकृत उच्यते ॥' इत्याह ।

पाठा०-१ याच्यमानं ग. २ पेक्षायां त्वयेदं ख. ३ निक्षेपप्रकरणम्...

प्रसिद्धयर्षं दृष्ट्वा कार्यं पुनः पुनः । सार्यते ह्यार्थना साक्षी स सारित इहोच्यते ॥' इति । यस्तु यहच्छयागतः साक्षी क्रियते स यहच्छाभिज्ञः । अनयोः पत्रानारूढ- त्वेऽि मेदस्तेनेव दिश्तिः—'प्रयोजनार्थमानीतः प्रसङ्गादागतश्च यः । द्वौ साक्षिणो त्वलिखितो पूर्वपक्षस्य सापकौ ॥' इति, तथा—'अर्थिना खार्थसिद्धयर्थं प्रत्यार्थं नचनं स्फुटम् । यः श्राव्यते स्थितो गूढो गूढसाक्षी स उच्यते ॥' इति, तथा—'साक्षिणामिप यः साक्ष्यमुपर्युपरि भाषते । अवणाच्छावणाद्वापि स साक्ष्युत्तरः संज्ञितः ॥' इति । षिष्ट्वध्याप्यकृतस्य मेदो नारदेन दिश्तिः (११९५१)—'प्रामश्च प्राष्ट्विवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम् । कार्येष्विछतो यः स्यादिर्थना प्रहितश्च यः ॥ कुल्याः कुलविवादेषु विज्ञेयास्तेऽिष साक्षिणः ॥' इति । 'प्राष्ट्विवाकं यहेषे वाकं अहंपं लेखकसम्योपलक्षणार्थम् ; 'लेखकः प्राष्ट्विवाकंश्च सैभ्याश्ववानुपूर्वज्ञः । नृपे पश्यति तत्कार्यं साक्षिणः समुदाहृताः ॥' इति ॥

तेऽपि साक्षिणः कीदशाः, कियन्तश्च भवन्तीत्यत आह—

तपस्तिनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६८ ॥ ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रीतस्मार्तिक्रयापराः । यथाजाति यथावर्णं सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥ ६९ ॥

तपस्विनस्तपःशीलाः, दानशीला दाननिरताः, कुलीना महाकुलप्रस्ताः, सत्यवादिनः सर्थवदनशीलाः, धर्मप्रधाना न त्वार्थकामप्रधानाः,
क्रज्ञवोऽकुटिलाः, पुत्रवन्तो विद्यमानपुत्राः, धनान्विता बहुसुवर्णादिधनयुक्ताः, श्रोतस्मार्तिक्रयापराः नित्यनेमित्तिकानुष्ठांनरताः, एवंभूताः पुरुषाकृयवराः साक्षिणो भवन्ति । त्रयः अवरा न्यूना येषां ते त्र्यवराः
त्रिभ्योऽर्वाक् न भवन्ति । परतस्तु यथाकामं भवन्तीत्यर्थः । जातिमनितकम्य
यथाजाति । जातयो मूर्धाविक्ताद्याः अनुलोमजाः प्रतिलोमजाश्च । तत्र
मूर्धाविक्तानां मूर्धाविक्ताः साक्षिणो भवन्ति । एवमम्बद्यादिष्विप द्रष्टव्यम् ।
वर्णमनितकम्य यथावर्णम् । वर्णा ब्राह्मणादयः । तत्र ब्राह्मणानां ब्राह्मणा
एवोक्तलक्षणा उक्तसंख्याकाः साक्षिणो भवन्ति । एवं क्षत्रियादिष्विप द्रष्टव्यम् ।
तथा स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रिय एव कुर्युः । यथाह मनुः (८१६८)—'स्त्रीणां साक्ष्यं
स्त्रियः कुर्युः' इति । सजातिसवर्णासंभवे सर्वे मूर्धाविक्तादयो ब्राह्मणादयश्च
सर्वेषु मूर्धाविक्तादिषु ब्राह्मणादिषु च यथासंभवं साक्षिणो भवन्ति । उक्तलक्ष्मणानां साक्षिणामसंभवे प्रतिषेधरितानामन्येषामि साक्षित्वप्रतिपादनादर्थन
मसाक्षिणो वक्तव्याः। ते च पश्चविधा नारदेन दर्शिताः—'असाक्ष्यि हि शास्त्रेषु

पाठा०- १ श्रावितः ख. २ सम्यश्चेव ग. ३ सत्यवादन ख. ४ हान-

दृष्टः पञ्चविधो बुधैः । वचनाद्दोषतो भेदात्स्वयमुक्तिर्मृतान्तरः ॥' इति । के पुनर्वचनात् असाक्षिण इत्यत आह-'श्रोत्रियास्तापसा बृद्धा ये च प्रवितादयः। असाक्षिणस्ते वचनाचात्र हेतुरुदाहृतः॥' (१।१५८) इति । तापसा वानप्रस्थाः। 'आदि'शब्देन पित्रा विवदमानादीनां प्रहणम् । यथाह शङ्कः--'पित्रा विवद-मानगुरुकुलवासिपरिवाजकदानप्रस्थिनिर्प्रन्था असाक्षिणः' इति । दोषादसाक्षिणो द्शिंताः---'त्तेनाः साहसिकाश्वण्डाः कितवा वश्चैकात्तया । असाक्षिणत्ते दुष्टत्वात्तेषु सत्यं न विद्यते ॥' (नारदः १।१५९) इति। चण्डाः कोपनाः, कितवा द्युतकृतः। भेदादसाक्षिणां च खरूपं तेनैव द्शितम्—'साक्षिणां लिखितानां च निर्दिष्टानां च वाँदिनाम् । तेषामेकोऽन्यथावादी भेदात्सर्वे ने साक्षिणः ॥' इति । तथा खय-मुक्तिखरूपं चोक्तम्—'खयमुर्क्तिरनिर्दिष्टः खयमेवैल यो वदेत् । सूचीत्युक्तः स शास्त्रेषु न स साक्षित्वमईति ॥' (१।१६१) इति । मृतान्तरस्यापि लक्षणमुक्तम्— 'योऽर्थः श्रावयितव्यः स्यात्तसिषवसित चार्थिनि । क तद्वद्तु साक्षित्वमित्यसाक्षी मृतान्तरः॥' (१।१६२) इति । येनार्थिना प्रलार्थिना वा साक्षिणां योऽर्थः श्राव-यितव्यो भवेत् 'यूयमत्रार्थे साक्षिणः' इति तस्मिन्नर्थिनि प्रसर्थिनि वा असति मृतेऽर्थे चानिवेदिते, साक्षी क कस्मिन्नर्थे कस्य वा कृते साक्ष्यं वदित्विति मृतान्तरः साक्षी न भवति । यत्र तु सुमूर्षुणा खस्थेन वा पित्रा पुत्रादयः श्राविता 'अस्मि-न्नर्थेऽगी साक्षिणः' इति तत्र मृतान्तरोऽपि साक्षी । यथाह नारदः (१।९६)— 'मृतान्तरोऽर्थिनि प्रेते मुमूर्षुश्रावितादते'। तथा—'श्रावितोऽनातुरेणापि यस्त्वर्थो धर्मसंहितः । मृतेऽपि तत्र साक्षी स्थात्षदसु चान्वाहितादिषु ॥' इति ॥६८-६९॥

तानेतानसाक्षिणो दर्शयति-

स्त्रीबालवृद्धिकतवमत्तोन्मत्ताभिश्चस्तकाः । रङ्गावैतारिपाँखिण्डकूटकृद्धिकलेन्द्रियाः ॥ ७० ॥ पतिताप्तार्थसंबन्धिसहायरिपुतस्कराः । साहसी दृष्टदोषश्च निधुताद्यास्त्वसाक्षिणः ॥ ७१ ॥

स्त्री प्रसिद्धा, बालोऽप्राप्तव्यवहारः, वृद्धोऽशीतिकावरः, 'वृद्ध'प्रहणं वचन-निषिद्धानामन्येषामपि श्रोत्रियादीनासुपलक्षणार्थम् ; कितवोऽक्षदेवी, मत्तः पानादिना, उन्मत्तो प्रदेशिवष्टः, अभिशस्तोऽभियुक्तो ब्रह्महत्यादिना, रङ्गाव-तारी चारणः। पाखण्डिनो निर्प्रन्थप्रमृतयः। कूटकृत् कपटलेख्यादिकारी।

विकलेन्द्रियः श्रोत्रादिरहितः, पतितो बह्यहादिः, आसः सहत्, अर्थ-संबन्धी विप्रतिपद्यमानार्थमंबन्धी, सहाय एककार्यः, रिपुः शत्रः, तस्करः स्तेनः, साहसी बैलावष्टम्भकारी । दृष्ट्वोषो दृष्टविरुद्धवचनः, निर्धूतो बन्धुभिस्त्यक्तः, 'आय'शब्दादन्येषामपि स्मृत्यन्तरोक्तानां दोषादसाक्षिणां भेदाद-साक्षिणां स्वयमुक्तेर्मृतान्तरस्य च प्रहणम् । एते स्नीबालादयः साक्षिणो न अवन्ति ॥ ७०-७९ ॥

'त्र्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः' ( व्य॰ ६९ ) इत्यस्यापेवादमाह— उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित् ।

ज्ञानपूर्वकं निखनैमित्तिककर्मानुष्ठायी धर्मवित् स एको ऽण्युभयानुमत-श्रेरसाक्षी भवति । 'अपि'शैन्दबलाङ्गावि । यद्यपि 'श्रोतसार्तिकयापराः' (व्य०६९) इति व्यवराणामपि धर्मवित्त्वं समानं, तथापि तेषामुभयानुमत्यभावेऽपि साक्षित्वं भवति । एकस्य द्वयोवोंभयानुमत्येव साक्षित्वं भवतीर्ल्यंवत् 'व्यवर'-ग्रहणम् ॥—

'तपस्तिनो दानम्रीलाः' ( व्य॰ ६८ ) इत्यस्यापवादमाह-

सर्वः साक्षी संग्रहणे चौर्यपारुष्यसाहसे ॥ ७२ ॥

संग्रहणादीनि वश्यमाणलक्षणानि तेषु सर्वे वचननिषिद्धास्तपःप्रमृतिगुण-रहिताश्व साक्षिणो भवन्ति । दोषादसाक्षिणो भेदादसाक्षिणः खयमुक्तिश्वात्रापि साक्षिणो न भवन्तिः संखाभावादिति हेतोरत्रापि विद्यमानत्वात् ।—'मनुष्यमा-रणं चौर्यं परदाराभिमर्शनम् । पारुष्यमुभयं चेति साहसं स्याचतुर्विधम् ॥' (नारदः १४।१) इति वचनाद्यद्यपि स्रीसंग्रहणचौर्यपारुष्याणां साहसत्वं तथापि तेषां खबलावष्टम्भेन जनसमक्षं कियमाणानां साईसत्वम् । रहसि कियमाणानां तु 'संग्रहणादि'शब्दवाच्यत्वमिति तेषां साहसात्प्रथगुपादानम् ॥ ७२ ॥

साक्षिश्रावणमाह—

#### साक्षिणः श्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमीपगान् ।

आर्थेप्रत्यार्थेसंनिधौ साक्षिणः समवेतान् 'नासमवेताः ष्ट्रैष्टाः प्रब्रुयुः' (१३।५) इति गौतमवचनात्, वक्ष्यमाणं श्रावयेत् । तत्रापि काला-यनेन विशेषो दर्शितः—'सभान्तः साक्षिणः सर्वानर्थिप्रलार्थिसंनिधौ । प्राड्विवाको

टिप्प०—1 अयमि 'न स्त्रीबाले'त्यादिनिषिद्धसंग्रहः, अत एवाविरोधः । 2 अत्र 'साहस'शब्देन मनुष्यमारणमेव विवक्षितम्, न चौर्यादिकं तस्य स्वश्नब्देनैदोक्तत्वात् । 'साहस'शब्दश्च न चौर्यादिमात्रवाचकः, किं तु तिद्देशेषस्य । यथाह नारदः—'सहसा कियते कर्म यिकिनिद्दल्दिपतेः । तत्साहसमिति प्रोक्तं, सहो बलमिहोच्यते ॥' इति ।

पाठा०-- १ खबला ख. २ दृष्टवितथवचनः ख. ३ अपिशब्दाह्रावपि ग. घ. ४ त्यर्थं च व्यवर ग. ५ सत्यवादिखहेतोः ख. ६ पृथमपृष्टाः ग.

नियुजीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्। देवत्राह्मणसांनिध्ये साक्ष्यं पृच्छेदतं द्विजान्। उद-ब्रुखान्प्राख्रुखान्वा पूर्वाहे वै ग्रुचिः ग्रुचीन् ॥' (मनुः८।७९,८७) 'आहूय साक्षिणः पृच्छेन्नियम्य शपथैर्मृशम् । समस्तान्विदिताचारान्विशातार्थान्पृथकपृथक् ॥' ( नारदः १।१९८ ) इति । तथा ब्राह्मणादिषु श्रावणे मञ्जना नियमो दर्शितः (८।११३)—'सल्येन शापयेद्विप्रं क्षत्रियं वाहनायुधेः । गोबीजकाञ्चनैवेंर्यं शृदं सवैंस्तु पातकैः ॥' इति । ब्राह्मणमन्यथा ब्रुवतः सत्यं ते नश्यतीति शापयेत् । क्षत्रियं वाहनायुधानि तव विफलानीति, गोबीजकाश्वनादीनि तव विफलानि भविष्यन्तीति वैर्यम्, ग्रुद्रमन्यथा ब्रुवतस्तव सर्वाणि पातकानि भविष्यन्तीति शापयेत् । अत्र चापवादस्तेनैव दर्शितः (८११०२)—'गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् । प्रेष्यान्वार्धेषिकांश्वेव विप्रान्यद्भवदाचरेत् ॥' इति । 'विप्र'ग्रहणं क्षत्रियवैरययोरुपलक्षणार्थम् । कुश्चीलवा गायकाः । प्रतिवादिना साक्षिदूषणे दत्ते प्रत्यक्षयोग्यदूषणेषु बाल्यादिषु तथैव निर्णयः । अयोग्येषु तु तद्वचनाल्लोकतश्च निर्णयो न साक्ष्यन्तरेणेति नानवस्था । यदि साक्षिदोषमुद्भाव्य साधियतुं न शकोति प्रतिवादी, तदाऽसौ दोषानुसारेण दण्ड्यः । अथ साधयति, तदा न साक्षिणः । यथाह—'असाधैयन्दमं दाप्यो दूषणं साक्षिणां स्फुटम् । भाविते साक्षिणो वर्ज्याः साक्षिधर्मनिराकृताः ॥' इति । उद्दिष्टेषु च सर्वेषु साक्षिषु दुष्टेष्वर्था यदा किया-न्तरनिरपेक्षस्तदा पराजितो भवति; 'जितः स विनयं दाप्यः शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। यदि वादी निराकाङ्कः साक्षिसत्ये व्यवस्थितः ॥' इति स्मरणात् । साकाङ्कश्चे-क्रियान्तरमवलम्बेतेत्यभिप्रायः॥—

कथं श्रावयेदित्यत आह—

ये पातककृतां लोका महापातिकनां तथा ॥ ७३ ॥ अग्निदानां च ये लोका ये च स्तीबालघातिनाम् । स तीन्सर्वानवामोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत् ॥ ७४ ॥ सकृतं यत्त्वया किंचिजन्मान्तरश्रतैः कृतम् । तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे मृषा ॥ ७५ ॥

'पातकोपपातकमहापातककारिणामग्निदानां स्त्रीबालघातिनां च ये लोकास्तान्सर्वानसावामोति यः साक्ष्यमनृतं वद्ति । तर्था जन्मान्तरशतैर्यत्सुकृतं कृतं, तत्सर्वे तस्य भवति, यस्तेऽन्तवदनेन पराजितो भवति' इति, 'इति श्रावयेत' इति संबन्धः । एतच श्रुद्रविषयं

पाठा०—१ बुवन्तं द्य. २ सारानुसारेण ग. घ. ३ असाधयन् अभा-वयन्. ४ ये च पातिकनां लोकाः A. ५ तान्सर्वान्समवा A. ६ यथा ख. ७ यस्तेऽनृतवचनेन ग. यस्तेनोऽनृतवद्नेन घ.

ब्रष्टच्यम्; 'ग्रहं सर्वेस्तु पातकैः' (मनुः ८।१२३) इति ग्रहे सर्वपातकश्रीवणस्य विहितत्वात् । गोरक्षकादिद्विजातिविषयं चः 'गोरक्षकान्वाणिजिकान्' (मनुः ८।१०२) इत्युक्तत्वात् । अन्यानेकजन्मार्जितसुकृतसंक्रमणस्य महापातकादिफल-प्राप्तेश्वानृतवचनमात्रेणानुपपत्तेः, साक्षिसंत्रासार्थमिद्मुच्यते । यथाह नारदः (१।२००)—'पुराणैर्धमेवचनैः सत्यमाहात्म्यकीर्तनैः । अनृतस्यापवादैश्व भूँश-मुत्रासयेदिमान् ॥' इति ॥ ७३-७५ ॥

यदा तु श्राविताः साक्षिणः कथंचित्र ब्रूयुस्तदा किं कर्तव्यमित्यत आह—

#### अनुवन्हि नरः साक्ष्यमृणं सदशबन्धकम् । राज्ञा सर्वे प्रदाप्यः स्थात्षट् चत्वारिंशकेऽहनि ॥ ७६ ॥

यः साक्ष्यमङ्गीकृत्य श्रावितः सन् कथं निम्न वद्ति स राज्ञा सर्वे सदृ-द्धिकमृणं धनिने दाप्यः, संद्शावन्धकं दशमांशसिहितम् । दशमांशश्च राज्ञो भवतिः 'राज्ञाऽधमणिको दाप्यः साधितादृशकं शतम्' (व्य०४२) इत्युक्तत्वात् । एतच षट्चत्वारिंशकेऽहनि प्राप्ते वेदितव्यम् । ततोऽर्वाग्वदच्च दाप्यः, इदं च व्याध्याद्युपष्ठवरहितस्य । यथाह् मनुः (८।९००)—'त्रिपक्षाद्रबुवन्साक्ष्यमृणा-दिषु नरोऽगदः । तदणं प्राप्तुयात्सर्वं दशवन्धं च सर्वेशः ॥' इति । 'अगद' इति राजदैवोपष्ठवविरहोपलक्षणम् ॥ ७६ ॥

यस्तु जानन्त्रि साक्ष्यमेव नाङ्गीकरोति दौरात्म्यात्तं प्रलाह-

#### न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि ॥ ७७ ॥

यः पुनर्नराधमो विप्रतिपत्तमर्थं विशेषतो ज्ञानन्नपि साक्ष्यं न द्दाति नाज्ञीकरोति स कूटसाक्षिणां तुल्यः पापैः दण्डेन च । कूटसाक्षिणां च दण्डं वक्ष्यति । कूटसाक्षिणश्च दण्डियत्वा पुनर्व्यवहारः प्रवर्तनीयः । कुँतोऽपि वा, कौटसाक्ष्यं विदिते निवर्तनीयः । यथाह मनुः (८।११७)—'यस्मिन्य-स्मिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् । तत्तत्कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत् ॥' इति ॥ ७७ ॥

साक्षिविपत्तौ कथं निर्णय इत्यत आह—

#### द्वैघे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । गुणिद्वैघे तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥ ७८ ॥

टिप्प०—1 यद्यपि 'सदश्-' इति ऋणविशेषणं, तथापि धन्ययोग्यमिति तदाक्यातृथगुक्तम्-सदशेति । 'दश'शब्दोऽत्र दशमपरः, 'बन्ध'शब्दश्चांशपरः ।

पाठा०—१ श्रवणस्य घ. २ विहितं च घ. ३ अस्यानेक क. ग. ४ मृशं संत्रासयेत् ग. ५ प्रदाप्यः षद् △. ६ चत्वारिंशत्तमेऽहित. △. ७ कृतेऽपि कौटसाक्ष्ये घ.

साक्षिणां द्वेषे विप्रतिपत्तौ बहूनां वचनं प्राह्मम् । समेषु समसंख्येषु द्वैषे ये गुणिनस्तेषां वचनं प्रमाणम् । यदा पुनर्गुणिनां विप्रतिपत्तिस्तदा ये गुणव-त्तमाः श्रुताध्ययनतदर्थानुष्ठानधनपुत्रादिगुणसंपन्नास्तेषां वचनं प्राह्मम् । येत्र तु गुणिनः कतिपये, इतरे च बहवस्तत्रापि गुणिनामेव वचनं प्राह्मम् ; 'उभयानुमतः साक्षी भवस्येकोऽपि धर्मवित्' (व्य० ७२) इति गुणातिशयस्य मुख्यत्वात् । यत्तु 'मेदादसाक्षिणः' (व्य० ६८१६९) इत्युक्तं, तत्सर्वसाम्येना-गृह्यमाणविशेषविषयम् ॥ ७८ ॥

साक्षिभिश्व कथमुक्ते जयः कथं वा पराजय इस्रत आह-

# यस्रोचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत् । अन्यथा वादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः ॥ ७९ ॥

यस्य वादिनः प्रतिज्ञां द्रव्यजातिसंख्यादिविशिष्टां साक्षिणः सत्यां वदन्ति सत्यमेवं जानीमो वयमिति स जयी भवति । यस्य पुनर्वादिनः प्रतिज्ञामन्यथा वेपरीत्येन मिथ्यैतदिति वदन्ति तस्य पराजयो ध्रुवो निर्श्वितः । यत्र तु प्रतिज्ञातार्थस्य विस्मरणादिना भावाभावौ साक्षिणो न प्रतिपादयन्ति, तत्र प्रमाणान्तरेण निर्णयः कार्यः । नच राज्ञा साक्षिणः पुनः पुनः प्रष्टव्याः । स्वभावोक्तमेव
क्वनं ग्राह्यम् । यथाह—'स्वभावोक्तं वचस्तेषां प्राह्यं यहोषवर्जितम् । उक्ते तु
साक्षिणो राज्ञा न प्रष्टव्याः पुनः पुनः ॥' इति ॥ ७९ ॥

'अन्यथा वादिनो यस्य ध्रवस्तस्य पराजयः' (व्य० ७९) इत्यस्यापवादमाइ-

# उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तमाः । द्विगुणा वाऽन्यथा त्र्युः क्टाः स्युः पूर्वसाक्षिणः ॥८०॥

पूर्वोक्तलक्षणैः साक्षिभिः साक्ष्ये खाभिषाये प्रतिज्ञातार्थवैपरीखेनाभिहिते यद्यन्ये पूर्वेभ्यो गुणवत्तमाः द्विगुणा वा अन्यथा प्रतिज्ञातार्थाननुगुण्येन साक्ष्यं ब्र्युक्तदा पूर्वे साक्षिणः कृटा मिथ्यावादिनो भवेयुः । नन्वेतद्वपप्तम् ; अर्थिप्रखार्थसभ्यसभापतिभिः परीक्षितैः प्रमाणभूतैः साक्षिभिर्निगदिते प्रमाणान्तरान्वेषणेऽनवस्थादोषप्रसङ्गात्—'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रभाणमफलं भवेत् । लिखितं साक्षिणो वापि पूर्वमावेदितं न चेत् ॥', 'यथा पकेषु धान्येषु निष्फलाः प्राष्ट्रषो गुणाः । निर्णिक्तव्यवहाराणां प्रमाणमफलं तथा ॥' (मा० १।६३-६२) इति नारदवचनाच । उच्यते,—यदाद्धां प्रतिज्ञातार्थस्थान्तरारमसाक्षित्वेना-

टिप्प०—1 एतेन वादिनः प्रतिवादिनो वा जयपराजयावधारणिनेणेजने सित पूर्वोपन्यस्तात्प्रमाणात्प्रमाणान्तरस्य पूर्वमुपन्यस्तस्य प्रतिपादनमफलमित्याकृतम् ।

पाठा०—१ यत्र गुणिनः घ. २ स्वाभिप्रायेण प्रतिज्ञा घ. ३ मिध्या-साक्षिणो घ.

नाविष्कृतदोषाणामपि साक्षिणां वचनमर्थंविसंवादित्वेनाप्रमाणं मन्यमानः साक्षि-ष्वपि दोषं कल्पयति तदा प्रमाणान्तरान्वेषणं केन वार्यते ? उक्तं च- 'यस्य च देष्टं करणं यत्र च मिध्येति प्रखयः स एवासमीचीनः' इति ॥ यथा चक्षुरादिकः रणदोषान्ध्यवसायेऽप्यर्थविसंवादात्तज्ञनितस्य ज्ञानस्याप्रामाण्येन करणदोषकल्पना तथेहापि: साक्षिपरीक्षातिरेकेण वाक्यपरीक्षोपदेशाच । — साक्षिमिभीषितं वाक्यं सह सभ्यैः परीक्ष्येत्' इति । कालायनेनाप्युक्तम् —'यदा शुद्धा किया न्याया-त्तदा तद्वाक्यशोधनम् । शुद्धाच वाल्यायः शुद्धः स शुद्धोऽर्थं इते स्थितिः ॥' इति । किया साक्षिलक्षणा, 'नार्थसंबन्धिनो नाप्ताः' (मनुः८।६४) इति न्यायाचदा शुद्धा तदा तद्वाक्यशोधनं साक्षिवाक्यशोधनं कर्तव्यम् ; वाक्यशुद्धिश्व सत्यार्थ-प्रतिपादनेन; 'सखेन शुद्धाते वाक्यम्' इति स्मरणात् । एवं शुद्धायाः कियायाः ग्रेंद्रवाक्याच यः ग्रुद्धोऽवगतोऽर्थः स ग्रुद्धस्तथाभूत इति स्थितिरी-दशी मर्यादा न्यायविदाम् । कारणदोषबाधकप्रत्ययाभावे सत्यवितथ एवार्थ इत्यर्थः । नन् ख्यमर्थिना प्रमाणीकृतान्साक्षिणोऽतिकम्य कथं कियान्तरं प्रमाणी-कियते ? नैष दोषः; यतः—'कियां बलवतीं मुक्ला दुर्बलां योऽवलः बते । स जयेऽवधृते सभ्येः पुनस्तां नामुयात्कियाम् ॥' इति कालायनेन जयावधारणो-त्तरकालं कियान्तरपरिप्रहृनिषेधाज्ञयावधारणात्प्राक् कियान्तरपरिप्रहो दर्शितः। नारदेनापि (मा॰ ११६२)—'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं भवेत्' इति वदता जयावधारणोत्तरकालमेव प्रमाणान्तरं निषिदं न प्रागपि। तसादुक्तेऽपि साक्षिभिः साक्षेऽपरितुष्यता कियान्तरमहीकर्तव्यमिति स्थितम् । एवं स्थिते यद्यभिहित-वचनेभ्यः साक्षिभ्यो गुणवत्तमा द्विगुणा वा पूर्वनिर्दिष्टा असन्निहिताः साक्षिणः सन्ति तदा त एव प्रमाणीकर्तव्याः; 'खभावेनैव यह्रयुस्तद्राह्यं व्यावहारिकम्' इत्यस्य सर्वव्यवद्वारशेषत्वात्, 'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफलं भवेत्। लिखितं साक्षिणो वापि पूर्वमात्रेदितं न चेत् ॥' (मा॰ १।६२) इति नारदवचनाच । पूर्वनिर्दिष्टा-नामसंभवे त्वनिर्दिष्टा अपि तैथाविधाः साक्षिण एव प्राह्या न दिव्यम्; 'संभवे साक्षिणां प्राज्ञो वर्जयेदैविकीं कियाम्' इति स्मरणात् । तेषामसंभवे दिव्यं प्रमाणी-कर्तव्यम् । अतःपरमपरितुष्यताप्यर्थिना न प्रमाणान्तरमन्वेषणीर्यमवनः नादिति परिसमापनीयो व्यवहारः। यत्र तु प्रत्यर्थिनः खप्रत्ययविसंवादित्वेन साक्षिवचनस्या-श्रामाण्यं मन्यमानस्य साक्षिषु दोषारोपणेनापरितोषस्तत्र प्रत्यथिनः क्रियोपन्यासाव-सराभावात्सप्ताहावधिकदैविकराजिकव्यसनोद्भवेन साक्षिपरीक्षणं कर्तव्यम् । तत्र च दोषावधारणे साक्षिणो विवादास्पदीभूतमृणं दाप्याः,सारानुसारेण दण्डनीयाश्च ।

पाठा०—१ कारणं दुष्टं घ. २: (नस्य प्रामाण्य स्त. ३ वाक्परीक्षोप॰ घ. ४ ग्रुद्धास्वाक्यायः ग्रुद्धो १७ ५ कृताः साक्षिणो स्त्र. ६ तथाविधा एव साक्षिणो प्राह्माः स्त्र. ७ प्रमाणं कर्तव्यं स्त्र. ८ मनुवचनात् स्त्र. ॰ यमवचनात् घ.

अय दोषीनवधारणं, तदा प्रसर्थिना तावता संतोष्टव्यम् । यथाह मनुः (८।१०८)—'यस दर्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः । रोगोऽमिर्ज्ञातिमरण-मृणं दाप्यो दमं च सः ॥' इति । एतच 'यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत' इत्यस्य अपरितुष्यत्प्रत्यथिविषयेऽपवादो दृष्टव्यः। केचित 'उत्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये' ( व्य०८० ) इत्यतद्भवनमर्थिना निर्दिष्टेषु साक्षिष्वध्यनुकृलमभिहितवस्प यदि प्रत्यर्थां गुणवत्तमान्द्रिगुणान्वाऽन्यान्साक्षिणः पूर्वोक्तविपरीतं संवादयति तदा पूर्ववादिनः साक्षिणः कूटा इति व्याचक्षते, -तद्यत् ; प्रत्यिनः कियानुपपत्तेः । तथा हि - अर्थी नाम साध्यस्यार्थस्य निर्देष्टा, तत्प्रतिपक्षस्तदभाववादी प्रस्तर्थी. तत्राभावस्य भावसिद्धिसापेक्षसिद्धित्वाद्भावस्य वाभावसिद्धिनरपेक्षसिद्धित्वाद्भाव-स्येव साध्यत्वं युक्तम् ; अभावस्य खरूपेण साक्ष्यादिप्रमेयत्वाभावात् । अतक्षा-र्थिन एव किया युक्ता । अपि चोत्तरानुसारेण सर्वत्रैव किया नियता स्मर्थते; 'प्राङ्क्-यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत्कियाम् । मिथ्योक्तौ पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत् ॥' इति । न वैकस्मिन्वयवहारे द्वयोः क्रियाः 'नवैकस्मिन्ववादे त किया साद्वादिनोर्द्वयोः' इति स्मरणात् । तसात्प्रतिवादिनः साक्षिणो गुण-वत्तमा द्विगुणा वाऽन्यथा ब्रूयुरित्यनुपपन्नम् ॥ अथ मतम्-यत्र द्वाविप भाव-प्रतिज्ञानादिनो 'मदीयसिदं दायादप्राप्तं मदीयसिदं दायादप्राप्त'सिति प्रतिज्ञानादिनोः पूर्वीपरकालविभागानाकलितमेव वदतस्तत्र द्वयोः साक्षिषु सत्स्र कस्य साक्षिणो प्राह्मा इत्याकाङ्कायां—'द्वयोर्विवदतोरथं द्वयोः सत्सु च साक्षिषु । पूर्वपक्षो भवे-यस भनेयुस्तस्य साक्षिणः ॥' इति वचनेत्र यः पूर्वं निवेदयति, तस्य साक्षिणो याह्या इति स्थिते, तस्यापेवादः-'उक्तेsपि साक्षिभिः साक्ष्ये' इति । अतश्व पूर्वोत्त-रयोर्वादिनोः समसंख्येषु समगुणेषु साक्षिषु सत्सु पूर्ववादिन एव साक्षिणः प्रष्टव्याः । यदा तु उत्तरवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमा द्विगुणा वा तदा प्रतिवादिनः साक्षिणः प्रष्टव्याः । एवं च नामावस्य साध्यताः, उभयोरिप भाववादित्वात्, चतुर्विधो-त्तरविलक्षणत्वाच प्रकृतोदाहरणे न कियाव्यवस्था । एकस्मिन्व्यवहारे तु यथैक-स्यार्थिनः कियाद्वयं परमते तथा वादिप्रतिवादिनोः कियाद्वयेऽप्यविरोध इति । तदर्णाचार्यो नातमन्यते—'उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये'इलपिशन्दादर्थात्प्रकरणा-द्वाऽस्यार्थस्यानवगमादित्यलं प्रसङ्गेन ॥ ८० ॥

कूटसाक्षिणो दर्शितास्तेषां दण्डमाइ—

पृथक्पृथग्दण्डनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । विवादाद्विगुणं दण्डं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ८१ ॥

यो धनदानादिना कूटान्साक्षिणः करोति स कूटकृत्, साक्षिणव ये तथा

पाठा०- १ दोषावधारणं ख. २ वाभावनिरपेक्ष ख. ३ शभावखरूपेण ख. ४ कस्मिन्विवादे घ. ५ पवादमाह ख. ६ प्याचार्या नानुसन्यन्ते घ.

कूटा से विवादानाम विवादपराजयात्पराजये यो दण्डसात्र तत्रोकसं दण्डं द्विगुणं पृथकपृथगेकैकशो दण्डनीयाः। ब्राह्मणस्तु विवास्यो राष्ट्राह्म-र्वास्यः, ने दण्डनीयः । एतच लोभादिकारणविशेषापरिज्ञाने अनभ्यासे च <sup>3</sup>वेदि-त्व्यम् । लोभादिकारणविशेषपरिज्ञानेऽभ्यासे च मनुनोक्तम् (८।१२०-२१)-'लोभात्सहसं दण्ड्यः स्यान्मोहात्पूर्व तु साहसम् । भैयाद्री मध्यमी दण्डी मैत्र्या-त्पूर्वं चतुर्गुणम् ॥ कामाइशगुणं पूर्वं कोधातु त्रिगुणं परम् । अज्ञानाद्वे शते पूर्णे बालिइयाच्छतमेव तु ॥' इति । तत्र लोमोऽर्थलिप्सा, मोहो विपर्ययज्ञानम्, भयं संत्रासः. मैत्री स्नेहातिशयः, कामः स्रीव्यतिकराभिलाषः, कोघोऽमर्षः। अज्ञानमस्फुटज्ञानम्, बालिर्यं ज्ञानानुत्पादः । सहस्रादिषु ताम्रिकाः पणा युद्यन्ते । तथा (मनुः ८।१२३)—'कौटसाक्ष्यं तु कुर्वाणांस्त्रीन्वर्णान्धार्मिको नुपः । प्रवासयेद्वण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥' इति, एतचाभ्यासविषयम्; कुर्वाणानिति वर्तमानिर्देशात् । त्रीन्वणीनक्षत्रियादीन् पूर्वोक्तं दण्डं दण्डियत्वा प्रवासयेन्मारयेत् । अर्थशास्त्र 'प्रवास'शब्दस्य मारणे प्रयोगात्, अस्य चार्थशास्त्र-रूपत्वात् । तत्रापि प्रवासनमोष्ठच्छेदनं जिह्वाच्छेदनं प्राणवियोजनं च कौटसाक्ष्य-विषयानुसारेण द्रष्टव्यम् । ब्राह्मणं तु दण्डयित्वा विवासयेत् खराष्ट्रान्निष्कासयेत् । यद्वा,-नाससो विगतो विवासाः । विवाससं करोतीति णिचि कृते 'णाविष्ठव-त्प्रातिपदिकस्य' इति टिलोपे रूपम् । विवासयेत् नभीकुर्यादिसर्थः । अथवा वसलसिनिति वासो गृहम् । विवासयेत् भमगृहं कुर्यादिलयंः । ब्राह्मणस्यापि लोमादिकारणविशेषापरिज्ञानेऽनभ्यासे च तत्र तत्रोक्तो दण्ड एव । अभ्यासे त्वर्थ-दण्डो विवासनं च । तत्रापि जातिद्रव्यानुबन्धायपेक्षया विवासनं नमीकरणं गृह-भङ्गो देशानिर्वासनं चेति व्यवस्था द्रष्टव्या । लोभादिकारणविशेषापरिज्ञानेऽनभ्यासे चाल्पविषये कौटसाक्ष्ये ब्राह्मणस्यापि क्षत्रियादिवदर्थदण्ड एव । महालिषये तु देशानिर्वासनमेव । अत्राप्यभ्यासे सर्वेषामेव मनूक्तं द्रष्टव्यम् । नच ब्राह्मणस्या-र्थंदण्डो नास्तीति मन्तव्यम् । अर्थंदण्डाभावे शारीरदण्डे च निषिद्धे खल्पेऽप्यप-राधे नत्रीकरणगृहभङ्गाङ्ककरणविश्रवासनं दण्डाभावो वा प्रसज्येत; 'चतुर्णामपि वर्णानां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् । शारीरं धनसंयुक्तं दण्डं धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥' इति स्मरणाच । तथा ( मनुः ८।३७८ )—'सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां वित्रां बला-द्रजन्' इति सारणात् । यत्तु शङ्कवचनम्-- 'त्रयाणां वर्णानां धनापहारवध-

टिप्प०—1 लोमाछोमेन मिथ्याभिधाने. 2 पूर्व प्रथमसाहसमेव. 3 अत्र यतः कौटसाक्ष्यं तत एव पुनः पुनरिभधानम्, न तु पुनः पुनः प्रश्नपूर्वकम् इति न पूर्वेण निरोधः।

पाठा०—१ विवादाद्विवादपराजये ख. विवादात्पराजये ग. २ व दण्ड्याः ग-घ. ३ द्रष्टच्यम् ख-ग. ४ भयादी मध्यमी दण्डी ख. ५ स्नी-च्यतिरेकाभि ख. ६ वर्तमानकाल ख. ७ शास्त्रस्य ख.

बन्धिक्रया विवासनाङ्करणं ब्राह्मणस्य' इति, तत्र धनापहारः सर्वस्वापहारो विव-क्षितः वधसाहचर्यातः 'शारीरस्त्ववरोधादिजीवितान्तः प्रकीर्तितः । कैकिण्या-दिस्त्वर्थदण्डः सर्वस्वान्तस्त्रयेव च ॥'(नारदः परि०५४) इति वधसर्वस्वहरणयोः स्वह्पाठात्। यद्ध्युक्तम्—'राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्समप्रधनमक्षतम्' इति, तत्प्रथम-कृतसाहसविषयं; न सर्वविषयम् । शारीरस्तु ब्राह्मणस्य न कदाचिद्भवति । 'न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम्' (मनुः ८१३८०) इति सामा-न्येन मनुस्मरणात् । तथा मनुः (८१३८९)—'न ब्राह्मणवधाद्भूयानधर्मो विचले भुवि । तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत् ॥' इति ॥ ८९ ॥

जानतः साक्ष्यानङ्गीकारे आह—

### यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निह्नते तत्तमोवृतः। स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं ब्राह्मणं तु विवासयेत् ॥ ८२ ॥

अपि च, यस्तु साक्षित्वमङ्गीकृत्यान्यैः साक्षिभिः सह साक्ष्यं आवितः सिंग्गंदनकाले तमोवृतो रागाद्याकान्तिचित्तस्तत्साक्ष्यमन्येभ्यः साक्षिभ्यो निहुते—'नाहमत्र साक्षी भवामि' इति, स विवादपराजये यो दण्डस्तं दण्डम- ष्टगुणं द्राप्यः । ब्राह्मणं पुनरष्टगुणद्रव्यदण्डदानासमर्थं विवासयेत् । विवासनं च नक्षीकरणग्रहमङ्गदेशनिवासनलक्षणं विषयानुसारेण द्रष्टव्यम् । इत- रेषां त्वष्टगुणद्रव्यदण्डदानासंभवे खजात्युचितकर्मकरणनिगडबन्धनकाराग्रहप्रवेशादि द्रष्टव्यम् । एतच पूर्वश्लोकेऽप्यनुसर्तव्यम् । यदा सर्वे साक्ष्यं निहुवते तदा सर्वे समानदोषाः । यदा तु साक्ष्यमुक्तवा पुनरन्यथा वदन्ति, तदार्नुबन्धायपेक्षया दण्ड्याः । यथाह काल्यायनः— 'उक्त्वाऽन्यथा श्रुवाणाश्च दण्ड्याः स्युविक्छलाः निवताः' इति । न चान्येनोक्ताः साक्षिणोऽन्येन रहस्यनुसर्तव्याः । यथाह नारदः (११९६५)—'न परेण समुद्दिष्टमुपेयात्साक्षिणं रहः । भेदयेजैव चान्येन विवे तैवं समाचरन् ॥' इति ॥ ८२ ॥

साक्षिणामवचनमसत्यवचनं च सर्वत्र प्रतिषिदं, तदपवादार्थमाह-

## वर्णिनां हि वधो यत्र तत्र साक्यैनृतं वदेत्।

यत्र वर्णिनां भ्रद्भिदक्षत्रविप्राणां सत्यवचनेन वधः संभाव्यते तत्र साक्ष्यनृतं वदेत् सत्यं न वदेत् । अनेन च सत्यवचनप्रतिषेधेन साक्षिणः पूर्वप्रतिषिद्धमसत्यवचनमवचनं चाभ्यनुज्ञायते । यत्र शङ्काभियोगादौ सत्यवचने

टिप्प०—1 जीवितग्रहणान्तो दण्ड इत्याशयः. 2 विशत्कपर्दिकाः एका काकिणी, भाषायां, 'पै' इति ख्यातं ताम्रनिष्कम्. 3 भाषणसमये. 4 अनुबन्धो दोषोत्पाद; जातिद्रव्यगुणाबपेक्षेति सुबोधिनी. 5 साक्ष्यं तत्रानृतं.

पाठा०-१ दण्डासंभवे ख. २ हीयेचैवं घ. ३ वदेत् घ. साक्ष्यम-नृतम् घ.

वर्णिनो वधोऽन्तवचने न कस्यापि वधस्तत्रान्तवचनमभ्यनुज्ञायते । यत्र तु सल्यवचनेऽर्थिप्रलिथिनोरन्यतरस्य वधोऽसल्यवचने चान्यतरस्य वधस्तत्र तूल्णी-भावाभ्यनुज्ञा राजा यद्यनुमन्यते । अथ राजा कथमप्यकथने न मुद्धित तदा भेदादसाक्षित्वं कर्तव्यम् । तस्याप्यसंभवे सल्यमेव विदितव्यम् । असल्यवचने वर्णिवधदोषोऽसल्यवचनदोषश्च । सल्यवचने तु वर्णिवधदोष एव, तत्र च यथाशास्त्रं प्रायश्चित्तं कर्तव्यम् ॥-

तर्ह्यसत्यवचने तूष्णीभावे च शास्त्राभ्येनुज्ञानात्प्रत्यवायाभाव इत्यत आह—

## तत्पावनाय निर्वाप्यश्ररः सारखतो द्विजैः ॥ ८३ ॥

तत्पावनाय अन्तवचनावचनिमित्तप्रखवायपिहाराय सारस्वतश्चर्ह्मिजेरेकैकशो निर्वाप्यः कर्तव्यः । सैरखती देवता अस्पेति सारखतः ।
अनवस्नावितान्तरूष्मपक्नौदने 'चर्'शब्दः प्रसिद्धः । इहायमभिसन्धः—'साक्षिणामन्तवचनमवचनं च यन्निषिद्धं तिद्दाभ्यनुज्ञातम् । यत्तु—'नै। नृतं वदेत् ।
अत्रुवन्वित्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी' (मनुः ८१९३) इति सामान्येनानृतवचनमवचनं च प्रतिषिद्धं तदिकमनिमित्तमिदं प्रायश्चित्तम् । नच मन्तव्यं
साक्षिणामनृतवचनावचनाभ्यनुज्ञानेऽपि साधारणानृतवचनावचनप्रतिषेधातिकमनिमित्तकप्रख्यायस्य तादव्वस्थ्यादभ्यनुज्ञावचनमनर्थकमिति। यतः साक्ष्यनृतवचनावचनयोभूयान्त्रख्यायः साधारणानृतवचनावचनयोर्ण्पीयानिखर्थवदभ्यनुज्ञावचनम् । यद्यपि भूयसः प्रख्यवायस्य निवृत्त्या आनुषिक्षस्थाल्पीयसः प्रख्यवायस्य
निवृत्तिरन्यत्र तथापीद्दाभ्यनुज्ञावचनात्प्रायश्चित्तविधानाच भूयसो निवृत्त्याल्पीयानप्यानुषिक्षिकोऽपि प्रख्यवायो न निवर्तत इति गम्यते। एतदेवान्यत्र प्रश्लेषु वर्णिवधाशद्वायां पान्थादीनामनृतवचनावचनाभ्यनुज्ञानं वेदितव्यम् । नच तत्र प्रायश्चित्तमित्तः प्रतिषेधान्तराभावात् । निमित्तान्तरेण कालान्तरेऽर्थतत्त्वावगमेऽपि
साक्षिणामन्येषां च दण्डाभावोऽस्मादेव वचनादवगम्यत इति ॥ ८३ ॥

इति साक्षिप्रकरणम् ।

टिप्प०—1 वचनेन. 2 सरस्वतीदेवताकत्विनरासायाह-सरस्वतीति । 3 'विणेनां हि वधी' इति वचनाद्वधप्रसङ्गे सत्यवचनमेन, तथा च गौतमः—'नानृतवचने दोषो जीवनं च तदधीनम्, न तु वाऽल्पीयसो जीवनम्' इति ।

पाठा०-१ भ्यनुज्या ख. २ नाभूतं B. ३ निषिद्धं ख. ४ स्थ्यादः वचनाभ्यनुज्ञा ख. ५ साक्षिणामसत्यवचनावचनप्रतिषेधातिक्रमयोः ख.

#### अथ छेख्यप्रकरणम् ६

अक्तिसाक्षिणो निरूपितो, सांप्रतं छेख्यं निरूप्यते । तत्र छेख्यं द्विविधम्— शासनं जानपदं चेति । शासनं निरूपितम् । जानपदमिभधीयते । तच द्विविधम्— खहस्तकृतमैन्यकृतं चेति । तत्र खहस्तकृतमैसाक्षिकं, अन्यकृतं ससाक्षिकम् अनयोश्च देशाचारानुसारेण प्रामाण्यम् । यथाह नारदः (१।१३५)—'छेख्यं तु द्विविधं ह्रेयं खहस्ताऽन्यकृतं तथा । असाक्षिमत्साक्षिमच सिद्धिदंशस्थितेस्तयोः ॥' इति । तत्रान्यकृतमाह—

#### यः कश्चिदर्थो निष्णातः खरुच्या तु परस्परम् । लेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं तस्मिन्धनिकपूर्वकम् ॥ ८४ ॥

भिति यावत । कार्ये कर्तव्यम् । उक्तल्क्षणाः सक्षिणो वा कर्तव्याः 'कर्ता वाहेणम्', 'इयती करितान विष्ठिः' इति निष्णातो व्यवस्थितः तस्मिष्ठभें कालान्तरे विप्रतिपत्तो वस्तुतत्त्वनिर्णयार्थं लेख्यं साक्षिमदुक्तलक्षणसाक्षियुक्तं धनिकः पूर्वो यस्मिस्तद्धनिकपूर्वकम् । धनिकनामलेखनपूर्वकमिति यावत । कार्ये कर्तव्यम् । उक्तलक्षणाः साक्षणो वा कर्तव्याः; 'कर्ता तु यत्कृतं कार्यं सिद्धार्थं तस्य साक्षिणः । प्रवर्तन्ते विवादेषु खकृतं वाऽथ लेख्य-कम् ॥' इति स्मरणात् ॥ ८४ ॥

## समामासतद्रभीहर्नामजातिखेगोत्रकैः । सब्रह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिह्नितम् ॥ ८५ ॥

अपि च, समा संवत्सरः, मासश्रैत्रादिः, तद्र्धं पक्षः—ग्रुहः कृष्णो वा, अहितिथिः प्रतिपदादिः, नाम धनिकैणिंकयोः, जातिर्श्राद्यापत्वादिः, स्वगोत्रं वासिष्ठादिगोत्रम्, एतैः समादिभिश्रिहितम्, तथा सब्रह्मचारिकं बह्न्चादि-शाखाप्रयुक्तं गुणनाम बह्न्चः कठ इति । आत्मीयपितृनाम धनिकर्णिक-पितृनाम, 'आदि'प्रहणाइर्वयजातिसंख्याचारादेर्प्रहणम्। 'एतैश्र चिह्नितं लेख्यं कार्यम्' इति गतेन संबन्धः॥ ८५॥

### समाप्तेऽर्थे ऋणी नाम खहस्तेन निवेशयेत् । मतं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरि लेखितम् ॥ ८६ ॥

किंच, धनिकाधमणीयोर्योऽर्थः खरुच्या व्यवस्थितस्तसिम्नर्थे समाप्ते लिखिते

टिप्प०—1 साक्षिनिरपेक्षम्. 2 यचोक्तं ड्यासेन—'जातिः संज्ञा निवासोऽर्थः संख्या वृद्धिश्च वत्सरः । मासः पक्षो दिनं चैषां लिखितं व्यक्तिकारकम् ॥' इति ।

पाठा०-१ 'मन्यहस्तकृतं ग्. २ सगोत्रकै:. A. ३ धनिकाऽधमर्णिकयोः ख. ४ संस्थावारादेः ख. ग.

ऋणी अधमणों नामात्मीयं खहस्तेनास्मिल्लेख्ये यदुपरि लेखितं तन्ममामुकः पुत्रस्य मतं अभिप्रेतमिति निवेशयेत् पत्रे विलिखेत् ॥ ८६ ॥

> साक्षिणश्च खहस्तेन पितृनामकपूर्वकम् । अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ ८७ ॥

तथा, तसिलेख्ये ये साक्षिणो लिखितास्तेऽप्यात्मीयितृनामलेखनपूर्वकं असिन्नथेंऽयममुको देवदत्तः साक्षी इति स्वहस्तेनैकैकशो लिखेयुः। ते च समाः संख्यातो गुणतश्च कर्तव्याः। यद्यधमणेः साक्षी वा लिपिन्नो न मवति तदाधमणेंऽन्येन साक्षी च साक्ष्यन्तरेण सर्वसाक्षिसंनिधौ स्वमतं लेख-येत्। यथाह नारदः—'अलिपिन्न ऋणी यः स्यात्स्वमतं तु स लेखयेत्। साक्षी वा साक्षिणाऽन्येन सर्वसाक्षिसमीपतः॥' इति ॥ ८७॥

उभयाभ्यर्थितेनैतन्मया ह्यमुकसूनुना ।
लिखितं ह्यमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखेत् ॥ ८८ ॥
अपि च, ततो लेखक उभाभ्यां धनिकाधमणिकाभ्यां प्रार्थितेन मयाऽमुकेन देवदत्तेन विष्णुमित्रसुनुना एतल्लेख्यं लिखितमित्यन्ते लिखेत् ८८
साप्रतं सकृतं लेख्यमाह्—

विनापि साक्षिभिर्छेख्यं खहस्ति खितं तु यत्। तत्त्रमाणं स्मृतं लेख्यं बलोपधिकृतादते॥ ८९॥

टिप्प०—1 यदप्याह नारदः—'छेल्यं तु द्विविधं विद्यात् स्वहस्तान्यकृतं तथा। असाक्षिमत् साक्षिमच सिद्धिदेशिखितिस्तयोः' इति । 2 आक्षिप्तः

पाठा०—१ तेऽसमाः, A. २ काभ्यासुभाभ्यां ख. ३ विना तु ख. ४ तत्रेतत् घ. ५ कृतं च लेख्यं ग. ६ संबन्धन्यवहारे च ख.

कमाक्षराणि अविज्ञप्तानि कमाक्षराणि यसिस्तदविज्ञप्तकमाक्षरं । तदेवंभूतं लेख्यं प्रमाणम् । राजशासनवन्न साधुराब्दनियमोऽत्रेत्यमिप्रायः ॥ ८९ ॥

ळेड्यप्रसङ्गेन ळेड्यारूढमप्यृणं त्रिभिरेव देयमिलाह—

## ऋणं लेख्यकृतं देयं पुरुषैस्निमिरेव तु ।

यथा साक्ष्यादिकृतमृणं त्रिभिरेव देयं, तथा लेख्यकृतमप्याहर्नृतैत्युत्रतत्पुत्रैस्तिभिरेव देयं, न चतुर्थादिभिरिति नियम्यते। नतु 'पुत्रपात्रैर्ऋणं देयम्'
(व्य०५०) इत्यविशेषेण ऋणमात्रं त्रिभिरेव देयमिति नियतमेव। बाढम्। अस्थबोत्सर्गस्य पत्राह्मढणंविषये स्मृत्यन्तरप्रभवामपवादशङ्कामपनेतुमिदं वचनमारह्मम्। तथा हि—पत्रलक्षणमभिधाय कात्यायनेनाभिहितम्—'एवं कालमितकान्तं पितृणां दाप्यते ऋणम्' इति। इत्यं पत्राह्मढम्णमितकान्तकालमि पितृणां
संबन्धि दाप्यते। अत्र 'पितृणाम्' इति बहुवचननिर्देशात्कालमितिकान्तमिति वचनाचतुर्थादिर्दाप्य इति प्रतीयते। तथा हारीतेनापि—'लेख्यं यस्य भवेद्धसे लामं
तस्य विनिर्दिशेत्' इति। अत्रापि यस्य हस्ते लेख्यं (पत्र) मस्ति तस्यण्वाभः
इति सामान्येन चतुर्थादिभ्योऽप्यृणलामोऽस्तीति प्रतीयते। अत्रश्चेतदाशङ्कानिवरयश्मेतद्वचनमित्युक्तम्। वचनद्वयं च योगीश्वरवचनानुसारेण योजनीयम्॥—

अस्यापवादमाइ-

### आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९० ॥

सबन्धकेऽपि पैत्रारूढं ऋणं त्रिभिरेव देयमिति नियमादणापाकरणानिषकारे-णाँच्याहरणेऽप्यनिषकारप्राप्ताविदमुच्यते । यावचतुर्थेन पश्चमेन वा ऋणं न दीयते तावदेवाधिभुज्यत इति वदता सबन्धकर्णापाकरणे चतुर्थोदेरप्यिषकारो दिशतः । नन्वेतदप्युक्तमेव 'फलमोग्यो न नश्यति' (व्य० ५८) इति । सलम् । तद्प्येतसिमन्नसल्पवादवचने पुरुषत्रयविषयमेव स्मादिति सर्वमनवद्यम् ॥ ९०॥

प्रासिक्तं परिसमाप्य प्रकृतमेवानुसरति-

## देशान्तरस्थे दुर्छेख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा । भिन्ने दॅग्घेऽथवा छिन्ने लेख्यमन्यतु कारयेत् ॥ ९१ ॥

व्यवहाराक्षमे पत्रे पत्रान्तरं कुर्यादिति विधीयते । व्यवहाराक्षमत्वं चाल्यन्तव्यव-

टिप्प०—1 अयमर्थः-बहुत्वं त्रित्वे पर्यवस्ति, तथा च 'पितॄणां' इत्युक्तः प्रपौत्रस्य प्रपितामहर्णं देयमिति प्रतीयते । एवं यदा पौत्रोऽप्यतिक्रान्तो सृतस्तदा 'पुत्र-पौत्रेर्फणं देयम्' ( व्य० ५० ) इत्यादिवचनैः पौत्रानन्तरकालीनस्य प्रपौत्रारदेयत्वे सिद्धेऽपि 'अतिक्रान्तं कालं' इत्युक्तः पौत्रादीनामपि पत्रास्त्वे क्रणे देयत्वाशंका भवतीति ।

पाठा०—१ तत्पुत्रपौत्रैः. २ वचनाच चतुर्थादिः ख. ३ पत्रारूढे ऋणे खाना. ४ कारणापहरणे ख. ५ दृग्धे तथा छि. ४; छिन्ने भिन्ने तथा दृग्धे ४ वा० १७

हितदेशान्तरस्थे पत्रे दुर्लेख्ये दुष्टानि संदिह्यमानानि अवाचकानि वा लेख्यानि लिप्यक्षराणि पदानि वा यसिस्तत् दुर्लेख्यं तसिन्दुर्लेख्ये, नष्टे कालवशेन, उन्सृष्टे मधीदौर्वल्यादिना मृदितलिप्यक्षरे, हते तैस्करादिभिः, भिन्ने विदलिते, दुग्धे अमिना प्रज्विते, छिन्ने द्विधाभूते सति पैत्रं द्विभवति। एतचार्थिप्रस्-र्थिनोः परस्परानुमतौ सलाम् । विमलां तु व्यवहारप्राप्तौ देशान्तरस्थपत्रानयना-याध्वापेक्षया कालो दातव्यः । दुर्गदेशावस्थिते नष्टे वा पत्रे साक्षिभिरेव व्यवहार-निर्णयः कार्यः। यथाह नारदः (१।१४२)—'ळेख्ये देशान्तरन्यस्ते श्रीणं दुर्लिसिते हते। सतस्तत्कालकरणमसतो द्रृष्ट्दर्शनम् ॥' इति। सतो विद्यमानस्य पत्रस्य देशान्तरस्थस्यानयनाय कालकरणं कालावधिर्दातव्यः । असतः पुनरविद्यमानस्य पत्रस्य पूर्व ये द्रष्टारः साक्षिणस्तैर्दर्शनं व्यवहारपरिसमापनं कार्यम् । यदा तु साक्षिणो न सन्ति तदा दिव्येन निर्णयः कार्यः—'अलेख्यसाक्षिके देवीं व्यवहारे विनिर्दिशेत्' इति स्मरणात् । एतच जानपदं व्यवस्थापत्रम् । राजकीयमपि व्यवस्थापत्रमीदशमेव भवति । इयांस्तु विशेषः—'राज्ञः खहस्तसंयुक्तं खमुद्रा-चिह्नितं तथा । राजकीयं स्मृतं छेख्यं सर्वेष्वर्थेषु साक्षिमत् ॥' इति । तथान्यदिष राजकीयं जयपत्रकं वृद्धवसिष्ठेनोक्तम्-'यथोपन्यस्तसाध्यार्थसंयुक्तं सोत्तरिकयम् । सावधारणकं चैव जयपत्रकमिष्यते ॥ प्राडिवाकादिहस्ताई मुद्रितं राजमुद्रया । सिद्धेऽर्थे वादिने द्याज्जयिने जयपत्रकम् ॥' इति । तथा सभासदोऽपि मँतं मेऽमुकपुत्रस्रोत सहस्तं दद्यः।—'सभासदश्व ये तत्र स्मृतिशास्त्रविदः स्थिताः। यथालेख्यविधी तद्वत्खहस्तं दद्यरेव ते ॥' इति स्मरणात् । सभासदां च पर-स्परानुमतिव्यतिरेकेण न व्यवहारो निःशल्यो भवति । यथाह नारदः—'यत्र सभ्यो जनः सर्वः साध्वेतदिति मन्यते । स निःशल्यो विवादः स्यात्सशल्यस्त्व-न्यथा भवेत् ॥' इति । एतचतुष्पाद्यवहार एव ।—'साधयेत्साध्यमर्थं यचतुष्पादा-न्वितं च यत् । राजर्भुद्रान्वितं चैव जयपत्रकमिष्यते ॥' (कालायनः ?) इति सारणात् । यत्र तु हीनता । यथा-'अन्यवादी कियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः । आहृतप्रपैलायी च हीनः पत्रविधः स्मृतः ॥' ( नारदः मा॰ २।३३ ) इति । तत्र न जयपत्रकमिता, अपि तु हीनपत्रकमेव । तच कालान्तरे दण्डप्राप्त्यर्थ, जयपत्रं तु प्राङ्ग्यायविधिसिद्धार्थमिति विशेषः ॥ ९१ ॥

टिप्प०—1 प्रतिज्ञातार्थः साध्यार्थस्तेन संयुक्तम्, तथोत्तरेण दिवीयपादरूपेण कियया पत्रादिरूपेण च सहितम्। तथा सावधारणकं अवधारणं निर्णयस्तेन सहितं जय-पत्रं भवति। तच्चोक्तं बृहस्पतिना 'पूर्वोत्तरिक्रयावादनिर्णयान्ते यदा नृपः। प्रदद्या- ज्जयिने छेख्यं जयपत्रं तदुच्यते॥' इति। 2 हीनपत्रत इत्याशयः।

पाठा०-१ तस्करादिना ग-घ. २ द्वितीयपत्रं भवति ग. ३ नाय दुर्गाध्वापेक्षया ख. ४ दुर्देशावस्थिते क. ग. ५ दृष्टदर्शनं घ. ६ व्यवहारे ख. ७ दत्तं मे ख. ८ सुद्राङ्कितं ग. ९ व्यपकापी ग.

लेख्यसंदेहे निर्णयनिमित्तान्याह—

## <sup>¹</sup>संदिग्धलेख्यग्रुद्धिः स्थात्सहस्तलिस्तितादिभिः । युक्तिप्राप्तिक्रियाचिह्नसंबन्धागमहेतुभिः ॥ ९२ ॥

'शुद्धमशुद्धं वा' इति संदिग्धस लेख्यस शुद्धिः सहस्तिलेखिता-दिभिः स्यात् । सहस्तेन लिखितं यहेष्ट्यान्तरं तेन शुद्धः । यदि सहशान्य-धराणि भवन्ति तदा शुद्धः स्यादिल्यः । 'आदि'शन्दात् साक्षिलेखकसहस्रालि-खतान्तरसंवादाच्छुद्धिरिति । युत्तया प्राप्तिर्शुक्तिप्राप्तिः, देशकालपुरुषाणां द्रव्येण सह संबैन्धः प्राप्तिः । 'अस्मिन्देशेऽस्मिन्कालेऽस्य पुरुषस्येदं द्रव्यं घटते' इति युक्तिप्राप्तिः, किया तत्साक्ष्युपन्यासः, चिह्नमसाधारणं श्रीकारादि, 'संब-च्धोऽधिप्रल्यिंनोः पूर्वमपि परस्परिवश्वासेन दानप्रहणादिसंबन्धः, आगमो-ऽस्येतावतोऽधंस्य संभावितः प्राप्त्युपायः, एते एव हेतवः । एभिहेंतुभिः संदि-ग्यलेख्यस्य शुद्धः स्यात' इत्यन्वयः । यदा तु लेख्यसंदेहे निर्णयो न जायते तदा साक्षिभिनिर्णयः कार्यः । यथाह काल्यायनः—'दृषिते पत्रके वादी तदा-कढांस्तु निर्दिशेत्' इति । साक्षिसंभवविषयमिदं वचनम् । साक्ष्यसंभवविषयं द्व हारीतवचनम्—'न मयैतत्कृतं पत्रं कूटमेतेन कारितम् । अधरीकृत्य तत्पत्रमर्थे दिव्येन निर्णयः ॥' इति ॥ ९२ ॥

एवं शोधिते पत्रे ऋणे च दातव्ये प्राप्ते यदा कृत्स्तमेव ऋणं दातुमसमर्थस्तदा कि कर्तव्यमित्यत आह—

### लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेद्दन्ता दत्त्वर्णिको धनम् । धनी वीपगतं दद्यात्स्वहस्तपरिचिह्वितम् ॥ ९३ ॥

यदाऽधमणिकः सकलमृणं दातुमसमर्थस्तदा शक्त्यनुसारेण दत्त्वा पूर्वकृतस्य लेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेत् 'एतावन्मया दत्तम्' इति । उत्तमणों वा उपगतं प्राप्तं धनं तस्येव लेख्यस्य पृष्ठे दद्याद्भिलिखेत्—'एतावन्मया लब्धम्' इति । कथम् १ स्वहस्तपरिचिह्नितं स्वहस्तलिखिताक्षरंचिह्नितम् । यद्वा, उपगतं प्रवेशपत्रं सहस्तलिखितिविह्नितमधमणीयोत्तमणों दद्यात् ॥ ९३ ॥

ऋणे तु कृत्स्रे दत्ते लेख्यं किं कर्तव्यमिखत आह—

# दत्त्वर्ण पाटयेश्लेख्यं शुद्धौ वाऽन्यतु कारयेत्।

क्रमेण सकृदेव वा कृत्स्रमृणं दस्वा पूर्वकृतं लेख्यं पाटयेत् । यदा तुः दुर्गदेशावस्थितं हेख्यं नष्टं वा तदा शुद्धये अधमणंत्रनिवृत्त्यर्थमन्यहेख्यं कारयेद्वंतमर्णेनाधमणः । पूर्वोत्तक्रमेणोत्तमणों विशुद्धिपत्रमधमणीय द्यादि- स्थाः ॥—

पाठा०—१ संदिग्धलेक्ये शुद्धिः, A. २ संबन्धप्राप्तिः ख घ. ३ चोप-गतं घ. ४ लिखितपरिचिद्धित ग. ५ उत्तमणे अध ख.

ससाक्षिके ऋणे कृत्स्रे दातव्ये किं कर्तव्यमित्यत आइ—

साक्षिमच भवेद्यद्वा तद्दातच्यं ससाक्षिकम् ॥ ९४ ॥ यत्तु ससाक्षिकम् नं तत्पूर्वसाक्षिसमक्षमेव दद्यात् ॥ ९४ ॥ इति लेख्यप्रकरणम् ।

#### अथ दिव्यप्रकरणम् ७

लिखितसाक्षिभुक्तिलक्षणं त्रिविधं मातुबं प्रमाणमुक्तम् । अथावसरप्राप्तं दिव्यं प्रमाणमभिधास्यन् 'तुलाझ्याप' इत्यादि। मरीचैः पश्चभिः श्लोकैर्दिन्यमातृकां कथ-यति । तत्र ताविद्व्यान्युपदिशति—

तुलाऱ्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये।

तुलादीनि कोशान्तानि पन्न दिन्यानीह धर्मशास्त्रे विशुद्धये संदिग्ध-स्यार्थस्य संदेहेनिकृतये दातव्यानीति ॥—

नन्वैन्यत्रान्यान्यि तण्डुलाचीनि दिव्यानि सन्ति—'धटोऽप्रिरुद्कं चैव विषं कोशस्त्रथैव च। तण्डुलाक्षेव दिव्यानि सप्तमस्तप्तमाषकः ॥' इति पितामहस्मर-णात्। अतः कथमेतावन्स्येवेत्यत आह्—

#### महाभियोगेष्वेतानि

पतानि महाभियोगेष्वेव नान्यत्रेति नियम्यते न पुनिरमान्येव दिव्यान्नीति । महत्त्वावधिं च वश्यति । नन्वल्पाभियोगेऽपि कोर्रा इच्यते; 'कोश-मल्पेऽपि दापयेत्' इति स्मरणात् । सत्यम् । कोशस्य तुलादिषु पाठो न महाभि-योगेष्वेविति नियमार्थः, किंतु सावष्टमभाभियोगेऽपि प्राप्त्यधः । अन्यथा शङ्काभि-योगे एव स्यात्; 'अवष्टमभाभियुक्तानां घटादीनि विनिर्दिशेत् । तण्डुलाश्चैव कोशश्च शङ्काखेव न संशयः ॥' इति स्मरणात् ॥

महाभियोगेषु शिक्कतेषु सावष्टम्भेषु चाविशेषेण प्राप्तावपवादमाह—

शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥ ९५ ॥ एतानि तुलावीन्यभियोक्तरि शीर्षकं स्थेऽभियुक्तस्य भवन्ति । शीर्षकं

टिप्प॰—1 'धटः स्वात्तु तुलाकाष्ठम्' इत्वभिधानम् । 2 महाभियोगो महाभि-प्रायः, महापातकाष्ट्रभियोग इति वाः स च द्विविधः—राङ्कितः, सावष्टम्भश्च । अवष्टम्भेन सहितः सावष्टम्भः, स्वोपिर दण्डमंगीकृत्य लापितः सावष्टम्भः, 'निश्चयः सः' इति कल्पत्रसः । यथाऽभियोक्ता 'अहमस्यापराधं जानामि' इति शीर्षकस्थो भवति स साव-म्हमाभियोगः इति भावः । 3 'यथनेनेदं न कृतं स्यात् , तदा मयाऽयं दण्डो देयः' इति वादी शीर्षकस्थः ।

पाठा०- १ दिभिरारम्य घ. २ संदिग्ध, ३ अन्यत्रान्या ख. ४ योगे स्वेतानि. A. ५ कोबोऽस्खेव ग.

शिरो व्यवहारस्य चतुर्थः पादो जयपराजयलक्षणस्तेन च दण्डो लक्ष्यते, तत्र तिष्ठतीति शीर्षं मस्थः तत्प्रयुक्तदण्डभागित्यर्थः ॥ ९५ ॥

'ततोऽर्थी लेखयेत्सयः प्रतिज्ञातार्थंसाधनम्' ( व्य॰ ७ ) इति भावप्रतिज्ञाना-

दिन एव <sup>9</sup>कियेति व्यवस्था दार्शेता तदपवादार्थमाह—

रुच्या वाडन्यतरः कुर्यादितरो वर्तयेच्छिरः ।

रुच्याभियोक्रभियुक्तयोः परस्परसंप्रतिपत्त्याऽन्यतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा दिव्यं कुर्यात् । इतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा शिरः शारीरमर्थदण्डं वा वर्तयेद्क्रीकुर्यात् । अयमभिसन्धः—न मानुषप्रमाणविह्वयं प्रमाणं भावैक-गोचरं अपि तु भावाभावावविशेषेण गोचरयति । अतश्च मिथ्योक्तरे प्रत्यवस्क-न्दने प्राङ्ग्याये वाऽर्थिप्रत्यर्थिनोरन्यतरस्थेन्छया दिव्यं भवतीति ॥—

अल्पाभियोगे महाभियोगे शङ्कासावष्टम्भयोरप्यविशेषेण कोशो भैवतीत्युक्तं, तलादीनि विषान्तानि त महाभियोगेष्वेव सावष्टम्भेष्वेवेति च नियमो दर्शितः।

तत्रावष्टमभाभियोगेष्वेवेत्यस्यापवादमाह—

विनापि शीर्षकात्कुर्यात्रुपँद्रोहेऽथ पातके ॥ ९६ ॥

राजद्रोहाभिशङ्कायां ब्रह्महत्यादिपातकाभिशङ्कायां च शिरःस्थायिना विनापि तुलाबीन कुर्यात् महाचौर्याभिशङ्कायां च । यथाह—'राजिभः शिक्कतानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः । आत्मशुद्धिपराणां च दिन्यं देयं
शिरो विना ॥' इति । तण्डुलाः पुनरलपचौर्यशङ्कायामेव ।—'चौर्ये तु तण्डुला
देया नान्यत्रेति विनिश्चयः' इति पितामहवचनात् । तप्तमाषस्तु महाचौर्याभिशङ्कायामेवः, 'चौर्यशङ्काभियुक्तानां तप्तमाषो विधीयते' इति स्मरणात् । अन्ये
पुनः शपथा अल्पार्थविषयाः, 'सत्यं वाहनशङ्काणि गोबीजकनकानि च ।
देवतापितृपादांश्च दत्तानि सुकृतानि च ॥ स्पृशेच्छिरांसि पुत्राणां दाराणां सुहृदां
तथा । अभियोगेषु सर्वेषु कोशपानमथापि वा ॥ इत्येते शपथाः प्रोक्ता मनुना
स्वल्पकारणे ॥' इति नारदस्मरणात् ॥ यथपि मानुषप्रमाणानिर्णयस्य निर्णायकं
यत्तिह्व्यमिति लोकप्रसिद्ध्या शपथानामपि दिव्यत्वं तथापि कालान्तरनिर्णयनिमित्तत्वेन समनर्न्तरनिर्णयनिमित्तभ्यो घटादिभ्यो दिन्यभ्यो भेदत्वन्यपदेशो
ब्राह्मणपरित्राजकवत् । कोशस्य तु शपथत्वेऽपि घटादिषु पाठो महाभियोगविषयत्वेनावष्टम्भाभियोगविषयत्वेन च घटादिसाम्याचतु समनन्तरनिर्णयनिमित्तदेन । तण्डुलानां तप्तमाषस्य च समनन्तरनिर्णयनिमित्तन्वेऽप्यल्पविषयत्वेन

टिप्प०—1 'ब्राह्मणानामत्रय' इत्युक्ते परिव्राजकेऽपि ब्राह्मणत्वस्याविशिष्टत्वात् तित्रमत्रणेऽपि प्राप्ते, पुनः 'परिव्राजकमामत्रय' इति पृथगभिधानं यथा परिव्राजकप्राधान्य- ख्यापनार्थे तद्वच्छपथसिद्धानां तुलादीनां पृथवस्यापनं प्रयोजनान्तरार्थमित्याशयः।

पाठा०—१ क्रियान्यवस्था ख. २ भवतीति युक्तं घ. ३ राजद्रोहे v. ४ साध्येषु ग. सर्वेषु कोशयान घ. ५ नारदादि ख-ग. ६ नन्तरनिमित्त-निर्णयेभ्यो घ.

शक्काविषयत्वेन च धटादिवैलक्षण्यात्तेष्वपाठ इति संतोष्टव्यम् । एतानि च दिव्यानि शपथाश्च यथासंभवमृणादिषु विवादेषु प्रयोक्तव्यानि । यत्तु—पितामहन्वनम् (स्थावरेषु विवादेषु दिव्यानि परिवर्जयेत् । इति, तदिप लिखितसामन्तादिसद्भावे दिव्यानि परिवर्जयेदिति व्याख्येयम् । ननु विवादान्तरेष्विप प्रमाणान्तरसंभवे दिव्यानामनवकाश एव । सत्यम् । ऋणादिषु विवादेषु उक्त-लक्षणसाक्ष्युपन्यासेऽथिंना कृतेऽपि प्रत्यथीं यदि दण्डाभ्युपगमावष्टम्भेन दिव्य-मवलम्बते तदा दिव्यमपि भवति । साक्षिणामाश्चयदोषसंभवादिव्यस्य च निर्दोव्यत्वे वस्तुतत्वविषयत्वात्त्रह्रक्षणत्वाच धर्मस्य । यथाह नारदः—'तत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिणि । देवसाध्ये पौरुषेयी न लेख्यं वा प्रयोज्येत् ॥' इति । स्थावरेषु च विवादेषु प्रत्यार्थना दण्डावष्टम्भेन दिव्यावलम्बने कृतेऽपि सामन्तादिदृष्टप्रमाणसद्भावे न दिव्यं प्राह्ममिति विकल्पनिराकरणार्थं (स्थावरेषु विवादेषु इत्यादिपितामह्वचनं नात्यन्तिकदिव्यनिराकरणार्थम् ; लिखितसामन्तायभावे स्थावरविवादेष्वनिर्णयप्रसङ्गात् ॥ ९६॥

दिच्ये साधारणविधिः—

#### सँचैलं स्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम् । कारयेत्सर्वदिव्यानि नृपन्नास्नणसंनिधौ ॥ ९७॥

किंच, पूर्वेद्युरुपोषितमुदिते सूर्ये सचैलं स्नातं दिन्यपाहिणमाहूय नृपस्य सभ्यानं च ब्राह्मणानां संनिधो सर्वाणि दिन्यानि कारयेत्प्रा- हिवाकः— 'त्रिरात्रोपोषिताय स्युरेकरात्रोषिताय वा। नित्यं दिन्यानि देयानि द्यानि व्यवस्थितो द्रष्टन्यः। उपवासनियमश्च कारयितुः प्राहिवाक- स्यापि— 'दिन्येषु सर्वकार्याणि प्राहिवाकः समाचरेत्। अध्वरेषु यथाध्वर्युः सोपवासो नृपाज्ञया॥ दिति पितामहवचनात्॥ अत्र यद्यपि स्योद्य इत्यवि- द्योपोक्तं, तथापि विष्टसमाचाराद्भानुवासरे दिव्यानि देयानि। तत्रापि— 'पूर्वाक्षेटिप्रमिशा स्थात्पूर्वोक्षे च घटो भवेत्। मध्याक्षे तु जलं देयं धर्मतत्त्वमभी- स्यताम्॥ दिवसस्य तु पूर्वोक्षे कोश्रेशुद्धिविधीयते। रात्रौ तु पश्चिमे यामे विषं देयं सुज्ञीतलम् ॥' इति पितामहोक्तो विशेषो द्रष्टव्यः॥ अनुक्तकालिवशेषाणां तण्डुलतप्तमाषप्रसृतीनां पूर्वोक्ष एव प्रदानम्; 'पूर्वोक्षे सर्वदिव्यानां प्रदानं परिकीर्तितम्' इति सामान्येन नारदस्मरणात्। अहनि त्रिधा विभक्ते पूर्वोक्षे भागः पूर्वोक्षः, मध्यमो मध्याक्षः, उत्तरोऽपराक्षः। तथापरोऽपि कालविशेषो विधिप्रतिषेधमुखेन दिशितः। विधिमुखस्तावत्— 'अमेः शिशारहेमन्तो वर्षाश्चेव

पाठा०—१ नतरसद्भावे घ. २ उक्तलक्षणे घ. ३ माशयेदोष घ. ४ स-चैल्जानमाद्भ्य A. ५ कोशसिद्धिः ख. ६ अनुक्तवेला ग-घ. ७ प्रथमो भागः घ. ८ उत्तमो घ.

प्रकिर्तिताः । शर्द्धीभ्मेषु सिललं हेमन्ते शिशिरे विषम् ॥ चैत्रो मार्गशिरश्वेव वैशाखश्च तथैव च । एते साधारणा मासा दिव्यानामविरोधिनः ॥ कोशसु सर्वदा देयस्तुला स्यात्मावैकालिकी ॥' इति । 'कोश'प्रहणं सर्वशपथानामुपलक्षणम् । तण्डुलानां पुनर्विशेषानिभधानात्मार्वकालिकत्वम् । प्रतिषेधमुखोऽपि—'न श्रीते तोथशुद्धिः स्यान्नोष्णकालेऽप्रिशोधनम् । न प्रावृषि विषं द्यात्प्रवाते न तुलं तथा ॥ नापराक्षे न सन्ध्यायां न मध्याक्षे कदाचन ॥' इति । 'न श्रीते तोयशुद्धिः स्या'दित्यत्र 'शीत'शंब्देन हेमन्त-शिशिर-वर्षाणां प्रहणम् । 'नोष्णकान्लेऽप्रिशोधन'मित्यत्र 'उष्णकाल'शब्देन ग्रीध्मशरदोः विधानलब्धस्यापि पुनर्निषेध आदरार्थः; प्रयोजनं तु वक्ष्यते ॥ ९७ ॥

अधिकारिव्यवस्थामाह-

## तुला स्त्रीवालवृद्धान्धपङ्गुत्राह्मणरोगिणाम् । अग्निर्जलं वा ग्रुद्रस्य यवाः सप्त विषस्य वा ॥ ९८ ॥

स्त्री स्त्रीमात्रं जातिवयोवस्थाविशेषानादरेण, बाल आ षोडशाद्वर्षाजातिविशे-षानादरेण, वृद्धोऽशीतिकावरः, अन्धो नेत्रविकलः, पङ्गः पादविकलः, ब्राह्मणो जातिमात्रम्, रोगी व्याधितः, एतेषां शोधनार्थं तुळैवेति निय-म्यते । अग्निः फालस्तप्तमाषश्च क्षत्रियस्य । जलमेव वैश्यस्य । 'वा'शब्दोऽव-धारणे । विषस्य यवा उक्तपरिमाणाः सप्तैव शूदस्य शोधनार्थं भवन्ति । ब्राह्मणस्य तुलाविधानात् 'श्रूदस्य यवाः सप्त विषस्य वा' इति विषविधानादप्तिर्जलं विति क्षत्रियवैद्यविषयमुक्तम् । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन—'ब्राह्मणस्य धटो देयः क्षत्रियस्य हुताशनः । वैश्यस्य सिळळं प्रोक्तं विषं शृहस्य दापयेत् ॥' इति । यत्तु इयादीनां दिव्याभावस्मरणम्, 'सत्रतानां मृशातीनां व्याधितानां तपस्ति-नाम् । स्रीणां च न भवेदिव्यं यदि धर्मस्त्वपेक्षितः ॥' इति, तत् 'रुच्या वाडन्यतरः कुर्यात' ( व्य॰ ९६ ) इति विकल्पनिवृत्त्यर्थम् । एतदुक्तं भवति—'अवष्टम्भा-भियोगेषु स्यादीनामभियोकृत्वेऽभियोज्यानामेव दिव्यं, एतेषामभियोज्यत्वेऽप्य-भियोक्णामेव दिव्यम् । परस्पराभियोगे तु विकल्प एव । तत्रापि तुलैवेति काला-यनवचनेन नियम्यते । तथा महापातकादिशङ्काभियोगे इयादीनां तुलैवेति एतच वचनं सर्वदिव्यसाधारणेषु मार्गिश्चरश्चेत्रवैशाखेषु ह्यादीनां सर्वदिव्यसमवधाने नियामकतयार्थवत् । नच सर्वकालं स्त्रीणां तुलैवेतिः 'स्त्रीणां तु न विषं प्रोक्तं न चापि सिळळं स्पृतम् । घटकोशादिभिस्तासामन्तस्तत्त्वं विचारयेत् ॥' इति विषयिकलव्यतिरिक्तघटकोशाश्यादिभिः शुद्धिविधानात् । एवं बालादिष्विप 'योजनीयम् । तथा त्राह्मणादीनामपि न सार्वकालिकस्तुलादिनियमः; 'सर्वेषामेव वर्णानां कोशशुद्धिविधीयते । सर्वाण्येतानि सर्वेषां ब्राह्मणस्य विषं विना ॥' इति

पाठा०- १ तोयसिदिः सात् स्त. २ सार्वकाछं स. ३ वथा स.

पितामहस्मरणात्। तस्मात्साधारणे काळे बहुदिव्यसमनधाने तुलादिनियमार्थमेनेदं वचनम् । कालान्तरे तु तत्तरकालविहितं सर्वेषाम् । तथा हि—वर्षास्त्रप्तिरेव सर्वेषाम् । हेमन्तिशिशरयोस्तु क्षत्रियादित्रयाणामित्रविषयोर्विकल्पः। ब्राह्मणस्य लिप्तरेव न कदाचिहिषम्; 'ब्राह्मणस्य विषं विना' इति प्रतिषेधात् । प्रीष्मशर्रदोस्तु सिल्लंभेव । येषां तु व्याधिविशेषेणाश्यादिनिषेधः—'कुष्ठिनां वर्जयेदिष्तं सिल्लं श्वासकासिनाम् । पित्तश्चेष्मवतां निस्यं विषं तु परिवर्जयेत् ॥' इति तेषामश्यादिकालेऽपि साधारणं तुलायेव दिव्यं भवति ॥ तथा 'तोयमित्रविषं चैव दातव्यं बलिनां रुणाम्' इति वैचनाहुर्बलानामि सर्वथा विधिप्रतिषेधाहतुकालानिकमेण जातिवयोर्वस्थाश्रितानि दिव्यानि देयानि ॥ ९८ ॥

'महाभियोगेष्वेतानि' ( व्य० ९५ ) इत्युक्तं, तत्राभियोगस्य वैद्पेक्षं महत्त्वं तिद्दानीमाह—

#### नासहस्राद्धरेत्फालं न विषं न तुलां तथा।

पणसहस्राद्वीक् फालं विषं तुलां वा न कारयेत् । मध्यवर्ति जलमपि । यथोक्तम्—'तुलादीनि विषान्तानि गुरुष्वर्थेषु दापयेत्' इति । अत्र कोशस्याष्ट्रहणं 'कोशमल्पेऽपि दापयेत्' इसल्पाभियोगेऽपि तस्य स्मरणात्। एतानि चत्वारि दिव्यानि पणसहस्रादूष्वीमेव भवन्ति नार्वागिखर्थः ॥ नन्वर्वाग-प्यझ्यादीनि पितामहेन दर्शितानि—'सहस्रे तु घटं दचात्सहस्रार्धे तथायसम्। अर्थसार्थे तु सिलेलं तस्यार्थे तु विषं स्मृतम् ॥' इति सत्यम् ।–र्तेत्रत्थं व्यवस्था यद्रव्यापहारे पातिलं भवति तद्विषयं पितामहवचनं, इतरद्रव्यविषयं योगीश्वर-वचनमिति । एतच वचनद्वयं स्तेयसाहसविषयम्, अपह्नवे तु विशेषो दर्शितः कालायनेन-'दत्तस्यापह्नवो यत्र प्रमाणं तत्र कल्पयेत् । स्तेयसाहसयोर्दिन्यं खल्पेऽप्यथें प्रदापयेत् ॥ सर्वेद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञात्वा हेम प्रकल्पयेत् । हेमप्रमाणयुक्तं तु तदा दिव्यं नियोजयेत् ॥ ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विषं स्मृतम् । अशीतेस्तु विनाशे वै दँबाचैव हुताशनम् ॥ षष्ट्या नाशे जळं देयं चत्वारिंशति वै धटम् । विंर्राह्शविनाशे तु कोशपानं विधीयते ॥ पश्चाधिकस्य वा नाशे ततोऽर्घार्धस्य तण्डुलाः । ततोऽर्घार्धविनाशे हि स्पृशेत्पुत्रादिमस्तकान् ॥ ततोऽर्घा-र्धविनाशे तु लौकिक्यश्च कियाः स्मृताः । एवं विचारयन्राजा धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥' इति । 'ज्ञात्वा संख्या सुवर्णानाम्' इत्यत्र 'सुवर्ण'शब्दः 'बोडरा माषाः सुवर्णः' ( आ ० ३६३ ) इत्युक्तपरिमाणवचनः । 'नाश'शब्दश्वात्रापहृववचनः । 'नासहस्राद्धरेत्फालम्' इत्यत्र तु ताम्रिकपणसहस्रं बोद्धव्यम् ॥—

पाठा०—१ तुला दिन्यं ग. २ दुर्बलानामिति सर्वदा घ. ३ प्रतिवेधाहते उक्तकालानित ग. ४ वस्थानाश्रितानि ख. ५ यद्पेक्ष्य ख-ग. ६ तत्रैर्व न्यवस्था घ. ७ द्धादेव ख. ८ दुधार्भिशद्विनाशे तु ग.

ननु नृपद्रोहे महापातके नैतानि दिव्यान्युक्तानि, तत्कथं 'नासहस्राद्धरेत्फालम्' ( २८ ) इस्रत्राह—

नृपार्थेष्वभिंशापे च वहेयुः शुचयः सदा ॥ ९९ ॥

नुपद्गेहिषु महापातकाभियोगे च सदा द्रव्यसंख्यामनपेक्ष्यैवैतानि दिव्यानि वहेयुः कुर्युरुपवासादिना शुचयः सन्तः । तथा देशविशेषोऽपि नारदेनोक्तः— 'सभाराजकुलद्वारदेवायतनचत्वरे । निधयो निश्वलः पूज्यो धूपमाल्यानुलेपनैः ॥' इति । निधयो घटः । व्यवस्था च काल्यायनेनोक्ता—'इन्द्रस्थानेऽभिशस्तानां महापातिकनां चणाम् । नृपद्रोहे प्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत् ॥ प्रातिलोम्य-प्रसृतानां दिव्यं देयं चतुष्पथे । अतोऽन्येषु सभामध्ये दिव्यं देयं विदुर्बुधाः ॥ अस्पृश्याधमदासानां म्लेच्छाँनां पापकारिणाम् । प्रातिलोम्यप्रसृतानां निश्वयो न तु राजनि । तत्प्रसिद्धानि दिव्यानि संशये तेषु निर्दिशेत् ॥' इति ॥ ९९ ॥

इति दिव्यमातृका ॥

एवं सर्वदिव्योपयोगिनीं दिव्यमीतृकामभिधायेदानीं घटादिदिव्यानां प्रयोग-माह--

> तुलाधारणविद्वक्रिरिभयुक्तस्तुलाश्रितः । प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वाञ्वतारितः ॥ १०० ॥ 'त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवैविंनिर्मिता । तत्सत्यं वद कल्याणि! संश्चयानमां विमोचय ॥१०१॥ यद्यसि पापकृन्मातस्ततो मां त्वमधो नय । शुद्धश्चेद्रमयोध्वं मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत्'॥ १०२ ॥

तुलाया घारणं तोलनं ये विद्नित सुवर्णकारप्रमृतयस्तैः प्रतिमानेन मृदादिना समीभूतः समीकृतस्तुलामाश्रितोऽधिक्रहोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा दिन्यकारी रेखां कृत्वा येन संनिवेशेन प्रतिमानसमीकरणदशायां शिक्यतलेऽव-स्थितस्तिस्नाण्डुं लेखेनाङ्गणित्वाऽवतारितस्तुलामभिमन्त्रयेत् प्रार्थयेतानेन मन्त्रण—हे तुले! त्वं सत्यस्य स्थानमसि, पुरा आदिसृष्टी देवैद्दिंरण्य-गर्भप्रमृतिभिविनिर्मितोत्पादिता। तत्तसात्सत्यं संदिग्धसार्थस्य स्वरूपं वद् दर्शयः कल्याणि शोभने! अस्मात्संशयानमां विमोचय। हे मातः! यद्दं पापकृदसस्यवाद्यस्य ततो मां त्वमधो नय। अथ शुद्धः सस्य-

टिप्प०-1 मातृका नाम परिभाषा. 2 पाण्डुलेखः 'खडू' इति भाषाप्रसिदः.

पाठा०—१ अभिशापेषु ग. २ नृपद्रोहेषु ख. ३ ततोऽन्येषु तु कार्येषु सभामध्ये विदुर्बुधाः ग. ४ म्लेच्छानामपकारिणां ग. ५ दापयेत् ग. ६ रेखाः कुं ते. ७ विशोधय घ. ८ पाण्डुलेख्येन ख.

वायसि ततो मामुर्ध्वं गमयेति ॥ प्राडिवाकस्य तुलाभिमन्त्रणमन्त्राः स्टूख न्तरोक्ताः, भयं त दिव्यकारिणः । जयपराजयलक्षणं त मन्त्रलिक्वादेवावगम्यत इति न प्रथमकम् ॥ घटनिर्माणं पनरारोहणाद्ययंसिद्धमेव पितामहनारटादिभिः स्पष्टीकृतम् । तद्यथा-'छित्त्वा त यज्ञियं वृक्षं यपवन्मन्त्रपूर्वकम् । प्रणम्य लोकः पाळेभ्यस्तला कार्या मनीविभिः ॥ मन्त्रः सौम्यो वानस्पत्यक्रेटने जप्य एव च । चतुरसा तुला कार्या हढा ऋज्वी तथैव च । कटकानि च देयानि त्रिष् स्थानेष चार्थवत । चतुर्हस्ता तला कार्या पादी चोपरि तत्समी ॥ अन्तरं त तयोईस्ती भवेद ध्यर्धमेव वा । हस्तद्वयं निखेयं त पादयोरुभयोरि । तोरणे च तथा कार्ये पार्श्वयोरुभयोरपि । घटादुचतरे स्यातां नित्यं दश्मिरङ्गलैः ॥ अवलम्बी च कर्तव्यो तोरणाभ्यामधोमुखौ । मृन्मयौ सत्रसंबद्धौ धटमस्तकच्मिनौ ॥ प्राज्यबो निश्वलः कार्यः ग्रुचौ देशे घटस्तथा । शिक्यद्वयं समासज्य पार्श्वयोरुभयोरपि ॥ प्राञ्ज्यान्कलपयेद्दर्भाव्शिक्यययोरुभयोरपि । पश्चिमे तोलयेत्कर्तृनन्यस्मिन्मृत्तिकां ञुभाम् ॥ पिटैकं पूरयेत्तस्मिन्निष्टकाष्ट्रावपांस्तिः । अत्र च मृतिकेष्टकाष्ट्रावपांस्तां विकल्पः । 'परीक्षका नियोक्तव्यास्तलामानविद्यारदाः ॥ वणिजो हेमैकाराश्च कांस्यकारास्त्रथैव च । कार्यः परीक्षकैर्नित्यमनलम्बसमो धटः ॥ उदकं च प्रदा-तव्यं घटस्योपरि पण्डितैः । यस्मिन्न प्रवते तोयं स विज्ञेयः समो घटः ॥ तोलः यित्वा नरं पूर्व पश्चात्तमवतार्य तु । घटं तु कारयेन्निसं पताकाष्वजशोभितम् ॥ तत आवाहयेहेवान्विधिनानेन मन्त्रवित । वादित्रतर्यघोषेश्व गन्धमाल्यान्छेपनैः ॥ प्राञ्ज्यः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्राड्विवाकस्ततो वदेत् । एह्येहि भगवन्धर्म अस्मिन्दिव्ये समाविश ॥ सहितो लोकपालैश्व वस्तादित्यमरुद्रणैः । आवाह्य त घटे धर्म पश्चा-दङ्गानि विन्यसेत् ॥ इन्द्रं पूर्वे त संस्थाप्य प्रेतेशं दक्षिणे तथा । वरुणं पश्चिमे भागे कुबेरं चोत्तरे तथा ॥ अझ्यादिलोकपालांश्व कोणभागेषु विन्यसेत् । इन्द्रः पीतो यमः श्यामो वरुणः स्फटिकप्रभः ॥ कुबेरस्तु सुवर्णाभो विहश्चापि सुव-र्णभः । तथैव निर्ऋतिः स्यामो वायुर्धमः प्रशस्यते ॥ ईशानस्त भवेदक एवं ध्यायेत्कमादिमान् । इन्द्रस्य दक्षिणे पार्श्वे वसूनाराधयेद्धधः ॥ धरो ध्रवस्तथा सोम आपश्चेवानिलोऽनलः । प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ देवेशेशानयोर्मध्य आदित्यानां तथा गणम् । धाताऽर्यमा च मित्रश्च वँठणोंऽशुर्भ-गस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्तानपूषा च पर्जन्यो दशमः स्मृतः । ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ इत्येते द्वादशादित्या नामभिः परिकीर्तिताः । अग्नेः पश्चिमभागे त रुद्राणामयनं विदः ॥ वीरभद्रश्च शम्भश्च गिरिशश्च महायशाः ।

टिप्प०-1 लिङ्गमूर्ध्वगमनादिकम्. 2 पिटकं वंशभाण्डविशेषः.

पाठा०—१ मन्नाः स्मृत्यन्तरोक्ताः ग-घ. २ प्रान्तरं ख. ३ हेमकारश्च कांत्यकारः घ. ४ प्राञ्जलिः प्राञ्जलो भूत्वा घ. ५ ध्रुवोऽध्वरस्तथा सोमः ख. भरो ध्रुवश्च सोमश्च घ. ६ मादित्यानां तथायनं ग, मादित्याराधनं तथा घ. ७ वरुणोंऽशो भग ग-घ. ८ मग्नेः पश्चिमदिग्मागे रुद्राणां स्थापनं विदुः ग.

अजैकपादहिर्बुध्यः पिनाकी चापराजितः ॥ भुवनाधीश्वरश्चेव कपाली च विशां-पतिः। स्थाणुर्भवश्व भगवान् रुद्रास्त्वेकादश स्मृताः॥ प्रेतेशरक्षोमध्ये तु मातृ-स्थानं प्रकल्पयेत् । ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ॥ वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा गणसंयुता । निर्ऋतेरुत्तरे भागे गणेशायतनं विदुः ॥ वरुण-स्योत्तरे भागे महतां स्थानमुच्यते । पवनः स्पर्शनो वायुरनिलो माहतस्तथा ॥ त्राणः प्राणेशजीवी च मरुतोऽष्टौ प्रकीर्तिताः । घटस्योत्तरभागे तु दुर्गामावाहये-हुधः ॥ एतासां देवतानां तु खनाम्ना पूजनं विदुः । भूषावसानं धर्माय दत्त्वा चार्घादिकं क्रमात् ॥ अर्घादिपश्चादङ्गानां भूषान्तमुपकल्पयेत् । गन्धादिकां नैवेधान्तां परिचर्यां प्रकल्पयेत् ॥' इति । अत्र च तुलां पताकाध्वजालंकृतां विधाय तस्यं 'एह्येही'ति मन्त्रेण धर्ममावाह्य 'धर्मायार्घ्यं कल्पयामि नमः' इत्यादिना प्रयोगेणार्घ्येपाद्याचमनीयमधुपर्काचमनीयस्नानवस्त्रयज्ञोपवीताचमनीयमुकुटकटका-दिभूषान्तं दत्त्वा इन्द्रादीनां दुर्गान्तानां प्रणवायैः खनामभिश्वतुर्ध्यन्तैर्नमोन्तैर-र्थ्यादिभूषान्तं पदार्थानुसमयेन दत्त्वा धर्माय गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यादि दत्त्वा इन्द्रादीनां गन्धादीनि पूर्ववद्यात् । गन्धपुष्पाणि च धटपूजायां रक्तानि कार्याणि । यथाह नारदः—'रक्तेर्गन्धेश्व माल्येश्व दध्यपूपाक्षतादिभिः । अर्च-येतु घटं पूर्व ततः शिष्टांस्तु पूजयेत् ॥' इति । इन्द्रादीनां तु विशेषानिभधाना-यथालामं रक्तरन्येवा पूजनमिति पूजाकमः ॥ एतच सर्व प्राड्विवाकः कुर्यात्। यथोक्तम्—'प्राड्विवाकस्ततो विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । श्रुतवृत्तोपसंपन्नः शान्त-चित्तो विमत्सरः ॥ सलसंधः ग्रुचिर्दक्षः सर्वप्राणिहिते रतः । उपोषितः ग्रुद्ध-वासाः कृतदन्तानुभावनः ॥ सर्वासां देवतानां च पूजां कुर्याद्यथाविधि ॥' तथा । ऋत्विगिभश्वतुभिश्वतस्यु दिश्च लौकिकामौ होमः कार्यः । यथाह—'चतुर्दिश्च तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगैः । आज्येन हविषा चैव समिद्धिर्हीमसाधनैः ॥ सावित्र्या प्रणवेनाथ खाहानतेनैव होमयेत् ॥' प्रणवादिकां गायत्रीमुचार्य पुनः स्वाहाकारान्तं प्रणवसुचार्य समिदाज्यचरूनप्रसेकमष्टोत्तरशतं जुहुयादिल्यर्थः । एवं हवनान्तां देवपूजां विधायानन्तरमियुक्तमर्थं वक्ष्यमाणमन्त्रसिहतं पत्रे लिखित्वा तत्पत्रं शोध्य शिरोगतं कुर्यात् । यथाह—'येदर्थमभियुक्तः स्याहि-खित्वा तं तु पत्रके । मन्त्रेणानेन सहितं तत्कार्यं तु शिरोगतम् ॥' मन्त्रश्वायम्-'आदिलचन्द्रावनिलोऽनलश्च यौर्भूमिरापो हृदयं यमश्व । अहश्च रात्रिश्च उमे च संब्ये धर्मश्र जानाति नरस्य वृत्तम् ॥' इति । एतच धर्मावाहनादि शिरसि पत्रा-रोपणान्तमनुष्ठानकाण्डं सर्वेदिव्यसाधारणम् । यथोक्तम्—'इमं मन्त्रविधिं कृत्स्रं सर्वदिव्येषु योजयेत् । आवाहनं च देवानां तथैव परिकल्पयेत् ॥' इति । अन-न्तरं प्राड्विवाको घटमामन्त्रयेत्; 'घटमामन्त्रयेचैव विधिनानेन शास्त्रवित्' इति सरणात् । मन्त्राश्च दर्शिताः—'त्वं घट! ब्रह्मणा सृष्टः परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । धकाराद्धममूर्तिस्तं टकारात्कुटिलं नरम् ॥ धृतो भावयसे यसाद्धटरतेनाभिधीयते ।

पाठा०-१ निवेद्यान्तां परिचर्या ग-घ. २ यं चार्थमभियुक्तः स्थात् घ.

र्वं वेत्सि सर्वजन्तूनां पापानि सुकृतानि च ॥ त्वेमेव देव ! जानीषे न विदुर्यानि मानवाः। व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः शुद्धिमिच्छति ॥ तदेनं संशयादसमदिन स्रातुमईसि ॥' इति । शोध्यस्तु 'त्वं तुले' इत्यादिना पूर्वोक्तेन मन्त्रेण तुलामामन्त्रयेत्। अनन्तरं प्राडिवाकः शिरोगतपत्रकं शोध्य यथास्थानं निवेश्ये च धटमारोपयतिः 'पुनरारोपयेत्तस्मिञ्छरोवस्थितपत्रकम्' इति स्मरणात् । आरोपितं च विनाडीपञ्चकं यावत्तर्थवावस्थापयेत् । तत्कालपरीक्षां च ज्योतिः शास्त्राभिज्ञः क्रयात् : 'ज्योति-विद्वाह्मणः श्रेष्ठः कुर्यात्कालपरीक्षणम् । विनाष्यः पत्र विज्ञेयाः परीक्षाकालको-विदै: ॥' इति स्मरणात् । दशगुर्वेक्षरोचारणकालः प्राणः । षद्रप्राणा विनाडी । उक्तं च- 'दशगुरुवर्णः प्राणः षद् प्राणाः स्याद्विनाडिका तासाम् । षष्ट्या घटी घटीनां वेष्ट्याहः खामिभिर्दिनेमीसः ॥' इति । तसिश्व काले गुज्जागुद्धिपरीक्षणार्थ ग्रुचयः पुरुषा राज्ञा नियोक्तव्याः । ते च ग्रुद्धयग्रुद्धी कथयन्ति । यथोक्तं पिता-महेन—'साक्षिणों ब्राह्मणाः श्रेष्ठा यथादष्टार्थवादिनः । ज्ञानिनः ग्रुचयोऽङ्गब्धा नियोक्तव्या नृपेण तु ॥ शंसन्ति साक्षिणः श्रेष्टाः शुद्धयशुद्धी नृपे तदा ॥' इति । शुद्धाशुद्धिनिर्णयकारणं चोक्तम् ( नारदः १।२८३ )—'तुलितो यदि वर्धेत स गुद्धः स्थात्र संशयः । समी वा हीयमानी वा न सँ ग्रुद्धो भवेत्ररः ॥' इति । यत्त पितामहवचनम्- 'अल्पदोषः समो द्वेयो बहुदोषस्तु हीयते' इति, तत्र यद्यप्य-भियुक्तसार्थस्याल्पत्वं बहुत्वं च न दिन्येनावधारियतुं शक्यते तथापि सक्टदमति-पूर्वत्वेनाल्पलमसकुन्मतिपूर्वत्वेन च महत्त्वमिति दण्डप्रायिश्वत्ताल्पलमहत्त्वमव-धार्यते । यदा चानुपलक्ष्यमाणदृष्टकारण एव कक्षादीनां छेदो भन्नो वा भवति तदाप्यशुद्धिरेव-( नारदः १।२८४ ) 'कक्षच्छेदे तुलाभङ्गे घटकर्कटयोस्तथा । रजुर्चछेदेऽक्षभन्ने च तथैनाञ्चद्धिमादिशेत् ॥' इति स्मरणात् । कक्षं शिक्यतलम् । कर्कटा तुलान्तयोः शिक्याधारावीषद्रकावायसकीलको कर्कटराङ्गसंनिभी । अक्षः पादस्तम्भयोरुपरि निविष्टस्तुलाधारपटः । यदा तु दश्यमानकारणक एषां भन्न-स्तदा पुनरारोपयेत्; 'शिक्यादिच्छेदभङ्गेषु पुनरारोपयेश्वरम्' इति स्मरणात्। ततश्र— ऋत्विक्पुरोहिताचार्यान्दक्षिणाभिश्व तोषयेत् । एवं कारयिता राजा भुक्ला भोगान्मनोरमान् ॥ महतीं कीर्तिमाप्नोति ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥' यदा तूक्तलक्षणं घटं तथैव स्थापयितुमिच्छति तदा वायसाद्यपघातनिरासार्थं कपाटादि-सहितां शालां कुर्यात् ; 'विशालामुर्वेतां शुभ्रां घटशालां तु कारयेत् । यत्रस्था नोपहन्येत श्वभिश्वण्डालवायसैः ॥ तत्रैव लोकपालादीन्सर्वान्दिश्च निवेशयेत् । त्रिसन्ध्यं पूजयेदेतान्गन्धमाल्यानुळेपनैः ॥ कपाटबीजसंयुक्तां परिचारकरक्षिताम् । मृत्पानीयामिसंयुक्तामश्रून्यां कारयेन्नपः ॥' इति स्मरणात् । बीजानि यववीह्या-दीनि ॥ १००-१०२ ॥

इति धटविधिः॥

पाठा०—१ सर्वभूतानां घ. २ त्वमेव सर्वे घ. ३ यथानिवेशं च घ. ४ षष्ट्यातीका क उक्तश्च ख. ५ शोध्यशुद्धि ग. ६ सर्वे घ. ७ न विशुद्धो घ. ८ छेदे व भो वे घ. ९ मङ्गे तु घ. १० मुच्लितां घ.

इदानीं क्रमप्राप्तमित्रिद्यमाह—

## करैं। विमृदितंत्रीहेर्रुश्चयित्वा ततो न्यसेत् । सप्ताश्चत्थस्य पत्राणि तावत्स्रत्रेण वेष्टयेत् ॥ १०३ ॥

दिव्यमातृकोक्तसाधारणधर्मेषु सत्सु तुलाविधानोक्तधर्मावाहनादिशिरःपत्रा-रोपणान्ते च विध्यन्ते सत्ययमित्रविधौ विशेषः । विमृदितवीहेर्विमृदिता विघिता बीह्यः कराभ्यां येनासी विस्वितब्रीहिस्तस्य करी लक्षयित्वा तिल-कालकवणिकणादिस्थानेष्वलक्तकरसादिनाऽङ्कयित्वा । यथाह नारदः (१।३०१)— 'हस्तक्षतेषु सर्वेषु कुर्यादंसपदानि तु' इति । अनन्तरं सप्ताश्वत्थस्य पंणीनि हस्तयोरज्ञलीकृतयोन्यंसेत्—'पत्रैरज्ञलिमापूर्य आश्वत्यैः सप्तभिः समैः' इति सरणात् । तानि च ईंस्तसहितानि सुत्रेण ताबद्वेष्टयेत् । यावन्खश्वत्थपर्णान सप्तकृत्वो वेष्टयेदिलार्थः । सूत्राणि च सप्त शुक्रानि भवन्ति—'वेष्टयीत सितैईस्तौ सप्तिः सूत्रतन्तुभिः' इति नारदवचनात् । तथा सप्त शमीपत्राणि सप्तेव दुर्वाप-त्राणि चाक्षतांश्च दध्यक्तानक्षतांश्चाश्वत्थपत्राणामुपरि विन्यसेत्; 'सप्त पिप्पल-पत्राणि शमीपत्राण्यथाक्षतान् । दूर्वायाः सप्त पत्राणि दध्यक्तांश्वाक्षताद्वयसेत् ॥' इति स्मरणात् । तथा कुसुमानि च विन्यसेत्; 'सप्त पिप्पलपत्राणि अक्षता-न्सुमनो द्धि । इस्तयोर्निक्षिपेत्तत्र सूत्रेणावेष्टनं तथा ॥' इति पितामहवचनात् । सुमनसः पुष्पाणि । यदपि स्मरणम्—'अयस्तरं तु पाणिभ्यामर्कपत्रैस्तु सप्तभिः अन्तर्हितं हरन् ग्रद्धस्त्वदग्धः सप्तमे पदे ॥'इति, तदप्यश्वत्थपत्रामानेऽर्के त्रविषयं वेि ाव्यम् ; अश्वत्थपत्राणां पितामहप्रशंसावचनेन मुख्यत्वावगमात्—'पिप्प-लाजायते विहः पिप्पलो वृक्षराद् स्मृतः । अतस्तस्य तु पत्राणि इस्तयोर्विन्यसे-ह्रथः ॥' इति ॥ १०३ ॥

कर्तुरम्यभिमन्त्रणमाह-

त्वमग्ने! सर्वभूतानामन्तश्ररांसे पावक!। साक्षिवत्युण्यपापेम्यो ब्रुहि सत्यं कवे! मम ।। १०४।।

हे अग्ने ! त्वं सर्वभूतानां जरायुजाण्डजखेदजोद्भिजानामन्तः शरीराभ्यन्तरे चरसि उपयुक्तानपानारीनां पाचकत्वेन वर्तसे । पाचक शुद्धिहेतो !
कवे कान्तद्शिन् ! साक्षिचत् पुण्यपापेभ्यः सत्यं बृहि । 'पुण्यपापेभ्यः' इति
त्यब्जोपे पद्मी । पुण्यपापान्यवेक्ष्य सत्यं बृहि दर्शयेत्यर्थः । अयःपिण्डे त्रिभिस्तापैः संतप्ते संदंशेन पुरत आनीते कर्ता पश्चिममण्डले प्राद्धुखस्तिष्ठन् अनेन
मन्त्रेणामिं अभिमन्त्रयेत् । यथाह नारदः (१।२८८-८९)—'अग्निवर्णमयःपिण्डं

पाठा०—१ अभिविधि ग्. अभिविधानं घः २ तत्रीही लक्ष A. ३ सस चाश्रत्थपत्राणि A. ४ तावस्ट्र णि वेष्टयेत ख. ५ पत्राणि घ. ६ सहस्र-सिहतानि घ. ७ अन्तिहितं रहः शुद्धमदम्भः ख. अन्तिहितेहरन् ग.

सर्फुलिक्नं सुरिक्षतम् । तापे तृतीये संताप्य ब्रूयात्सल्यपुरस्कृतम् ॥' इति । अस्यार्थः—लोहगुद्धयर्थं स्रुततं लोहपिण्डमुदके निक्षिप्य पुनः संताप्योदके निक्षिप्य तृतीये तापे संताप्य संदंशेन गृहीत्वा पुरत आनीते सल्यपुरस्कृतं सल्यशब्दयुक्तं 'त्वममे सर्वभूतानाम्'इल्यादिनन्त्रं कर्ता ब्रूयादिति ॥ प्राड्विवाकस्तु मण्डलभूभागा-दिक्षणप्रदेशे लोकिकमिम्रमुपसमाधाय 'अमये पावकाय खाहा' इल्याज्येनाष्टोत्तरशत्वारं जुहुयात् ; 'शान्त्यर्थं जुहुयादमो घतमष्टोत्तरं शतम्' इति सरणात् । हुला च तस्मिन्नमावयःपिण्डं प्रक्षिप्य तस्मिन्ताप्यमाने धर्मावाहनादिहवनान्तं पूर्वोक्तं निर्धि विधाय तृतीये तापे वर्तमाने अयःपिण्डस्थमिमेभिमेन्त्ररिभमन्त्रयेत्—'त्वममे! वेदाश्वत्वारस्त्वं च यहेषु हूयसे । त्वं मुखं सर्वदेवानां त्वं मुखं ब्रह्मवादिनाम् ॥ जठरस्थो हि भूतानां ततो वेत्सि ग्रुभाग्रुभम् । पापं पुनासि वे यस्मात्तसात्पावक! उच्यसे । पापेषु दर्शयात्मानमिन्तिधानम्य पावक! । अथवा ग्रुद्धमिन्छति । तदेनं संश-विद्यानि मानुषाः ॥ व्यवहाराभिशस्तोऽयं मानुषः ग्रुद्धिमिन्छति । तदेनं संश-यादस्माद्धमेतस्रातुमर्हसि ॥' इति ॥ १०४ ॥

### तस्येत्युक्तवतो लौहं पश्चाशत्पलिकं समम् । अग्निवर्णं न्येसेत्पिण्डं हस्तयोरुभयोरपि ॥ १०५ ॥

अपि च, तस्य कर्नुरित्युक्तवतः / 'त्वममे सर्वभूतानामि' खादिभिमेन्त्रैरमिन मन्त्रणं कृतवतो लोहं लोहविकारं पिण्डं पश्चाद्यात्पिलकं पश्चादारणलंमितं सममसरिहतम् । सर्वतश्च समं वृत्तं श्वक्षणं तथाऽष्टाङ्गलायामम् ; 'असहीनं समं कृत्वा अष्टाङ्गलमयोमयम् । पिण्डं तु तापयेदमौ पश्चादात्पिलकं समम् ॥' इति पितामहस्मरणात् । अग्निवर्णमामसदशमुभयोईस्तयोरश्वत्थपत्रदिषदूर्वाय-न्तरितयोन्यसिक्विक्षिपेरप्राह्विवाकः ॥ १०५॥

ततः किं कुर्यादिखत आह—

## स तमादाय सप्तैव मण्डलानि शनैविजेत् ।

स पुरुषस्तं तप्तलोहिपण्डं अञ्जलिना गृहीत्वा सप्तः मण्डलानि रानै-वैजेत् । एवकारेण मण्डलेन्वेव पदन्यासं मण्डलानितक्रमणं च दर्शयित । यथाह पितामहः—'न मण्डलमतिकामेजाप्यर्वाक्स्थापयेत्पदम्' इति ॥—

सप्तेव मण्डलानि शनैत्रेजेदित्युक्तं, तत्रैकैकं मण्डलं किंप्रमाणकं मण्डलयोरन्तरं च कियरप्रमाणकमित्यत आह—

## षोडशाङ्कलकं बेयं मण्डलं तावदन्तरम् ॥ १०६ ॥

बोडरा अङ्गुलानि यस्य तत् बोडरााङ्कुलकम् । बोडरााङ्गुलप्रमाणं मण्डलं बोद्धव्यम् । मण्डलयोरन्तरं मध्यं च तावदेव बोडशाङ्गलकमेव ।—सप्त मण्डलानि वजेदिति वदता प्रथममवस्थानमण्डलमेकमुक्तम् । अतश्वाष्टमण्डलानि वोडशाङ्कलकानि मण्डलानामन्तराणि मध्यानीसर्थः । मण्डलान्तराणि तु सप्त तावरप्रमाणानि ॥ एतदेव नारदेन परिसंख्यायोक्तम् (१।२७५,७६)— द्वात्रिंशदङ्कुलं प्राहुर्मण्डलान्मण्डलान्तरम् । अष्टभिर्मण्डलैरेवमङ्गुलानां शतद्व-यम् । चत्वारिंशत्समिधकं भूमेरङ्गुलमानतः ॥' इति । अयमर्थः-अवस्थानमः ण्डलात्षोडशाङ्कलान्मण्डलान्तरमन्यनमण्डलम् । द्वितीयायेकमेकं द्वात्रिंशदङ्कलं सान्तरालं, तदेवमवस्थानमण्डलं षोडशाङ्गलम् । गन्तव्यानि च सप्त मण्डलानि सान्तरालानि द्वात्रिंशदङ्खलानि । एवमष्टाभिर्मण्डलैश्वत्वारिंदशिषकं शतद्वयं भूमेरङ्कुलमानतोऽङ्कलमानमिति सार्वविभक्तिकस्तसिः । अस्मिस्तु पक्षेऽवस्थानम-ण्डलं षोडशाङ्कुलं विधाय द्वेतित्रंशदङ्कलप्रमाणानां सप्तानां सान्तरालमण्डलभूभा-गानामेकमेकं भूभागं द्विधा विभज्यान्तरालभूभागान्घोडशाङ्कलप्रमाणान्विहाय मण्डलभूभागेषु द्विषोडशाङ्गलप्रमाणेषु गन्तृपदप्रमाणानि सप्त मण्डलानि कार्याणि । यथा तेनैवोक्तम् ( नारदः १।२९९ )—'मण्डलस्य प्रमाणं तु कुर्योत्तत्पदसंमितम्' इति । यत्तु पितामहेनोक्तम्—'कारयेन्मण्डलान्यष्टौ पुरस्तान्नवमं तथा । आन्नेयं मण्डलं चाद्यं द्वितीयं वारुणं स्मृतम् ॥ तृतीयं वायुदैवलं चतुर्थं यमदैवतम् । पत्रमं त्विन्द्रदैवलं षष्ठं कौबेरमुच्यते ॥ सप्तमं सोमदैवलं सावित्रं त्वष्टमं तथा । नवमं सर्वेदैवलमिति दिव्यविदो विदुः ॥ द्वात्रिंशदङ्कलं प्राहुर्मण्डलान्सण्डलान्त-रम् । अष्टाभिर्मण्डलैरेवमङ्गलानां शतद्वयम् ॥ षद्वपत्राशत्समधिकं भूमेस्तु परि-कल्पना । कर्तुः पदसमं कार्यं मण्डलं तु प्रमाणतः ॥ मण्डले मण्डले देयाः कुशाः शास्त्रप्रचोदिताः ॥' इति ।—तत्रै नवमं सर्वेदैवत्यमपरिमिताङ्कलप्रमाणं मण्डलं विद्याष्टाभिर्मण्डलैरष्टाभिश्चान्तरालैः प्रत्येकं षोडशाङ्गुलप्रमाणैरङ्गुलानां षद्पञ्चा-शद्धिकं शतद्वयं संपद्यते । तत्रापि गन्तव्यानि सप्तेव मण्डलानि । यतः प्रथमे तिष्ठति नवमे क्षिपतीति न विरुद्धयते । अङ्कलप्रमाणं च—'तिर्थेग्यवोदराण्यष्टा-बूर्धा वा बीह्यस्रयः । प्रमाणमङ्गलस्योक्तं वितस्तिद्वीर्देशाङ्गला ॥ हस्तो वितस्ति-द्वितयं दण्डो इस्तचतुष्टयम् । तत्सद्सद्वयं कोशो योजनं तचतुष्टयम् ॥' इति बोद्धव्यम् ॥ १०६॥

सप्त मण्डलानि गत्वा किं कर्तव्यमिखत भाइ-

## मुक्त्वाप्तिं मृद्तितत्रीहिरदग्धः शुद्धिमामुयात् ।

अष्टमे मण्डले स्थित्वा नवमे मण्डलेऽग्नितप्तमयःपिण्डं त्यक्त्वा बोहीन्

टिप्प०-1 मदनरत्ने तु-'अष्टमं सर्वदैवतम् । पुरस्तान्नवमं यत्तु तन्महत्पा-थिवं विदुः ॥ मृद्गोमयेन तु कृतान्यद्भिः पर्युक्षितानि वा' इति पाठः ।

पाठा०-१ परिसंख्यययोक्तम् ख. ग. २ द्वादशाङ्कलप्रमाणानां घ. ३ तन्नवमं ख. ग. ४ द्वादशाङ्कलः ख.

कराभ्यां मद्यित्वाऽद्ग्धहत्त्वेच्छुद्धिमाप्रयात् । दग्धहत्तवेदशुद इत्यथंतिद्धम् । यस्तु संत्रासात्प्रस्खलन्हस्ताभ्यामन्यत्र दह्यते तथाप्यशुद्धो न भवति । यथाह कालायनः—'प्रस्खलनभिशस्तवेतस्थानादन्यत्र दह्यते । अद्ग्धं तं विदुर्देवास्तस्य भूयोऽपि दापयेत् ॥' इति ॥—

## अन्तरा पतिते पिण्डे संदेहे वा पुनर्हरेत् ॥ १०७ ॥

यदा गच्छतोऽन्तराष्टममण्डलादर्वागेव पिण्डः पतित दग्धादग्धत्वे वा संदायस्तदा पुनर्हरेत् इस्थंप्राप्तमुक्तम्। तत्र चायमनुष्ठानकमः—पूर्वेद्युर्भूश्चिद्धं विधायापरेद्युर्मण्डलानि यथाशास्त्रं निर्माय मण्डलाधिदेवताश्च मन्त्रेस्तत्र तत्र तत्र संपूज्याप्तिमुपसमाधाय शान्तिहोमं निर्वर्त्वाप्तावयःपिण्डं निधाय धर्मावाहनादिसर्ववेदवतापूजां हवनान्तां निर्वर्त्वं उपोषितस्य स्नातस्यार्द्रवाससः पश्चिमे मण्डले तिष्ठतो त्रीहिमर्दनादिकरसंस्कारं विधाय प्रतिज्ञापत्रं समन्त्रकं कर्तुः शिरसि बद्धा प्राद्विवाकस्तृतीये तापेऽप्रिमिमम्बय तप्तमयःपिण्डं संदंशेनं गृहीत्वा कर्त्रभिमन्त्रितं तस्याझले निद्ध्यात्। सोऽपि मण्डलानि सप्त गत्वा नवमे मण्डले प्रक्षिप्यादग्धः शुद्धो मवतीति ॥ १०७॥

इलमिविधिः॥

संप्रत्युदकविधिमाह—

सत्येन माऽभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम् । नाभिद्द्योदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत् ॥ १०८॥

हे वरुण ! 'सत्येन मामिरक्ष त्वम्' इत्यनेन मन्नेण कमुदकमभिशाप्याभिमन्नय नामिद्रश्नोद्कस्थस्य नामित्रमाणोदकस्थितस्य पुरुषस्योक्त
गृहीत्वा शोध्यो जलं प्रविशेत् जले निमजेत् । एतच वरुणपूजायां सत्याम् ;
'गन्धमाल्यैः सुरभिभिमंधुक्षीरष्टतादिभिः । वरुणाय प्रकुर्वीत पूजामादौ समाहितः ॥' इति नारदस्मरणात् । तथा साधारणधर्मेषु धर्मावाहनादिसकलदेवर्तापूजाहोमसमन्त्रकप्रतिज्ञापत्रशिरोनिवेशनान्तेषु सत्सु च । तथा — 'तोय! त्वं प्राणिनां
प्राणः स्प्टेरायं तु निर्मितम् । शुद्धेश्व कारणं प्रोक्तं द्रव्याणां देहिनां तथा ॥
अतस्त्वं दर्शयात्मानं शुभाशुभपरीक्षणे ॥' इति प्राड्विवाकेनोदकाभिमन्त्रणे कृते
शोध्यः 'सँलेन माऽभिरक्षं त्वं वरुण!' इति जलं प्रार्थयेत् । उदकस्थानानि च

टिप्प०—1 यचोक्तं नारदेन—'ब्राह्मणः क्षत्रियो वैदयो रागद्वेषविवर्णितः। नाभिमात्रे जले स्थाप्यः पुरुषः स्थाणुवद् बली' इत्युक्तम्। 2 'ततस्त्वावाहयेदेवान् सलिलं चानुमन्त्रयेत्' इति पितामहः। 3 'सत्येनाभिरक्षस्व वरुण!' इति विश्व०।

पाठा०—१ कराभ्यां बीहीन् ख. २ भूतशुद्धं ख. ३ पश्चिममण्डले ख-ग. ४ संदंशकेन घ. ५ अभिशय्य ग. अभिशाय्य घ. ६ देवपूजा घ. ७ इत्युक्तं प्रार्थयते ख. ग.

नारदेनोक्तानि (११३०५)—'नदीषु तनुवेगामु सागरेषु वहेषु च। हदेषु देवखातेषु तडागेषु सरःमु च' इति । तथा पितामहेनापि—'स्थिरतोये निर्मेजेत
न प्राहिणि न चालपके । तृणशैवालरहिते जैलीकामत्स्यवर्जिते ॥ देवखातेषु
यत्तोयं तस्मिन्कुर्याद्विशोधनम् । आहार्यं वर्जयेषिल्यं शीघ्रगामु नदीषु च ॥
आविशेत्सलिले नित्यमूर्मिपङ्कविवर्जिते ॥' इति । आहार्यं तडागादिभ्य आहतं
ताम्रकटाहादिक्षितं जलम् । नाभिप्रमाणोदकस्थश्च यश्चियवृक्षोद्भवां धर्मस्थूणांमवष्टभ्य प्राङ्मुखित्वेष्ठेतः; 'उदके प्राङ्मुखित्वेष्ठेद्धर्मस्थूणां प्रगृह्म च ।' इति
समरणात्॥ १०८॥

ततः किं कर्तव्यमिखत आह—

समकालिमेषुं ग्रुक्तमानीयान्यो जवी नरः। गते तस्मिनिमग्नाङ्गं पत्र्येचेच्छुद्विमाग्नुयात् ॥ १०९॥

निमजनसमकालं गते तस्मिन् जविन्येकसिन्पुरुषे अन्यो जवी शर-पातस्थानस्थितः पूर्वमुक्तमिषुमानीय जले निममाङ्गं यदि पर्यति तदा स शुद्धो भवति । एतदुक्तं भवति — त्रिषु शरेषु मुक्तेष्वेको वेगवान्मध्यमशरपात-स्थानं गत्वा तमादाय तत्रैव तिष्ठति । अन्यस्तु पुरुषो वेगवान् शरमोक्षस्थाने तोरणमूळे तिष्ठति । एवं स्थितयोस्तृतीयस्यां करतालिकायां शोध्यो निमज्जति । तत्समकालमेव तोरणमूलस्थितोऽपि इततरं मैध्यशरपातस्थानं गच्छति । शर-श्राही च तस्मिन्प्राप्ते द्वततरं तोरणमूलं प्राप्यान्तर्जलगतं यदि न पश्यित र्तदा शुद्धो भवतीति । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन-'गन्तुश्चापि च कर्तुश्च समं गमनमजनम् । गच्छेत्तोरणमूलात्तु छक्ष्यस्थानं जवी नरः ॥ तस्मिन्गते द्विती॰ योऽपि वेगादादाय सायकम् । गच्छेतोरणमूळं तु यतः स पुरुषो गतः ॥ आग-तस्तु शरप्राही न पश्यति यदा जले । अन्तर्जलगतं सम्यक्तदा गुँदं विनिर्दि-शेत्॥' इति । जिवनीश्र पुरुषयोर्निर्धारणं कृतं नारदेन-'पश्चाशतो धाव-कानां या स्यातामधिको जवे। तो च तत्र नियोक्तव्यो शरानयनकारणात्॥ इति । तोरणं च निमजनसमीपस्थाने समे शोध्यकण्यमाणोच्छ्तं कार्यम्; 'गत्वा तु तज्जलस्थानं तटे तोरणमुच्छितम् । कुर्वीत कर्णमात्रं तु भूमिभागे समे शुचौ ॥' इति नारदस्मरणात् । शरत्रयं वैणवं च धनुर्मङ्गलद्रव्यैः श्वत-पुष्पादिभिः प्रथमं संपूजयेत् ; 'शरान्संपूजयेत्पूर्वं वैणवं च धनुस्तथा । मङ्ग-

टिप्प०—1 'स्भी स्थूणोऽयःप्रतिमा' इत्यमरः । 2 अवष्टम्भः धारणात्मक-संयोगविशेषः । 3 'अप्तु प्रवेश्य पुरुषं प्रक्षिपेत्सायकत्रयम्' इति बृहस्पतिस्मरणात् । 4 मूर्शेडिप निमज्जनात् इत्याशयः, अत एवोक्तं 'न पश्यती'ति । ततश्च न मूळविरोधः।

पाठा०—१ निमजेतु ख. २ जलुका घ. ३ °मानवेद्यो ज, А. ४ गतेऽन्यस्मिन् ए. ५ तदा शुद्धो ग-घ. ६ स्थितयोस्तयोस्तृतीय ख. ७ मध्यमशर ग. ४ तदा शुद्धि वजतीति ख.

लैर्जुपपुष्पेश्व ततः कर्म समाचरेत् ॥' इति पितामहवचनात् । धनुषः प्रमाणं लक्ष्यस्थानं च नारदेनोक्तम्—'क्रूरं धनुः सप्तशतं मध्यमं षद्रशतं स्मृतम्। मन्दं पश्चरातं ज्ञेयमेष ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ मध्यमेन तु चापेन प्रक्षिपेच शर्-त्रयम् । इस्तानां तु शते साधें लक्ष्यं कृत्वा विचक्षणः ॥ न्यूनाधिके तु दोषः स्यारिक्षपतः सायकांस्तथा॥' इति। अङ्गलानां सप्ताधिकं शतं सप्तशतं ऋरं धनुः। एवं षद्शतं पश्चशतं च । एवं चैकादशाङ्गलाधिकं इस्तचतुष्टयं क्रूरस्य धनुषः प्रमाणम्, मध्यमस्य दशाङ्कलाधिकम्, मन्दस्य नवाङ्गलाधिकमि युक्तं भवति । शराश्वानायसामा नैणनाः कार्याः; 'शरांश्वानाय सामांस्तु प्रकुर्वात विशुद्धये । वेणुकाण्डमयांश्रेव क्षेत्रा तु सुदढं क्षिपेत् ॥' इति स्मरणात् । क्षेता क्षत्रियस्तद्व-त्तिर्वा ब्राह्मणः सोपवासो नियोक्तव्यः। यथाह-क्षिप्ता च क्षत्रियः प्रोक्तस्त-द्वृत्तिक्रीह्मणोऽपि वा । अक्रुरहृद्यः शान्तः सोपवासस्ततः क्षिपेत् ॥' इति । त्रिषु मुक्तेषु मध्यमः शरो प्राह्यः; तेषां च प्रोषितीनां च शराणां शास्त्रचोद-नात् । मध्यमस्तु शरो प्रात्यः पुरुषेण बलीयसा ॥' इति प्रचतात् । तत्रापि पतनस्थानादानेतव्यः; न सर्पणस्थानात्, 'शरस्य पतनं श्रास्त्रे सर्पणं तु विवर्ज-येत् । सर्पन्सर्पन्शरो यायादृरादृरतरं यतः ॥' इति वचनात् । वाते च प्रवायति विषमादिदेशे च शरमोक्षों न कर्तव्यः; 'इषुं न प्रक्षिपेद्विद्वान्मारुते चाति-वायति । विषमे भूप्रदेशे च वृक्षस्थानसमाकुछे ॥ तृणगुल्मलतावल्लीपङ्कपाषाण-संयुते ॥' इति पितामहवचनात् । निममाङ्गं पश्येचेच्छुद्धिमामुगादिति वदता उन्मजिताङ्गस्याश्चिदिर्दिशेता । स्थानान्तरगमने चाश्चिद्धः पितामहेनोक्ताः 'अन्यथा न विद्युद्धिः स्यादेकाङ्गस्यापि दर्शनात् ॥' इति 'स्थानाद्वाऽन्यत्र गमना-यसिनपूर्वं निवेशितः ॥' इति । एकाङ्गस्यापि दर्शनादिति च कर्णायभि-प्रायेण । 'बिरोमात्रं तु दृश्येत न कर्णें नापि नासिका । अप्सु प्रवेशने यस्य ग्रुढं तमपि निर्दिशेत् ॥' इति विशेषाभिधानात् । अयमत्र प्रयोगकमः—'उक्त-लक्षणजलाशयसंनिधानुक्तलक्षणं तोरणं विधाय उक्तप्रमाणे देशे लक्ष्यं निधाय तोरणसंनिधी सशरं धनुः संपूज्य जलाशये वरुणमावाह्य पूजयित्वा तत्तीरे धर्मादींश्च देवान्हवनान्तामिष्टा शोध्यस्य शिरसि प्रतिज्ञापत्रमावध्य प्राड्विवाको जलमभिमन्त्रयते-'तोय! त्वं प्राणिनां प्राणः' इत्यादिना मन्त्रेण। अथ शोध्यः-'सर्वेन' इसादिना मन्त्रेण जलमभिमन्त्र गृहीतस्थूणस नाभिमात्रोदकावस्थितस्य बलीयसः पुरुषस्य समीपमुपसर्पति । अथ शरेषु त्रिषु मुक्तेषु मध्यमशरपातस्थाने मध्यमं शरं गृहीत्वा जविन्येकस्मिन्पुरुषे स्थिते अन्यस्मिश्च तोरणमूळे स्थिते प्राड्विवाकेन तालत्रये दत्ते युगपद्गमनमज्जनमथ शरानयनमिति ॥ १०९ ॥

इत्युदकविधिः॥

पाठा०- १ प्रक्षिसानां च ग. २ च प्रवायति ग. ३ समीपे सशरं घ.

इदानीं विषविधानमाह—

त्वं विष! ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मे व्येवस्थितः । त्रायस्वासादभीशापात्सत्येन भव मेऽमृतम् ॥ ११०॥ एवमुक्त्वा विषं शार्क्षं भक्षयेद्धिमञ्जेलजम् । यस्य वेगैविंना जीर्येच्छद्धि तस्य विनिर्दिशेत्॥ १११॥

'त्वं विष'इसादिमन्त्रेण विषमभिमन्त्रय कर्ता विषं हिमशैलजं श्टङ्गभवं भक्षयेत् । तच मिक्षतं सत् यस्य विषं वेगैविंना जीर्यति स शुद्धो भवति । विषवेगो नाम धातोर्धात्वन्तरप्राप्तिः । 'धातोर्धात्वन्तरप्राप्तिविषवेग इति स्मृतः' इति वचनात् । घातवश्च त्वगसृज्जांसमेदोस्थिमजाशुकाणीति सप्त । एवं च सप्तेव विषवेगा भवन्ति । तेषां च लक्षणानि पृथगेव विषतन्त्रे कथितानि-'वेगो रोमाञ्चमाद्यो रचयति विषजः खेदवक्रोपशोषौ तस्योध्वस्तत्परौ द्वौ वपुषि जनयतो वर्णभेदप्रवेपौ । यो वेगः पश्चमोऽसौ नैयति विवेशतां कण्ठभङ्गं च हिकां षष्ठो निःश्वासमोही वितरित च मृतिं सप्तमो भक्षकस्य ॥' इति । अत्र च महादेवस्य पूँजा कर्तव्या । यथाह नारदः-'दवाद्विषं सोपवासो देवब्राह्मण-संनिधो । धूपोपहारमन्त्रेश्व पूजयिला महेश्वरम् ॥' इति प्राड्विवाकः कृतोपवासो महादेवं पूजियत्वा तस्य पुरतो विषं व्यवस्थाप्य धर्मादिपूजां हवनान्तां विधाय प्रतिज्ञापत्रं शोध्यस्य शिरसि निधाय विषमभिमन्त्रयते—'त्वं विष! त्रह्मणा सर्ष्ट परीक्षार्थं दुरात्मनाम् । पापानां दर्शयात्मानं शुद्धानाममृतं भव ॥ मृत्युमृते विष! त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम् । त्रायस्वैनं नरं पापात्सत्येनास्थामृतं भव ॥ इति । एवमभिमच्चय दक्षिणाभिमुखावस्थिताय दद्यात् ; 'द्विजानां संनिधावेव दक्षिणाभिमुखे स्थिते । उदब्रुखः प्राङ्मुखो वा विषं द्यात्समाहितः ॥' इति नारदवचनात् । विषं च वत्सनाभादि श्राह्मम्; 'शृङ्गिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य विषस्य वा ॥' इति पितामहवचनात् । वर्ज्यानि च तेनैवो कानि-'चारितानि च जीर्णानि कृत्रिमाणि तथैव च। भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवर्जयेत् ॥' इति । तथा नारदेनापि (१।३२१) — अष्टं च चारितं चैव धूपितं मिश्रितं तथा। कालकूटमलाबुं च विषं यँन्नेन वर्जयेत्॥' इति । कालश्च नारदेनोक्तः ( ११३ ९९ )—'तोल्रियत्वेप्सितं काले देयं ति हिमागमे । नापराह्ने न मध्याहे न संध्यायां तु धर्मवित् ॥' इति । कालान्तरे तूक्तप्रमाणाद्रल्पं देयम् ; 'वर्षे चतुर्यंवा मात्रा श्रीष्मे पश्चयवा स्मृता । हेमन्ते सा सप्तयवा शर्यल्पा ततोऽपि हि ॥' इति स्मरणात् । अल्पेति षड्यवेखर्थः । 'हेमन्त'प्रहणेन शिशिरस्यापि

टिप्प०-1 अतिचन्नलतामिति भावः.

पाठा०—१ सत्ये धर्मे, A.; सत्यधर्मन्यवस्थितः V. २ न्यवस्थितम् B. ३ जीर्णं तत्य शुद्धि विनिर्दिशेत् A.; V. ४ नयनविवशतां. ५ पूजा कार्या. ख. ६ तथैवोक्तानि ख. ७ यत्नेन परि ग.

श्रहणम् । 'हेमन्तशिबिरयोः समासेन' इति श्रुतेः । वसन्तस्य च सर्वदिव्यसाधा-रणलात्तत्रापि सप्त यवा विषं च घृतद्वतं देयं; नारदवचनात् । 'विषस पल-षड्डागाद्वागो विंशतिमस्त यः । तमष्टभागहीनं तु शोध्ये दद्याद्धतप्रुतम् ॥ ( नारदः १।३२३ ) इति । पछं चात्र चतुः मुवर्णकम् । तस्य षष्ठो भागो दश माषाः दश यवाश्व भवन्ति । 'त्रियवं त्वेककृष्णलम् । पश्चकृष्णलको माषः' इलेको माषः पश्चदश यवा भवन्ति । एवं दशानां माषाणां यवाः सार्धशतं भवन्ति । पूर्वे च दश यवा इति षष्टयधिकं शतं यवाः पलस्य षष्ठो भागस्तसा-हिं शतितमो भागोऽष्टी यवास्तस्याष्ट्रभाग एकयवः, तेन हीनं विंशतितमं भागं सप्तयवं घृतहतं द्यात् । घृतं च विषात्रिंशद्भणं प्राह्मम् ; 'पूर्वाहे श्रीतले देशे विषं देयं तु देहिनाम् । घृते नियोजितं श्वक्षणं पिष्टं त्रिंशद्भणान्वितम् ॥' इति काला-यनवचनात् । त्रिंशद्भुणेन घृतेनान्वितं विषम् । शोध्यश्च कुहकादिभ्यो रक्षणीयः; 'त्रिरात्रं पन्नरात्रं वा पुरुषैः खैरधिष्ठितम् । कुहकादिभयाद्राजा रक्षयेहिव्यकारि-णम् ॥ ओषधीर्मन्त्रयोगांश्व मणीनथ विषापहान् । कर्तुः शरीरसंस्थांस्तु गृढो-त्पन्नान्परीक्षयेत् ॥' इति पितामहस्मरणात् । तथा विषमपि रैक्षणीयम्—'शाई हैमवतं शस्तं गन्धवर्णरसान्वितम् । अकृत्रिममसंमूढममन्त्रोपहतं च यत् ॥' ( १।३२२ ) इति नारदस्मरणात् । तथा विषे पीते यावत्करतालिकाशतपश्चकं तावत्त्रतीक्षणीयोऽनन्तरं चिकित्सनीयः । यथाह नारदः-'पश्चतालशतं कालं निर्विकारो यदा भवेत् । तदा भवति संग्रुद्धस्ततः कुर्याचिकित्सितम् ॥' इति । पितामहेन तु दिनान्तोऽवधिहक्तोऽल्पमात्राविषयः—'भक्षिते तु यदा खस्थो मुच्छिच्छिर्दिविवर्जितः । निर्विकारो दिनस्यान्ते शुद्धं तमिप निर्दिशेत् ॥' इति । अत्र च प्राड्विवाकः सोपवासो महादेवं संपूज्य तत्पुरतो विषं स्थापयित्वा धर्मा-दीनिष्टा शोध्यस्य बिरसि प्रतिज्ञापत्रं निधाय विषमिभमन्य दक्षिणाभिमुखस्थिताय विषं प्रयच्छति । ए च शोध्यो विषमिमम्बय भक्षयतीति क्रमः ॥११०-१११॥

इति विषविधानम्॥

अथ कोशविधिमाह—

देवानुग्रान्समभ्यर्च्य तत्स्नानोदकमाहरेत् । संस्नाच्य पाययेत्तसाजलं तु प्रसृतित्रयम् ॥ ११२ ॥

उद्मान्देवान्दुर्गादिलादीन् समभ्यच्ये गन्धपुष्पादिभिः पूजयित्वा संद्वाप्य तत्स्वानोद्कमाद्देत् । आह्ल च 'तोय! त्वं प्राणिनां प्राणः' इलादिना तत्तोयं प्राड्विवाकः संस्रात्य शोध्येन च तत्तोयं पात्रान्तरे कृत्वा 'सल्लेन माभिरक्ष त्वं वरुण!' इल्पनेनाभिमन्त्रितं पाययेत्प्रसृतित्रयम् । एतच साधा-रणधर्मेषु धर्मावाहनादिसकलदेवतापूजाहोमसमन्त्रकप्रतिज्ञापत्रशिरोनिवेशनान्तेषु

पाठा०—१ परीक्षणीयं ग. २ तथापि घ. २ भिमुखाय स्थिताय ख. मुखाय विष घ. ४ संश्राव्य. A.

सत्सु । अत्र च स्नाप्यदेवतानियमः कार्यनियमोऽधिकारिनियमश्च पितामहादिभिरक्तः—'भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत्तस्य तज्जलम् । समभावे तु देवानामादिस्यस्य च पाययेत् ॥ दुर्गायाः पाययेचौरान्ये च शस्त्रोपजीविनः । भास्करस्य तु
यत्तोयं ब्राह्मणं तम्न पाययेत् ॥ दुर्गायाः स्नापयेच्छूलमादिस्यस्य तु मण्डलम् ।
अन्येषामपि देवानां स्नापयेदायुधानि तु ॥' इति देवतानियमः । 'विसम्भे
सर्वश्वद्धासु संधिकार्ये तथैव च । एषु कोशः प्रदातव्यो निसं चित्तविशुद्धये ॥'
इति कार्यनियमः । 'पूर्वाह्ने सोपवासस्य स्नातस्यार्दपटस्य च । सश्क्रकस्याव्यस्यनिनः
कोशपानं विधीयते ॥' (नारदः १।३२८) सश्क आस्तिकः । 'मद्यपस्नीव्यस्यनिनं
कितवानां तथैव च । कोशः प्राज्ञैनं दातव्यो ये च नास्तिकवृत्तयः ॥ महापराधे
निर्धमें कृतम्ने ह्रीबकुत्सिते । नास्तिकव्रास्यदांशेषु कोशपानं विवर्जयेत् ॥' इति ।
महापराधो महापातककी, निर्धमों वर्णाश्रमधर्मरहितः पाखण्डी, कृत्सितः प्रतिलोमजः । दाशाः कैवर्ताः, इस्यधिकारिनियमः । तथा गोमयेन मण्डलं कृत्वा तत्र
शोध्यमादिस्याभिमुखं स्थापयित्वा पाययेदिति नारदवचनादवगन्तव्यम् । यथाह
—'तमाहूयाभिश्वसं तु मण्डलाभ्यन्तरे स्थितम् । आदिस्याभिमुखं कृत्वा पाययेत्रस्रतित्रयम् ॥' इति ॥ ११२ ॥

ननु तुलादिषु विषान्तेषु समनन्तरमेव शुद्धयशुद्धिभावना, कोशे तु कथिम-त्यत आह—

> अर्वाक् चतुर्दशादहो यस नो राजदैविकम्। व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्थान संशयः ॥ ११३॥

#### इति कोशविधिः॥

तुस्रावीन कोशान्तानि पश्च महादिव्यानि यथोहेशं योगिश्वरेण व्याख्या-तानि । स्मृत्यन्तरे त्वल्पाभियोगविषयाण्यन्यान्यपि दिव्यानि कथितानि ।

पाठा०-१ पितामहनारदादिभिः घ. २ दापयेत् घ. ३ विमेदे घ. ४ दासेषु ख.

यथाह पितामहः—'तण्डुलानां प्रवश्यामि विधि भक्षणनोदितम् । चौरे तु
तण्डुला देया नान्यत्रेति विनिश्वयः ॥ तण्डुलान्कारयेच्छुक्राञ्छालेनीन्यस्य
कस्यचित् । मृन्मये भाजने कृत्वा आदित्यस्याप्रतः ग्रुचिः ॥ स्नानोदकेन संमिश्रान्रात्रौ तत्रैत वासयेत् । प्राच्छुलोपेषितं स्नातं शिरोरोपितपत्रकम् ॥ तण्डुलान्भक्षयित्वा तु पत्रे निष्ठीवयेत्ततः । पिप्पलस्य तु नान्यस्य अभावे भूजं एव
तु ॥ लोहितं दश्यते यस्य हनुस्तालु च शीर्यते । गात्रं च कैम्पते यस्य तमग्रुदं
विनिर्दिशेत् ॥' इति । शिरोरोपितपत्रकं तण्डुलान्मक्षयित्वा निष्ठीवयेत्प्राङ्विवाकः ॥ भक्षयित्वेति च ण्यन्ताहिसचि रूपम् । सर्वदिव्यसाधारणं च धर्मावाहनादि पूर्वविदिहापि कर्तव्यम् ॥

#### इति तण्डुलविधिः॥

तप्तमाषविधिः पितामहेनोक्तः । तथा हि—'सौवर्ण राजतं वापि ताम्नं वा षोडशाङ्कलम् । चतुरङ्गलखातं तु मन्मयं वाऽथ मण्डलम् ॥' वर्तुलमित्यर्थः । 'पूरयेद्भृततैलाभ्यां विंशत्या तु पलैस्तु तत् । सुवर्णमाषकं तस्मिन्सुतप्ते निक्षि-पेक्ततः ॥ अङ्गुष्ठाङ्कलियोगेन उद्धरेक्तप्तमाषकम् । करात्रं यो न धुनुयाद्विस्फोटो वा न जायते । शुद्धो भवति धर्मेण निर्विकारकराङ्गुलिः ॥' इति । 'उद्धरेत्'इति वचनात्पात्रादुत्क्षेपणमात्रं, नै बहिः प्रक्षेपणमादरैणीयम् ॥

अपरः कल्पः—'सौवर्णं राजते ताम्ने आयते मृन्मयेऽपि वा । गन्यं घृतमुपादाय तदमा तापयेच्छुचिः ॥ सौवर्णी राजतीं ताम्नोमायसीं वा सुकोधिताम् ।
सिल्छेन सक्छौतां प्रक्षिपेत्ताम्र मुदिकाम् ॥' (नारदः १।३३४) 'भ्रमदीचितरङ्गाद्ध्ये ह्यनखस्पर्शगोचरे । परीक्षेताईपणेन चुँककारं सुघोषकम् ॥ ततश्चानेन
मन्त्रेण सकृत्तदिभमन्त्रयेत् ॥ परं पवित्रममृतं घृत त्वं यज्ञकमंसु । दह पावक!
पापं त्वं हिमशीतं छुचौ भव ॥ उपोषितं ततः स्नातमाईवाससमागतम् । प्राहयेनमुदिकां तां तु घृतमध्यगतां तथा ॥ प्रदेशिनीं च तस्याथ परीक्षेयुः परीक्षकाः ।
यस्य विस्फोटका न स्युः ग्रुद्धोऽसावन्यथाऽग्रुचिः ॥' इति । अत्रापि धर्मावाहनायनुसंधातव्यम् ॥ घृतानुमन्त्रणं प्राह्विवाकस्य । 'त्वममे! सर्वभूतानाम्' इति
शोध्यस्यस्यभिमन्त्रणमन्त्रः । 'प्रदेशिनीं परीक्षेयुः' इति वचनात् प्रदेशिन्येव
मुद्रिकोद्धरणम् ॥

#### इति तप्तमाषकविधिः ॥

धर्माधर्मदिव्यविधिः ॥ धर्माधर्माख्यदिव्यविधिश्व पितामहेनोक्तः । तथाच — 'अधुना संप्रवक्ष्यामि धर्माधर्मपरीक्षणम् । हृन्तॄणां याचमानानां प्रायिक्षतार्थिनां गृणाम् ॥' इति । हृन्तॄणामिति साहसाभियोगेषु, याचमानानामिति अर्थाभियोगेषु, प्रायिक्षतार्थिनामिति पातकाभियोगेषु; 'राजतं कारयेद्धर्ममधर्मं सीसकायसम्'

पाठा०- १ कम्पयेचस्य ख. २ न प्रक्षेपणं ख. ३ माहरणीयं ग. चूरुकारं ख.

इति प्रतिमाविधानं सीसकं वा आयसं वेति ॥ पक्षान्तरमाह—'लिखेद्भूजें पटे वाणि धर्माधर्मों सितासितो । अभ्युक्ष्य पश्चग्वयेन गन्धमाल्येः समर्चयेत् ॥ सितपुष्पस्तु धर्मः स्यादधर्मोऽसितपुष्पषृक् । एवंविधायोपलिख्य पिण्डयोस्तों निधापयेत् ॥ गोमयेन मृदा वाणि पिण्डौ कार्यों समंततः । मृद्धाण्डकेऽनुपहते स्थाप्यौ चानुपलक्षितो ॥ उपलिप्ते गुचौ देशे देवब्राह्मणसंनिधो । आवाहयेत्ततो स्थाप्यौ चानुपलक्षितो ॥ उपलिप्ते गुचौ देशे देवब्राह्मणसंनिधो । आवाहयेत्ततो देवाँ ह्योकपालांश्च पूर्ववत् ॥ धर्मावाहनपूर्वं तु प्रतिज्ञापन्नकं लिखेत् ॥' ततः—'यदि पापविमुक्तोऽहं धर्मस्त्वायातु मे करे । अग्चद्धश्चेन्मम करे पापं आयातु धर्मतः ॥' इति ॥ अभिश्चर्तादेभमन्त्रयते—'अभियुक्तस्तयोश्चैकं प्रगृह्णीताविल्ध्यमंतः ॥' इति ॥ अभिश्चर्तादधर्मे तु स हीयते ॥ एवं समासतः प्रोक्तं धर्माधर्मपरीक्षणम् ॥' इति ॥

#### इति धर्माधर्मदिव्यविधिः ॥

अन्ये च शपथा द्रव्याल्पत्वमहत्त्वविषया जातिविशेषविषयाश्व मन्वादिभिक्ताः। ते यथा—'निष्के तु सत्यवचनं द्विनिष्के पादलम्भनम् । त्रिकादविक्तं पुण्यं स्यात्कोशपानमतः परम् ॥' (मनुः ८१९९३) 'सत्येन शापयेद्विप्रं सित्रंयं वाहनायुधेः। गोवीजकाश्वनैर्वेश्यं ग्रद्धं सर्वेस्तु पातकैः॥' (मनुः ८१९९३) इत्यादयः। अत्र च शुद्धिवभावना मनुनोक्ता (८१९९५)—'न चाऽऽतिमृच्छति सिप्रं स ह्रेयः शपथे शुचिः' इति। आर्तिएपि 'यस्य नो राजदैविकं व्यसनं जायते शिर्मं स्थान्त्यं शुच्यात्यम् एकरात्रमारम्य त्रिरात्रपर्यन्तं त्रिरात्रमारम्य पश्चरात्रपर्यन्तम्। एकरात्रप्रमृतित्वं कार्यलाघवगौरवपर्यालोचनया दृष्टव्यम्॥ एवं दिव्येर्जयपराजयावधारणे दण्डिवशेषोऽपि दिश्तिः कात्यायने—'शतार्धं दापयेच्छुद्धमञ्जद्धो दण्डभाग्मवेत्' इति। तं दण्डमाह—'विषे तोये हुताशे च तुलाकोशे च तण्डुले। तप्तमाषकदिव्ये च कमाहण्डं प्रकल्पयेत्॥ सहस्रं पद्शतं चैव तथा पश्चशतानि च। चतुश्चिश्चकमेवं च हीनं हीनेषु कल्पयेत्॥ 'निह्ववे भावितो द्वाद्' इत्युक्तदण्डेनायं दिव्यनिबन्धनो दण्डः समुचीयते॥

इति दिव्यप्रकरणम् ॥

टिप्प०—1 अस्य पूर्वार्ध—'यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च' इति मनुस्मृतावालोचनीयम्

#### अथ दायविभागप्रकरणम् ८

प्रमाणं मानुषं दैवमिति भेदेन वर्णितम् । अधुना वर्ण्यते दायविभागो योगमूर्तिना ॥

तत्र 'दाय'शब्देन यद्धनं खामिसंबन्धादेव निमित्तादन्यस्य खं भवति तदुच्यते । स च द्विविध:-अप्रतिबन्धः, सप्रतिबन्धश्च । तत्र पुत्राणां पौत्राणां च पुत्रत्वेन पौत्रावेन च पित्रधनं पितामहधनं च खं भवतीत्यप्रतिबन्धो दायः । पितव्य-भात्रादीनां तु पुत्राभावे खाम्यभावे च खं भवतीति सप्रतिबन्धो दायः । एवं तत्पुत्रादिष्वप्युह्नीयः । विभागो नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेषु व्यवस्थापनम् । एतदेवाभित्रेत्योक्तं नारदेन—'विभागोऽधंस्य पित्र्यस्य तनयैर्यत्र कल्प्यते। दायभाग इति प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधैः (ना० १३।१)॥' इति । पित्र्यस्येति स्वत्वनिमित्तसंबन्धोपलक्षणम् । 'तनयैः'इत्यपि प्रस्रासन्नोपलक्षणम् । इदमिह निरूपणीयम्,-कस्मिन्काले कस्य कथं कैथ विभागः कर्तव्य इति । तन्न कस्मिन्काले कथं कैथेति तन तन खोकव्याख्यान एव वश्यते। नस्य विभाग इत्येतावदिह चिन्त्यते । किं विभागात्वत्वमुत खत्य सतो विभाग इति । तत्र खत्वमेव ताविष्ठरूपते-कि शास्त्रेकसमधिगम्यं खत्वमुत प्रमाणान्तरसमधिग-म्यमिति । तत्र शास्त्रेकसमधिगम्यमिति तावद्यक्तं; गौतमवचनात्—'खामी रिक्थकयसंविभागपरिप्रहाधिगमेषु ब्राह्मणसाधिकं लब्धं क्षत्रियस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यश्रद्धयोः ॥' (गौ०१०।३९-४२) इति । प्रमाणान्तरगम्ये खत्वे नेदं वचन-मर्थवत्स्यात्। तथा स्तेनातिदेशे यनुः (८।३४०)—'योऽर्देतादायिनो हस्ताल्लिप्सेत बाह्यणो धनम् । याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥' इति । अदत्तादायिनः सकाशाद्याजनादिद्वारेणापि द्रव्यमजेयतां दण्डविधानमनुपपन्नं स्थात्खत्वस्य लौकि॰ करवे । अपि च, लौकिकं चेरखत्वं मम खमनेनापहृतमिति न ब्र्यात् ;अपहृतुरेव खत्वात । अन्यर्थाऽन्यस्य स्वं तेनापहृतमिति नापहृतुः स्वम् । एवं तर्हि सुवर्णर्ज-तादिखरूपवदस्य वा खमन्यस्य वा खमिति संशयो न स्यात् । तस्माच्छाह्मेकस-मित्रगम्यं खत्वमिति । अत्रोच्यते—'लौकिकमेव खत्वं लौकिकार्थकियासाधनस्वातः त्रीह्यादिवत् । आह्वनीयादीनां हि शास्त्रगम्यानां न लौकिकित्रयासाधनत्वमस्ति ॥ नन्वाहवनीयादीनामपि पाकादिसाधनत्वमस्त्येव । नैतत् ,-नहि तत्राहवनीयादि-रूपेण पाकादिसाधनत्वम् । किं तर्हि ? प्रत्यक्षादिपरिदर्यमा स्यादिरूपेण । इह तु सवर्णाद्रहरेण न क्रयादिसाधनलमपि तु खत्वेनैव । नहि यस यत्सं न भवति तत्तस्य कयाद्यर्थकियां साधयति ॥ अपि च,-प्रखन्तवासिनामप्यदृष्टशास्त्रव्यवहा-राणां खत्वव्यवहारो दश्यते; कयविकयादिदर्शनात् । किंच,-नियँतोपायकं खत्वं

पाठा०—१ अत्र पुत्रसद्भावः स्वामिसद्भावश्च प्रतिबन्धः, तद्भावे पितृ-ध्यत्वेन आतृत्वेन च स्वं भवतीति विशेषः स्व. श. २ द्रव्यस्य व्यव-स्थापनं स्व. ३ पेत्रस्य ग. श. ४ अद्तादायिनश्चीरस्य. ५ याजनाध्याः पनाद्वापि स्व. ६ अन्यथास्वं स्व. ७ नियतोगधिकं घ.

लोकसिद्धमेविति न्यायविदो मन्यन्ते । तथा हि-लिप्सासूत्रे तृतीये वर्णके द्रव्या-र्जननियमानां ऋत्वर्थत्वे खत्वमेव न स्यात् । खत्वस्यालीकिकत्वादिति पूर्वपक्षा-संभवमाशङ्क्य द्रव्यार्जनस्य प्रतिप्रहादिना खत्वसाधनत्वं लोकसिद्धमिति पूर्वपक्षः समर्थितो गुरुणा---ननु च द्रव्यार्जनस्य कत्वर्थत्वे खत्वमेव न भवतीति याग एव न संवर्तेत । प्रलपितिमदं केनापि 'अर्जनं खत्वं नापादयतीति निप्रतिषिद्धम्' इति वदता। तथा सिद्धान्तेऽपि खस्वस्य ठौकिकत्वमङ्गीकृत्यैव विचारप्रयोजनमुक्तम्, अतो 'नियमातिकमः पुरुषस्य न कतोः' इति । अस्य चार्थं एवं विवृतः—यदा द्रव्यार्जननियमानां ऋत्वर्थत्वं तदा नियमार्जितेनैव द्रव्येण ऋतुंसिद्धिर्न नियमाति-कमार्जितेन द्रव्येण न कतुसिद्धिरिति न पुरुषस्य नियमातिकमदोर्षेः पूर्वपक्षे । राद्धान्ते त्वर्जननियमस्य पुरुषार्थत्वात्तदतिक्रमेणार्जितेनापि द्वयेण कतुसिद्धिर्भवति, पुरुषस्यैव नियमातिकमदोष इति नियमातिकमार्जितस्यापि खत्वमङ्गीकृतम्,-अन्यथा ऋतुसिद्धयभावात्, न चैतावता चौर्यादिप्राप्तस्यापि खत्वं स्यादिति मन्त-व्यम् । लोके तत्र खत्वप्रसिद्धयभावात्, व्यवहारविसंवादाच एवं प्रतिप्रहाद्युपायके सत्वे लौकिके स्थिते— बाह्मणस्य प्रतिप्रहादय उपायाः, क्षत्रियस्य विजितादयः, वैदयस्य कृष्यादयः, ग्रहस्य ग्रुश्रूषादयः' इत्यदद्यार्था नियमाः । रिक्थादयस्तु सर्वसाधारणाः—'स्वामी रिक्थकयसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु' (गौ० १०।३९) इत्युक्ताः । तत्राप्रतिबन्धो दायो रिक्थम् । कयः प्रसिद्धः। संविभागः सप्रतिबन्धो दायः । परिप्रहोऽनन्यपूर्वस्य जलतृणकाष्ठादेः स्त्रीकारः। अधिगमो निष्यादेः प्राप्तिः। एतेषु निमित्तेषु सत्सु खामी भवति । ज्ञौतेषु ज्ञायते खामी। 'ब्राह्मणस्याधिकं लब्धम्' (गी॰ १०।४०) इति ब्राह्मणस्य प्रतिप्रहादिना यल्लब्धं तद्धि कमसा-धारणम् । 'क्षत्रियस्य विजितम्' (गाँ० १०।४१) इत्यत्राधिकमित्यनुवर्तते । क्षत्रियस्य विजयदण्डादिलन्धमसाधारणम् । 'निर्विष्टं वैश्यसूद्रयोः'(गौ०१०।४२) इलात्राप्यधिकमिलानुवर्तते । वैदयस्य कृषिगोरक्षादिलधं निर्विष्टं तदसाधारणम् । श्रद्भस्य द्विजशुश्रूषादिना भृतिरूपेण यहन्धं तदसाधारणम् । एवमनुलोमजानां प्रतिलोमजानां च लोकप्रसिद्धेषु खत्वहेतुषु यद्यद्साधारणमुक्तं 'सूतानामश्वसार-ध्यम्' इत्यादि तत्तत्सर्वं निर्विष्टशब्देनोच्यते सर्वस्यापि मृतिरूपत्वात् ॥ 'निर्वेशो मृतिभोगयोः' (तृ॰ ना॰ २१४) इति त्रिकाण्डीस्मरणात् । तत्तदसाधारणं वेदितंन्यम् । यदिप 'पत्नी दुहितरश्चेव' (न्य॰ १३५) इलादिसारणं तत्रापि सामिसंबन्धितया बहुषु दायविभागितया प्राप्तेषु लोकप्रसिद्धेऽपि सत्वे व्यामोहनिवृत्त्यर्थं स्मरणिमति सर्वमनवद्यम् ॥ यदपि मम खमनेनापहृतमिति न ब्रूयात्खत्वस्य लीकिकत्व इति,-तद्प्यसत्; स्वत्वहेतुभूतक्रयादिसंदेहात्खत्वसंदे-होपपत्तेः । विचारप्रयोजनं तु—'यद्गिहेतेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । तस्योत्सर्गेण ग्रुद्धयन्ति जप्येन तपसैव च ॥' इति । शास्त्रैकसमधिगम्ये खत्वे

पाठा०- १ कतुसिद्धिनियमातिक्रमार्जितेन दृब्येण न कतुसिद्धिरिति घ. २ दोष इति पूर्वपक्षे घ. ३ कृतेषु ख.

गहितेनासत्प्रतिप्रहवाणिज्यादिना लब्धस्य खत्वमेव नास्तीति तत्पुत्राणां तैदिवि भाज्यमेव। यदा तु लेकिकं खत्वं तदाऽसत्प्रतिप्रहादिलब्धस्यापि खत्वात्तत्पुत्राणां तिदिमाज्यमेव। 'तस्योत्सर्गेण शुद्धान्ति' इति प्रायिश्वत्तमर्जयितुरेव, तत्पुत्रादीनां तु दायत्वेन खत्वमिति न तेषां दोषसंबन्धः; 'सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिप्रह एव च॥' इति (१०।११५)

मनुसरणात्॥

इदानीमिदं संदिह्यते—'िकं विभागात्खमुत खस्य सतो विभाग इति । तत्र विभागात्वमिति तावद्युक्तम्; जातपुत्रस्याधानविधानात् । यदि जन्मनैव खत्वं स्यात्तदोत्पन्नस्य पुत्रस्यापि तत्स्वं साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाधानादिषु पितुरन-धिकारः स्यात्। तथा विभागात्प्राक् पितृप्रसादलब्धस्य विभागप्रतिषेधो नोपपद्यते; सर्वातुमत्या दत्तत्वाद्विभागप्राध्यभावात् । यथाह — 'शौर्यभार्याधने चीमे यच विवा-धनं भवेत् । त्रीण्येतान्यविभाज्यानि प्रसादो यश्च पैतृकः ॥' (ना० १३।६) इति ॥ तथा 'भर्त्रा श्रीतेन यह्तं स्त्रिये तस्मिन्मृतेऽपि तत् । सा यथाकाममश्रीयाद्याद्वा स्थावराहते ॥' इति पीतिदानवचनं च नोपपद्यते, जन्मनैव खत्वे । नच 'स्थाव-राहते यहत्तम्' इति संबन्धो युक्तः; व्यवहितयोजनाप्रसङ्गात् । यदपि--'मणिमु-काप्रवालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः । स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पिता-महः ॥' तथा—'पितृप्रसादाद्धज्यन्ते वस्राण्याभरणानि च । स्थावरं तु न भुज्येत त्रसादे सति पैतृके ॥' इति स्थावरस्य प्रसादेंदानप्रतिषेधवचनं, तिपतामहो-पात्तस्थावरविषयम् । अतीते पितामहे तद्धनं पित्रापुत्रयोः साधारणमपि मणि-मुक्तादि पित्रेव, स्थावरं तु साधारणमिल्यसादेव वचनादवगम्यते । तस्मान जन्मना खत्वं किंतु खामिनाशाद्विभागाद्वा खत्वम् । अत एव पितुरूर्धं विभा-गात्प्राग्द्रव्यखत्वस्य प्रहीणत्वादन्येन गृह्यमाणं न निवार्यत इति चोद्यस्यानव-काशः । तथैकपुत्रस्यापि पितृप्रयाणादेव पुत्रस्य स्वमिति न विभागमपेक्षत इति । अत्रोच्यते-लोकप्रसिद्धमेव खत्वमित्युक्तम् । लोके च पुत्रादीनां जन्मनैव खत्वं प्रसिद्धतरं नापहवमहिति । 'विभाग'शब्दश्च बहुखामिकधनविषयो लोक-प्रसिद्धः, नान्यदीयँविषयो न प्रहीणविषयः; तथा 'उत्पत्त्यैवार्थस्वामित्वं लभेतेसा-चार्याः' इति गौतमवचनाच । 'मणिमुक्ताप्रवालानाम्' इलादिवचनं च जन्म-ना खत्वपक्ष एवोपपद्यते । नच पितामहोपात्तस्थावरविषयमिति युक्तम्; 'न

टिटप्०—1 स्वामिनाशस्यापि स्वत्वहेतुत्वेनातीते पितामहे तद्धने पितापुत्रयोः साधारण्ये मणिमुक्तादिकं वचनात् पितः। स्थावरे तु साधारण्यमेवेत्येतावानयां यदि तद्ध-चनात् प्रतीयते, तदा पूर्वोक्ता व्यवस्था स्यात्; न च तथा। ततश्चैवं वक्तव्यम्—पितामहे जीवत्यपि स्थावरेषु सर्वसाधारण्यमिति। तथा चास्य वचनस्य पितामहोपाजितस्थावर-विषयत्वमनुपपन्नमित्याशयः।

पाठा०—१ न विभाज्यमेव ग. २ खत्वं छोकिकं तदा ग. ३ त्खत्वमुत क. ख. ४ प्रसादादिह न प्रति ख. प्रसाददाने प्रति क. ५ समानमिप घ. ६ प्रसिद्धो ग. ७ न्यदीयधनविषयो घ. ८ तं तथोत्पत्त्वेच ख.

पिता न पितामहः' इति वचनात् । पितामहस्य हि स्नार्जितमपि पुत्रे पौत्रे च स्टादेयमिति वचनं जन्मना स्तरवं गमयति । तथा परमते मणिमुक्ताप्रवालव-साभरणादीनां पैतामहानामपि पितुरेव खत्वं; वचनात्, एवमसान्मतेऽपि पित्रार्जितानामप्येतेषां पितुर्दानाधिकारः, वचनादिखविशेषः ॥ यतु 'भर्त्रा त्रीतेन' इत्यादिविष्णुवचनं स्थावरस्य त्रीतिदानज्ञापनं. तत्स्वोपार्जितस्यापि पुत्रायभ्यनुज्ञयैवेति व्याख्येयम्; पूर्वोक्तेर्मणिमुकादिवचनैः स्थावरव्यतिरिक्त-स्येव प्रीतिदानयोग्यत्वनिश्वयात् ॥ यदप्यर्थसाध्येषु वैदिकेषु कर्मस्रनिधकार इति, तत्र तद्विधानवलादेवाधिकारो गम्यते । तस्मात्पैतृके पैतामहे च द्रव्ये जन्मनैव खत्वम्, तथापि पितुरावश्यकेषु धर्मकृत्येषु वाचनिकेषु प्रसाददानकु-दुम्बभरणापद्विमोक्षादिषु च स्थावरव्यतिरिक्तद्रव्यविनियोगे खात्रव्यमिति स्थितम्। स्थावरे तु स्वाजिते पित्रादिपाप्ते च पुत्रादिपारतन्त्रयमेव; 'स्थावरं द्विपदं चैव यदापि खयमर्जितम् । असंभूय सुतान्सर्वोच्च दानं न च विक्रयः ॥ ये जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्थिताः । वृत्तिं च तेऽभिकाङ्क्षिति न दानं न च विकयः ॥' इत्यादिस्मरणात् । अस्यापवादः—'एकोऽपि स्थावरे कुर्योद्दानाघ-मनविकयम् । आपत्काळे कुदुम्बार्थे धर्मार्थे च विशेषतः ॥' इति । अस्यार्थः— अप्राप्तव्यवहारेषु पुत्रेषु पौत्रेषु वांऽनुज्ञानादावसमर्थेषु आतृषु वा तथाविधे-ष्वविभक्तेष्वपि सकलकुटुम्बव्यापिन्यामापदि तत्पोषणे वाऽवर्यं कर्तव्येषु च पित्-श्राद्धादिषु स्थावरस्य दानाधमनविक्रयमेकोऽपि समर्थः कुर्यादिति । यत्तु वच-नम्—'विभक्ता वाऽविभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः। एको हानीशः सर्वत्र दानाधमनविकये ॥' इति, तद्प्यविभक्तेषु द्रव्यस्य मध्यस्थत्वादेकस्यानीर्श्वरत्वात् सर्वोभ्यनुज्ञाऽवस्यं कार्यो। विभक्तेषु तूत्तरकालं विभक्ताविभक्तसंशयन्युदासेन व्यवहारसीकर्याय सर्वाभ्यनुज्ञा न पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन; अतो विभक्तानुमति-व्यतिरेकेणापि व्यवहारः सिद्धायेवेति व्याख्येयम् । यदपि—'खप्रामज्ञाति-सामन्तदायादानुमतेन च । हिरण्योदकदानेन पङ्गिर्गच्छति मेदिनी ॥' इति, तैत्रापि प्रामानुमतिः; 'प्रतिप्रहप्रकाशः स्थातस्थावरस्य विश्लेषतः' ( न्य० १७६ ) इति सरणात् व्यवहारप्रकाशनार्थमेवापेक्ष्यते, न पुनर्शमानुमला विना व्यवहारासिद्धिः । सामन्तानुमतिस्तु सीमाविप्रैतिपत्तिनिरासाय । ज्ञातिदाया-दानुमतेस्तु प्रयोजन मुक्तमेव 'हिरण्योदकदानेन' इति; 'स्थानरे विकयो

टि उप०—1 स्त्रोपार्जितेष्विष स्थावरेष्वनुश्वासमर्थानुश्वार्धसर्वानुमतिमन्तरेण दानान-विकारः, इतरेषु नानुमत्यपेक्षेति तदभिप्रायः । 2 उपरि 'षड्भिर्गच्छिति मेदिनी' इत्युक्तम् , तत्र वण्णां क्रमेणोपयोगं दर्शयन् प्रथमतो ग्रामजनानुमति दर्शयति—तत्रापीत्यादिना ।

पाठा०—१ पितृषितामहस्य घ. २ मुक्तावस्नाभरणा सन्ध. ३ एतेषां मणिमुक्तादीनां. ४ विमोक्षणादिषु ख., घ. ५ वा अनुज्ञादा ख., अनुज्ञादा-नादाव घ. ६ अनीशकरवाद घ. ७ सीमाप्रतिपत्ति ख-ग.

नास्ति कुर्योदाधिमनुज्ञया' इति स्थावरस्य विकयप्रतिषेधात्, 'भूमिं यः प्रति-गृहादि यश्च भूमि प्रयच्छित । उभी तौ पुण्यकर्माणौ नियतौ खर्गगामिनौ ॥" इति दानप्रशंसादर्शनाच । विकयेऽपि कर्तव्ये सहिरण्यमुदकं दत्त्वा दानरूपेण स्थावरविकयं कुर्यादिलार्थः । पैतृके पैतामहे च धेने जन्मनैव खत्वेऽपि विशेषं 'भूर्या पितामहोपात्ता' ( व्य० १२१ ) इखत्र वक्ष्यामः ॥ इदानीं यस्मिन्काले येन च यथा विभागः कर्तव्यस्तहर्शयन्नाह—

> विभागं चेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेत्सुतान्। ज्येष्ठं वा श्रेष्ठमागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥१९४॥

यदा विभागं पिता चिकीर्षति तदा इच्छैया विभजेत् पुत्रानात्मनः सकाशात् पुत्रं पुत्रौ पुत्रान् । इच्छाया निरङ्कशत्वादनियमप्राप्तौ नियमार्थमाइ-ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेनेति । ज्येष्ठं श्रेष्ठभागेन, मध्यमं मध्यमागेन, कनिष्ठं कनिष्ठभागेन, 'विभजेत्' इलाजुवर्तते । श्रेष्ठादिविभागश्च मनुनोक्तः (९।११२)— 'जैयेष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच यद्धरम् । ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यातुरीयं तु यवीयसः ॥' इति । 'वा'शब्दो वक्ष्यंमाणपक्षापेक्षः । सर्वे वा स्यः समांशिन इति । सर्वे वा ज्येष्ठादयः समांशभाजः कर्तव्याः । अयं च विषमो विभागः खार्जितद्रव्यविषयः । पितृकमायाते तु समखाम्यस्य वर्स्यमाणत्वानेच्छया विषमो विभागो युक्तः । विभागं चेत्पिता कुर्यादिति । यदा पितुर्विभागेच्छा स ताबदेकः कालः । अपरोऽपि जीवैत्यपि पितरि द्रव्यनिःस्पृहे निवृत्तरमणे मातरि च निरुत्तरजस्कायां, पितुरनिच्छायामपि पुत्रेच्छयैव विभागो भवति । यथोकं नारदेन ( १३।३ )—'अत ऊर्ध्व पितुः पुत्रा विभजेयुर्धनं समम्' इति पित्रो-रूर्षे विभागं प्रतिपाय-'भातुर्निवृत्ते रजिस प्रतास भगिनीषु च । निवृत्ते चापि रमणे पितर्युपरतस्पृहे ॥' इति दर्शितः । अत्र 'पुत्रा धनं समं विभजेयुः' इलाजुषज्यते । गौतमेनापि—'ऊर्ध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं विभजेरन्' ( २८।१ ) इत्युक्तवा 'निवृत्ते चापि रजिस' (गी॰ २८।२) इति द्वितीयः कालो दर्शितः।

टिप्प०-1 एतेन पितुनिधनमेव स्वत्वकारणं, न जन्म इत्युक्तम् , अन्यथा 'कर्ष्व पितुश्च मातुश्च' इति मनुविरोधापत्तिः । 2 इच्छयेति ऐच्छिकविभाग एव विवृत उत्तरार्धेन । इच्छायाः संभवति उक्तपक्षद्वयावलम्बनत्वे स्वातच्यायोगाद्वाक्यभेदापत्तेः, एकसै लक्षं कसीचित्कपदिंकमन्यसे न किमपीत्यव्यवस्थापत्तेश्च च्य. म.। 3 उद्धियत इत्युद्धारः। ज्येष्ठस्याविभक्तसाधारणधनादुद्धृत्य विंशतितमो भागः सर्वद्रव्येभ्यश्च यच्छेष्ठं तद्दातव्यमि-लादि । अयं चोद्धारविभागः कलौ नेष्टः; कलिवज्येषु पाठात् ज्यः मः । 4 जीवलेव पितिर पितुरिच्छ्या विभाग इति यसिन्काले विभाग इत्यस्य, 'पिता' इत्यनेन येनेत्यस्य, 'ज्येष्टं' इलनेन यथा इलस्योपसंग्रहः । 5 'न्यूनाधिक-' ( व्य० ११६ ) इल्यादिः । 6 मातु-रिति । रमणः कामः । उपरतस्पृह्ये विरक्तः प्रतास भगिनीष चेति काकाक्षिवद्वजोरम-णनिवृत्त्योविशेषणम् ब्यः मः।

पाठा०-१ मध्यममागेन घ. २ जीवस्रेव S.

'जीवित चेच्छिति' (गौ॰ २८।२) इति तृतीयः कालो दर्शितः। तथा सरजस्का-यामिप मातर्यनिच्छलपि पितर्यधर्मवर्तिनि दीर्घरोगप्रस्ते च पुत्राणामिच्छया भविति विभागः। यथाह शङ्कः—'अकामे पितिर रिक्थविभागो वृद्धे विपरीतचेतिस रोगिण च' इति ॥ ११४॥

पितुरिच्छया विभागो द्विधा दर्शितः-समो विषमश्च; तत्र समविभागे विशेष-

माह—

यदि कुर्यात्समानंशान् पत्यः कार्याः समांशिकाः । न दत्तं स्त्रीधनं यासां भर्ता वा श्वशुरेण वा ॥ ११५॥

यदा खेच्छया पिता सर्वानेन सुतान समिवभागिनः करोति तदा पंदयश्च पुत्रसँमांदाभाजः कर्तव्याः, यासां पत्नीनां भन्नी श्वद्युरेण वा स्त्रीधनं न दत्तम् । दत्ते तु ल्लीधनं अर्घाशं नक्ष्यति (व्य० १४८)— 'दत्ते त्वर्धं प्रकल्पयेत्' इति ॥ यदा तु श्रेष्ठभागादिना ज्येष्ठादीन् निभजति तदा पत्न्यः श्रेष्ठादिभागाच लभनते, किंत्द्भृतोद्धारात्समुदायात्समानेनांशाँहभनते खोद्धारं न ॥ यथाद्यापत्तम्बः (ध० २।१४।९)—'परीभाण्डं न गृहेऽलंकारो भार्यायाः' इति ॥ ११५ ॥

'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः' ( व्य० ११४ ) इति पक्षद्वये-

डप्यपवादमाह—

शक्तसानीहमानस किंचिइन्वा पृथिक्या।

खयमेव द्रव्यार्जनसमर्थस्य पितृद्रव्यमनीहमानस्यानिच्छैतोऽपि यर्तिकचि-द्सारमपि द्त्वा पृथिक्स्या विभागः कर्तव्यः पित्रा । तत्पुत्रादीनां दायजि-घृक्षा मा भूदिति ॥—

'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन' (व्य० ११४) इति न्यूनाधिकविभागो दर्शितः । तत्र शास्त्रोक्तोद्धारादिविषमविभागव्यतिरेकेणान्यथाविषमविभागनिषेघार्थमाह—

न्यूनाधिकविभक्तानां धर्म्यः पितृकृतः स्मृतः ॥ ११६॥ न्यूनाधिकविभागेन विभक्तानां पुत्राणामसौ न्यूनाधिकविभागो यदि

टिप्प॰—1 इच्छायामुकं। किचत्ति च्छां विनापि विभागमाह बृहस्पतिः—'क्रमागते गृहक्षेत्रे पिता पुत्राः समांशिनः॥ पैतृके न विभागाहाः स्ताः पितुरिनच्छया॥' अर्थारिपतामहाबाँजेते धने तदनिच्छयापि पुत्रा विभागाहां इत्यथः व्य. म.। 2 अत्र 'पह्यः' इति बहुवचनेन 'पन्नी'पदस्वारस्थेन च सापन्नमातुरि विभागः स्वितः। अत एव मह्नरत्ने 'पह्यः' इति बहुवचनात्प्रतिपन्नीस्वांशेन तुल्योंऽशो माह्यः', न तु ताभ्यः पृथक् कृत्वांशो देयः; 'पुत्रवत् जायापत्योनं विभागो विषते' इति हारीत्विरोधात्। तथा मुण्यफलेषु द्रव्यपरिम्रहेषु च द्रव्यार्जनेष्वि तस्याः सहत्वमेव। तद्वत्यतिर्जयति जाया गृहे निवसतीति योगसेमाद्यमयायत्ताविति द्रव्यार्जने सहत्वम् । 3 विष्णुनाप्युक्तम्—'मातरः पुत्रभागानुसारिभागहारिण्यः' इति।

धर्म्यः शैष्ट्रोक्तो भवति तदाऽसौ पितृकृतः कृत एव न निवर्तत इति मन्वा-दिभिः स्मृतः । अन्यथा तु पितृकृतोऽपि निवर्तत इत्यभिप्रायः । यथाह नारदः ( १३।६ )—'व्याधितः कृपितश्चैव विषयासक्तमानसः । अन्यथाशास्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः ॥' इति ॥ ११६ ॥

इदानीं विभागस्य कालान्तरं कर्त्रन्तरं प्रकारनियममाह—

### विभेजेरन्सुताः पित्रोर्रूष्वं रिक्थमृणं समम्।

पित्रोर्मातापित्रोरूर्व प्रैयाणादिति कालो दर्शितः । सुता इति कर्तारो द्रिंताः । समिति प्रकारनियगः । सममेवेति रिक्थमृणं च विभजेरन् । नर्नु-'जर्घ पितुश्च मातुश्व' ( मनुः ९।१०४ ) इत्युपक्रम्य ( मनुः ९।१०५ ) —'ज्येष्ठ एव तु गृह्णीयात्पित्रयं धनमशेषतः । श्रेषास्तमुपजीनेयुर्थयैव पितरं तथा ॥' इत्युक्त्वोक्तम् ( मनुः ९।११२ )—'ज्येष्टस्य विंश उद्धारः सर्वेद्रव्याच यद्वरम् । तैतोऽर्षं मध्यमस्य स्यातुरीयं तु यवीयसः ॥' इति । सर्वसाह्रव्य-समुदायाद्विंशतितमो भागः सर्वद्रव्येभ्यश्च यच्छेष्ठं तज्ज्येष्ठाय दातव्यम्; तद्र्ध चत्वारिंशत्तमो भागो मध्यमं च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यम्; तुरीयमशीतितमो भागो हीनं द्रव्यं च कनिष्ठाय दातव्यमिति मातापित्रोरूर्घं विभजतामुद्धारा-विभागो मनुना दर्शितः । तथा (मनुः ९।११६।११७)—'उद्धारेऽनुद्धृते त्वेषा-मियं स्थादंशकल्पना । एकाधिकं हरेक्येष्ठः पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः ॥ अंशमंशं यवीयांस इति धर्मों व्यवस्थितः ॥' इति । ज्येष्ठस्य द्वौ मागौ, तदनन्तरजातस्य सार्थ एको भागः ततोऽनुजानामेकैको विभाग इत्युद्धारव्यतिरेकेणापि विषमो विभागो द्शिंतः भित्रोरूर्घं विभजताम् । जीवद्विमागे च खयमेव विषमो विभागो द्र्शित:-'ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन' (व्य॰ ११४) इति । अतः सर्वसिश्वपि काले विषमी विभागोऽस्तीति कैंथं सममेव विभजेरिबति नियम्यते ॥ अत्रोच्यते सलम्, अयं विषमो विभागः शास्त्रदष्टस्तयापि लोकविद्विष्टत्वाचानुष्टेयः; 'अखर्ग्य लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेच तु' ( आ० १५६ ) इति निषेघात् । यथा 'महोक्षं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्' (आ॰ १०९) इति विघानेऽपि खोकविद्विष्टत्वादननुष्ठानम् ।

टिप्प०—1 अत्रासंबद्धत्वाद्धद्वश्चेषपूरणेन व्याख्यातम्; अन्यथा तु तस्याशास्त्रोकरते तु 'अन्यथाशास्त्र' इति पाठः । 'अन्यथा' इति पाठेऽपि स एवार्थः इति बारु० ।
2 पितुरूर्ध्वं च प्रानिप च मन्वादिवचनैविषमविमागविधानात् समविषमविभागयोर्विकस्पे
न्याय्ये सममेवेति नियमो न घटते इति पूर्वपक्ष्याक्षिपति—निवसादिना ।

पाठा०—१ विभजेयुः १, २ इध्वेष्ट्णं घ. ३ प्रयणात् क. ख. ४ वदर्षं मध्यमस्य स्वात्तद्र्षं तु कृतीयस इति व्य. म. ५ इनसमुचयात् घ. ६ दिशेतो मनुना ग. ७ कथं विभजेरिम्निति सममेव वियम्यते घ. ८ शास्त्र- इष्टोऽस्ति ग.

यथा वा—'मेत्रावरणीं गां वशामनुवन्ध्यामालभेत' इति गवालम्भनविधानेऽपि लोकविद्विष्टत्वादननुष्टानम् । उक्तं च-'यथा नियोगधर्मो <sup>१</sup>नो नानुवन्ध्यावधोऽपि वा । तथोद्धारविभागोऽपि नैव संप्रति वर्तते ॥' इति । (नियोगमनितक्रम्य यथानियोगं, नियोगाधीनो यो धर्मों दिवराच सुतोत्पत्ति रिस्यादिः स नो भवति ) स्रापस्तम्बोऽपि ( आ॰ घ॰ २।१४।१ )—'जीवन्पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्समम्' इति सैमतामुक्ता—'ज्येष्ठो दायाद इलेके' (आ॰ घ॰ २।१४।५) इति 'कृत्स्वधन'ग्रहणे ज्येष्ठस्यैकीयमतेनोपन्यस्य देशविशेषे मुवर्णं कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य रथः पितुः पॅरीमाण्डं च गृहेऽछंकारो मार्याया ज्ञातिधनं चेखेके' (ध० २।१४।-६-९) इलोकीयमतेनैवमुद्धारविमागं दर्शयित्वा 'तच्छास्त्रीविप्रतिषिद्धम्' (आ०ध० २।१४।१०) इति निराकृतवान्। तं च शास्त्रविपतिषेधं खयमेव दर्शयति स 'मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यमनिदलिविशेषेण श्रूयते' ( ध॰ २।१४।११ ) इति । तसाद्विषमो विमागः शास्त्रदृष्टोऽपि बोकविरोधाच्छुतिविरोधाच नानुष्टेय इति सममेव विभजेरिबति नियम्यते ॥—

मातापित्रोर्धनं सुता विमजेरिबत्युकं, तत्र मातृधनेऽपवादमाह—

मातुर्दुहितरः शेषमृणात्

मातुर्घनं दुहितरो विमजेरन् । ऋणाच्छेषं मातृकृतर्णापाकरणावशिष्टम् । अतश्वर्णसमं न्यूनं वा मातृघनं सुता विभजेरिबस्य विषयः । एतदुक्तं भवति —मातृकृतर्फृणं पुत्रैरेवापाकरणीयं, न दुहितृभिः। ऋणावशिष्टं तु धनं दुहितरो गृह्णीयुरिति । युक्तं चैतत्—'पुमान् पुंसोऽधिके श्चके स्त्री भवलिधिके स्त्रियाः' ( मनुः ३।४९ ) इति स्यवयवानां दुहितृषु बाहुल्यात् स्त्रीधनं दुहितृगामि, पितृधनं पुत्रगामि; पित्रवयवानां पुत्रेषु बाहुल्यादिति । तत्र च गौतमेन विशेषो द्शितः (२८।२४)—'स्रीधनं दुहितृणामप्रतानामप्रतिष्ठितानां च' इति । अस्यार्थः-र्रताऽप्रतासमवायेऽप्रतानामेव स्रीधनम् । प्रतासु च प्रतिष्ठिताप्रति-ष्टितासमनायेऽप्रतिष्ठितानां चेवेति । अप्रतिष्ठिता निर्धनाः ॥—

दुहित्रभावे मातृधनमृणावशिष्टं को गृह्णीयादिखत आह—

तास्य ऋतेऽन्वयः ॥ ११७ ॥ ताभ्यो दुहित्भ्यो विना दुहितृणाममावे अन्वयः पुत्रादिर्गृह्णीयात्।

टिप्प०-1 मित्रावरुणदेवताकां वशां वन्ध्यामनुबन्ध्यामालभेतेत्यर्थः। 2 अन्यो नियोगधर्मो विधिधर्मो विधायकवाक्यविहितो महोक्षमहाजालम्मनरूपस्तथानुबन्ध्यावशाल-म्मनरूपश्च धर्मो यथा नास्ति तथा विषमविमागोऽपि नास्तीति तदाशयः । 3 उत्कृष्टोंऽशो 4 प्रचा निवाहिता, अप्रचा अनूढा, प्रतिष्ठिता सथना, अप्र-ज्येष्ठस्य पितुः। तिष्ठिता निर्धना । 5 दुहित्रन्वय इत्यपरार्कः ।

पाठा॰—१ घर्मोऽन्यो B. २ स्वमतमुक्त्वा ख. घ. ३ विशेषेषु घ.; विशेषेण क. ४ परिमाण्डं ग. ५ विप्रतिषिद्धं घ. ६ कृतणं.

एतच-'विभजेरन्युताः पित्रोहर्ध्वम्' ( व्य॰ ११७ ) इलनेनेव सिद्धं स्पष्टार्थ-मुक्तम् ॥ ११७ ॥

अविभाज्यमाह—

पितृद्रव्याविरोघेन यदन्यत्ख्यमर्जितम् । मैत्रमोद्वाहिकं चैव दायादानां न तद्भवेत् ॥ ११८ ॥ क्रमादम्यागतं द्रव्यं हृतमप्युद्धरेतु यः । दायादेम्यो न तह्द्याद्विद्यया लब्धमेव च ॥ ११९ ॥

मातापित्रोई व्याविनारोन यत्स्वयमर्जितं, मैत्रं मित्रसकाशायहन्धं. औद्वाहिकं विवाहलन्धं दायादानां भ्रातृणां तन्न भवेत् । क्रमातितृ-कमादायातं यत्किश्चिह्ववयं अन्येह्रेतमसामध्यादिना पित्रादिभिरनुदूतं यः पुत्राणां मध्य इतराभ्यनुज्ञयोद्धरति तहायादेभ्यो आत्रादिभ्यो न दद्यात . उद्धतैव गृह्णीयात्। तत्र क्षेत्रे तुरीयांशमुद्धती लमते, शेषं तु सर्वेषां सममेव। यथाह शङ्खः-- 'पूर्वं नष्टां तु यो भूमिमेकश्चेदुद्धरेत्कमात् । यथामागं लभन्तेऽन्ये दत्त्वांशं तु तुरीयकम् ॥' इति । कमादभ्यागतमिति शेषः । तथा विवया वेदा-ध्ययनेनाध्यापनेन वेदार्थव्याख्यानेन वा यह्नच्धं तदपि दायादेभ्यो न द्यात्, अर्जक एव गृह्णीयात् । अत्र च 'पितृद्रव्याविरोधेन यत्किचित्खयमर्जितम् ॥' इति सैवंत्र शेषः । अतश्च पितृदव्याविरोधेन यन्मैत्रमार्जितं पितृद्वव्याविरोधेन यदौद्वाहिकं, पितृदव्याविरोधेन यत्कैमादायातमुद्धतं, पितृदव्याविरोधेन विद्यया यल्लब्धमिति प्रलेकमिसंबध्यते । तथा च पितृहव्याविरोधेन प्रत्युपकारेण यन्मैत्रम्, आधुरादिनिवाहेषु यह्यक्षम्, तथा पितृद्व्यव्ययेन यत्कमायात-मुद्धतं तथा पितृदव्यव्ययेन लब्धया विद्यया यहाब्धम्, तत्सर्वं सर्वेर्भा-तृभिः पित्रा च विभेजनीयम् । तथा 'पितृवव्याविरोधेन' इलीस सर्वशेषंत्वादेव पितृद्वयविरोधेन प्रतिप्रहलन्धमपि विभजनीयम् । अस्य च सर्वशेषत्वामावे मैत्रमौद्राहिकमिलादिनारब्धव्यम् । अथ पितृद्रव्यविरोधेनापि यन्मैत्रादिख्ब्यं तस्याविभाज्यत्वाय मैत्रादिवचनमर्थविदत्युच्यते । तथा सति समाचारविरोधः, विद्यालब्धे नारदवचनविरोधश्व ।—'कुटुम्बं बिमृयाद्भातुर्यो विद्यामधिगच्छतः। भागं विद्याधनात्तसात्स लभेताश्चतोऽपि सन् ॥' (नारदः १३।१०) इति । तथा विद्याधनस्याविभाज्यस्य लक्षणमुक्तं काल्यायनेन—'परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्ता-

टिप्प०—1 यदि 'पितृद्रव्याविरोधेन' इत्ययमंशो मैत्रादिश्चेषो न स्यात्तदाऽयमर्थः संपत्स्यते—यद्यत् पितृद्रव्याविरोधेनार्जितं, तत्तद्विभाज्यमिति । तथा चानया वचनव्यक्तया साधारण्येन तादृशानां मैत्रादीनामप्यविभाज्यत्वे सिद्धे पुनस्तेषां 'मैत्रमौद्धाहि-कम्' इत्यविभाज्यत्वाभिधानमनुपपत्रं स्यादित्यत आइ-अस्येति ।

<sup>·</sup>पाठा०—१ मम्युद्धरेतु 🛦 २ सर्वत्र शेषः क. ३ ऋमायावं क.

न्यतस्तु या। तया लब्धं धनं यत्तु विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥' इति । तथा 'पितृद्रव्या-विरोधेन' इत्यस्य भिन्नवाक्यत्वे प्रतिष्रहलब्धस्याविभाज्यत्वमाचारविरुद्धमापचेत । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना (९।२०८)—'अनुपन्नन्पितृहव्यं श्रमेण यदुपार्जितम् । दायादेभ्यो न तह्वाद्वियया लब्धमेव च ॥' इति श्रमेण सेवायुद्धादिना। ननु पितृद्रव्याविरोधेन यन्मैत्रादिलब्धं द्रव्यं तद्विभाज्यमिति न वक्तव्यम्; विभागप्राप्त्यभावात् । यद्येन लब्धं तत्तस्यैव, नान्यस्येति प्रसिद्धतरम् । प्राप्तिपूर्व-कश्च प्रतिषेधः । अत्र कश्चिद्त्यं प्राप्तिमाह—'यत्किचित्पितरि प्रेते धनं ज्येष्ठी-Sधिगच्छति । भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ॥' ( मनुः ९।२०४ ) इति । ज्येष्ठो वा कनिष्ठो वा मध्यमो वा पितिर प्रेते अप्रेते वा यवीयसां वर्षीयसां चेति व्याख्यानेन पितरि सत्यसित च मैत्रादीनां विशाज्यत्वं प्राप्तं प्रतिषि-द्धत इति,-तद्सतः ; नह्यत्र प्राप्तस्य प्रतिषेधः, किंतु सिद्धस्यवानुवादोऽयम् । लोक-सिद्धस्यैवानुवादकान्येव प्रायेणास्मिन्प्रकरणे वचनानि । अथवा 'समवेतैस्तु यत्प्राप्तं सर्वे तत्र समांश्विनः ।' इति प्राप्तस्यापवाद इति संतुष्यतु भवान् । अतश्व 'यरिकिचि-रिपतिर प्रेते' इसस्मिन्वचने ज्येष्ठादिपदाविवक्षया प्राप्तिरिति व्यामोहमात्रम् । अतो मैत्रादिवचनैः पितुः प्रागूर्धं वाविभाज्यत्वेनोक्तस्य 'यत्किचित्पितरि प्रेते' इँसपवाद इति व्याख्येयम् । तथाऽन्यदप्यविभाज्यमुक्तं मनुना (९।२१९)—'वस्नं पत्रमलंकारं कृतान्तमुदकं स्त्रियः । योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥' इति । धृतानामेव वस्त्राणामविभाज्यत्वं, यद्येन धृतं तत्तस्यैव । पितृंधृतवस्त्राणि तु पितुरू व विभजतां श्राद्धभोके दातच्यानि । यथाह बृहस्पतिः—'वस्रालंकार-श्रय्यादि पितुर्यद्वाहनादिकम् । गन्धमाल्यैः समभ्यर्च्य श्राद्धभोके समर्पयेत् ॥ इति । अभिनवानि तु वस्त्राणि विभाज्यान्येव । पत्रं वाहनमश्वशिविकादि, तदपि ययेनारूढं तत्तसीव । पित्र्यं तु वस्रवदेव, अश्वादीनां बहुत्वे तु तिहक्रयोपजीविनां विभाज्यलमेव । वैषम्येणाविभाज्यत्वे ज्येष्ठस्य (मतुः ९।१९९)—'अजाविकं सैकशफं न जातु विषमं भजेत्। अजाविकं सैक शाफं ज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥' इति मनुस्मरणात् । अलंकारोऽपि यो येन घृतः स तस्यैव । अघृतः साधारणो विभाज्य एव । (मनुः ९।२००)—'पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो घृतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पँतन्ति ते ॥' इति । 'अलंकारो धृतो भवेत्' इति विशेषेणोपादानादवृतानां विभाज्यत्वं गंम्यते । कृतानं तण्डुलमोदकादि तदप्य-विभाज्यं यथासंभवं भोक्तव्यम् । उदकं उदकाधारः कूपादि, तच विषमं मूल्य-

टिप्प०—1 'दायादेभ्य' इत्यस्य स्थाने 'स्वयमीहितळण्यं तन्नाकामो दातुमईति' इत्युत्तरार्ध मनुस्मृतातुपळभ्यते.

पाठा०—१ विरोधश्वापचेत घ. २ तिषेधः घ. ३ चाविभाज्य घ. ४ इत्रस्यापनाद ख. ५ पितृष्टतानि ख. ६ तु विषमं-मनुस्मृतिः ७ पतन्त्रधः ग. ८ विशेषस्रोपादाना ग.

द्वारेण न विभाज्यं पर्यायेणोपभोक्तव्यम् । स्नियश्च दास्यो विषमाः न मृल्यद्वारेण विभाज्याः, पर्यायेण कर्म कार्यितव्याः । अवरुद्धास्त पित्रा खारिण्यायाः समा अपि पुत्रैर्न विभाज्याः । 'ब्रीषु च संयुक्ताखविभागः' ( २८।४६ ) इति गौतम-सारणात । योगश्च क्षेमश्च योगक्षेमम् । 'योग'शब्देनालब्धलाभकारेणं श्रोतसा-र्ताप्तिसाध्यं इष्टं कर्म लक्ष्यते । 'क्षेम'शब्देन लब्धपरिरक्षणहेतुभूतं बहिर्वेदिदान-तडागारामनिर्माणादि पूर्वं कर्म लक्ष्यते । तदुभयं पैतृकमि पितृद्वव्यविरोधार्जित-मप्यविभाज्यम् । यथाह् लौगाक्षिः—'क्षेमं पूर्त योगमिष्टमित्याहुस्तत्त्वदर्शिनः। अविभाज्ये च ते प्रोक्ते शयनासनमेव च ॥' इति । 'योगक्षेम'शब्देन योगक्षेम-कारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय उच्यन्ते-इति केचित् । छत्रचामरशस्रोपानत्प्रमु-तय इलन्ये । प्रचारो गृहारामादिषु प्रवेशनिर्गममार्गः सोऽध्यविभाज्यः । यत्त-शनसा क्षेत्रस्याविभाज्यलमुक्तम्—'अविभाज्यं सगोत्राणामासहस्रकुलादपि । याज्यं क्षेत्रं च पत्रं च कृताचमुद्कं क्षियः ॥' इति, तद्राह्मणोत्पचक्षत्रियादिपुत्र-विषयम् । 'न प्रतिप्रहृभूदेंया क्षत्रियादिस्ताय वै । यद्यप्येषां पिता दद्यानमृते विप्रामुतो हरेत् ॥' इति स्मरणात् । याज्यं याजनकर्मलब्धम् । पितृप्रसाद-लब्धस्याविभाज्यत्वं वक्ष्यते । नियमातिक्रमार्जितस्याविभाज्यत्वमनन्तरमेव न्यरासि । पितृद्रव्यविरोधेन यद्जितं तद्विभजनीयमिति स्थितं, तत्रार्जकस्य भाग-द्वयं; वसिष्ठवचनात्—'येन चैषां खयमुपार्जितं स्यात्स द्यांशमेव लभेत' (१७१५१) इति ॥ ११८-११९ ॥

अस्यापवादमाह—

### सामान्यार्थसम्रत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः।

भविभक्तानां भ्रातॄणां सामान्यस्यार्थस्य कृषिवाणिज्यादिना संभूय समु थाने सम्यग्वर्धने केनचित्कृते सम एव विभागो नार्जयितुरंशैद्धयम् ॥— पित्र्ये द्रव्ये पुत्राणां विभागो दर्शितः, इदानीं पैतामहे पौत्राणां विभागे विशेषमाह—

### अनेकांपर्वकाणां तु पिरुतो भागकल्पना ॥ १२० ॥

यद्यपि पैतामहे द्रव्ये पौत्राणां जन्मना खत्वं पुत्रैरविशिष्टं, तथापि तेषां पितृद्धारेणेव पैतामहेंद्रव्ये विभागकरपना, न खरूपापेक्षया। एतदुक्तं भवति—यदाऽविभक्ता भ्रातरः पुत्रानुत्पाद्य दिवं गतास्तदैकस्य द्वौ पुत्री, अन्यस्य त्रयोऽपरस्य चलार इति पुत्राणां वैषम्ये तेत्र द्वावेकं खेपित्र्यमंशं रुभेते, अन्ये

टिप्प०—1 इदं मेधातिथि—कल्पतर्वभिन्नेतम्। 2 तत्र तेषां पितृतो भाग-कल्पना, न तेषां समो विभाग इत्याद्ययः।

पाठा०- १ करणं ख. २ साधारणखार्थस ग. घ. ३ भागद्वयम् घ. ३ द्रव्यविभाग क. ५ पित्रंशं घ.

त्रयोऽप्येकमंशं पित्र्यं, चत्वारोऽप्येकमेवांशं पित्र्यं लभनत इति । तथा केषुचि-रषुत्रेषु ध्रियमाणेषु केषुचित्पुत्रानुत्पाय विनष्टेष्वप्ययेमेव न्यायः । ध्रियमाणाः स्वानंशानेव लभन्ते, नष्टानामपि पुत्राः पित्र्यानेवांशाँ हुभन्त इति वाचिनिकी व्यवस्था ॥ १२०॥

भधुना विभक्ते पितर्यविद्यमानभ्रातृके वा पौत्रस्य पैतामहे द्रव्ये विभागो नास्ति । अधियमीणे पितरि 'पितृतो भागकल्पना' ( व्य० १२० ) इत्युक्तलात् । भवतु वा स्वार्जितविपतुरिच्छयैवेत्याशङ्कित आह—

## भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । तत्र स्थात्सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य वैवेव हि ॥ १२१ ॥

भूः शालिक्षेत्रादिका । निबन्ध एकस्य पर्णभरकस्येयन्ति पर्णानि, तथा एकस्य क्रमुकफलभरकस्ययन्ति क्रमुकफलानीसाद्युक्तलक्षणः। द्रव्यं सुवर्णरज-तादि यत्पितामहेन प्रतिग्रहविजयादिना लब्धं तत्र पितुः पुत्रस्य च स्वाम्यं लोकप्रसिद्धमिति कृत्वा विभागोऽस्ति । हि यसात्तत्सदृशं समानम्, तस्मान पितुरिच्छयैव विभागो नापि पितुर्भागद्वयम् । अतश्च 'पितृतो भागकल्पना' ( व्य॰ १२० ) इलेतत्स्वाम्ये समेऽपि वाचनिकम् । 'विभागं चेत्पिता कुर्यात्' ( व्य॰ ११४ ) इत्येतत्स्वार्जितविषयम् । तथा—'द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजना-त्मनः पिता' (नारदः १३।१२) इत्येतदपि खार्जितविषयम् । 'जीवतोरखतन्त्रः स्याज्जरयापि समन्वितः' इस्रेतदपि पारतच्यं मातापित्रर्जितद्रव्यविषयम् । तथा-'अनीशास्ते हि जीवतोः' इत्येतदपि । तथा सरजस्कायां मातिर सस्पृहे च पितरि विभागमनिच्छल्पि पुत्रेच्छया पैतामहद्रव्यविभागो भवति । तथाsविभक्तेन पित्रां पैतामहे द्रव्ये दीयमाने विकीयमाणे वा पौत्रस्य निषेधेऽप्यधि-कारः, पित्रजिते न तु निषेधाधिकारः; तत्परतन्त्रलात् । अनुमतिस्तु कर्तव्या । तथा हि - पैतृके पैतामहे च खाम्यं यद्यपि जन्मनैव, तथापि पैतृके पितृपर-तम्त्रत्वात् पितुश्वार्जकत्वेन प्राधान्यात् पित्रा विनियुज्यमाने खार्जिते द्रव्ये पुत्रेणा-नुमतिः कर्तव्या । पैतामहे तु द्वयोः खाम्यमविश्विष्टमिति निषेधाधिकारोऽप्यस्तीति विशेषः । मनुरि (९।२०९) 'पैतृकं तु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदामुयात् । न तत्पुत्रैभेजेत्सार्थमकामः खयमार्जितम् ॥ इति । यत्पितामहार्जितं केनाप्यपहृतं

टिप्प०—1 अत्राविभक्तथने भ्रातिर मृते तत्पुत्रः पितामहादनवाप्तविभागः पितृ-ब्यान्तत्पुत्राद्वा निजिपतृभागं गृत्तीयात्। एवं च तत्पुत्रः। तत्पीत्रस्तु न रुभेतेति कात्या-यनमतम्। 2 मृते पितरीति भावः।

पाठा०-१ व्वयमेव ख्ना. २ श्रियमाणे तु पितरि ग. ३ चोभयोः A., v. ४ भारकस्य ख्न. ५ स्वाम्यमर्थतिद्धमिति. ६ पितुः स्वार्जकत्वेन ख्न.
७ कारोऽप्यसीति ख.

पितामहेनानुद्धृतं यदि पितोद्धरित तत्स्वार्जितमिव पुत्रैः सार्धमकामः स्वयं न विभजेदिति वदन् पितामहार्जितमकामोऽपि पुत्रेच्छया पुत्रैः सह विभजेदिति दर्शयति ॥ १२१ ॥

विभागोत्तरकालमुत्पन्नस्य पुत्रस्य कथं विभागकल्पनेत्यत आह—

#### विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक् ।

विभक्तेषु पुत्रेषु पश्चात्सवर्णायां भार्यायामुत्पन्नो विभागभाक् । विभन्नयत इति विभागः । पित्रोविभागस्तं भनतीति विभागभाक्ः पित्रोर्क्ष्वं तयोरंशं लभत इत्यर्थः । मातृभागं चायत्यां दुहितरि, 'मार्वुदहितरः शेषम्' (व्य० १९०) इत्युक्तलात् । असवर्णायामुत्पन्नस्तु खांशमेव पित्र्याष्ठभते, मातृकं तु स्वमेव । एतदेव मनुनोक्तम् (९१२९६)—'ऊर्ध्वं विभागाज्ञातस्तु पित्र्यमेव हरेद्धनम्' इति । पित्रोरिदं पित्र्यमिति व्याख्येयम् ः 'अनीशः पूर्वजः पित्रोश्रातुर्भागे विभक्तजः' इति सरणात् । विभक्तयोर्मातापित्रोर्विभागे विभागात्पूर्वमुत्पन्नो न खामी, विभक्तजश्च आतुर्भागे न खामीत्यर्थः । तथा विभागात्प्रवृत्तमुत्पन्नो न खामी, विभक्तजश्च आतुर्भागे न खामीत्यर्थः । तथा विभागात्पर्वमुत्पन्नो न खामी, विभक्तजश्च आतुर्भागे न खामीत्यर्थः । तथा विभागात्पर्वमुत्पन्नो न खामी, विभक्तजश्च तत्सर्वं विभक्तजस्यवः 'पुत्रैः सह विभक्तेन पित्रा यत्स्वयमर्जितम् । विभक्तजस्य तत्सर्वमनीशाः पूर्वजाः स्मृताः ॥' इति सरणात् । य विभक्ताः पित्रा सह संस्ष्टाः पितुक्ष्वं तैः सार्धं विभक्तजो विभजेत् । यथाह मनुः (९१२१६)—'संस्प्रास्तेन वा ये स्युर्विभजेत सतैः सह' इति ॥—

पितुरू र्वं पुत्रेषु विभक्तेषु पश्चादुत्पन्नस्य कथं विभागकल्पनेत्यत आह—

#### दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायन्ययविशोधितात्॥ १२२॥

तस्य पितिर प्रेते भ्रातृ विभागसमये उंस्पष्टगर्भायां मातिर भ्रातृ विभागोत्तरकालमुत्वन्नस्यापि विभागः । ति द्वभागः कृत इस्त भ्राह । दृश्याम्नातृ भिर्मृहीताद्वनात् । की दशात् १ आयस्ययि द्योधितात् । आयः प्रतिदिवसं प्रतिमासं
प्रस्वव्दं वा यदुत्पयते, व्ययः पितृ कृतणीपाकरणं, ताभ्यामायव्ययाभ्यां यच्छोधितं तत्तसादु दृष्य तद्भागो दातव्यः स्यात् । एतदुक्तं भवित—प्रातिस्ति केषु
भागेषु तदुत्थमायं प्रवेश्य पितृ कृतं चणमपनीयावशिष्टेभ्यः स्वभ्यः स्वभ्यां भागे मैयः
किंचितिक चिदु दृष्य विभक्त जस्य भागः स्वभागसमः कर्तव्य इति । एतच विभागः
समये प्रप्रक्रमायां ज्ञातुर्भार्यायामस्पष्टगर्भायां विभागादू स्वं मुत्यन्तस्यापि वेदितव्यम् ।
स्पष्टगर्भायां ज्ञ प्रसवं प्रतीक्ष्य विभागः कर्तव्यः । यथाह विषष्टः (१०।४१)
— 'अथ भ्रातॄणां दायविभागो याश्वानपत्याः स्वियस्तासामापुत्रस्वभात्' इति ।
गृहीतगर्भाणामाप्रसवात्प्रतीक्षणमिति योजनीयम् ॥ १२२॥

पाठा०—१ मातुर्भागं तु सर्वमेव ग. घ; मातृभागं B. २ कृतमृणं घ. ३ भागेभ्यो यिकेचिदुद्धृत्य ज. ४ समये आतुर्भायामप्रजायामस्पष्टगर्भायां स्वभागा ग., समये आतृभायायामप्रजस्य स्पष्टगर्भायां विभागादूष्वं घ.

विभक्तजः पित्र्यं मातृकं च सर्वं धनं गृह्णातीत्युक्तं, तत्र यदि विभक्तः पिता माता वा विभक्ताय पुत्राय स्नहवशादाभरणादिकं प्रयच्छति, तदा विभक्तजेन दानप्रतिषेधो न कर्तव्यः; नापि दत्तं प्रत्याहर्तव्यमित्याह—

## पितृभ्यां यस यइतं तत्तसैव धनं भवेत्।

मातापित्रभ्यां विभक्ताभ्यां पूर्वं विभक्तस्य पुत्रस्य यह्त्तंमलंकारादि, तत्त-स्येवं पुत्रस्य, न विभक्तजस्य खं भवति । न्यायसाम्याद्विभागात्प्रागिप यस्य यह्तं तत्तस्येव । तथा असित विभक्तजे विभक्तयोः पित्रोरंशं तदूष्वं विभजतां यस्य यहतं तत्तस्येव, नान्यस्येति वेदितव्यम् ॥—

जीवद्विभागे खपुत्रसमांशित्वं पत्नीनामुक्तं, 'यदि कुर्योत्समानंशान्' (व्य० ११५) इलादिना । पितुरूर्ध्वं विभागेऽपि पैत्नीनां खपुत्रसमांशित्वं दर्शयितुमाह—

पितुरूर्ध्वं विभजतां माताऽप्यंशं समं हरेत् ॥ १२३ ॥ पितुरूर्ध्वं पितुः प्रैयाणादूर्धं विभजतां मातापि खपुत्रांशसममंशं हरेत्, –यदि स्त्रीधनं न दत्तमः, दत्ते त्वर्धांशहारिणीति वेंक्यते ॥ १२३ ॥

पितरि प्रेते यद्यसंस्कृता भातरः सन्ति, तदा तत्संस्कारे कोऽधिकियत इत्यत भाह—

# असंस्कृतास्तु संस्कायी आतृिभः पूर्वसंस्कृतैः।

पितुरूर्वं विभजद्भिश्चातिभरसंस्कृता भ्रातरः समुदायद्रव्येण संस्कृतेत्याः॥—

असंस्कृतासु भगिनीषु विशेषमाह—

#### मगिन्यश्र निजादंशाद्द्वांशं तु तुरीयकम् ॥ १२४॥

असार्थः—भगिन्यश्चासंस्कृताः संर्हेंकर्तव्या श्रातृभिः। किं कृता ? निजादं-शाखतुर्थमंशं दस्वा । अनेन दुहितरोऽपि पितुरूर्ध्वमंशभागिन्य इति गम्यते । तत्र 'निजादंशात्' इति प्रत्येकं परिकल्पितादंशादुद्धृत्य चतुर्थाशो दातव्य इत्येवमर्थो न भवति, किंतु यजातीया कन्या, तजातीयपुत्रभागाचतुर्थाशभागिनी सा कर्तव्या । एतदुक्तं भवति—यदि ब्राह्मणी सा कन्या तदा ब्राह्मणीपुत्रस्य यावानंशो भवति, तस्य चतुर्थांशस्तस्या भवति। तद्यथा—यदि कस्यचिद्रार्ह्मणस्येका

टिप्प०—1 यदा ब्राह्मणस्य सर्ववर्णा भार्या भवन्ति, तासां च प्रत्येकं कन्यकाः सन्ति, तत्र ब्राह्मणी या कन्यका सा ब्राह्मणस्य पुत्रस्य यावानंशो भवति ततश्चतुर्थोऽशं छभते; एवं ब्राह्मणस्येन पितुः क्षत्रियादिकन्यकाः क्षत्रियादिसुतांशभागमाहिण्य इति अप०।

पाठा०—१ तस्यैव क. ग. २ मातुः स्वपुत्र ख. ३ प्रायणा क. ग. ४ वस्यित ग. ५ असंस्कृताश्च △. ६ संस्कार्याः ग. ७ इत्ययमर्थो क., इत्यर्थो ग. ८ कस्यचिद्राक्षण्येवैका ख.

पत्नी पुत्रश्चेकः कन्या चैका, तत्र पित्र्यं सर्वमेव द्रव्यं द्विधा विभज्य तत्रैकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्याये दत्त्वा शेषं पुत्रो गृह्णीयात् ; येदा तु ह्यौ पुत्री एका च कन्या, तदा पितृधनं सर्वं त्रिधा विभज्य एकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्याये दत्त्वा शेषं हो पुत्री विभज्य गृह्णीतः; अथ त्वेकः पुत्रो हे कन्ये, तदा पित्र्यं धनं त्रिधा विभज्य एकं भागं चतुर्धा विभज्य तत्र द्वी भागी द्धाभ्यां कन्याभ्यां दत्त्वाऽवशिष्टं सर्वं पुत्रो गृहातीत्येत्रं समानजातीयेषु समविषमेषु आतृषु भगिनीषु च योजनीयम् । यदा तु ब्राह्मणीपुत्र एकः क्षत्रियाकन्या चैका, तत्र पितृपनं सप्तधा विभज्य क्षत्रियापुत्रभागांत्रीश्रद्धर्धा विभज्य तुरीयांशं क्षत्रियाकन्यायै दत्त्वा शेषं ब्राह्मणीपुत्रो र्युं हाति । यदा तु ही ब्राह्मणीपुत्री क्षत्रि-याकन्या चैका, तत्र पित्र्यं धनमेकादशधा विभज्य तेषु त्रीनंशान् क्षत्रियापुत्र-भागांश्रतुर्धा विभज्य चतुर्थमंशं क्षत्रियाकन्यायै दत्त्वा शेषं सर्वं बाह्मणीपुत्रा विभज्य गृहीतः ॥ एवं जातिवैषम्ये भ्रातृणां भगिनीनां च संख्यायाः साम्ये वैषम्ये च सर्वत्रोहनीयम् । नैच 'निजादंशाइत्वांशं तु तुरीयक'मिति तुरीयां-शाविवक्षया संस्कारमात्रोपयोगि द्रव्यं दत्त्वेति व्याख्यानं युक्तम् । मनुवचनवि-रोवात् ( ९।११८ )—'खेभ्योंऽशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रद्युर्धातरः पृथक् । खात्खादंशाचतुर्भागं पतिताः स्युरदित्सवः ॥' इति । अस्यार्थः — ब्राह्मणादयो भातरो बाह्मणीप्रमृतिभ्यो भगिनीभ्यः खभ्यः खजातिविहितेभ्योंऽशेभ्यः 'चतुरों-Sशान्हरेद्विप्त' (मनुः ९।१५३) इत्यादिवंश्यमाणेभ्यः खात्खादंशादात्मीया-दात्मीयाद्भागाचतुर्थं चतुर्थं भागं दद्युः । न चात्रात्मीयभागादुद्भत्य चतुर्थाशो देय इत्युच्यते, किंतु खजातिविहितादेकसादेकसादंशात्रृथकपृथगेकस्याप्येकस्यै कन्यायै चतुर्थों ऽशो देय इति जातिवैषम्ये संख्यावैषम्ये च विभागक्क तिरुक्तेव । 'पतिताः स्पर्दित्सव' इत्यकरणे प्रत्यवायश्रवणादवर्यदातव्यता प्रतीयत । अत्रापि चतुर्थभागवचनमविवक्षितं संस्कारमात्रोपयोगिद्रव्यदानमेव विवक्षितामति चेन । स्मृतिद्वयेऽपि चतुर्थाशदानाविवक्षायां प्रमाणाभावाददाने प्रत्यवायश्रवणाचेति । यदपि कैश्चिदुच्यते-अंशदानविवक्षायां बहुआतृकायाः बहुधनत्वं, बहुभगिनी-कस्य च निर्धनता प्राप्नोतीति, तदुक्तरीला परिहृतमेव । नतात्रात्मीयाद्वागादुद्धत्य चतुर्थाशस्य दानमुच्यते येन तथा स्यात् ; अतोऽसहायमेधातिथिप्रमृतीनां व्याख्या-नमेव चतुँ तं, न भारचेः । तस्मात्पतुरूर्धं कन्याप्यंशभागिनी पूर्वं चेवात्वि-चित्पिता ददाति, तदेव लभते; विशेषवचनाभावादिति सर्वमनवयम् ॥ १२४ ॥

पाठा०—१ अथ तु ग. घ. २ गृह्णीयात् एवं ग. ३ पित्र्यं धनं घ. ४ गृह्णीयात् ग. ५ गृह्णीयाताम् ग. ६ नच दस्वांशं तु ग. घ. ७ संस्का-रोपयोगि ख. ८ बहुधनकत्वं घ. ९ वरिष्ठं, न भागुरेः ख.

एवं 'विभागं चेत्पिता कुर्यात्' (व्य०११४) इत्यादिना प्रबन्धेन समानजाती-यानां आतृणां परस्परं पित्रा च सह विभागक्रृप्तिरुक्ता; अधुना भिष्नजातीयानां विभागमाइ—

चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युर्वर्णशो ब्राह्मणात्मजाः । क्षत्रजास्त्रिद्येकभागा विद्जास्तु द्येकभागिनः ॥ १२५॥

'तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण' (आ॰ १७) इति ब्राह्मणस्य चतसः, क्षत्रियस्य तिस्रः, वैश्यस्य दे, श्रृदस्यैकेति भार्या दर्शिताः । तत्र ब्राह्मणात्मजा ब्राह्मणोत्पन्ना वर्णशः- 'वर्ण'शब्देन ब्राह्मणादिवेर्णाः श्चिय उच्यन्ते । 'संख्यैकवचनाच वीप्सा-याम्' (पा० ५।४।४३) इत्यधिकरणशारकादेकवचनाद्वीप्सायां शस् । अतश्च वर्णे वर्णे ब्राह्मणोत्पेनाः यथाक्रमं चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युभवेयुः। एतदुक्तं भवति— ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुत्पन्ना एकै कराश्वतुरश्चतुरी भागाँछभन्ते । तेनैव क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रींस्त्रीन् वैद्यायां हो हो शुद्रायामेकमे-कमिति । क्षत्रजाः क्षत्रियेणोत्पन्नाः, 'वर्णशः' इत्यनुवर्ततेः, यथाकमं, त्रिद्येक-आगाः । क्षत्रियेण क्षत्रियायामुत्पन्नाः प्रत्येकं त्रीस्त्रोन् , वैश्यायां द्वौ द्वौ , श्रद्रा-यामेकमेकम् । विद्जाः वैश्येनोत्पन्नाः । अत्रापि 'वर्णश्' इत्यनुवर्तते, यथाकमं द्यकभागिनः । वैश्येन वैश्यायामुत्पन्नाः प्रत्येकं द्वौ द्वौ भागौ लभनते। श्रुदाया-मेकमेकम् । 'श्रूदस्यैकेव भार्या' इति भिन्नजातीयपुत्राभावात्ततपुत्राणां पूर्वोक्त एव विभागः; यद्यपि 'चतुम्बिद्यकभागा' इत्यविशेषेणोक्तं, तथापि प्रतिप्रहपाप्त-भूव्यतिरिक्तविषयमिदं द्रष्टव्यम्। यतः सारन्ति—'न प्रतिप्रद्दभूदेया क्षत्रियादि-सुताय वै। यद्यप्येषा पिता द्यानमृते विप्रासुतो हरेत् ॥' इति । प्रतिप्रहमहणा-त्क्रयादिना लब्धा भूः क्षत्रियादिसुतानामपि भवलेव । ग्रुद्रापुत्रस्य विशेषप्रति-षेधाच । 'श्रूद्यां द्विजातिभिजातो न भूमेभागमहित' इति । यदि ऋयादिप्राप्ता भूः क्षत्रियादिसुतानां न भवेत्तदा ग्रूदापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधो नोपपद्यते । यत्पुनः (मनु:९।१५५)—'ब्राह्मणक्षत्रियविशां शृदापुत्रो न रिक्थभाक् । यदेवास्य पिता द्यात्तदेवास्य धनं भवेत् ॥' इति, तदपि जीवता पित्रा यदि ग्रुदापुत्राय किमपि प्रदत्तं स्यात्तद्विषयम् । यदा तुः प्रसाददानं नास्ति, तदैकांशभागित्यविरुद्धम् ॥१२५॥

अथ सर्वविभागशेषे किंचिदुच्यते—

अन्योन्यापहृतं द्रॅंच्यं विभक्ते येतु दृश्यते । तत्पुनस्ते समैरंशैविंभजेरिकति स्थितिः ॥ १२६॥

परस्परापहृतं समुदायद्ग्रं विभागकाले वाज्ञातं विभक्ते पितृधने यहु-रयते, तत्समैरंशैविंभजेरिन्ने स्थितिः शास्त्रमर्थादा। अत्र 'समैरंशैः'इति

टिटप्०—1 तत्र 'वर्ण'शब्दस्य नियतपुंस्त्वेनात्र स्त्रीषु छक्षणायां 'अपि'पदस्त्रैव तदङ्गीकारात्-बा० ।

पाठा०—१ विद्जी तु द्वयेकमागिनी A. २ वर्णास्य उच्यन्ते ग. घ. ३ त्यसा प्रकेकश्रश्रतुक्ति ग. ४ प्रतं ग. ५ यदि दश्यते A. ६ वा शांतं ख. च शांतं ग.

बदतोद्धारविभागो निषिद्धः । विभजेरिचति बदता येन दृश्यते तेनैव न प्राह्ममिति द्शितम्। एवं च वचनस्यार्थवत्त्वान्न समुदायद्रव्यापहारे दोषाभावपरत्वम्। नतु मनुना ज्येष्ठस्यैव समुदायद्रव्यापहारे दोषो दर्शितो न कनीयसाम् (मनुः ९।२१३) भे यो ज्येष्ठो विनिकुर्वात लोभाद्भातुन्यतीयसः । सोऽज्येष्ठः स्यादभागश्च नियन्तव्यक्ष राजभिः ॥' इति वचनात् । नैतत् ; यतः संभावितस्वातन्त्रयस्य पितृस्थानीयस्य ज्येष्ठस्यापि दोषं वदता ज्येष्ठपरतन्त्राणां कनीयसां पुत्रस्थानी-यानां दण्डापूरिकनीत्या सुतरां दोषो दार्शित एव । तथा चाविशेषेणैव दोषः श्रूयते । गौतमः—'यो वै भागिनं भागान्तुदते चयते चैनं स यदि चैनं न चय-तेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयत' इति । यो भागिनं भागाई भागानुद्ते भागादपाक-रोति भागं तसे न प्रयच्छति, स भागानुच एनं नोत्तारं चयते नाशयति दोषिणं करोति; यदि तं न नाशयति, तदा तस्य पुत्रं पौत्रं वा नाशयतीति, ज्येष्ठविशेष-मन्तरेणैव साधारणद्रव्यापहारिणो दोषः श्रुतः । अथ साधारणं द्रव्यमात्मनोऽपि खं भवतीति खत्वबुद्धा गृह्यमाणं न दोषमावहतीति मतम् । तदसत् , खबुद्धया गृहीतेऽप्यवर्जनीयतया परस्वमपि गृहीतमेवेति निषेधानुप्रवेशाहोषमावहत्येव । यथा मौद्रे चरौ विपन्ने सदशतया माषेषु गृह्यमाणेषु 'अयिज्ञया वै माषाः' इति निषेधो न प्रविशति, मुद्रावयवबुद्धया गृह्यमाणलादिति पूर्वपक्षिणोक्ते मुद्रावयवेषु गृह्यमाणेष्ववर्जनीयत्या माषावयवा अपि गृह्यन्त एवेति निषेधः प्रविश्रत्येवेति राद्धान्तिनोक्तम् । तस्माद्वचनतो न्यायतश्च साधारणद्रव्यापहारे दोषोऽस्खेवेति सिद्धम् ॥ १२६ ॥

बामुष्यायणस्य भागविशेषं दर्शयंत्रस्य खरूपमाह— अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ १२७॥

'अपुत्रां गुर्वनुज्ञातः' (आ॰ ६८) इत्याद्युक्तविधिना अपुत्रेण देवरादिना परक्षेत्रे परभार्थायां गुरुनियोगेनोत्पादितः पुत्रः उभयोगं जिक्षेत्रिणोरसौ रिक्थी रिक्थहारी पिण्डदाता च धर्मत इति । अत्यार्थः—यदाऽसौ नियुक्तो देवरादिः स्वयमप्यपुत्रोऽपुत्रस्य क्षेत्रे स्वपरपुत्रार्थं प्रवृत्तो यं जनयति, स द्विपितृको द्यामुख्यायणो द्वयोरिप रिक्थहारी पिण्डदाता च । यदा तु नियुक्तः पुत्रवान केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयतते, तदा तदुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति,

टिप्प०—1 'मौद्रं चरुं निर्वपेत' इति विहित्मुद्राभावे प्रतिनिधित्वेन माघा प्राह्मा न वेति संशयः । 'अयिशया वै माषाश्रणकाः कोद्रवाः' इति श्रूयते । तेन सामान्येन माषजातिर्निषिध्यते; अतो मुद्रावयवबुद्धया गृह्ममाणेष्वपि माषेष्ववर्जनीयतया निषिद्ध-ममषजातीयावयवा अपि गृह्मन्त एवेति निषेधशास्त्रप्रवेशोऽस्तीत्सस्याशयः ।

पाठा०-१ यो लोभाद्विनिकुर्वीत. २ चोत्तारं क. ३ श्रूयते घ्र. ३ अप-रख घ. ५ प्रवर्तते घ.

न बीजिनः । स च न नियमेन बीजिनो रिक्थहारी पिण्डदो नेति । यथोर्फ मनुना ( ९।५३ )— कियाभ्युपगमात्स्रेत्रं बीजार्थं यत्प्रदीयते । तस्येह मागिनौ दृष्टी बीजी क्षेत्रिक एव च ॥' इति । कियाभ्युपगमादिति अत्रोत्पन्नमपत्यमाव-योर्भयोरि भवत्विति संविद्ज्ञीकरणायत्क्षेत्रं क्षेत्रस्वामिना बीजावपनार्थं बीजिने वीयते तत्र तिसन्क्षेत्रे उत्पन्नस्यापत्यस्य बीजिक्षेत्रिणी भागिनी खामिनी दृष्टी महर्षिभिः । तथा (मनुः ९।५२)—'फलं लनभिसंघाय क्षेत्रिणां बीजिनां तथा । प्रलक्षं क्षेत्रिणामयों बीजाद्योनिर्वलीयसी ॥' इति । फलं त्वनभिसंघा-चेति । अत्रोत्पन्नमपत्यमावयोरुभयोरस्त्वित्यमनभिसंधाय परक्षेत्रे यदपत्य-मुत्पायते तदपसं क्षेत्रिण एव । यतो बीजाद्योनिर्वेलीयसी; गवाश्वादिषु तथा दर्शनात् । अत्रापि नियोगो वाग्दत्ताविषय एवः इतरस्य नियोगस्य मनुना निषिद्धत्वात् (९१५९,६०)—'देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यिनुयुक्तया । प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि । एकमुत्पाद्येत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥' इस्रेवं नियोगमुपन्यस्य मनुः खयमेव निषेधति (९।६४,६८)—'नान्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । अन्यस्मिन्हि नियुज्ञाना धर्म हन्युः सनातनम् ॥ नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्खते किचत् । न विवाहविधानुकं विधवावेदनं पुनः ॥ अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासित ॥ स महीमखिलां भुजन राजिषप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ततः प्रसृति यो मोहात्प्रमीतपतिकां क्षियम् । नियोजयत्यपत्यार्थे गेईन्ते तं हि साधवः ॥' इति ॥ नच विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकल्प इति मन्तव्यम् ; नियोक्णां निन्दाश्रवणात्, स्त्रीधर्मेषु व्यभिचारस्य बहुदोषश्रवणात्, संयमस्य प्रशस्त-त्वाच । यथान मनुरेव (५।१५७)—'कामं तु क्षपयेहेहं पुष्पमूलफलैः शुभैः। नतु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥' इति जीवनार्थं पुरुषान्तराश्रयणं प्रतिषिद्धय (मनुः ५।१५८।१६१)—'आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचा-रिणी। यो धर्म एकपत्नीनां काङ्कन्ती तमनुत्तमम् ॥ अनेकानि सहसाणि कौमा-रब्रह्मचारिणाम् । दिवं गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसंततिम् ॥ मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । खर्गं गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ अपलालोभाया तु स्त्री भर्तारमतिवर्तते । सेह निन्दामवाप्रोति परलोकाच हीयते ॥' इति पुत्रार्थमपि पुरुषान्तराश्रयणं निषेधति । तस्मादिहितप्रतिषिद्धत्वा-द्विकल्प इति न युक्तम् ॥ एवं विवाहसंस्कृतानियोगे प्रतिषिद्धे कस्तर्हि धर्म्यो नियोग इत्यत आह (मनुः ९।६९।७०)—'यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ यथाविध्यधिगम्यैनां शुक्रवस्त्रां शुचित्रताम् । मिथो मजेताप्रसवात्वकृत्सकृहतावृतौ ॥' इति

पाठा०-१ पिण्डदाता च ग. २ करणेन यत्क्षेत्रं. ३ बीजवापनार्थं ग. ४ तथानियोगो. घ. ५ तं विगर्हन्ति-मनुः. ६ विष्यभिगम्यैनां ख.

यसौ वाग्दता कन्या स प्रतिप्रहमन्तरेणैव तस्याः पतिरिखस्मादेव वचनादव-गम्यते । तस्मिन्प्रेते देवरस्तस्य ज्येष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोदरो विन्देत परि-णयेत् । यथाविधि यथाशास्त्रमधिगम्य परिणीय अनेन विधानेन घृताभ्यक्षवा-क्रियमादिना ग्रुक्ठवस्नां ग्रुचित्रतां मनोवाकायसंयतां मिथो रहस्यागर्भ-प्रहणात्प्रत्युत्वेकवारं गच्छेत् । अयं च विवाहो वाचिनको घृताभ्यक्षादिनिय-मवत्, नियुक्ताभिगमनाक्षमिति न देवरस्य; भार्यालमापादयति । अतस्तदुत्पन्न-यपस्यं क्षेत्रस्वामिन एव भवति, न देवरस्य संविदा तूभयोरिप ॥ १२७॥

समानासमानजातीयानां पुत्राणां विभागक्कृप्तिरुक्ता, अधुना मुख्यगौणपुत्राणां

दायप्रहणव्यवस्थां दशियिष्यंस्तेषां खरूपं तावदाह—

#### औरसो धर्मपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥ १२८ ॥

उरसो जात औरसः पुत्रः, स च धर्मपत्नीजः-सवर्णा धर्मविवाहोढा धर्म-पत्नी, तस्यां जात औरसः पुत्रो मुख्यः । तत्समः पुत्रिकासुतः तत्सम और-ससमः, पुत्रिकायाः सुतः पुत्रिकासुतः । अत एवौरससमः । यथाह विषष्टः- 'अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम् । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥' इति । अथवा पुत्रिकैव सुतः पुत्रिकासुतः; सोऽप्यौरससम एव पित्र-वयवानामल्पलात्, मात्रवयवानां बाहुल्याचः यथाह विषष्टः (१०१९)— 'तृतीयः पुत्रिकैव' इति । तृतीयः पुत्रः पुत्रिकैवेत्यर्थः । द्यामुख्यायणस्तु जनकः स्यौरसादपकृष्टः; अन्यक्षेत्रोत्पचलात् । 'क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेत-रेण वा । इतरेण सिपण्डेन देवरेण वोत्पन्नः पुत्रः क्षेत्रजः ॥ १२८॥

गृहे प्रच्छन उत्पन्नो गृहजस्तु सुतः स्मृतः । कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १२९॥

गृहजः पुत्रो भर्तृगृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो हीनाधिकजातीयपुरुषजलपरिहा-रेण पुरुषविशेषजलिश्चयामावेऽपि सवर्णजलिश्चये सति बोद्धव्यः । कानी-नस्तु कन्यकायामुत्पन्नः पूर्ववत्सवर्णात्स मातामहस्य पुत्रः । यद्यनूहा सा भवेत्तथा पितृगृह एव संस्थिता, अथोढा तदा बोढुरेव पुत्रः । यथाह मनुः (९१९०२)—'पितृवेश्मिन कन्या तु यं पुत्रं जनयेद्रहः । तं कानीनं वदेन्नामा बोढुँः कन्यासमुद्भवम् ॥' इति ॥ १२९ ॥

अश्वतायां श्वतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः । द्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तका भवेत् ॥ १३०॥ पौनर्भवस्य पुत्रोऽक्षतायां क्षतायां वा पुनर्भां सवर्णादुत्पन्नः ।

टिप्प०-1 रहः अप्रकाशम्. 2 वोद्धः कन्यापरिणेतुः.

मात्रा भर्त्र नुझ्या भोषिते प्रेते वा मर्तरि पित्रा वोभाभ्यां वा सवर्णाय यस्मे दीयते, स तस दत्तकः पुत्रः । यथाह मनुः (९१९८)—'माता पिता वा द्यातां यमद्भिः पुत्रमापदि । सर्दशं प्रीतिसंयुक्तं स न्नेयो दिन्नमः स्तः ॥' इति । आपद्भहणादनापदि न देयः; दातुर्यं प्रतिषेधः । तथा एकपुत्रो न देयः । 'न त्वेवैकं पुत्रं द्यात्प्रतिगृह्णीयाद्वा' (१५१३) इति वसिष्टस्मरणात् । तथाऽनेक-पुत्रसद्भावेऽपि ज्येष्ठो न देयः । 'ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः' (मनुः ९१९०६)—इति तस्यैन पुत्रकार्यकरणे मुख्यत्वात् । पुत्रप्रतिग्रहप्रकार्य 'पुत्रं प्रतिग्रहीच्यन्वन्धृनाहूय राजनि चावेद्य निवेशनमध्ये व्याहृतिभिर्द्धत्वा अदूरबान्धवं वन्धुसंनिकृष्ट एव प्रतिगृह्णीयात्' इति वसिष्ठेनोक्तः । 'अदूरबान्ध्वम्,' इत्यत्यन्तदेशभाषाविप्रकृष्टस्य प्रतिषेधः । एवं कीतस्वयंदत्तकृत्रिमेष्विप योजनीयम्; समानन्यायत्वात् ॥ १३० ॥

### क्रीतश्र ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्थात्स्वयंकृतः । दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गैभे विन्नः सहोढजः ॥ १३१ ॥

कीतस्तु पुत्रस्ताभ्यां मातापितृभ्यां मात्रा पित्रा वा विक्रीतः पूर्ववत्, तथैकं पुत्रं ज्येष्ठं च वर्जयित्वा आपित् सवर्णं इत्येव । यत्तु मनुनोक्तम् (९११७४)— 'क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थं मातापित्रोर्थमन्तिकात् । सक्रीतकः सुतस्त्रस्य सहशोऽसहशोऽिष्ठा वा ॥' इति, तद्धुणः सहशोऽसहशो वेति व्याख्येयं, न जात्याः, 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्त्वयेषु' (व्य०१३३) इत्युपसंद्वारात् । कृत्रिमः स्यात्स्वयंकृतः । कृत्रिमस्तु पुत्रः स्वयं पुत्रार्थिना धनक्षेत्रप्रदर्शनादिष्ठेत्रोमनैः पुत्रीकृतो मातापितृविहीनः तत्सद्भावे तत्परतन्त्रत्वात् । दत्तात्मा तु पुत्रो यो मातापितृविहीनस्ताभ्यां त्यक्तो वा तवाहं पुत्रो भवामीति स्वयंद्वत्त्वसुपगतः । सहै। दक्तास्तु गर्भे स्थितो गर्भिण्यां परिणीतायां यः परिणीतः स वोद्धः पुत्रः ॥ १३१॥

#### उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्सुतः । अपविद्धो मातापितृभ्यामुत्सृष्टो यो गृह्यते, स महीदुः पुत्रः सर्वत्र

सवर्ण इत्येव ॥-

टिप्प०—1 'वा'शब्दान्मात्रमावे पितैव दवात्। पित्रमावे मातैव । उभयसस्वे तु उमावपीति मदनः. 2 सदृशं कुलगुणादिमिनं जात्येति मेधातिथिः, सदृशं जात्येति कुल्लूकः. 3 स चोक्तो मनुना (९।१७७)—'मातापितृविहीनो यरत्यको वा स्यादकारणात्। आत्मानं स्पर्शयेवस्तु स्वयंदत्तस्तु स स्मृतः॥' इति। 2 सहोढोऽप्युक्तो मनुनेव (९।१७३)—'या गर्भिणी संस्क्रियते झाताऽज्ञातापि वा सती। बोदुः स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते॥' इति।

पाठा०- १ निषेधः घ. २ गर्भे भिन्नः ख. घ. ३ प्रलोभेन ग ४ खंदर उपनतः ४; ग. घ.

एवं मुख्यानुकम्येतेषां दायग्रहणे क्रमाह-

# पिण्डदों इञ्चहरश्रेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ १३२ ॥

पतेषां पूर्वोक्तानां पुत्राणां द्वादशानां पूर्वस्थः पूर्वस्थाभावे उत्तर उत्तरः श्राद्धदों ऽवाहरो धनहरो वेदितव्यः । औरसपौत्रिकेयसमवाये औरस-स्येव धनप्रहणे प्राप्ते मनुरपवादमाह ( ९।१३४ )—'पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । समस्तत्र विभागः स्थाज्येष्ठता नास्ति हि जियाः ॥' इति । तथा अन्येषामपि पूर्वसिमन्पूर्वसिम्बल्पप्युत्तरेषां पुत्राणां चतुर्थाशभागित्वमुक्तं वसि-छन । 'तसिंबेःप्रतिगृहीते औरस उत्पर्धेत चैतुर्थमागमागी स्याइतकः' (१५।९) इति । 'दत्तक'महणं कीतक्रुत्रिमादीनां प्रदर्शनार्थम् ; पुत्रीकरणाविशेषात् । तथा च कात्यायनः- 'उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चेतुर्थाशहराः सुताः । सवर्णा असवर्णास्तु प्रासाच्छादनभाजनाः ॥' इति । सवर्णा दत्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्यौरसे चतुर्थाश-हराः । असवर्णाः कानीनगृढोत्पन्नसहोढजपौनर्भवास्ते त्वौरसे सति न चतुर्था-शहराः, किंतु प्रासाच्छादनभाजनाः । यदपि विष्णुवचनम्- अप्रशस्तास्तु कानीनगृहोत्पन्नसहोढजाः । पौनर्भवश्च नैवैते पिण्डरिक्यांशमागिनः ॥' इति, तद्प्यौरसे सति चतुर्याशनिषेधपरमेव; औरसायभावे तु कानीनादीनामपि सकल-पित्र्यधनग्रहणमस्त्येव । 'पूर्वाभावे परः परः' इति वचनात् ॥ यदिष मनुवचनम् ( ९।१६३ )—'एक एवीरसः पुत्रः पित्र्यस्य वसुनः प्रभुः । शेषाणामानृशंस्यार्थ प्रदशातु प्रजीवनम् ॥' इति, तदपि दत्तकादीनामौरसप्रतिकूलत्वे निर्गुणत्वे च वेदितव्यम् । तत्र क्षेत्रजस्य विशेषो दर्शितस्तेनैव (मनुः ९।१६४)—'षष्टं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रद्यात्पैतृकाद्धनात् । औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पश्चममेव वा ॥' इति प्रतिकूलत्वनिर्गुणत्वसमुचये षष्ठमशम्, एक रसद्भावे पश्चममिति विवेक्त-व्यम् ॥ यदपि मनुना पुत्राणां षद्भद्रयमुपन्यस्य पूर्वषद्भस्य दायादबान्धवत्वमु-क्तम्, उत्तरषद्गस्यादायादबान्धवत्वभुक्तम् (मनुः ९।१५९।१६०)—'औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः कांत्रम एव च। गूढोत्पन्नोऽपविद्धश्च दायादा बान्धवाश्च षद ॥ कानीनश्व सहोढश्व कीतः पौनर्भवस्तथा। खर्यदत्तश्व शोदश्व षडदायादवा-न्धवाः ॥' इति, तदपि खपितृसपिण्डसमानोदकानां संनिहितरिक्यहरान्तराभावे पूर्वेषद्भस्य तदिक्यहरत्वम् , उत्तरषद्भस्य तु तश्वास्ति । बान्धवत्वं पुनः समान-गोत्रत्वेन सपिण्डत्वेन चोदकप्रदानादिकार्यकरत्वं वर्गद्वयसापि सममेवेति व्याख्ये-

टिस्प०—1 तृतीयांशहरा इति—कल्पतरुः । 2 आपस्तम्बधमिववृतौ तु स्मृत्य-न्तरवाक्यं—'औरसः पुत्रिका बीजसेत्रजौ पुत्रिकासुतः । पौनर्भवश्च कानीनः सहोढो गृहसंभवः ॥ दत्तः क्रीतः स्वयंदत्तः कृत्रिमश्चापविद्धकः । यत्रकचोत्पादितश्च स्वपुत्रा दश पञ्च च ॥' इत्युक्तम् ।

पाठा०- १ चतुर्थांश ग. घ.

यम् ॥ ( मनुः ९।१४२ )—'गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेइन्निमः युतः । गोत्रेरि क्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्था ॥' इस्त्रत्र 'दिन्नम'महणस्य पुत्रप्रतिनिधि-प्रदर्शनार्थत्वात् । पितृधनहारित्वं तु पूर्वस्य पूर्वस्याभावे सर्वेषामविषिष्टम् । ( मनुः ९।१८५ )—'न भ्रातरो न पितरः पुत्रा रिक्थहराः पितुः ।' इस्तौरस-व्यतिरिक्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां सर्वेषां रिक्थहारित्वप्रतिपाद्नपरस्तात् । औरसस्य तु ( मनुः ९।१३६ )—'एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य वयुनः प्रभुः ।' इस्तनेव रिक्थमाक्सस्योक्तस्तात् । 'दायाद'शब्दस्य 'दायादानिप दापयेत्' इस्तादौ पुत्र-व्यतिरिक्तरिक्थभाग्विषयत्वेन प्रसिद्धत्वाच । वासिष्ठादिषु वर्गद्वयेऽपि कस्यन्दियस्य पाठो गुणवदगुणविष्ठपयो वेदितव्यः । गौतमीये तु 'पौत्रिके यस्य दशम्यवेन पाठो विजातीयविषयः । तस्मात्स्थितमेतत्पूर्वपूर्वाभावे परः परोंऽशभागिति ॥ यन्तु ( ९।१८२ )—'भ्रातृणामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवान्भवेत् । सैर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरत्रवीत् ॥' इति, तदिष भ्रातृपुत्रस्य पुत्रीकरणसंभवेऽन्येषां पुत्रीकरणनिषेधार्थम्, न पुनः पुत्रस्प्रतिपादनाय । 'तत्सुता गोत्रजा बन्धुः—' ( व्य० १३५ ) इस्रनेन विरोधात् ॥ १३२ ॥

इदानीमुक्तोपसंहारव्याजेन तत्रैव नियममाह-

#### सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः।

समानजातीयेष्वेव पुत्रेषु अयं 'पूर्वाभावे परः पर' इत्युक्तो विधिः, न भिन्नजातीयेषु । तत्र च कानीनगृढोत्पन्नसहोढजपौनर्भवाणां सवर्णत्वं जनकद्वा-रेण, न खेंक्पेणः तेषां वर्णजातिलक्षणाभावस्योक्तत्वात् । तथानुलोयजानां मूर्धा-विक्तादीनामौरसेष्वन्तर्भावात्तेषामप्यभावे क्षेत्रजादीनां दायहरत्वं बोद्धव्यम् । ग्रह्मापुत्रस्त्वौरसोऽपि कृत्स्तं भागमन्याभावेऽपि न लभते । यथाह मनुः (९१९५४) —'यद्यपि स्यातु सत्पुत्रो यैद्यपुत्रोऽपि वा भवेत् । नाधिंकं दशमाह्याच्छूदा-पुत्राय धर्मतः ॥' इति । यदि सत्पुत्रो विद्यमानद्विजातिपुत्रो यद्यपुत्रोऽविद्यमान-द्विजातिपुत्रो वा स्यात्तिस्मन्यते क्षेत्रजादिर्वाऽन्यो वा सिपण्डः ग्रह्मापुत्राय तद्धना-दशमांशादिषकं न द्वादिस्यसादेव क्षत्रियावैश्यापुत्रयोः सवर्णापुत्राभावे स्कल्यनग्रहणं गम्यते ॥

टिप्प॰—1 गोत्रेति गोत्रित्वथे अनुगच्छतीति गोत्रित्वथानुगः; प्रायस्तस्ममिनयत इति यावत् । दित्रमः केवलः खामुण्यायणे गोत्राचनुवृत्तः । पिण्डः श्राह्ममौध्वंदेहिकादीति मेशातिथिकुल्लूकमङादयः । पिण्डः सापिण्डयं, स्वश्रीध्वंदेहिकश्राह्मादीत्यपरे च्य.म. । 2 'दानप्रतिभुवि प्रेते' (मनुः ८।१६०) इति पूर्वार्थमस्य दानप्रतिभुवि तु पितिर सृते पुत्रं क्रणं दापयेदिति तस्यार्थः ।

पाठा०-१ सर्वासाँके २ स्वरूपद्वारेण ग. ३ व्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत्.

अधुना श्रद्रधनविभागे विशेषमाह—

जातोऽपि दास्यां शुद्रेण कामतोंऽशहरों भवेत् ॥ १३३॥ मृते पितिर कुर्युस्तं आतरस्त्वर्धभागिकम् । अआतको हरेत्सर्वं दुहितृणां सुताहते ॥ १३४॥

शूद्रेण दास्यामुत्पन्नः पुत्रः कामतः पितुरिच्छया भागं लभते। पितु-रूध्वं तु यदि परिणीतापुत्राः सन्ति तदा ते भातरस्तं दासी गुत्रं अर्धभा-गिनं कुर्युः, खभागादर्षं द्युरिखर्थः। अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा कृतसं धेनं दासीपुत्रो गृङ्खीयात् यदि परिणीतादुहितरस्तत्पुत्रा वा न सन्ति। तत्सद्भावे त्वर्धभागिक एव दासीपुत्रः। अत्र च 'श्र्रः'महणाद्भिजातिना दास्या-मुत्पन्नः पितुरिच्छयाऽप्यंशं न लभते नाप्यर्धं, दुहितर एव कुरिसम्। कित्वतुकूल-श्रेजीवनमात्रं लभते ॥ १३३–१३४॥

मुख्यगौणसुता दायं गृह्ण-तीति निरूपितम्, तेषामभावे सर्वेषां दायादकम उच्यते-

पत्नी दुहितरश्चेत्र पितरौ आतरस्तथा।
तत्सुता गोत्रजा बँन्धुशिष्यसब्रह्मचारिणः॥ १३५॥
एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः।
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः॥ १३६॥

पूर्वोक्ता द्वादशपुत्रा यस्य न सन्ति असावपुत्रः, तस्यापुत्रस्य स्वर्यातस्य पर्लोकं गतस्य धनमाक् धनमाही एषां पद्वयदीनामनुकान्तानां मध्ये पूर्वस्य
पूर्वस्याभाव उत्तर उत्तरो धनमागिति संबन्धः। सर्वेषु मूर्धाविक्तादिषु अनुलोमजेषु स्तादिषु प्रतिलोमजेषु वणेषु च ब्राह्मणादिषु अयं दायप्रहणविधिदीयप्रहणक्तमो वेदितव्यः। तत्र प्रथमं पत्नी धनमाक्। पत्नी विवाहसंस्कृता 'पत्युनी
यज्ञसंयोगे' (अ० ४१९.३३) इति स्मरणात्। एकवचनं च जात्यभिप्रायेण।
ताथ बह्वयथित्सजातीया विजातीयाथ तदा यथांशं विभज्य धनं गृह्णन्ति। गृद्धमनुरिष पद्ध्याः समप्रधनसंबन्धं विक्त—'अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती वर्ते
स्थिता। पद्धयेव द्यात्तिपण्डं कृत्समंशं लभेत च॥' इति। गृद्धविष्णुरिप—
'अपुत्रधनं पद्धिभगिति, तदभावे दुहितृगािम, तदभावे पितृगािम, तदभावे
मातृनािमे' इति। काल्यायनोऽपि—'पत्नी पत्युर्धनहरी या स्यादव्यभिचािरिणी।

पाठा०—१ विभागेऽपि ग. २ धनं गृह्णीयात् ग. घ. ३ कृत्सं धनं ग.; दूरत एव क. ४ बन्धुशिष्याः सबस ख. ५ दिष्वनुलोमजेषु स्तादिषु प्रतिलोमजेषु ब्राह्मणादिषु अयं ग. ६ भाक् विवाह ग. घ. ७ गृह्णन्ति यथा ख. ८ धनग्रहणं घ. तदभावे तु दुहिता यद्यनूदा भवेत्तदा ॥' इति । तथा 'अपुत्रस्याथ कुलजा पत्नी दुहितरोऽपि वा । तदभावे पिता माता आतापुत्राश्व कीर्तिताः ॥' इति । बृह-स्पतिरिप ( वृद्ध. २५।४८ )— 'कुल्येषु विद्यमानेषु पितृश्चातृसनाभिषु । असुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी ॥' एतद्विरुद्धानीवे वाक्यानि लक्ष्यन्ते ( ना॰ १३।-२५-२६ )— भातृणामप्रजाः प्रेयात्कश्चित्तप्रवजेत वा। विभजेरन्धनं तस्य शेषास्ते स्त्रीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुवींरन्स्रीणामाजीवनक्षयात् । रक्षन्ति शय्यां भर्तुश्चेदान्छिद्युरितरासु तु ॥' इति पत्नीसद्भावेऽपि आतृणां धनप्रहणं पत्नीनां च भरणमात्रं नारदेनोक्तम् । मनुना तु (९।१८५)—'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्यं भ्रातर एव वा' इखपुत्रस्य धनं पितुर्भातुर्वेति दर्शितम् । तथा ( मनुः ९।-२१७)—'अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्। मातर्यपि च वृत्तायां पितु-मीता हरेद्धनम् ॥' इति मातुः पितामह्याश्व धनसंबन्धो दर्शितः । शङ्क्षेनापि-'खर्यातस्य ह्यपुत्रस्य भ्रातृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी' इति भ्रातृणां पित्रोर्ज्येष्ठायाश्च पत्याः क्रमेण धनसंबन्धो दर्शितः । कालायने-नापि— विभक्ते संस्थिते द्रव्यं पुत्राभावे पिता हरेत्। भ्राता वा जननी वाऽय माता वा तिरपतुः कमात् ॥' इत्येवमादीनां विरुद्धार्थानां वाक्यानां धारेश्वरेण व्यवस्था दर्शिता-' पत्नी गृह्णीयात्' इत्येतद्वचनजातं विभक्तभ्रातृस्त्रीविषयम् । सा च यदि नियोगार्थिनी भवति । कुत एतत् नियोगसव्यपेक्षायाः पह्या धनग्रहणं न खतन्त्रायां इति । 'पिता हरेदपुत्रस्य' (मनुः ९।१८५) इलादिवचनात्तत्र व्यवस्थाकारणं वक्तव्यम् । नान्यद्यवस्थाकारणमस्ति इति गौतमवचनाच ( २९।-५।६) 'पिण्डगोत्रर्षिसंबन्धा रिक्थं भजेरन् स्त्री वाऽनपत्यस्य बीजं लिप्सेत' इति । असार्थः — पिण्डगोत्रविसंबन्धा अनपत्यस्य रिक्थं भजेरन्स्री वा रिक्थं भजेत् यदि बीजं लिप्सेतेति । मनुरिप (९।१४६)—धनं यो बिमृयाङ्कातुर्मृतस्य स्त्रियमेव वा । सोऽपत्यं भ्रातुकत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥' इति । अनेनैतद्दर्श-यति विभक्तधनेऽपि आत्र्वपरतेऽपत्यद्वारेणैव पत्या धनसंहरूपो नान्यथेति । तथाऽविभक्तधनेऽपि (मनुः ९।१२०)—'कनीयाश्चयेष्ठभायीयां पुत्रमुत्पादये-वदि । समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥' इति । तथा वसिष्ठोऽपि (१७१४८) 'रिक्थलोभान्नास्ति नियोगः' इति रिक्थलोभान्नियोगं प्रतिषेधयन् नियोगद्वारक एव पह्नयाः धनसंबन्धो नान्यथात दर्शयति नियोगासावेऽपि पत्था भरणमात्रमेव नारद्यप्रतात् 'शरणं चास्य कुर्वीरन्स्नीणासाजीवनक्षयात्' इति । योगीश्वरेणापि किल वक्ष्यते (व्य० १४२)—'अपुत्रा योषितश्चेषां अतव्याः साधुवृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्त्रथैव च ॥' इति । अपि च, द्विजातिधनस्य यथार्थत्वात्स्रीणां च यज्ञेऽनधिकाराद्धनप्रहणमयुक्तम् । यथा च केनापि स्मृतम्—'यज्ञार्थे द्रव्यमुत्पन्नं तत्रानिधकृतास्तु ये । अरिक्थभाजस्ते सर्वे श्रासाच्छादनभाजनाः ॥ यज्ञार्थं विहितं वित्तं तस्मात्तद्विनियोजयेत् । स्थानेषु धर्मः

पाठा०- १ सार्यकुळजा क. ख. २ विरुद्धानि च वाक्यानीह ग.

जुष्टेषु न स्नीमूर्कविधर्मिषु ॥ इति, नतदनुपपन्नम्; 'पन्नी दुहितरः' (व्य० १३५) इत्यत्र नियोगस्याप्रतीतेरप्रस्तुतत्वाच । अपि चेदमत्र वक्तव्यम्, नपन्न्याः धनप्रहणे नियोगो वा निर्मित्तं तदुत्पन्नमपत्यं वा । तत्र नियोगस्यैव निर्मित्तत्वे अनुत्पादित-पुत्राया अपि धनसंबन्धः प्राप्नोति । उत्पन्नस्य च पुत्रस्य धनसंबन्धो न प्राप्नोति । अय तद्पत्यस्यैव निर्मित्तत्वं, तथा सति पुत्रस्यैव धनसंबन्धात्पन्नोति नारब्धव्यम्॥

अथ लीणां पितद्वारको धनसंबन्धः पुत्रद्वारको वा नान्यथेति मतम्, नतद्व्यसत्; (मनुः ९।९४)— 'अध्यम्यध्यावहिनकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । आनुमानृपिनृप्राप्तं षड्विधं लीधनं स्मृतम् ॥' इत्यादिविरोधात् । किंचः सर्वधा पुत्राभावे 'पत्नी दुहितरः' इत्यारब्धम् । तत्र नियुक्ताया धनसंबन्धं वदता क्षेत्रज्ञस्य धनसंबन्धं उक्तो भवति । स च प्रागेवाभिहित इति 'अपुत्रप्रकरणे पत्नी'ति नारब्धस्यम् । अथ पिण्डगोत्रिष्तंबन्धा रिक्धं भजेरन्त्री वाऽनपत्यस्य बीजं लिप्सेत' (गौ० २९१५) इति गौतमवचनान्नियुक्ताया धनसंबन्ध इति । तद्व्यसत्, नहि यदि बीजं लिप्सेत तदाऽनपत्यस्य स्त्री धनं गृह्णीयादित्यसर्थां-ऽस्मात्प्रतीयते । किंतु 'अनपत्यस्य धनं पिण्डगोत्रिष्तंबन्धा भजेरन्त्री वा सा स्त्री बीजं वा लिप्सेत संयता वा भवेत्' इति तस्या धर्मान्तरोपदेशः; 'वा'शब्दस्य पक्षान्तरवचनत्वेन यद्यर्थाप्रतीतेः । अपि च संयताया एव धनप्रहणं युक्तं, न नियुक्तायाः स्मृतिलोकनिन्दितायाः । 'अपुत्रा श्रयनं भर्तुः पालयन्ती वते स्थिता । पत्न्येव दद्याक्तित्पण्डं कृत्स्वभंशं लभेत च ॥' इति संयताया एव धनप्रहणमुक्तम् ॥

तथा नियोगश्च निन्दितो मनुना (९।६४)— 'नान्यसिन्विधवा नारी नियोकत्या द्विजातिभिः। अन्यसिन् हि नियुज्ञाना धर्म हन्युः सनातनम्॥' इत्यादिना।
यत्तु विषष्ठवनम् (१७।६५) 'रिक्थलोभान्नास्ति नियोगः' इति, तद्विभक्ते
संस्रष्टिनि वा भर्तरि प्रेते तस्या धनसंबन्धो नास्तिति स्वापत्यस्य धनसंबन्धार्थं
नियोगो न कर्तव्य इति व्याख्येयम् । यदि नारदवचनम् (१३।२६)— 'भरणं
चास्य कुर्वीरन्त्रीणामाजीवनक्षयात्' इति, तदि ('संस्रैष्टानां तु यो भागस्तेषामेन
स इष्यते' इति संस्रष्टानां प्रस्तुतत्वात्तस्त्रीणामनपत्यानां भरणमात्रप्रतिपादनपरम् । नच 'आतृणामप्रजाः प्रेयात्' (ना० १३।२४) इत्यत्तस्य संस्रष्टिविषयत्वे
'संस्रष्टानां तु यो भाग' (ना० १३।२४) इत्यनेन पौनकत्त्यमाशङ्कनीयम् ।
यतः पूर्वोक्तविवरणेन स्त्रीयनस्याविभाज्यत्वं तत्स्रीणां च भरणमात्रं विधीयते ।
यदि 'अपुत्रा योषितश्चेषाम्' (व्य० १४०) इत्यादिवचनं, तत् ह्रीबादिन्नीविषयमिति वृक्यते । यतु 'द्विजातिधनस्य यज्ञार्थस्त्रात्नीणां च यद्वेऽनिधकाराद्धनप्रहणमयुक्त'मिति, नदसत्; सर्वस्य द्व्यजातस्य यज्ञार्थत्वे दानहोमायसिद्धेः ।
अथ यज्ञशब्दस्य धर्मोपलक्षणत्वाद्दानहोमावीनामि धर्मत्वात्तद्र्यत्वमिवकदमिति

पाठा०-१ संबन्धो युक्तो घ. २ सा बीजं वा घ. ३ संसृष्टिनां तु घ. ४ वस्यति घ.

मतम् । एवं तहीर्थकामयोधनसाध्ययोरसिद्धिरेव स्यात् । तथा सति 'धर्मार्थका-मान्खे काले यथाशक्ति न हापयेत्' (आ०११५) । तथा 'न पूर्वाह्ममध्यन्दिनापरा-ह्वानफलान्कुर्याद्यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यः' (गौ० ९।२४)। तथा 'न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया' (मनुः २।९६) इत्यादियाज्ञवत्क्यगौतममनुवचन-विरोधः । अपि च धनस्य यज्ञार्थत्वे 'हिरेण्यं धार्यम्' इति हिरण्यसाधारणस्य कत्वर्थतानिराकरणेन पुरुषार्थत्वमुक्तं तत्प्रत्युद्धतं स्यात् । किंच यज्ञशब्दस्य धर्मा-पलक्षणपरत्वे स्त्रीणामपि पूर्तधर्माधिकाराद्धन्त्रहणं युक्ततरम् । युत्तु पारतच्चयवचनं 'न स्त्री खातज्यमहीते' (मनुः ९१३) इलादि तदस्तु पारतज्ञ्यं, धनखीकारे तु को विरोध: ॥ कथं तर्हि 'यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्नम्' इत्यादिवचनम् ? उच्यते-'यज्ञार्थमेवार्जितं यद्धनं तयज्ञ एव नियोक्तव्यं पुत्रादिभिरपी'खेवं परं तत् ।— 'यज्ञार्थं लब्बमददद्धासः काकोऽपि वा भवेत' (आ०१२७) इति दोषश्रवगस्य पुत्रादिष्वैप्यविशेषात् । यदिष कालायनेनोक्तम्—'अदायिकं राजगामि योषिद्ध-त्यौर्घ्वदेहिकम् । अपास्य श्रोत्रियद्रव्यं श्रोत्रियेभ्यस्तद्पयेत् ॥' इति । अदायिकं दायादरहितं यद्धनं तदाजगामि राज्ञो भवति, योषिद्धत्यौध्वदिहिकमपास्य, तत्स्त्रीणामशनाच्छादनोपयुक्तं और्ध्वदेहिकं धनिनः श्राद्धाद्यपयुक्तं चापरस्य परि-हृत्य राजगामि भवतीति संबन्धः । अस्यापवादै उत्तरार्धे । श्रीत्रियद्रव्यं च योषि-डु खौर्ध्वदेहिकमपास्य 'श्रोत्रियायोपपादये'दिति, तदप्यवरुद्धश्रीविषयम् ; योषिद्ध-हुणात् । नारदवचनं च ( १३।५२ )— 'अन्यत्र ब्राह्मणार्टिकतु राज्य धर्मपरा-यणः । तत्त्रीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः स्मृतः ॥' इत्यवरुद्धविषयमेव । स्रीशब्दप्रहणात् । इह तु 'पली'शब्दादूढायाः संयताया धनप्रहणमविरुद्धम् । तसाद्विभक्तासंस्ष्टिन्यपुत्रे खर्याते पत्नी धनं प्रथमं गृहातीत्ययमर्थः सिद्धो भवति । विभागस्योक्तत्वात्संसृष्टिनां तु वक्ष्यमाणत्वात् । एतेनालपभनविषयत्वं श्रीकँरादि भिरुक्तं निरस्तं वेदितव्यम् । तथा ह्यौरसेषु पुत्रेषु सत्खपि जीवद्विभागे अजीव-द्विभागे च पत्न्याः पुत्रसमांशग्रहणमुक्तम् ( व्य० ११५ )—'यदि कुर्यात्समानं-शान पत्यः कार्याः समांशिकाः' इति । तथा-'पितुरूर्धं विभजतां माताप्यंशं समं हरेत' इति च, तथासत्यपुत्रस्य खर्यातस्य धनं पत्नी भरणादतिरिक्तं न लभत इति व्यामोहमात्रम् । अँथ 'पल्यः कार्याः समांशिका' (व्य॰ १९५) इत्यत्र 'माताप्यंशं समं हरेत्' ( व्य॰ १२३ ) इत्यत्र च जीवनोपयुक्तमेव धूनं स्त्री हर-तीति मतं .-तदसत् ; 'अंश'शब्दस्य 'सम'शब्दस्य चानर्थक्यप्रसङ्गात् । स्यान्म-तम्-बहुधने जीवनोपयुक्तं धनं गृहाति अल्पे तु पुत्रांशसमांशं गृहातीति । तच न विधिवषम्यप्रसङ्गात । तथा हि 'पल्यः कार्याः समांशिकाः' 'माताप्यंशं समं

हिटपु०—1 तैत्तिरीयब्राह्मणे श्रूयते (२।२।४)-'तस्मात् सुवर्णं हिरण्यं धार्यम्, दुर्वणोंऽस्य आतृत्यो भवति' इति ।

पाठा०-१ दिष्वविशेषात् घ. २ शादायकं घ. ३ ऽपवादः। श्रोत्रिय ख. घ. ४ श्रीकारादिभिः घ. ५ तथा पत्थः घ. ६ स्वीधनमिति मतं घ.

हरेत' इति च बहुधने जीवनमात्रोपयुक्तं वाक्यान्तरमपेक्ष्य प्रतिपादयति, अल्प-धने तु पुत्रांशसममंशं प्रतिपादयतीति । यथा चातुर्माखेषु 'द्वेयोः प्रणयन्ति' इलत्र पूर्वपक्षिणा सीमिकप्रणयनातिदेशे हेतुःवेन प्राप्ताया उत्तरवेद्या 'न वैश्वदेवे उत्तर-वेदिमुपिकरन्ति 'न शुनासीरीये' इत्युत्तरवेदिप्रतिषेधे दिशते राद्धान्तैकदेशिना 'न सौमिकप्रणयनातिदेशप्राप्ताया उत्तरवेद्याः प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरयं प्रतिषेधः किंत-पार्त्र वपन्तीति प्राकरणिकेन वचनेन प्राप्ताया उत्तरवेद्याः प्रतिषेधोऽयमिल्यभिहिते पुनः पूर्वपक्षिणा 'उपात्र वपन्ति'इति प्रथमोत्तमयोः पर्वणोः प्रतिषेधमपेक्ष्य पाक्षि-कीमत्तरवेदिं प्रापयति । मध्यमयोस्तु निरपेक्षमेव निखवदुत्तरवेदिं प्रापयति' (जै॰ ७।३।२३-२५) इति विधिवषम्यं दर्शितम्। राद्धान्तेऽपि विधिवषम्यभयात्प्रथमो-त्तमयोः पर्वणोरुत्तरवेदिप्रतिषेधो निलानुवादो 'द्वयोः प्रणन्ति'इयलाद्यर्थवादपर्या-लोचनया 'उपात्र वपन्ति' इति मध्यमयोरेव वरुणप्रधाससाकमेधपर्वणोरुत्तरवेदिं विधत्त इति दर्शितम् । यदिष मतम् (मनुः ९।१८५)—'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं आतर एव वा' इति मनुस्मरणात्, तथा—स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य आतृगामि द्रव्यं तदभावे पितरी हरेयाँतां ज्येष्ठा वा पत्नी' इति शङ्कस्मरणाच अपुत्रस्य धनं आतृ-गामीति प्राप्तं, 'भरणं चास्य कुर्वीरन्स्त्रीणामाजीवनक्षयात्' (ना० १३।२६) इत्या-दिवचनाच भरणोपयक्तं धनं पत्नी लभत इत्यपि स्थितम् । एवं स्थिते बहुधने अपने खर्याते भरणोपयुक्तं पत्नी गृह्णाति, शेषं क आतरः। यदा तु पत्नीभरणमा-त्रीपयक्तमेव द्रव्यमस्ति ततो न्यूनं वा तदा किं पत्रयेव युह्नात्युत आतरोऽपीति विरोधे पूर्वबलीयस्त्वज्ञापनार्थं 'पत्नी दुहितर' इलारब्धमिति, तदप्यत्र भगवाना-चार्यो न मृष्यति । यतः (मनुः ९।१८५)—'पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं आतर एव वा' इति विकल्पर्सँरणाञ्चदं क्रमपरं वचनम्, अपि तु धनप्रहणेऽधिकारप्रद-र्शनमात्रपरम् । तचासलिप पत्न्यादिगणे घटत इति व्याचचक्षे । शङ्खवचनमिप संर्सृष्टभ्रात्विषयमिति । अपि चाल्पविषयत्वमस्माद्वचनात्प्रकरणाद्वा नावगम्यते । 'धनभागुत्तरोत्तरः' (व्य॰ १३६) इलस्य च 'पन्नी दुहितर' इति निषयद्वये वाक्यान्तरमपेक्याल्पधनविषयत्वम् , पित्रादिषु तु धनमात्रविषयत्वमिति पूर्वोक्त विधिवैषम्यं तदवस्थमेवेति यत्किचिदेतत् । यत्तु हारीतवचनम्-विधवा यौव-नस्था चेन्नारी भवति कर्कशा। आयुषः क्षपणार्थं तु दातव्यं जीवनं तदा॥' इति,—तद्पि शङ्कितव्यभिचारायाः सकलधनप्रहणनिषेधपरम् । असादेव वैचनादनाशिक्कतव्यभिचारायाः सकलधनप्रहणं गम्यते । एतदेवाभिप्रेल्योक्तं बाङ्केन 'ज्येष्ठा वा पत्नी' इति । ज्येष्ठा गुणज्येष्ठा अनाशिङ्कतव्यभिचारा, सा सकलं धनं गृहीत्वाऽन्यां कर्कशामि मातृवत्पालयतीति सर्वमनवद्यम् । तस्मा-

टिप्प०-1 द्रयोर्वरुणप्रधाससाकमेधपर्वणोः.

2 अत्र चातुर्मास्येषुपवपन्ति

वेदिमुपिकरन्तीत्याशयः।

पाठा०-१ तथा ख. २ तूपात्र ख. तूपात्र घ. ३ प्रतिपादयति ग. घ. ४ हरेतां घ. ५ अपुत्रधनं घ. ६ अवणात् घ. ७ धिकारसात्रप्रदर्शनपरं घ. ८ संसृष्टविषयं घ. ९ वचनादशङ्कितृ ख.

दपुत्रस्य खर्यातस्य विभक्तस्यासंसृष्टिनो धनं परिणीता स्त्री संयता सकलमेव ग्रह्णतीति स्थितम् ।

तदभावे दुहितरः । 'दुहितर' इति बहुवचनं समानजातीयानामसमानजातीयानां च समविषमांशप्राप्त्यर्थम् । तथा च कात्यायनः—'पत्नी भर्तुर्धनहरी
या स्याद्यभिंचारिणी । तदभावे तु दुहिता यद्यनुद्धा भवेत्तदा ॥' इति । वृहस्पतिरिप (२५।५५-५६)—'भर्तुर्धनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्मृता । अङ्गादङ्गात्संभवति पुत्रवहुहिता चणाम् ॥ तस्मात्पितृधनं त्वन्यः कथं गृह्णीत मानवः ॥'
इति । तत्र चोढानुद्धासमवायेऽनुदैव गृह्णाति । 'तदभावे तु दुहिता यद्यनुद्धा भवेतदा' इति विशेषस्परणात् । तथा प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितानां समवाये अप्रतिष्ठितेव तदभावे प्रतिष्ठिताः 'स्रीधनं दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च' (गौ. २९१६) इति
गौतमवचनस्य पिनृधनेऽपि समानत्वात् । न चैतत्पुत्रिकाविषयमिति मन्तव्यम् ।
'तत्समः पुत्रिकामुतः' इति पुत्रिकायास्तत्मुतस्य चौरससमत्वेन पुत्रप्रकरणेऽभिधानात् । 'च'शब्दाहुहित्रभावे दौहित्रो धनभाक् । यथाह विष्णुः—'अपुत्रपौत्रसंताने
दौहित्रा धनमामुयुः । पूर्वेषां तु स्वधाकारे पौत्रा दौहित्रिका मताः ॥' इति । मतुरिप (३।१३६)—'अकृतौ वा कृता वाऽपि यं विन्देत्सदशात्मुतम् । पौत्री
मातामहत्तेन दशात्पण्डं हरेद्धनम् ॥' इति ॥

तदभावे पितंरी मातापितरी धनभाजी । यद्यपि युगपद्धिकरणवचनतायां द्वन्द्वसरणात् तदपवादलादेकशेषस्य धनग्रहणे पित्रोः कमो न प्रतीयते, तथापि विग्रहवाक्ये 'मातृ'शब्दस्य पूर्वनिपातादेकशेषाभावपक्षे च मातापितराविति 'मातृ'शब्दस्य पूर्वं श्रवणात् पाठकमादेवार्थकमावगमाद्धनसंबन्धेऽपि कमापेक्षायां,

प्रतीतकमानुरोधेनैव प्रथमं माता धनभाक्, तदभावे पितेति गम्यते । किंच पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणः; माता तु न साधारणीति प्रत्यासत्त्यतिशयात् 'अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्' (मनुः ९१९८७) इति वचनान्मा-तुरेव प्रथमं धनप्रहणं युक्तम् । नच सपिण्डेष्वेव प्रत्यासत्तिर्नियामिका, अपि तु समानोदकादिष्वप्यविशेषेण धनप्रहणे प्राप्ते प्रत्यासत्तिर्वेच नियामिकेलस्मादेव वचनादवगम्यत इति । मातापित्रोमानुरेव प्रत्यासत्त्यतिशयाद्धनप्रहणं युक्ततरम् । तदभावे पिता धनभाक् ।

पित्रभावे श्राँतरो धनभाजः । तथा च ( मनुः ९।१८५ )—'पिता हरेदपुन्त्रस्य रिक्थं श्रातर एव वा' इति । यत्पुनधीरेश्वरेणोक्तम् ( ९।२१७ )—'अन-पत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात् । मातर्थि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥' इति मनुवचनाज्जीवत्यपि पितरि मातरि वृत्तायां पितुर्माता पितामही धनं हरेत्र पिता । यतः पितृगृहीतं धनं विजातीयेष्विप पुत्रेषु गच्छति, पितामहीगृहीतं तु सजातीयेष्वेच गच्छतीति पितामहोच गृह्णातीति । एतदप्याचार्यो नानुमन्यते । विजातीयपुत्राणामि धनग्रहणस्योक्तत्वात्, 'चतुश्चिद्ध्येकभागाः स्युः' ( व्य॰ १२५ ) इत्यादिनेति । यत्पुनः ( मनुः ९।१८९ )—'अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः' इति मनुस्मरणं तन्नृपाभिप्रायं, नतु पुत्राभिप्रायम् । भ्रातृष्वंपि सोदराः प्रथमं गृह्णीयुः भिन्नोदराणां मात्रा विप्रकर्षात् । 'अनन्तरः सिपण्डाचस्तस्य तस्य धनं भवेत्' ( मनुः ९।१८७ ) इति स्मरणात् ।

सोदराणामभावे भिन्नोदरा धनभाजः, आतृणामप्यभावे तत्पुत्राः पितृक्रमेण धनभाजः । आतृआतृपुत्रसमवाये आतृपुत्राणामनिधकारः; आत्रभावे आतृपुत्रणामधिकारवचनात्; यदा त्वपुत्रे आतिर स्वर्थाते तद्भातृणामविशेषेण धन-संबन्धे जाते आतृधनविभागात्प्रागेव यदि कश्चिद्भाता सृतस्तदा तत्पुत्राणां पितृतो-ऽधिकारे प्राप्ते तेषां आतृणां च विभज्य धनप्रहणे 'पितृतो भागकल्पना' ( व्य० १२०) इति युक्तम् ॥

भ्रातृपुत्राणामप्यभावे गोत्रजा धनभाजः । गोत्रजाः पितामही सपिण्डाः समानोदकाश्व । तत्र पितामही प्रथमं धनभाक् । 'मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता धनं हरेत्' ( मनुः ९।२१७ )—इति मात्रनन्तरं पितामह्या धनप्रहणे प्राप्ते

टिप्प०—1 तथा च विष्णुकात्यायनौ—(वि० १७।४।७) 'प्रायुक्तमपुत्रथनं पह्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे वौहितृगामि, तदभावे पितृगामि, तदभावे मातृगामि' इति । 'अपुत्रस्याथ कुल्जा पत्नी दुहितरोऽपि वा । तदभावे पिता माता आता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥' इति । 2 अत्र केचन-सोदराभावे भिन्नोदरास्तदभावे सोदरसुता इत्याहुस्तत्र । ३ आचार्थशब्देनात्र विश्वस्तपाचार्थोऽभिन्नेतः । 4 आतृपदस्य सोदरे शक्ता भिन्नोदरे च गौण्या वृत्तिद्वयविरोधात् । केचित्तु 'आतर' इत्यत्र 'आतृपुत्रौ स्वसुदृहितृभ्याम्' इत्यतुशासनात् आतरश्च स्वस्परश्च आतर इति विरूपकैकशेषेण आत्रभावे भिगन्य इत्या- इस्तत्र । विरूपकशेषे मानाभावात् ।

पित्रादीनां भ्रातृयुतपर्यन्तानां बद्धकमत्वेन मध्येऽनुप्रवेशाभावात्, 'पितुर्माता धनं हरेत्' इत्यस्य वचनस्य धनप्रहणाधिकारप्राप्तिमात्रपरत्वादुत्कर्षे तत्युतान-न्तरं पितामही गृह्णातीत्यविरोधः ॥ पितामह्याश्वाभावे समानगोत्रजाः सपिण्डाः पितामहादयो धनभाजः; भिच्चगोत्राणां सपिण्डानां 'बन्धु'शब्देन प्रहणात् । तत्र च पितृसन्तानाभावे पितामही पितामहः पितृत्यास्तत्पुत्राश्व कमेण धनभाजः । पितामहस्यन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तत्पुत्रास्तत्स्नवश्वेत्येवमाससमात्स-मानगोत्राणां सपिण्डानां धनप्रहणं वेदितव्यम् । तेषामभावे समानोदकानां धनसंबन्धः । ते च सपिण्डानामुपरि सप्त वेदितव्याः । जन्मनामज्ञानाविषका वा । यथाऽऽह वृहन्मनुः—'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकमान्वस्तु निवर्तताचतुर्दशात् ॥ जन्मनाप्नोः स्मृतेरेके तत्परं गोत्रमुच्यते ॥' इति ।

गोत्रजाभावे बन्धवो धनभाजः । बन्धवश्च त्रिविधाः—आत्मबन्धवः, पितृबैन्धवः, मातृबन्धवश्चेति । यथोक्तम्—'आत्मिपितृष्वमुः पुत्रा आत्ममातृष्वमुः
सुताः । आत्ममातुलपुत्राश्च विज्ञेया आत्मबान्धवाः ॥ पितुः पितृष्वमुः पुत्राः
पितुर्मातृष्वमुः सुताः । पितुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृवान्धवाः ॥ मातुः पितृष्वमुः पुत्रा मातुर्मातृष्वमुः सुताः । मातुर्मातुलपुत्राश्च विज्ञेया मातृवान्धवाः ॥'
इति ॥ तत्र चान्तरङ्गत्वात्प्रथममात्मबन्धवो धनभाजस्तदभावे पितृबन्धवस्तद्भावे मातृबन्धव इति कमो वेदित्तयः । बन्धूनामभावे आचार्यः, तदभावे
शिष्यः—'पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः, तदभावे आचार्यः, आचार्याभावेऽन्तेवासी' इत्यापस्तम्बस्मरणात् ॥

शिष्याभावे सब्रह्मचारी धनभाक् । येन सहैकस्मादाचार्यादुपनयनाध्ययनतदर्थ-ज्ञानप्राप्तिः, स सब्रह्मचारी । तदभावे ब्राह्मणद्रव्यं यः कश्चित् श्रोत्रियो गृह्णीयात् । 'श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्य रिक्थं भजेरन्' (२५।४१) इति गौतमस्मरणात् ।

टिप्प०—1 तदभावे भिग्नीः 'अनन्तरः सिपण्डाचस्तस्य तस्य धनं भवेत्' इति मनूक्तः । 'बहवो ज्ञातयो यत्र सकुच्या वान्धवास्तथा । यस्त्वासन्नतरस्तेषां सोऽनपत्यधनं हरेत् ॥' इति बृहस्पत्युक्तः । तस्या अपि आतृगोत्रोत्पन्नत्वेन गोत्रजत्वाविशेषाच्च । सगोन्त्रता परं नास्ति न च सात्र धनग्रहणप्रयोजकत्वेनोक्ता इति व्यवहारमयुखः । 2 सप्तम्मभिन्याप्येत्याशयः । 3 मनुस्मृतौ 'तदभावे सकुच्यः स्यादाचार्यः शिष्य पव वा' इत्यत्र सकुव्यशब्देन सगोत्रसमानोदकानां मातुलादीनां बन्धुत्रयस्य ग्रहणम् । योगीश्वरवचनेऽपि बन्धुपदेन मातुललक्षणमन्यथा मातुलादीनामग्रहणमेव प्रसञ्येतित तत्पुत्राणां धनाधिकार-स्ततः प्रत्यासन्नानां तेषां स नेति महदनौचित्यमापचेत । 4 ननु पत्यादीनां सर्वेषां सृतन्तिस्पितानामेव धनमावत्वं वान्धवानामपि तथैवास्तु, अतः कथं पितुमीतुश्च बान्धवानां धनसंबन्धः, 'पितुः पितृष्वयुः पुत्राः' इत्यादि तु संज्ञासंज्ञिसंबन्धमात्रार्थं न धनसंबन्धार्थं-मिति चेदुच्यते,—विनाप्येतद्वचनं पितृमातुलपितृन्यादिष्वि पितृमातुवान्थवेष्वपि योगेनैव तच्छब्दप्रवृत्तिसंभवे संज्ञासंज्ञिसंबन्धवोधनानर्थक्यापक्तः । तेन बन्धुनुद्विस्य धनसंबन्धविधौ पितृमातुवन्धुप्रापणेनैव वचोऽर्थवत्ता । बन्धूदेशेनाशौचादिविधावप्येवमेवेति दिक् ।

तदमावे ब्राह्मणमात्रम् । यथाऽऽह मनुः (९१९८८)—'सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थमागिनः । त्रेविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥' इति । न कदाचिदिप ब्राह्मणद्रव्यं राजा गृह्णीयात् ; 'अहार्यं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा निख्मिति स्थितिः' (९१९९) इति मनुवचनात् । नारदेनाप्युक्तम्—'ब्राह्मणार्थस्य तज्ञाशे दायादश्चेत्र कश्चन । ब्राह्मणायैव दातव्यमेनस्थी स्थात्रृपोऽन्यथा ॥' इति ॥ क्षत्रियादिधनं सब्रह्मचारिपर्यन्तानामभावे राजा हरेत् । न ब्राह्मणः । यथाऽऽह मनुः (९१९८९)—'इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेत्रृप' इति ॥ १३५-९३६ ॥

टिप्प०-1 वीरमित्रोदये तु-अत्रायं मृतपुंधनाधिकारकमः । तत्र प्रथमं पुत्रः, तदभावे पौत्रः, तदभावे प्रपौत्रः । मृतिपत्रकपौत्रमृतिपत्रिपतामहकप्रपौत्रयोस्त प्रतेण सइ युगपदिभकारः । प्रपौत्रपर्यन्तामाने पत्नी । सा च प्राप्तमर्तृदाया भर्तुकुलं तदभाने पितृकुलं वा समाश्रिता सती शरीररक्षार्थं भर्तृदायं भुक्षीत । तथा भर्तुरुपकारार्थं यथा-कथंचिद्दानादिकमि कुर्वीत । नतु स्त्रीधननत्स्वच्छन्दं विनियुजीत । तदभावे दुहिता । तत्र प्रथमं कुमारी, तदभावे वाग्दत्ता तदभावे चोढा । सा च पुत्रवती संभावितपुत्रा च द्वे युगपदेवाधिकारिण्यो । वन्ध्या विधवा च पुत्रहीना नाधिकारिणी । ऊढाया अभावे दौहितः । तदभावे पिता, तदभावे भाता । तत्रापि प्रथमं सोदरः, तदभावे वैमात्रेयः । मृतस्य आतृसंस्रष्टत्वे तु सोदरमात्रविषये प्रथमं संस्रष्टसोदर एवाधिकारी, तदमावे चासं-सष्टसोदरः । एवं वैमात्रेयमात्रविषये प्रथमं संस्टवैमात्रेयः, तदभावे चासंस्टवैमात्रेयः । यदा तु संसृष्टो वैमात्रेयः सोदरश्च संसृष्टः, तदा ताबुभौ तुल्यवद्धिकारिणौ । भ्रातृणा-मभावे आतुः पुत्रः । तत्रापि प्रथमं सोदरआतृपुत्रः, तदभावे वैमात्रेयआतृपुत्रः । संसर्गे तु सोदरञ्जातुपुत्रमात्रविषये प्रथमं संसृष्टसोदरञ्जातुपुत्रः, तदभावे चासंसृष्टसोदर-आतुपुत्रः । वैमात्रेयआतुपुत्रमात्रविषये प्रथमं संसृष्टवैमात्रेयआतुपुत्रः । तदभावे चासं-सष्टवैमात्रेयभ्रात्पुत्रः । यदा तु सोदरभात्पुत्रोऽसंसृष्टो वैमात्रेयभ्रात्पुत्रश्च संसृष्टः तदा द्री आरवन्तुल्याधिकारिणी । आरुपुत्राभावे तु आरुपीत्रः । तत्रापि आतुः सोदरासोदर-कमः संसर्गासंसर्गक्रमश्च बोध्यः । तदभावे पितृदौहित्रः; स च सोदरभगिनीपुत्रः, तद-भावे वैमात्रेयमगिनीपुत्रश्च । तदभावे पितुः सहोदरः, तदभावे पितुर्वेमात्रेयः । तद-भावे पितृसोदरपुत्रपितृवैमात्रेयपुत्रपितृसोदरपौत्रपितृवैमात्रेयपौत्राणां क्रमेणाधिकारः। तदभावे पितामहदौहित्रः । तत्रापि पितृसोदरभगिनीपुत्रः वैमात्रेयभगिनीपुत्रक्ष । वक्ष्य-माणप्रपितामहदौहित्राधिकारेऽप्येवम् । तदभावे पितामहः । तदभावे पितामही । तद-भावे पितामहसोदरञ्जातृवैमात्रेयञ्जातृतत्पुत्रपीत्रप्रपितामहदौहित्राः क्रमेणाधिकारिणः एतावत्पर्यन्तानां धनिमोग्यपिण्डदातृणां त्वभावे धनिदेयपिण्डभोक्तृणां मातुलादीनाम-थिकारस्तदभावे धनिमातृष्वस्रीयस्याधिकारः। तदभावे मातुलपुत्रपौत्राणां क्रमेणाधिकारः। तदमावे चायस्तनसकुल्यानां धनिमोग्यलेपदातृणां प्रतिप्रणप्तप्रमृतिपुरुषत्रयाणां क्रमेणा-थिकारः । तदभावे पुनरूर्ध्वतनसकुल्यानां धनिदेयछेपभोक्तृणां वृद्धप्रिपतामहादिसन्तती-वामासत्तिक्रमेणाधिकारः । तद्दभावे समानोदकानामधिकारः । तेषामभावे चाचार्यस्य

पुत्राः पौत्राश्च दायं यह्नित तदभावे पत्न्यादय इत्युक्तं, इदानीं तदुभयाप-चादमाह—

#### वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेणाचार्यसच्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः ॥ १३७॥

वानप्रस्थस यतेर्ब्रह्मचारिणश्च क्रमेण प्रतिलोमक्रमेणाचार्यः, स-चिछच्यः, धर्मभ्रात्रेकतीर्थी च, रिक्थस्य धनस्य भागिनः । ब्रह्मचारी नैष्ठिकः । उपकुर्वाणस्य तु धनं मात्रादय एव गृह्णन्ति । नैष्ठिकस्य तु धनं तदप-वादत्वेनाचार्यो गृह्णातीत्युच्यते । यतेस्तु धनं सच्छिष्यो गृह्णाति । सच्छिष्यः पुन-रध्यात्मशास्त्रश्रवणधारणतदर्थानुष्ठानक्षमः; दुर्वृत्तत्याचार्यादेरपि भागानईत्वात् । वानप्रस्थस्य धनं धर्मभ्रात्रेकतीर्थी गृहाति । धर्मभ्राता प्रतिपन्नो भ्राता, एक-तीर्थी एकाश्रमी, धर्मञ्चाता चासावेकतीर्था च धर्मञ्चात्रेकतीर्थी । एतेषामाचार्या-दीनामभावे पुत्रादिषु सत्खप्येकतीर्थ्येव गृह्णाति । ननु 'अनंशास्त्राश्रमान्तर-ग्ताः' इति वसिष्ठस्मरणादाश्रमान्तरगतानां रिकथसंबन्ध एव नास्ति कृतस्तद्वि-भागः ? नच नैष्ठिकस्य खार्जितधनसंबन्धो युक्तः; प्रतिप्रहादिनिषेधात् । 'अनि-चयो भिक्षः' (३।७) इति गौतमस्मरणात् । भिक्षोरपि न खार्जितैधनसंबन्ध-संभवः । उच्यते—वानप्रस्थस्य तावत्—'अह्यो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्स-रस्य वा। अर्थस्य निचयं कुर्यात्कृतमाश्चयुजे त्यजेत् ॥' (प्राय० ४७) इति वचना-द्धनसंबन्धोऽस्त्येव । यतेरपि-- 'कौपीनाच्छादनार्थं वा वासोऽपि बिम्यात्तया । योगसंभारभेदांश्व गृह्णीयात्पादुके तथा ॥ इत्यादिवचनाद्वस्त्रपुस्तकसंबन्धोऽस्त्येवः नैष्ठिकस्यापि शरीरयात्रार्थं वस्त्रादिसंबन्धोऽस्खेवेति तद्विभागकथनं युक्तमेव १३७

इदानीं खर्यातस्य पुत्रस्य पत्याद्यो धनभाज इत्युक्तस्यापवादमाह—

# संसृष्टिनस्तु संसृष्टी

विभक्तं धनं पुनर्भिश्रीकृतं संसष्टं तदस्यास्तीति संसृष्टी; संस्रष्टतं च न येन केनापि, किंतु पित्रा श्रात्रा पितृव्येण वा; यथाऽऽह बृहस्पतिः (२५।७२)—

तदभावे शिष्यस्य तदभावे सहवेदाध्यायिबह्मचारिणोऽधिकारः । तदभावे चैक्यामस्य-सगोत्रसमानप्रवरयोः क्रमेणाधिकारः । उक्तपर्यन्तानां सर्वेषां संवन्धिनामभावे बाह्मणधन-वर्ज्यं राजा गृह्णीयात् । बाह्मणधनं तु त्रैविद्यादिगुणयुक्ता बाह्मणा गृह्णीयुः । एवं वान-प्रस्थयनं आतुत्वेनानुमतोऽपरो वानप्रस्थं एकतीर्धसेत्री गृह्णीयात् । तथा यतिथनं सिच्छिष्यः । नैष्ठिकब्रह्मचारिणो धनमाचार्यः । उपकुर्वाणस्य तु ब्रह्मचारिणो धनं पित्रादि-गृह्णीयादिति ह्रेयम्.

पाठा०—१ संबन्धः प्रतिप्रहादिः घ. २ धनसंभवः घ. ३ हि वासोऽपि बिस्यात्तथा क.

'विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकत्र संस्थितः । पितृत्येणाथवा प्रीत्या स तस्तं-सृष्ट उच्यते ॥' इति । तस्य संसृष्टिनो सृतस्यांशं विभागं विभागकाले अवि-ज्ञातगर्भायां भार्यायाँ पश्चादुत्पन्नस्य पुत्रस्य संसृष्टी दद्यात् । पुत्राभावे संसृष्ट्ये-वापहरेद्गृहीयात्, न पह्यादिः ॥

'संस्रिनस्तु संस्रष्टी' इत्यस्यापवादमाह—

#### सोदरस तु सोदरः। द्द्यादपहरेचांशं जातस्य च मृतस्य च॥१३८॥

संस्टिनः संस्ट्रीत्यनुवर्तते । अतश्च सोदरस्य संस्टेटिनो सृतस्यांशं सोदर् संस्ट्री अनुजातस्य सुतस्य द्यान् ; तदभावे अपहरेदिति पूर्ववत् संबन्धः । एवं च सोदरासोदरसंसर्गे सोदरसंस्टिनो धनं सोदर एव संस्ट्री गृह्णाति न भिन्नोदरः संस्ट्रियपीति पूर्वोक्तस्यापवादः ॥ १३८ ॥

इदानीं संस्ष्टिन्यपुत्रे स्वर्याते संस्ष्टिनो भिंबोदरस्य, सोदरस्य चासंस्र्ष्टिनः सद्भावे, कस्य धनप्रहणमिति विवक्षायां द्वयोविभन्य प्रहणं कारणमाह—

#### अन्योदर्यस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो धनं हरेत्। असंसृष्टचिप वाऽऽदद्यात्संसृष्टो नान्यमातृजः॥ १३९॥

अन्योद्यः सापलो भ्राता संसृष्टी धनं हरेत्, न पुनरन्योद्यों धनं हरेद्संस्थी। अनेनान्वयव्यतिरेकाभ्यामन्योदर्थस्य संस्थित्वं धनग्रहणे कारण-मुक्तं भवति। असंस्थित्वं स्वाप्ति संस्थितं । अत्यासंस्थ्यिति संस्थितं भवति। असंस्थिति संस्थितं । अत्यासंस्थ्यिति संस्थितं धनमाद्दीत । कोऽसावित्यत आह—संस्थ्य इति। संस्थाः एकोदरसंस्थाः। सोदर इति यावत्। अनेनासंस्थ्यतापि सोदरस्य धनग्रहणे सोदरत्वं कारणमुक्तं, 'संस्थां इत्युत्तरेणापि संबध्यते। तत्र च संस्थाः संस्थ्यीत्यश्चः। नान्यमातृजः। अत्र 'एव'शब्दाध्याहारेण व्याख्यानं कार्यम्, संस्थ्यप्यन्य-मातृज एव संस्थिनो धनं नाददीतेति एवं चासंस्थ्यपि वाऽऽद्यादित्यपिशब्द-

िटप्प०—1 अत्र वाक्ये पितृश्चातृपितृन्थेरेव सह संसृष्टता नान्येन । वचनेऽनुपा-दानादिति मिताक्षरादिषु विभागकर्तृसामानाधिकरण्येनैव सेति युक्तम् । पित्रादिपदानि तु विभागकर्तृमात्रोपलक्षकाणि 'अर्धमन्तेन्दी मिनोल्पर्ध वहिनेद्धि'तिवत् । अन्यथा वाक्य-मेदात् । तेन पत्नीपितामहश्चातृपौत्रपितृन्यपुत्रादिभिरिष ह संसृष्टता भवति । विभक्तो च एकत्र स्थितः स संसृष्ट इति सामानाधिकरण्यादिभक्तश्चात्रोः पुत्रादीनां न संसर्थः । विद्यमानं भावि वा धनमावयोः पुनर्विभागादि ताधारणिमत्याकारिका बुद्धिरिच्छा वा संसर्थः-व्यवहारमयुखः ।

पाठा०—१ च सोदरः V. २ संसृष्टिनो धनं "संसृष्ट्यनुजातस्य ध. ३ दिति संबन्धः घ. ४ भिन्नोद्रस्यासंसृष्टिनः सोदरस्य च घ. ५ वा द्यात् : चाद्यात् A; V. ६ नान्यमातृकः A. ७ मुक्तं । असंसृष्टी घ.

अवणात् 'संस्ष्टो नान्यमातृज एव' इत्यवधारणिनविधाचासंस्ष्टसोदरस्य संस्ष्टेंभिन्नोदरस्य च विभज्य प्रहणं कर्तव्यमित्युक्तं भवति । द्वयोरिप धनगहणकारणस्यैकैकस्य सद्भावात् । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना (९।२१०)— विभक्ताः सह
जीवन्तो विभजेरन्पुनर्यदे' इति संस्ष्टिविभागं प्रक्रम्य 'येषां ज्येष्टः किनष्ठो वा
हीयेतांशप्रदानतः । म्रियेतान्यतरो वाऽिप तस्य भागो न छुप्यते ॥ सोदर्या
विभजेयुक्तं समेल्य सिहताः सम्म् । भ्रातरो ये च संस्ष्टा भिगन्यश्च सनाभयः ॥
(९।२१११२१) इति वदता । येषां भ्रातृणां संस्ष्टिनां मध्ये ज्येष्टः किनष्ठो
मध्यमो वांशप्रदानतोंऽशप्रदाने । सार्वविभक्तिकस्तिसः । विभागकाल इति
यावत् । हीयेत खांशात् भ्रश्येत आश्रमान्तरपरिप्रहेण ब्रह्महत्यादिना वा म्रियेत
वा तस्य भागो न छुप्यते । अतः पृथगुद्धरणीयो न संस्ष्टिन एव गृह्णीयुरित्यर्थः ।
तस्योद्धतस्य विनियोगमाह—सोदर्या विभजेयुक्तिमिति । तमुद्धतं भागं सोदर्याः
सहोदरा असंस्ष्टा अपि समेल्य देशान्तरगता अपि समागम्य सहिताः संभूय
सँमं न न्यूनाधिकभावेनः ये च भ्रातरो भिन्नोदराः संस्ष्टाः, ते च सनाभयो
भिनन्यंश्व समं विभजेयुः । समं विभज्य गृह्णीयुरिति तस्यार्थः ॥ १३९ ॥

पुत्रपद्यादिसंस्ष्टिनां यद्यप्रहणमुक्तं, तस्यापवादमाह—

### क्कीबोऽथ पतितस्तजः पङ्गुरुन्मत्तको जडः। अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या मैर्तव्याः स्युर्निरंशकाः १४०

क्षीवस्तृतीया प्रकृतिः । पतितो ब्रह्महादिः, तज्जः पतितोत्पन्नः, पङ्गः पाद-विकलः, उनमत्तकः वातिकपैत्तिकश्लेष्मिकसाँनिपातिकप्रहावेशलक्षणैरुनमादैरभि-भूतः, जडो विकलान्तःकरणः, हिताहितावधारणाऽक्षम इति यावत् । अन्धो नेत्रेन्द्रियविकलः, अन्विकित्स्यरोगोऽप्रतिसमाधेयर्यक्षमादिरोगप्रस्तः, 'आय'शब्दे-नाश्रमान्तरगतपितृद्वेष्युपपातिकवधिरमूकनिरिन्द्रियाणां प्रहणम् । यथाऽऽह विष्ठः (१०।५२)—'अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः' इति । नारदोऽपि (१३।-२१)—'पितृद्विद् पतितः षण्डो यश्च स्थादौपपातिकः । औरसा अपि नैतंऽशं लभरन्क्षेत्रजाः कृतः ॥' इति । मनुरपि (९।२०१)—'अनंशौ क्षीवपतितौ जाल्य-च्यविधरौ तथा। उनमत्तजडमूकाश्च ये च केचिविदिन्द्रयाः ॥' इति । निरिन्द्रयो

टिप्प०—1 'अपयात्रित' इति पाठमङ्गीक्कत्य अपयात्रितो राजद्रोहाधुपरोधेन बन्धुभिर्धटस्फोटादिना बहिष्कृत इति मदनः। व्यवसायार्थं नावादिना समुद्रमध्ये द्वीपान्तरं गत इति युक्तम्, 'द्विजस्यान्धो तु नौ यातुः शोधितस्याप्यसंग्रहः' इति तस्य कलौ संसर्गनिषेधात्; राजद्रोहादौ घटस्फोटबहिष्कारयोरविधानाच-व्य० मयूखः.

पाठा०—१ निषेधादसंसृष्ट ग. २ संसृष्टिनो भिन्नोदरस च घ. ३ सं-सृष्टाः सहजीवन्त. ४ सममन्यूनाधिक घ. ५ भगिन्यश्च विभजेयुः ख. ६ भर्तेज्यास्तु निरंशकाः A. ७ संनिपातप्रहा ख. ८ क्षयादिरोग घ. ९ सादप्यात्रितः.

निर्गतमिन्द्रयं यसाद्याध्यादिना सं निरिन्द्रयः । एते ह्रीबादयोऽनंशाः रिक्थ-भाजो न भवन्ति । केवलमशनाच्छादनदानेन पोषणीया भवेयुः । अभरणे तु पतितत्वदोषः । 'सर्वेषामि तु न्याय्यं दातुं शक्त्या मनीषिणा । प्रासाच्छादन-मत्यन्तं पतितो ह्यददद्भवेत् ॥' (९।२०२)—इति मनुस्मरणात् । अत्यन्तं याव-जीवमित्यर्थः । एतेषां विभागात्प्रागेव दोषप्राप्तावनंशत्वमुपपन्नं न पुनर्विभक्तस्य । विभागोत्तरकालमप्योषधादिना दोषनिर्हरणे भागप्राप्तिरस्त्येव ।—'विभक्तेषु द्धतो जातः सवर्णायां विभागभाक्' (व्य० १२२) इत्यस्य समानन्यायत्वात् । पतिता-दिषु तु पुंक्षिङ्गत्वमविवक्षितम् । अतश्य पत्नीदुहितृमात्रादीनामप्युक्तदोषैदुष्टानाम-नंशित्वं वेदितव्यम् ॥ १४० ॥

क्रीबादीनामनंशित्वात्तत्पुत्राणामप्यनंशित्वे प्राप्ते इदमाह—

## औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः ।

एतेषां क्रीबादीनामीरसाः क्षेत्रजा वा पुत्रा निर्दोषा अंश्रप्रहणविरोधिक्रैब्या-दिदोषरहिता भागहारिणोंऽश्रप्राहिणो भवन्ति । तत्र क्रीबस्य क्षेत्रजः पुत्रः संभवत्यन्येषामीरसा अपि । 'औरस-क्षेत्रज'योर्प्रहणमितरपुत्रव्युदासार्थम् ॥

क्रीबादिदुहितृणां विशेषमाह—

# सुताश्चेषां प्रभर्तव्या यावद्वे भर्तसात्कृताः ॥ १४१ ॥

एषां क्षीबादीनां सुता दुहितरो यावद्विवाहसंस्कृता भवन्ति, तावद्भरणीयाः चि'बब्दात्संस्कार्याश्च ॥ १४९ ॥

क्रीबादिपलीनां विशेषमाह—

#### अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्याः साधुवृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकृलास्त्रंथैवं च ॥ १४२ ॥

पूषां क्षीबादीनामपुत्राः पत्थः साधुवृत्तयः सदाचाराश्चेद्भर्तव्या भरणीयाः; व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्याः । प्रतिकूलास्त्रथेव च निर्वास्या भवन्ति, भरणीयाश्वाव्यभिचारिण्यश्चेत् । न पुनः प्रातिकूल्यमात्रेण भरणमपि न कर्तव्यम् ॥ १४२ ॥

'विभजेरन्सुताः पित्रोः' (व्य० ११७) इत्यत्र स्त्रीपुंधनविभागं संक्षेपेणाभि-धाय पुरुषधनविभागो विस्तरेणाभिहितः, इदानीं स्त्रीधनविभागं विस्तरेणाभि-धास्यंस्तत्स्वरूपं तावदाह—

#### पितृमातृपतिश्रातृद्त्तमध्यश्युपागतम् । आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ १४३ ॥

पित्रा मात्रा पत्या आत्रा च यहत्तं, यच विवाहकालेऽ सावधिकृत्य मातुलादिभिर्दत्तम्, आधिवेदनिकं अधिवेदनिमित्तं 'अधिविन्नस्त्रियै द्यात्'

पाठा०- १ दोषाणामनंशित्वं घ. २ वेदनिकं चैव A; V.

(व्य० १४८) इति वस्यमाणं । 'आद्य'शब्देन रिक्थकयसंविभागपरिप्रहा-धिगमप्राप्तमेतत्स्त्रीधनं मन्वादिभिरुक्तम् । 'क्षीधन'शब्दश्व योगिको न पारिमाषिकः। योगसंभवे परिमाषाया अयुक्तत्वात् । यत्पुनर्मनुनोक्तम् (९।१९४) — 'अध्यश्यध्यावहनिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि । आतृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्रीधनं स्मृतम् ॥' इति स्रीधनस्य षड्विधतं, तच्यूनसंख्याव्यवच्छेदार्थं नाधिकसंख्याव्य-वच्छेदाय ॥ अध्यश्यादिस्वरूपं च कात्यायनेनाभिहितम्— 'विवाहकाले यत्स्रीभ्यो दीयते ह्यप्तिसंनिधौ । तद्ध्यप्तिकृतं सद्भिः स्रीधनं परिकीर्तितम् ॥ यत्पुनर्लभते नारी नीयमाना पितुर्यहात् । अध्यावहनिकं नाम स्रोधनं तदुदाहृतम् ॥ प्रीत्या दत्तं तु यर्तिकचिच्छ्वश्रवा वा श्वगुरेण वा । पादवन्दनिकं चैव प्रीतिदत्तं तदुच्यते । क्रद्या कन्यया वाऽपि पत्युः पितृगृहेऽपि वा । श्रीतुः सकाशात्पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम् ॥' इति ॥ १४३ ॥

#### बन्धुद्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च।

किंच वन्धुभिः कन्याया मातृबन्धुभिः पितृबन्धुभिश्च यहत्तम्, गुरुकं यहृहीत्वा कन्या वीयते । अन्वाध्यकं परिणयनादनु पश्चादाहितं दत्तम् । उक्तं च कात्यायनेन—'विवाहात्परतो यच लब्धं भर्तृकुलात्त्र्या । अन्वाध्यं तु तहूब्यं लब्धं पितृकुलात्त्र्या ॥' इति स्त्रीधनं परिकीर्तितामिति गतेन संबन्धः ॥ एवं स्त्रीधनमुक्तं, तदिभागमाह—

#### अंतीतायामप्रजिस बान्धवास्तद्वामुयुः ॥ १४४ ॥

तत्पूर्वोक्तं स्त्रीधनमप्रजित अनपत्यायां दुहितृदौदित्रीदौहित्रपुत्रपौत्ररहितायां स्त्रियामतीतायां बान्धवा भर्तादयो वश्यमाणा गृह्णन्ति ॥ १४४॥

सामान्येन बान्धवा धनप्रहणाधिकारिणो दर्शिताः । इदानीं विवाहभेदेना-धिकारिभेदमाह—

#### अप्रजस्त्रीधनं भर्तुर्बाह्यादिषु चैतुर्ष्विपि । दुहितृणां प्रस्ता चेच्छेषेषु पितृगामि तत् ॥ १४५ ॥ अैप्रजसः स्त्रियाः पूर्वोक्तायाः ब्राह्मदैचार्षप्राजापत्येषु चतुर्षु विवाहेषु

िटप्०—1 अत्रेरंथ वीरमित्रोद्यव्याख्यानम्-गृहोपस्करणादीनां यनमूल्यं कन्यापंणोपाधित्वेन वरादिभ्यः कन्याभरणरूपेण गृह्यते तच्छुल्कमिति मदनरले व्याख्यानम् । उभयत्रापि पित्रादीनां कन्याया इदमित्युदेशो विवितः । 'यदानेतुं भर्तृगृहे शुल्कं तत्परिकीतितम्' इति व्यासोक्तं वा भर्तृगृहगमनार्थमुत्कोचादि यद्तं तच्छुल्कमित्यर्थं इति । अन्यथा तत्सत्त्वाभावेन स्त्रीधनत्वव्यपदेशानुपपत्तः । 2 चतुर्व्वपीत्यपिशब्दाद्रान्धवंग्रह-णम् । यद्वा,—अतद्रुणसंविज्ञानवहुनीहिणा न्राह्मभित्रा दैवार्षप्राजापत्यगान्धवंश्रस्वारः । तेन 'न्राह्मदैवार्षगान्धवंप्राजापत्येषु यद्धनम् । अप्रजायामतीतायां भर्तृरेव तदिष्यते ॥' इति न मनुवचनविसंवादः ।

पाठा०- १ मर्तुः सकाशात्. २ अप्रजायामतीतायः A. ३ अप्रज-

भार्यात्वं प्राप्ताया अतीतायाः पूर्वोक्तं धनं प्रथमं भर्तुर्भवति । तदभावे तत्प्र-त्यासन्नानां सपिण्डानां भवति । दोषेष्वासुरगान्धर्वराक्षसपैशाचेषु विवाहेषु तद्प्रजस्त्रीयनं पितृगामि । माता च पिता च पितरा ता गच्छतीति पितृ-गामि । एकशेषनिर्दिष्टाया अपि मातुः प्रथमं धनग्रहणं पूर्वमेवोक्तम् । तदभावे तत्प्रत्यासन्नानां धनप्रहणम् । सर्वेष्वेच विवाहेषु प्रस्तापत्यवती चेहुहितृणां तद्धनं भवति । अत्र 'दुहितृ'शब्देन दुहितृदुहितर उच्यन्ते । साक्षादुहितृणां 'मातुर्द्रहितरः शेषम्' ( व्य॰ ११७ ) इत्यत्रोक्तत्वात् । अतश्व मातृधनं मातिर वृत्तायां प्रथमं दुहितरो गृह्णन्ति, तत्र चोढानूढासमवायेऽनूढेव गृह्णाति, तदभावे च परिणीता; तत्रापि प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठितासमवायेऽप्रतिष्ठिता गृह्णाति, तद्भावे प्रतिष्टिता; यथाह गौतमः ( २९।६ )—'स्रीधनं दुहितृणामप्रतानामप्रतिष्टितानां च' इति । तत्र 'च'शब्दात्प्रतिष्ठितानां च । अप्रतिष्ठितां अनपत्या निर्धना वा । एतच ग्रुल्कव्यतिरेकेण । ग्रुल्कं तु सोद्याणामेवः 'भगिनीग्रुल्कं सोद्याणामूर्घं मातुः' ( २९१६ ) इति गौतमवचनात् । सर्वासां दुहितृणामभावे दुहितृदुहितरो गृह्णानितः; 'दुहितूणां प्रस्ता चेत्' इल्साद्वचनात्। तासां भिज्ञमातृकाणां विष-माणां समवाये मातृद्वारेण भागकल्पनाः 'प्रतिमातृ वा स्ववर्गेण भागविशेषः' (२९।५) इति गौतमस्मरणात् ॥ दुहितृदौहित्रीणां समवाये दौहित्रीणां किंचि-देव दातव्यम्; यथाह मनुः (९।९९३)—'यास्तासां स्युर्दृहितरस्तासामपि यथाऽईतः । मातामह्या धनात्किचित्प्रदेयं प्रीतिपूर्वकम् ॥' इति ॥ दौहित्रीणाम-प्यभावे दौहित्रा धनहारिणः; यथाह नारदः—( १३।२ ) 'मातुर्दुहितरोऽभावे दुहितृणां तदन्वयः' इति । तच्छब्देन संनिहितदुहितृपरामर्शात् ॥ दाहित्राणाम-भावे पुत्रा गृह्णन्ति । 'ताभ्य ऋतेऽन्वय' ( व्य० १९७ ) इत्युक्तत्वात् । मनुरिष दुहितृणां पुत्राणां च मातृधनसंबन्धं दर्शयति (९।१९२)—'जनन्यां संस्थि-तायां तु सर्वे सहोदराः। समं भजेरन्मातृकं रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः॥' इति। मातृकं रिक्थं सर्वे सहोदराः समं भजेरन्, सनाभयो भगिन्यश्च समं भजेरिविति संबन्धः; न पुनः सहोदरा भगिनयः संभूय भजेरित्राति इतरेतरयोगस्य द्वन्द्वैक-शेषाभावादप्रतीतेः । विभागकर्तृत्वान्वयेनापि 'च'शब्दोपपत्तेः; यथा देवदत्तः कृषि कुर्याद्यज्ञदत्तश्चेति । 'सम'ग्रहणमुद्धारविभागनिवृत्त्यर्थम् । 'सोद्र'ग्रह्णं-भिन्नोद्र-निवृत्त्यर्थम् । अनपत्यहीनजातिस्रीधनं तु भिन्नोदराप्युत्तमजातीयसपत्नीदुहिता गृहाति, तदभावे तदपलम्; यथाऽऽह मनुः (९।१९८)—'श्रियास्तु यद्भ-वेद्वित्तं पित्रा दत्तं कथंचन । ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥' इति ।

टिप्प०—1 भर्तभावे तत्प्रत्यासन्नानां सपिण्डानां पित्रभावे च तत्प्रत्यासन्नानां सपिण्डानामिति तत्रापि तेनास्याः प्रत्यासन्नास्तत्प्रत्यासन्नाः । तद्द्वारा तत्कुले ग्रत्यासन्ना इति यावत्

पाठा०- १ स्ववमें भाग ग. स्वस्ववमेण घ. २ कर्तृत्वेन;न्वयेनापि घ.

'ब्राह्मणी'यहणमुत्तमजात्युपलक्षणम् । अतश्वानपखनैश्याधनं क्षत्रियाकन्याः युक्काति । पुत्राणामभावे पौत्राः पितामहीधनहारिणः । 'रिक्थभाज ऋणं प्रति- कुर्युः' (२९।७) इति गौतमस्मरणात्, 'पुत्रपौत्रैऋणं देयम्' (व्य०५०) इति पौत्राणामपि पितामहीणापाकरणेऽधिकारात् । पौत्राणामप्यभावे पूर्वोक्ता भर्त्रादयो बान्धवा धनहारिणः ॥ १४५॥

स्रीधनप्रसङ्गेन वाग्दत्ताविषयं किंचिदाह—

द्त्वा कन्यां हरन्द्ण्ड्यो व्ययं दैद्याच सोदयम्।

कन्यां वाचा द्त्वाऽपहरन् द्रव्यानुवन्धायनुसारेण राज्ञा द्ण्डनीयः । एतच्चापहरणकारणाभावेः सति तु कारणे 'दत्तामिष हरेत्पूर्वाच्छ्रयांश्वेद्धर आव-जेत्' ( आ॰ ६५ ) इत्यपहाराभ्यनुज्ञानाच दण्ड्यः । यच वाग्दाननिमित्तं वरेण् खसंवन्धिनां कन्यासंवन्धिनां चोपचारार्थं धतं व्ययीकृतं, तत्सर्वं सोद्यं सद्वद्धिकं कन्यादाता वराय द्यात् ॥—

अथ कथंचिद्वाग्दत्ता संस्कारात्त्राङ् भ्रियेतै, तदा कि कर्तव्यमिखत आह— मृतायां द्त्तमादद्यात् परिशोध्योभयव्ययम् ॥ १४६ ॥

यदि वाग्दत्ता मृता तदा यरपूर्वमङ्गुळीयकादि शुल्कं वरेण दत्तं, तद्वर आद-दीत परिशोध्योभयव्ययम् । उभयोरात्मनः कन्यादादुश्च यो व्ययः, तं परिशोध्य विगमय्यावशिष्टमाद्दीत । यत्तु कन्यायै मातामहादिभिर्दत्तं शिरो भूषणादिकं वा कमायातं, तत्सहोदरा श्रातरो गृह्णीयुः; 'रिक्थं मृतायाः कन्याया गृह्णीयुः सोदरास्तदभावे मातुस्तदभावे पितुः' इति बीधायनस्मरणात् ॥ १४६ ॥

मृतप्रजास्त्रीधनं भर्तृगामीत्युक्तम् , इदानीं जीवन्त्याः सप्रजाया अपि स्त्रिया धनप्रहणे कचिद्भर्तुरभ्यनुज्ञामाह—

> दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च व्याधी संप्रतिरोधके। गृहीतं स्त्रीधनं भूता न स्त्रिये दातुमहिति ॥ १४७॥

दुर्भिक्षे कुटुम्बमरणार्थं, धर्मकार्ये अवश्यकर्तव्ये, व्याधौ च संप्रीति-रोधके, बन्दिप्रहणनिप्रहादौ, द्रव्यान्तररहितः स्त्रीधनं गृह्णनभर्ता न पुन-द्रितम्हेतिः, प्रकारान्तरेणापहरन्दद्यात् । भर्तृत्र्यतिरेकेण जीवन्त्याः ल्रिया धनं केनापि दायादेन न प्रहीतव्यम् ; 'जीवन्तीनां तु ताखां ये तद्धरेयुः खबान्धवाः । ताञ्छिष्याचौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥' (मनुः ८१९९) इति दण्डविधा-

टिप्प०—1 अनुबन्धो नाम दोषोत्पादको दोष:, 'दोषोत्पादेऽनुबन्ध: स्यात्' इत्यमरोक्तेः । 2 संप्रतिरोधक इति न्याधिविशेषणं कार्यानुष्ठानबाधक इति च तद्धे इत्याह वाचस्पतिः ।

पाठा०—१ पितामह्यर्णापाकरणाधिकारात् ख. २ द्वात्सहोदयम् A. ३ स्त्रियते तदा क. ख. ४ सर्वमाद्वात् A. ५ शुक्कं वा वरेण ख. ६ विगण्य. ७ कमागतं ख. ८ भर्ता घ., भर्ता न श्चियो V. ९ णाप दतं द्वात् घ. या॰ २२

नात् । तथा-'पत्यौ जीवति यः स्नीमिरलंकारो घृतो भवेत् । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥' (मनुः ९।२००) इति दोषश्रवणाच ॥ १४७ ॥

आधिवेदनिकं स्त्रीधनमुक्तं, तदाह-

अधिविन्नस्त्रिये दद्यादाधिवेदनिकं समम् । न दत्तं स्त्रीधनं यस्यै दत्ते त्वर्धं प्रकल्पयेत् ॥ १४८ ॥

यस्या उपिर विवाहः साऽधिविज्ञा, सा चासौ स्नी चः तस्यै अधिविज्ञस्त्रियै, आधिवेद्निकमधिवेदनिमित्तं धनं समं यावदिधिवेदनाय व्ययीकृतं तावद्द्वात् । यस्यै मैंर्जा श्वश्चरेण वा स्त्रीधनं न दत्तमः, दत्ते पुनः स्नीधने आधिवेदनिकद्रव्यस्यार्धे दैद्यात् । 'अर्ध'शब्दश्चात्र समविभागवचनो न भवति, अतश्च यावता तत्पूर्वदत्तमाधिवेदनिकसमं भवति तावद्देयमित्ययः १४८

एवं विभागमुक्ला इदानीं तत्संदेहे निर्णयहेतूनाह—

विभागनिह्नवे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यभिलेखितैः । विभागभागना ज्ञेया गृहक्षेत्रेश्व यौतकैः ॥ १४९ ॥

विभागस्य निद्धवे अपलांपे क्वांतिभिः पितृबन्धुभिमातृबन्धुभिः मातुलादिभिः साक्षिभिः पूर्वोक्तलक्षणेळें ख्येन च विभागपत्रेण विभागभावना
विभागनिणयो क्वातच्यः। तथा यौर्तकैः पृथकृतैगृहस्रेत्रेश्च । पृथकृष्यादिकार्यप्रवर्तनं पृथकपत्रमहायज्ञादिधमानुष्ठानं च। नारदेन विभागिळक्व मुक्तम्
(१३१३७, ३९)—इति । विभागधर्मसंदेहे द्यादानां विनिणयः। ज्ञातिभिभागळेख्येन पृथक्वार्यप्रवर्तनात्॥ आतृणामविभक्तानामेको धर्मः प्रवर्तते। विभागे
सिति धर्मोऽपि भवेतेषां पृथक् पृथक्॥ तथाऽपराण्यपि विभागळिङ्कानि तनेवोक्वानि—'साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं प्रहणमेव च। विभक्ता आतरः कुर्युनीविभक्ताः कथंचन॥ (ना० १३१४२, ४३) इति ॥ १४९ ॥

इति दायविभागप्रकरणम्।

टिप्प०—1 धृतो भन्नीदिना तस्यै दत्तः स तथा धृत इत्यर्थः । 2 प्रकल्पयेदिल-स्थार्थमाह—द्यादिति । पतेन 'प्रकीर्तितम्' इत्यपपाठः स्चितः—इति बा० । अनेन 'प्रकीर्तितः' इति पाठो विज्ञानेश्वर-बालंभटी-विसंवादीति स्फुटम् । अपरं च, दृश्यतेऽयं पाठश्चोद्धृतो मिताक्षरायां विज्ञानेश्वरेण 'यदि कुर्यात्' (व्य० ११५) इत्यत्र । 3 ज्ञातिभः उदासीनैः सजातीयैः, वन्धुभिः वन्धुनयैश्चीत्रादिभिश्चेति मावः । 4 यौतकैः पृथक्कृतैर्गृहस्वेन्निर्रित विशेषणांवशेष्यमावः—व्य० मयूखे । 5 तत्र वृहस्पितः—'स्वच्छा-कृत्विमानो यः पुनरेव विसंवदेत् । स राज्ञांऽशे स्वके स्थाप्यः शासनीयोऽन्वन्यकृत्यं इत्याद । 6 कृष्यादिरूपेत्याशयः । 7 तेनैव नारदेनेत्यर्थः ।

पाठा०—१ देयमाधि A. २ प्रकीर्तितम् A. ३ श्रश्चरेण मर्त्रा वा ख. ४ श्रेया क्षेत्रकगृहयीतकैः v.

#### अथ सीमाविवादप्रकरणम् ९

अंधुना सीमाविवादनिणंय उच्यते-

सीम्रो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः । गोपाः सीमाकृषाणा ये सैर्वे च वनगोचराः ॥ १५० ॥ नयेयुरेते सीमानं स्थलाङ्गारतुषद्वमः । सेतवल्मीकनिम्नास्थिचैत्याद्यैर्हंपलक्षिताम् ॥ १५१ ॥

ग्रामद्वयसंबन्धिनः क्षेत्रस्य सीस्रो विवादे तथैकग्रामान्तर्वितिक्षेत्रमर्यादा-विवादे च सामन्तादयः स्थळाङ्गारादिभिः पूर्वकृतैः सीमालक्षणैरुप-लक्कितां निहितां सीमां नयेयुर्निश्चनुयः । सीमा क्षेत्रादिमर्यादाः सा चतु-विंघा—जनपदसीमा, श्रमसीमा, क्षेत्रसीमा, गृहसीमा चेति । सा च यथासंभवं पश्चलक्षणा । तदुकं नारदेन- 'ध्वजिनी मित्स्यनी चैव नैधानी भयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पञ्चविधा स्मृता ॥' इति ॥ ध्वजिनी वृक्षादिलक्षिता; वृक्षाचीनां प्रकाशकत्वेन ध्वजतुल्यत्वात् । मित्सनी सलिलवतीः 'मत्स्य'शब्दस्य खाधारज्ञ अक्षकत्वात । नैघानी निखातत्वाङ्गारादिमतीः तेषां निखातत्वेन निधानतत्यत्वातः । सयवर्जिताः अधिप्रव्यर्थिपरस्परसंप्रतिपत्तिनिर्मिता । राजशास-ननीता ज्ञातनिहामाने राजेच्छया निर्मिता । एवंभतायां षोढा विवादः संभवति । युथाऽऽह कालायनः—'आधिक्यं न्यूनता चांशे अखिनाखित्वमेव च । अमो-गमुक्तिः सीमा च षड् भूवादस्य हेतवः ॥' इति ॥ तथा हि—'ममात्र पञ्चनि-वर्तनाया भूमेरिषका भूरित' इति केनचिदुक्ते पश्चनिवर्तनैव नाधिकेसाधिकये विवादः । 'पश्चनिवर्तना मदीया भूमिः' इत्युक्ते न तन्नो न्यूनैवेति न्यूनतायाम् । 'पञ्चनिवर्तनो ममांस' इत्युक्ते अंश एव नास्तीत्यस्तिनास्तित्वविवादः संभवति । 'मदीया भूः प्रागविद्यमानभोगैव भुज्यते' इत्युक्ते न संतता चिरंतन्येव मे 'भुक्ति'-रिल्यभोगमुक्ती विवादः । इयं मर्यादेयं वेति सीमानिवाद इति षदप्रकार एव विवादः संमवति । षद्प्रकारेऽपि मूविवादे श्रुलार्थाभ्यां सीमाया अपि निर्णाय-मानत्वात्सीमानिर्णयप्रकरणे तस्यान्तर्भावः । समन्ताद्भवाः सामन्ताः । चतस्यु दिश्वनन्तर्यामादयस्ते च प्रतिसीमं व्यवस्थिताः; 'असो प्रामस्य सामन्तः क्षेत्रं क्षेत्रस्य कीर्तितम् । गृहं गृहस्य निर्दिष्टं समन्तात्परिरभ्य हि ॥' इति काल्यायनवचनात् । 'प्रामादि'शब्देन तत्स्थाः पुरुषा लक्ष्यन्ते । प्रामः पलायित इति यथा । 'सामन्त'ग्रहणं च तत्संसक्ताद्युपलक्षणार्थम् । उक्तं च कालायनेन — 'संसक्तकास्तु सामन्तास्त्रत्यंसकास्त्रयोत्तराः । संसक्तसक्तसंसकाः पैद्माकाराः

टिप्प०-1 अनेन मन्तनुक्रमो नामिमत इति स्चितम्।

पाठा॰—१ स्पविरा गणाः v. २ कृषाणाश्च (=बृद्वालिका) ग, A., v. ३ चान्ये A. ४ क्पलक्षितम् v. ५ पद्मकाराः क. ख.

प्रकीर्तिताः ॥' इति ॥ स्थविरा बृद्धाः । 'आदि'महणेन मौलोद्धतयोर्प्रहणम् । वृद्धादिलक्षणं च तेनैवोक्तम्—'निष्पद्यमानं यैर्दष्टं तत्कार्यं तद्भणान्वितैः । वृद्धा वा यदि वाऽनृद्धास्ते तु नृद्धाः प्रकीर्तिताः ॥ ये तत्र पूर्वं सामन्ताः पश्चादेशान्तरं गताः । तन्मूललात्तु ते मौला ऋषिभिः परिकीर्तिताः ॥ उपश्रवणसंभोगकार्याः ख्यानोपचिहिताः। उद्धरन्ति पुनर्यसादुद्धृतास्ते ततः स्मृताः ॥' इति ॥ गोपा गोचारकाः । सीमाकृषाणाः सीमासंनिहितक्षेत्रकर्षकाः । सर्वे च वनगोचरा वन-चारिणो व्याधादयः । ते च मनुनोक्ताः (८।२६०)—'व्याधाञ्शाकुनिकानगोपा-न्कैवर्तानमूलखातकान् । व्यालप्राहीनुब्छवृत्तीनन्यांश्व वनगोचरान् ॥' इति ॥ स्थल-मुत्रतो भूप्रदेशः, अङ्गारोऽमेरुच्छिष्टम्, तुषा धान्यत्वचः, द्वमा न्यप्रोधादयः, सेतुर्जलप्रवाहबन्धः, चैत्यं पाषाणादिबन्धः, आदिशब्देन वेणुवालुकादीनां प्रह-णम्, एतानि च प्रकाशाप्रकाशभेदेन द्विप्रकाराणि । यथाऽऽह मनुः (८।२४६-२४८) 'सीमानृक्षांत्र कुर्वात न्यप्रोधाश्वत्यिकं ग्रुकान् । शाल्मलीशालतालांश्व क्षीरिणश्चेव पादपान् ॥ गुल्मान्वेणूंश्च विविधाञ्शमीवल्लीस्थलानि च । शरान्कु-ब्जकगुल्मांश्व यथा सीमा न नर्यति ॥ तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रस्रवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ इति प्रकाशरूपाणि । ( मनुः ८।२४९-२५२ )— 'उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत्। सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् ॥ अइमनो ३ स्थीनि गोवालांस्तुषान्मस्म कपालिकाः । करीषमिष्टकाङ्गारशर्करावाङ्घकास्तथा ॥ यानि चैवंप्रकाराणि काला-द्भिनं भक्षयेत् । तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् ॥ एतैलिङ्गैनये-त्सीमां राजा विवदमानयोः ॥' इति प्रच्छन्नलिज्ञानि ॥ एतैः प्रकाशाप्रकाश-रूपौर्लेङ्गैः सामन्तादिअँदर्शितैः सीमां प्रति विवदमानयोः सीमानिर्णयं कुर्या-द्राजा ॥ १५०-१५१ ॥ -

यदा पुनिश्चिहानि न सन्ति, विद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्गतया संदिग्धानि, तदा निर्णयोपायमाह—

#### सामन्ता वा सँमग्रामाश्रत्वारोऽष्टौ दशापि वा । रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः श्वितिधारिणः ॥ १५२ ॥

सामन्ताः पूर्वोक्त व्रक्षणाः, समग्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दशापि वेलेवं समसंख्याः प्रत्यासम्प्रामीणाः । रक्तस्विषणो रक्ताम्बरधराः मूर्ध्यारो-पितिक्षितिखण्डाः सीमानं नयेयुः प्रदर्शयेयुः । 'सामन्ता वा' इति विक-ण्पाभिधानं स्मृत्यन्तरोक्तसाक्ष्यभिप्रायम् । यथाऽऽह मनुः (८१२५३)— 'साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमावादिविनिर्णये' इति ॥ तत्र च साक्षिणां निर्णेतृत्वं मुख्यम्; तदभावे सामन्तानाम् । तदुक्तम् (मनुः ८१२५८)—'साक्ष्यभावे तु चत्वारो प्राम्याः सीमान्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयता राजसंनिधौ ॥'

पाठा०- १ प्राहांस्तू ज्वृत्तीन् ग. २ कुञ्जकगुल्मांश्च क. ख. ३ प्रका-शितैः घ. ४ समा प्रामा A.

इति; तदभावे तत्मक्तादीनां निणतृत्वम् । यथाऽऽह कालायनः—'लार्थसिद्धौ शदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात् । तत्संसकैस्तु कर्तव्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ संसक्तसकेदोषे तु तत्संसक्ताः प्रकीर्तिताः । कर्तव्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धर्म विजानता ॥' इति । सामन्तायभावे मौलादयो प्राह्याः; 'तेषामभावे सामन्त-मौलवृद्धोद्भतादयः। स्थावरे षदप्रकारेऽपि कार्या नात्र विचारणा ॥' इति कात्या-यनेन कमेविधानात् । एते च सामन्तादयः संख्यागुणातिरेकेण संभवन्ति । 'सामन्ताः साधनं पूर्वं निर्दोषाः स्युर्गुणान्विताः । द्विगुणास्तूत्तरा ज्ञेयास्ततोऽन्ये त्रिगुणा मताः ॥' इति स्मरणात् ॥ ते च साक्षिणः सामन्ताद्यश्च स्तैः स्तैः शपशैः शापिताः सन्तः सीमां नयेयुः; ( मनुः ८।२५६ )— 'शिरोभिस्ते गृहीत्वोवी स्रिवणो रक्तवाससः । सुकृतैः शापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समंजसम् ॥' इति स्पर-णात् । नयेयुरिति बहुवचनं द्वयोर्निरासार्थं नैकस्य । 'एकश्चेतुन्नयेत्सीमां सोपवासः समुन्नयेत् । रक्तमाल्याम्बरधरो भूमिमादाय मूर्धनि ॥' ( ना > ११।१०।९ ) इति नारदेनैकस्याभ्यनुज्ञानात् ॥ योऽयं- 'नैकः समुचयत्सीमां नरः प्रत्ययना-निष । गुरुत्वादस्य कार्यस्य कियेषा बहुषु स्थिता ॥' इलेकस्य निषेधः स उभया-नुमतधर्मविद्यतिरिक्तविषय इत्यविरोधः ॥ स्थलादिचिह्नाभावेऽपि साक्षिसामन्ता-दीनां सीमाज्ञाने उपायविशेषो नारदेनोक्तः—'निम्नगापहृतोत्सृष्टनष्टचिहासु भूमिषु । तत्प्रदेशानुमानाच प्रमाणाद्भोगद्रशनात्॥' (ना. ११।६) इति । निम्नगाया नद्या अपहृतेनापहरणेनोत्सृष्टानि खस्थानात्प्रच्युतानि नष्टानि वा लिङ्गानि यासु मर्यादाभूमिषु तत्र तत्प्रदेशानुमानादुत्सृष्टनष्टचिह्नानां प्राचीनप्रदेशानुमानात् आमादारभ्य सहस्रदण्डपरिमितं क्षेत्रमस्य प्रामस्य पश्चिमे भागे इलेवंविधातप्रमा-णाद्वा प्रत्यर्थिसमक्षमविप्रतिपचाया असार्तकालोपलँक्षित्मुक्तेर्वा निश्चिनुयुः ॥ वृह-स्पतिना चात्र विशेषो दर्शितः—'आगमं च प्रमाणं च भोगं कालं च नाम च। भूभागलक्षणं चैव ये विदुस्तेऽत्र साक्षिणः ॥' इति । एते च साक्षिसामन्तादयः शपथैः श्राविताः सन्तः कुलादिसमक्षं राज्ञा प्रष्टव्याः । यथाह भनुः (८।२५४) - 'प्रामेयककुलानां तु समक्षं सीन्नि साक्षिणः । प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वेन विवादिनोः ॥' इति । ते च प्रष्टाः साक्ष्यादयः समस्ता ऐकमल्येन सीम्नि निर्णयं ब्रुयुः । तैर्निणीतां सीर्मां तत्प्रदर्शितसकलिङ्गयुक्तां साक्ष्यादिनामान्वितां चावि-स्मरणार्थं पत्रे समारोपयेत् । उक्तं च मनुना ( ८।२६१ )—'ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सैमस्ताः सीन्नि निर्णयम् । निबन्नीयात्तथा सीमां सर्वास्तांश्चेव नामतः ॥' इति । एतेषां साक्षिसामन्तप्रमृतीनां सीमाचङ्कमणदिनादारभ्य यावित्रपक्षं राज-

टिप्प०—1 अत्र 'साक्षि'यहणं सामन्ताबुपरूक्षणार्थम्—सु०। 2 'सीमासंधिषु रुक्षणम् । तत्त्रथा स्थापयेद्राजा धर्मेण यामयोद्देयोः' इति मनु०।

पाठा०—१ कुर्वीत घ. २ दोषेषु ग. ३ कमाभिधानात् घ. ४ पळ-क्षितें भुक्तेत्रं घ. ५ साक्षिणः सामन्तादयः घ. ६ सीमानं ख.

दैविकव्यसनाव्यसनं चेन्नोत्पद्यते तदा तत्प्रदर्शनात्सीमानिर्णयः । अयं च राजदै-विकव्यसनाविधः काल्यायनेनोकः—'सीमाचङ्कमणे कोशे पादस्पर्शे तथैव च । त्रिपक्षपक्षसप्तादं दैवराजिकमिष्यते ॥' इति ॥ १५२ ॥

यदा त्वमीषामुक्तसाक्ष्यवचर्सां त्रिपक्षाभ्यन्तरे रोगादि दृश्यते, अथवा प्रति-वादिनिर्दिष्टाभ्यधिकसंख्यागुणसाक्ष्यन्तरविरुद्धवचनता तदा ते मृषाभाषितया दण्डनीयास्तदाह—

## अनृते तु पृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ।

अनृते मिथ्यीवदने निमित्तभूते सित सर्वे सामन्ताः प्रत्येकं मध्यमसान हसेन चत्वारिंशद्धिकेन पणपश्चशतेन दण्डनीयाः । सामन्तविषयता चास्य साक्षिमोलारीनां स्मृत्यन्तरे दण्डान्तरविधानादवगम्यते । (८।२५७)—'यथोक्तेन नयन्तस्ते पृयन्ते सत्यसाक्षिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युर्द्धिंशतं दमम्॥' इति॥ नारदोऽपि (११।७)—'अथ चेदनृतं ब्र्युः सामन्ताः सीमनिर्णये । सर्वे पृथकपृथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम् ॥ इति सामन्तानां मध्यमसाहसं दण्डमभिधाय—'शेषाश्चेदचृतं ब्र्युर्नियुक्ता भूमि-कर्मणि । प्रत्येकं तु जघन्यास्ते विनेयाः पूर्वसाहसम् ॥' इति, तत्संसक्तादिषु प्रथमं साहसमुक्तवान् । मौलादीनामपि तमेव दण्डमाह--'मौलवृद्धादयस्त्वन्ये दण्डगत्या पृथक् पृथक् । विनेयाः प्रथमेनैव साहसेनानृते स्थिताः॥' (ना० ११।८) इति । 'आदि'शब्देन गोपशाकुनिकव्याधवनगोचराणां प्रहणम् । यद्यपि शाकुनि-कादीनां पापरतत्वाल्लिङ्गप्रदर्शन एवोपयोगो न साक्षात्सीमानिणये तथाऽपि लिङ्ग-दर्शन एव मृषाभाषित्वसंभवाइण्डविधानमुपपद्यत एव । 'अनृते तु पृथकू दण्ड्या' इत्येतद्दण्डविधानमज्ञानविषयम्; 'बहूनां तु गृहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि । कुर्युर्भयाद्वा लोभाद्वा दण्ड्यास्तूत्तमसाहसम् ॥' इति ज्ञानविषये साक्ष्यादीनां कालायनेन दण्डान्तरविधानात्। तथा साक्षिवचनभेदेऽप्ययमेव दण्डस्तेनैवोक्तः — 'कीर्तिते यदि भेदः स्याद्ण्ड्यास्तूत्तमसाहसम्' इति । एवमज्ञानादिनान्दतवदने साक्ष्यादीन्दण्डयित्वा पुनः सीमाविचारः प्रवर्तयितव्यः । 'अज्ञानोक्ती दण्डयित्वा पुनः सीमां विचारयेत्' इत्युक्त्वा 'खक्त्वा दुष्टांस्तु सामन्तानन्यान्मौलादिभिः सह । संमिश्र्य कारयेत्सीमामेवं धर्मविदो विदुः ॥' इति निर्णयप्रकारस्तेनैवोक्तः ॥-

यदा पुनः सामन्तप्रमृतयो ज्ञातारश्चिहानि च न सन्ति, तदा कथं निर्णय इस्रत आह—

अभावे ज्ञातृचिह्वानां राजा सीम्नः प्रवर्तिता ॥ १५३ ॥ ज्ञातृणां धामन्तादीनां लिङ्गादीनां च वृक्षादीनामभावे राजैव सीम्नः प्रवर्तिता प्रवर्तियता । अन्तर्भावितोऽत्र ष्यर्थः । प्रामद्वयमध्यवर्तिनीं विवादा-स्पदीभूतां भुवं समं प्रविभज्य 'अस्थेयं भूरस्थेयम्' इत्युभयोः समर्प्य तन्मध्ये

पाठा०- १ मिथ्यावदते ग. २ साक्ष्यमौलत्वादीनां घ. ३ प्रवर्तकः A.

सीमालिज्ञानि कुर्यात् । यदा तस्यां भूमावन्यतरस्योपकारातिशयो दर्यते, तदा तस्येव ग्रामस्य सकला भूः समर्पणीया । यथाऽऽह मनुः (८।२६५)—'सीमा-यामविष्ह्यायां स्वयं राजैव धर्मवित् । प्रदिशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥' इति ॥ १५३ ॥

असलामप्यतद्भावाशङ्कायामस्याः स्मृतेन्यीयस्टतां दर्शयितुमतिदेशमाह—

आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेदमसु । एष एव विधिर्ज्ञेयो वर्षाम्बुप्रवहादिषु ॥ १५४ ॥

आरामः पुष्पफलोपचयहेतुर्भूभागः, आयतनं निवेशनं पैलालकृटायर्थं विभक्तो भूपदेशः, ग्रामः प्रसिद्धः, 'प्रामः'प्रहणं च नगराद्युपलक्षणार्थम्, निपानं पानीयस्थानं वापीकृपप्रमृतिकम्, उद्यानं कीडार्था भूमिः, वेश्म गृहम्, एतेष्वारामादिष्वयमेव सामन्तसाक्ष्यादिलक्षणो विधिक्षतित्यः। तथा प्रव- एतेष्वारामादिष्वयमेव सामन्तसाक्ष्यादिलक्षणो विधिक्षतित्यः। तथा प्रव- पंणोद्भूतजलप्रवाहेषु अनयोगृहयोमंध्येन जलौषः प्रवहति अनयोवंत्येनप्रकारे विवादे 'आदि'प्रहणात्प्रासादादिष्विप प्राचीन एव विधिवेदितव्यः। तथा च काल्यायनः—'क्षेत्रकृपतडागानां केदारारामयोरपि। गृहप्रासादावसथन्यदेवग्रहेषु च ॥' इति ॥ १५४॥

सीमानिर्णयमुक्त्वा तत्त्रसङ्गेन मर्यादाप्रभेदनादौ दण्डमाह— सर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिऋमणे तथा !

क्षेत्रेस हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ १५५॥

अनेकक्षेत्रव्यवच्छेदिका साधारणा भूमेर्यादा, तस्याः प्रकर्षेण भेदैने सीमातिकमणे सीमानिलङ्घय कर्षणे क्षेत्रस्य च भयादिप्रदर्शनेन हरणे यथाकमेण अधमोत्तममध्यमसाहसा दण्डा वेदितव्याः । 'क्षेत्र'प्रहणं चात्र गृहारामाद्युपलक्षणार्थम् । यदा पुनः स्वीयभ्रान्त्या क्षेत्रादिकमपहरित, तदा दिश्रतो दमो वेदितव्यः । यथाऽऽह मनुः (८।२६४)—'गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषया हरन् । शतानि पश्च दण्ड्यः स्याद्शानाद्विशतो दमः ॥' इति । अपिह्रयमाणक्षेत्रादिभूयस्वपर्यालोचनया कदाचिदुत्तमोऽपि दण्डः प्रयोक्तव्यः । अत एवाह—'वधः सर्वस्वहरणं पुराश्चिर्वासनाह्यने । तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥' इति ॥ १५५॥

हिटप्॰—1 यचोक्तं वृहस्पतिना—निवेशकालादारभ्य गृहवार्यापणादिकम् । येन यावध्यामुक्तं तस्य तन्न विचालयेत् ॥ वातायनपणालीस्तु तथा निर्वृहवेदिकाः । चतुः स्यालस्यन्दिनिकाः प्राङ्निविष्टा न चालयेत् ॥' इत्यादिना । 2 मर्यादाभेदे प्रथम-साहसः—सार्थं द्विशतम् ; क्षेत्रहरणे तु उत्तमसाहसः—सार्शीतिः पणसाहस्रः ; सीमा-तिक्रमणे मध्यमः ।

पाठा०—१ प्रवहेषु च v. २ पळाळादिकूटाद्यर्थं घ. ३ तु A. ४ क्षेत्रस्य इरणे तथा v. ५ सीमातिकमणे दण्ड्या v. ६ साधारणी ग. ७ सीमानमित-रुङ्घय ख.

यः पुनः परक्षेत्रे सेतुकृपादिकं प्रार्थनयार्थदानेन वा लब्धानुज्ञी निर्मातुमिच्छति तिष्विधतः क्षेत्रखामिन एव दण्ड इलाह—

> न निषेध्योऽल्पबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । परभूमिं हैरन्क्रपः खल्पक्षेत्रो बहृदकः ॥ १५६ ॥

परकीयां भूमिमपहरकाशयक्षपि सेतुर्जलप्रवाहबन्धः क्षेत्रखामिना न प्रतिषेध्यः स चेदीषत्पीडाकरो बहूपकारकश्च भवति । कृपश्चाल्प-क्षेत्रव्यापित्वेनाल्पबाधो बहुदकत्वेन कल्याणकारकश्चेतो बेहुदको नैव निवा-रणीयः । 'कूप'ग्रहणं च वापीपुष्करिण्याद्यपलक्षणार्थम् । यदा पुनरसौ सैर्वक्षेत्र-वर्तितया बहुबाधो नयादिसमीपक्षेत्रवर्तितया वाऽल्पोपकारकस्तदासौ निषेध्य इलार्थांदुक्तं भवति । सेतोश्च द्वैविध्यमुक्तं नारदेन (१५।१८)—'सेतृश्च द्विविधो ह्रेयः खेयो बन्ध्यस्त्रथैव च । तोयप्रवर्तनात्खेयो बन्ध्यः स्यात्तन्निवर्तनात् ॥' इति । यदा त्वन्यनिर्मितं सेतुं भेदनादिना नष्टं खयं संस्करोति तदा पूर्वस्वामिनं तद्वंश्यं नृपं वा पृष्ट्वेव संस्कुर्यात् । यथाऽऽह नारदः (११।२०-२१)—'पूर्व-प्रवृत्तमुत्सन्नमपृष्ट्वा स्वामिनं तु यः । सेतुं प्रवर्तयेत्कश्चित्र स तत्फलभाग्भवेत् ॥ मृते तु स्वामिनि पुनस्तद्वंदये वाऽपि मानवे । राजानमामन्य ततः कुर्यासेतु-प्रवर्तनम् ॥' इति ॥ १५६ ॥

क्षेत्रसामिनं प्रत्युपदिष्टम्, इदानीं सेतोः प्रवर्तयितारं प्रत्याह— स्वामिने योऽनिवेद्यैव क्षेत्रे सेतुं प्रवर्तयेत् ।

उत्पन्ने खामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥ १५७॥

क्षेत्रस्वामिनमनभ्युपगम्य तद्भावे राजानं वा यः परक्षेत्रे सेतुं प्रवर्त-यत्यसौ फलभाङ् न भवति, अपि तु तदुत्पन्ने फले क्षेत्रस्वामिनो भोग-स्तद्भावे राज्ञः । तसात्प्रार्थनया अर्थदानेन वा क्षेत्रस्वामिनं तदभावे राजानं बाऽनुज्ञाप्यैव परक्षेत्रे सेतुः प्रवर्तनीय इति तात्पर्यार्थः ॥ १५७ ॥

क्षेत्रसामिना सेतुर्न प्रतिषेध्य इत्युक्तम्, इदानीं तस्यैव प्रसक्तानुप्रसक्तया कचिद्रिध्यन्तरमाह—

फालाहतमपि क्षेत्रं न कुर्याद्यो न कारयेत्। सँ प्रदाप्यः कृष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत् ॥ १५८॥

यः पुनः क्षेत्रसामिपार्वे 'अहमिदं क्षेत्रं कृषामि' इसित्रीकृत पश्चादुरसु-

टिप्प०-1 सेतुर्दिनिध:-खेयो बद्धयश्च । क्षेत्रात्तोयं निर्णमियतु यः स खेयः यश्च क्षेत्रे एव जलधारणार्थं कियते स बद्धय:-बा०।

पाठा०- १ हरेत. २ बहुपकारको नैत्र घ. ३ समप्रक्षेत्र घ. ४ अबि-निवेदीव 🛦, ५ स्युपगमय्य घ. ६ यो न कुर्यान्न 🛦. ७ तं प्रदाप्याकृष्टशदं (= शदः क्षेत्रस्य फलं, अकृष्टस्य क्षेत्रस्य शदः। अकृष्टेऽपि क्षेत्रे तं प्रदाप्य क्षेत्रमन्यस्यार्पयेत् ) A.

जित, न चान्येन कर्षयति, तच क्षेत्रं यद्यपि फालाहतं ईषद्धलेन विदा-रितं न सम्याबीजावापाईं तथाऽपि तस्याकृष्टस्य फलं यावत्तत्रोत्पत्त्यहें साम-न्तादिकल्पितं तावदसौ कर्षको दापनीयः। तच क्षेत्रं पूर्वकर्षकादाच्छि-द्यान्येन कारयेत्॥ १५८॥

इति सीमाविवादप्रकरणम् ।

#### अथ खामिपालविवादपकरणम् १०

व्यवहारपदानां परस्परहेर्वेहेतुमद्भावाभावात् 'तेदामाद्यमृणादानम्' इत्यादि-पाठकमो न विवक्षित इति व्युत्कमेण स्वामिपालविवादोऽभिधीयते—

माषानष्टौ तु महिषी सस्यघातस्य कारिणी। दण्डनीया तदर्भं तु गौस्तदर्भमजाविकम् ॥ १५९॥

परसस्यविनाशकारिणी महिषी अष्टी माषान्दण्डनीया। गौस्तद्धं चतुरो माषान् । अजा मेषाश्च माषद्वयं दण्डनीयाः । महिष्यादीनां धनसंबन्धमावात्तत्थामी पुरुषो लक्ष्यते । माषश्चात्र ताम्रिकपणस्य विश्वतितमो भागः। 'माषो विश्वतिमो भागः पणस्य परिकीर्तितः' इति नारदस्मरणात्। एत- चाज्ञानविषयम्; ज्ञानपूर्वे तु 'पणस्य पादौ द्वौ गां तु द्विगुणं महिषीं तथा। तथा- ऽजाविकवत्सानां पादो दण्डः प्रकीर्तितः॥' इति समृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम्। यत्पुन- र्नारदेनोक्तम् (१९१३९)—'माषं गां दापयेदण्डं द्वौ माषौ महिषीं तथा। तथा- ऽजाऽविकवत्सानां दण्डः स्यादर्धमाषिकः॥' इति तत्पुनःप्ररोह्योग्यमूलावशेष- भक्षणविषयम्॥ १५९॥

अपराधातिशयेन कचिद्व हैगुण्यमाह—

## मक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्विगुणो दमः।

यदि पशवः परक्षेत्रे सस्यं अक्षियित्वा तत्रैवानिवारिताः शेरते तदा यथो-काह्ण्डाद्विगुणो दण्डो वेदितव्यः । सवत्सानां पुनर्भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्तदण्डाचतुर्गुणो दण्डो वेदितव्यः । 'वसतां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां चतुर्गुणः' इति वचनात् ॥

क्षेत्रान्तरे पश्चन्तरे वातिदेशमाह—

# सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥ १६० ॥

विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठो रक्ष्यमाणः परिगृहीतो भूषदेशः, तदुपघातेऽपीत-रक्षेत्रदण्डेन समं दण्डमेषां महिष्यादीनां विद्यात् । खरश्च उष्ट्रश्च खरोष्ट्रं तन्महिषीसमम् । महिषी यत्र यादशेन दण्डेन दण्ड्यते तत्र तादशेनैव दण्डेन खरोष्ट्रमपि प्रत्येकं दण्डनीयम् । सत्योपरोधकत्वेन खरोष्ट्रयोः प्रत्येकं महिषीतु-रूयत्वाद्ग्ंडस्य चापराधानुसारित्वात्खरोष्ट्रमिति समाहारो न विवक्षितः ॥ १६०॥

परसस्यविनाशे गोस्नामिनो दण्ड उक्तः, इदानीं क्षेत्रस्नामिने फलमप्यसौ दापनीय इत्याह—

## यावत्सस्यं विनश्येतु तावत्स्यात्क्षेत्रिणः फलम् । गीपस्ताड्यश्च गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमर्हति ॥ १६१ ॥

'सस्य'ग्रहणं क्षेत्रोपचयोपलक्षणार्थम् । यस्मिन्क्षेत्रे यावत्पलालघान्यादिकं गवादिभिर्धिनाशितं तावत्क्षेत्रफलं 'एतावित क्षेत्रे एतावद्भवित' इति सामन्तैः परिकिष्पतं तत्क्षेत्रसामिने गोमी दापनीयः । गोपस्तु ताडनीय पव, न फलं दापनीयः । गोपस्य च ताडनं पूर्वोक्तधनदण्डसितमेव पालदोषेण सस्यनाशे द्रष्टत्यम् । 'या नष्टा पालदोषेण गौस्तु सस्यानि नाशयेत् । न तत्र गोमिनां दण्डः पालस्तं दण्डमहित ॥' इति वचनात् ॥ गोमी पुनः स्वापराधेन सस्यनाशे पूर्वोक्तं दण्डमेवाहित, न ताडनम् । फलदानं पुनः सर्वत्र गोस्तामिन एवः तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्षीरेणोपभोगद्वारेण तत्क्षेत्रफलभागित्वात् । गवादि-भिक्षताविशिष्टं पलालादिकं गोमिनैव प्रहीतत्यम् । मध्यस्थकिर्पेतमूल्यदानेन क्षीतप्रायस्वात् । अत एव नारदः—गोभिस्तु भिक्षतं सस्यं यो नरः प्रतियाचते । सामन्तानुमतं देयं धान्यं यत्तत्र वापितम् ॥ पलालं गोमिने देयं धान्यं वै कर्ष-कस्य तु ॥' इति ॥ १६१ ॥

क्षेत्रविशेषे अपवादमाह—

# पथि ग्रामविवीतानते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । अकामतः कामचारे चौरवदण्डमर्हति ॥ १६२ ॥

पिथ मार्गसमीपवर्तिन क्षेत्रे प्रामिववीतसमीपवर्तिन च क्षेत्रे अकामतो गोिं भिक्षिते गोपगोिं सेनाई योरप्यदोषः । दोषाभावप्रतिपादनं च दण्डाभावार्थं विनष्टसस्यमूल्यदानप्रतिषेधार्थं च । कामचारे कामतश्चारणे चौरवत् चौरस्य यादशो दण्डस्तादशं दण्डमहिति । एतचानावृतक्षेत्रविषयम् ; 'तत्रापरिवृतं धान्य विहिंस्युः पश्चो यदि । न तत्र प्रणयेद्ण्डं नृपतिः पशुरक्षिणाम् ॥' ८।२३८)—इति दण्डाभावस्यानावृतक्षेत्रविषयत्वेन मनुनोक्तत्वात् । आवृते पुनर्मार्गादिक्षेत्रेऽपि दोषोऽस्त्येव । वृतिकरणं च तेनैवोक्तम् । 'वृतिं च तत्र कुर्वात यासुष्ट्रो नावलोकयेत् । छिद्रं निवारयेत्सर्वं श्वस्करमुखानुगम् ॥' (मनुः ८।२३९) इति ॥ १६२ ॥

पाठा०—१ विनइयेत तावत्क्षेत्री फर्ल लभेत् A., v. २ पालसाड्येत. गोमी तु पूर्ववहण्ड v., पालसाड्योऽथ गोमी तु पूर्वोक्तं A. ३ गोमिन प्व ग. ४ मूल्यद्वारेण घ. ५ गोमिनो देयं ख.

पश्विशेषेऽपि दण्डाभावमाह-

महोक्षोत्सृष्टपश्चवः सूतिकागन्तुकादयः । पालो येषां ने ते मोच्या दैवैराजपरिष्ठुताः ॥ १६३ ॥

महांश्वासानुक्षा च महोस्रो वृषः सेका । उत्सृष्टप्रावः वृषोत्सर्गादिवि-धानेन देवतोहेशेन वा खकाः । सूतिका प्रस्ता अनिर्दशाहा, आगन्तुकः स्वयुथात्परिश्रष्टो देशान्तरादागतः । एते मोच्याः परसस्यभक्षणेऽपि न दण्ड्याः। येषां च पालो न विद्यते तेऽपि दैवराजपरिष्ठताः दैवराजोपहताः सस्य-विनाशकारिणो न दण्ड्याः । आदिशब्दप्रहणाद्धस्यश्वादयो गृह्यन्ते । ते चोश-नसोक्ताः—'अदण्ड्या इस्तिनो ह्यश्वाः प्रजापाला हि ते स्मृताः । अँदण्ड्यौ काणकुन्जी च ये शश्वत्कृतलक्षणाः ॥ अदण्ड्यागन्तुकी गौश्र स्तिका वाडिभैसा-रिणी । अदण्ड्याश्चोत्सवे गावः श्राद्धकाले तथैव च ॥' इति । अत्रोत्सृष्टपश्चनाम-स्वामिकत्वेन दण्ड्यत्वं।संभवात् दष्टान्तार्थंमुपादानम् । यथोत्सृष्टपशवा न दण्ड्या एवं महोक्षाद्य इति ॥ १६३ ॥

गोलामिन उक्तम्, इदानीं गोपं प्रत्युपदिश्यते—

# यथार्पितान्पग्रूनगोपः सायं प्रत्यपयेत्रथा । प्रमाद्मृतनष्टांश्र प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ १६४ ॥

गोखामिना प्रातःकाले यथा गणयित्वा समर्पिताः पशवस्तथैव सायं-काले गोपो गोखामिने पश्रूर विगणय्य प्रत्यपेयेत् । प्रमादेन खापराधेन मृतान्न एांश्च पशून् कृतवेतनः किपतवेतनो गोपः खामिने दाप्यः । वेत-नकल्पना च नारदेनोक्ता (६।१०)—'गवां शताद्वत्सतरी धेतुः स्याद्विशेता-मृतिः । प्रतिसंवत्सरं गोपे संदोहश्राष्टमेऽहिन ॥' इति । प्रमादनाशश्र मनुना स्पष्टीकृतः (८।२३२)— नष्टं जरधं च कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम्। हीनं पुरुषकारेण प्रद्द्यात्पाल एव तु ॥' इति ॥ प्रसद्य चौरैईपहृतं न दाप्यः । यथाऽऽह मनुः (८।२३३)—'विक्रम्य तु हृतं चौरैर्न पालो दातुमहिति । यदि देशे च काले च खासिनः खस्य शंसति ॥' इति । दैर्वमृतानां पुनः कर्णादि प्रदर्शनीयम् । क्णों चर्म च वालांश्व बस्ति स्नायुं च रोचनाम्। पंशुषु स्वामिनां द्यानमृते-क्विक्वीं नि दर्शयन् ॥' (८।२३४) इति मनुस्मरणात् ॥ १६४॥

टिप्प०-1 अनिर्गतदशाहा इत्याशयः। 2 अभिसारिणी स्वयूथात्मच्युता पुनः स्वयूथगामिनी।

पाठा०- १ स्तिकागन्तुकी च गौः v. २ च A. ३ राजदेवपरि A. ४ अदण्ड्याः काणकूटाश्च वृताश्च कृतलक्षणाः. ५ द्विशताद्रतिः घ. ६ अप-हतान् ख. ७ विषुष्य विवित. ८ दैवराजमृतानां ख. ९ पशुस्वामिषु द्यातु मृतेष्वङ्गानि घ., पशुस्वामिषु द्यातु मृतेष्वङ्गानि ग. १० अङ्गादि द्शेयेत्.

पालदोषविनाशे तु पाले दण्डो विधीयते । अर्धत्रयोदश्पणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ १६५ ॥

किंच, पार्लंदोषेणेव पश्चिवनाशे अर्घाधिकत्रयोदशपणं दण्डं पार्लो दाप्यः। खामिनश्च द्रव्यं विनष्टपश्चमूल्यं मध्यस्थकल्पितम्। दण्ड-परिमाणार्थः श्लोकः, अन्यत्पूर्वोक्तमेव ॥ १६५ ॥

गोप्रसङ्गात् गोप्रचारमाह—

श्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । द्विजस्तृणेधःपुष्पाणि सैर्वतः सर्वदा हरेत् ॥ १६६ ॥

ग्राम्येच्छया ग्राम्यजनेच्छया भूम्यल्पत्वमहत्त्वापेक्षया राजेच्छया वा गोप्रचारः कर्तव्यः । गवादीनां प्रचारणार्थं कियानि भूभागोऽकृष्टः परिकल्पनीय इत्यर्थः । द्विजस्तृणेन्धनायभावे गवाग्निदेवतार्थं तृणक्षष्ठकुसुमानि सर्वतः खवदनिवारित आहरेत् । फलानि त्वपृतादेव । 'गोऽम्यर्थं तृणमेधांसि वीरुद्धनस्पतीनां च पुष्पाणि खवदाददीत फलानि चापरिगृतानाम्' (गौ. १२१२८) इति गौतमस्मरणात् । एतच परिगृहीतिविषयम् । अपरिगृहीते तु द्विजव्यतिरिक्तसापि परिम्रहादेव खत्वतिद्धः । यथा तेनैवोक्तम्—'खामी रिक्थकयसंविभागपरिम्रहाधिगमेषु' (गौ. १३१३९) इति । यत्तुनरुक्तम्—'तृणं वा यदि वा काष्टं पुष्पं वा यदि वा फलम् । अनापृच्छन्हि गृह्णानो हत्तच्छेदनमर्हति ॥' इति, तिद्वजन्व्यतिरिक्तविषयमनापद्विषयं वा गवादिव्यतिरिक्तविषयं वेति ॥ १६६ ॥

इदमपरं गवादीनां स्थानासनसौकर्यार्थमुच्यते—

धनुःशतं परीणाहो श्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत् । द्वे शते सर्वटस्य सान्नगरस्य चतुःशतम् ॥ १६७॥

श्रामक्षेत्रयोरन्तरं वैजुःशतपित्मितं परीणाहः वर्वतोदिश्चैमनुप्तसस्यं कार्यम् । खर्वटस्य प्रचुरकण्टकसन्तानस्य प्रामस्य द्वे शतं परिणाहः । नगरस्य बहुजनसंकीर्णस्य धनुषां चतुःशतपिरिमतमन्तरं कार्यम् ॥ १६७ ॥ इति खामिपालविवादप्रकरणम् ।

टिप्प०—1 अर्थत्रयोदशपण इति अर्थरहितत्रयोदशपणः सार्थद्वादशपण इति यावत् । 'तास्त्रतीयपूर्वपदाः समानाधिकरणेन समस्यन्त उत्तरपदलोपश्च' इति वार्ति-कादुत्तरपदलोपी कर्मधारयः । यत्तु विद्यानेश्वरेणार्धाधिकत्रयोदशपणो दण्ड इति व्याख्यातं, तत् सार्धद्वमात्रादिषु अर्धित्रमात्रादीति महाभाष्यकारशब्दप्रयोगदर्शनादुपेक्ष्यम् । 2 मनुरपि-'धनुःशतपरीहारो ग्रामस्य स्थात्समन्ततः । शम्यापातास्त्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु ॥' इत्याह ।

पाठा०— १ स्वामिने A., v. २ दोषेण पश्च घ. १ मामेच्छया ख., A. ४ सर्वतः समुपाहरेत् A. ५ चरणार्थं क. ख. ६ त्वपरिवृतादेव ख. ७ परीहारः (=परिहृतं कृष्यादिकं) A. ८ मामक्षेत्रान्तरं A. ९ कर्पटस्य (=मामनगरोभयधर्मयुक्तस्य ) v. १० परिणाहः ख. ११ दिश्वनुससस्यं घ.

#### अथाखामिविकयप्रकरणम् ११

संप्रत्यस्वामिविकयाख्यं व्यवहारपदमुपक्रमते । तस्य च लक्षणं नारदेनो-कम् (७११)—'निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्ध्वापहत्य वा । विक्रीयतेऽसमक्षं यत्स क्रेयोऽस्वामिविकयः ॥' इति, तिकमित्याह—

## खं लभेतान्यविकीतं केतुर्दोषोऽप्रकाशिते । हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ १६८॥

स्वमात्मसंबन्धि द्रव्यं अन्यविक्रीतमस्वामिविकीतं यदि प्रयति, तदा लभेत गृह्णीयात् ; अस्वामिविकयस्य स्वत्वहेतुत्वामावात् । 'विक्रीत'ग्रहणं दत्ताहितयो-रुपलक्षणार्थम् ; अस्वामिविक्रीतत्वेन तुल्यत्वात् । अत एवोक्तम्—'अस्वामिवि-क्रयं दानमाधि च विनिवर्तयेत्' इति । क्रेतुः पुनरप्रकाद्दाते गोपिते क्रये दोषो भवति । तथा हीना तत्तद्वव्यागमोपायहीनाद्रहस्ति चैकान्ते संभाव्य-द्वव्यादिष हीनमूल्येनात्पतरेण च मूल्येन क्रये वेलाहीने वेलया हीनो वेला-हीनः, क्रयो राज्यादौ कृतस्तत्र च केता तस्करो भवति । तस्करवहण्डभा-भवतीत्यर्थः । यथोक्तम् (ना० ७१।३-५)—'द्रव्यमस्वामिविकीतं प्राप्य स्वामी तदामुयात् । प्रकाशं कयतः द्यद्धिः केतुः स्तेयं रहःकयात् ॥' इति ॥ १६८ ॥

स्वाम्यिभ्युक्तेन केत्रा किं कर्तत्र्यमित्यत आह—

## नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राहयेत्ररम् । देशकालातिपत्ती च गृहीत्वा खयमपेयेत् ॥ १६९ ॥

नष्टमपहृतं वाऽन्यरीयं कयादिना प्राप्य हर्तारं विकेताँरं नरं याहयेत् चौरोद्धरणकादिभिः आत्मविशुद्धार्थं राजदण्डाप्राप्त्यर्थं च । अथाविदितदेशान्तरं गतः कालान्तरे वा विपन्नस्तदा मूलसमाहरणाशक्तिविकेतारमदर्शयित्वैव खयमेव तद्धनं नाष्टिकस्य समर्पयेत् । तावतैवासौ शुद्धो भवतीति श्रीकराचार्येण व्या-ख्यातं,—तदिदमनुपपन्नम्; 'विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः' (व्य० १७०) इत्यनेन पौन-रक्त्यप्रसङ्गात् । अतोऽन्यथा व्याख्यायते नष्टापहृतमिति । नाष्टिकं प्रत्ययमुप-देशः । नष्टमपहृतं वाऽऽत्मीयद्वयमाक्षाय केतृहस्तस्यं ज्ञात्वा तं हर्तारं केतारं स्थानपालादिभिर्याहयेत् । देशकालातिपत्ती देशकालातिकमे स्थानपालाय-संनिधाने तद्विज्ञीपनकालात्प्राक् पलायनाशङ्कायां स्वयमेव गृहीत्वा तेभ्यः समर्पयेत् ॥ १६९ ॥

हिट्युo—1 देशकालातिपत्तौ साऽप्रकाशक्रयेणापि गृहीत्वा स्वयमर्पयेत्, तदाय्य-दोष इत्याशयः।

पाठा०—१ अखामिकीतेन ख. २ ऋव्ये ग. ३ वा v. ४ विकेतारं आहयेत् ग. ५ तद्विज्ञापकास्त्राक् घ.

प्राहिते हर्तरि किं कर्तव्यमित्यत आह—

## विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम् । केता मृल्यमवामोति तसाद्यस्तस्य विकयी ॥ १७० ॥

ययसौ गृहीतः केता 'न मयेदमपहृतम्, अन्यसकाशास्त्रीतम्' इति विक्ति, तदा तस्य केतुर्विकेतुर्द्शनमात्रेण शुद्धिर्भवति । न पुनरसाविभयोज्यः, किंतु तस्त्रदिश्तेन विकेता सह नाष्टिकस्य विवादः; यथाऽऽह बृहस्पतिः—'मूळे समाहृते केता नामियोज्यः कथंचन । मूळेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥' इति ॥ तस्मिन् विवादे ययखामिविकयनिश्ययो भवति, तदा तस्य नष्टापहृतस्य गवादिद्रव्यस्य यो विकयी विकेता तस्य सकाशात्स्वामी नाष्टिकः स्वीयं द्रव्यमवाप्नोति; नृपश्चापराधानुरूपं दण्डं, केता च मूल्यमवामोति । अथासौ देशान्तरगतस्तदा योजनसंख्यया आनयनार्थं कालो देयः; 'प्रकाशं वा कयं कुर्यान्मूलं वापि समर्पयेत् । मूलानयनकालश्च देयस्तन्नाध्वसंख्यया ॥' इति सरणात् ॥ अथाविज्ञातदशतया मूलमाहर्तु न शकोति, तदा कयं शोधित्वैद शुद्धो भवति; 'असमाहार्यमूलस्तु कयमेव विशोधयेत्' इति वचनात् ॥ यदा पुनः साक्ष्यादिभिद्विव्येन वा कयं न शोधयति मूलं च न प्रदर्शयति, तदा स एव दण्डभारभवति ॥ इति; 'अनुपस्थापयन्मूलं कयं वाऽप्यविशोधयन् । यथाऽभिन्योगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः'॥ इति मनुस्मरणान् ।ः १०० ॥

'खं लभेतान्यविकीतम्' ( व्य० १६८ ) इत्युक्तं, तिल्रिष्मुना किं कर्तव्यमिखत भाइ--

## आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । पश्चबन्धो दमर्स्तस्य राज्ञे तेनाविभाविते ॥ १७१ ॥

आगमेन रिक्थकयादिना उपभोगेन च 'मरीयमिदं द्रव्यं तचैवं नष्टमप-इतं वा' इलिपि भाव्यं साधनीयं तत्लामिना । अतो उन्यथा तेन लामिना अविभाविते पद्मवन्धो नष्टद्रव्यस्य पञ्चमांशो दमो नाष्टिकेन राज्ञे देयः । अत्र चायं कमः—पूर्वेखामी नष्टमात्मीयं साधयेत्, ततः केता चौर्यपरिहारार्थं मूल्यलाभाय च विकेतारमानयेत्, अथानेतुं न शकोति तदात्मदोषपरिहाराय कयं साधियत्वा द्रव्यं नाष्टिकस्य समर्पयेदिति ॥ १७१ ॥

टिप्प०—1 विकेतारं दर्शयित्वा केतुनिदोषत्वभ स्वामिनश्च द्रव्यलामः, विक-अण्य इस्तात्केतुर्भूल्यप्राप्तिः, राक्षो दण्डप्राप्तिरित्याशयः।

पाठा०—१ सत्र ए. २ स्तत्र राज्ञस्तेनापि भाग्यते ए. ३ बेति भाग्यं घ. ४ शोधयित्वा क. ख.

तस्करस्य प्रच्छादकं प्रसाह—

हृतं प्रनष्टं यो द्रव्यं प्रहस्तादवाप्रयात् । अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवितं पणान् ॥१७२॥ हृतं प्रनष्टं वा चौरादिहस्तस्थं द्रव्यं 'अनेन मदीयं द्रव्यमण्हतम्' इति नृपस्यानिवेद्येव दर्णदिना यो गृह्णाति असौ षडुत्तराञ्चवातं पणान्द-ण्डनीयः: तस्करप्रच्छादकत्वेन दुष्टत्वात् ॥१७२॥

राजपुरुषानीतं त्रलाह—

श्रीलिककैः स्थानपालैर्वा नष्टापहृतमाहृतम् । अर्वाक्संवत्सरात्स्वामी हैरेत परतो नृपः ॥ १७३॥

यदा तु शुल्कःधिकारिभिः स्थानरिक्षिभिर्वा नष्टमपहृतं द्रव्यं राजपार्श्वं प्रत्यानीतं, तदा संवत्सराद्वांक् प्राप्तश्चेत् नाष्टिकस्तद्रव्यमवाग्नुयातः;
ऊर्ध्वं पुनः संवत्सराद्राजा गृङ्खीयात्। स्वपुरुषानीतं च द्रव्यं जनसमूहेषूद्धीष्य
यावत्संवत्सरं राज्ञा रक्षणीयम्; यथाऽऽह गौतमः (१०-३६।३०)—'प्रनष्टस्वामिकमिष्यम्य राज्ञे प्रद्भृयुः। विख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रक्ष्यम्' इति। यत्पुनमंजुनाऽवध्यन्तरमुक्तम् (८।३०)—'प्रनष्टसामिकं द्रव्यं राजा त्र्यव्दं निधापयेत्।
अर्वाक् त्रयब्दादरेत्स्वामी परतो त्रपतिईरेत् ॥' इति, न्तच्छुतवृत्तसंपष्ठजाह्मणविषयम्। रक्षणनिमित्तषङ्गागादिग्रहणं च तेनैवोक्तम् (मतुः ८।३३)—'आददीताथ षङ्गागं प्रनष्टाधिगताच्चृपः। दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममजुस्मरन्॥'
इति ॥ तृतीय-द्वितीय-प्रथमसंवत्सरेषु यथाक्रमं षष्ठादयो भागा वेदितव्याः।
प्रपश्चितं वैतत्पुरस्तात्॥ १७३॥

मनूक्तषङ्गागादिग्रहणस द्रव्यविशेषेऽपवादमाह—

पणानेकशके दद्याचतुरः पश्च मानुषे । महिषोष्ट्रगवां द्वौ द्वौ पादं पादमजाविके ॥ १७४ ॥

एकशफे अश्वादौ प्रनष्टाधिगते तत्स्तामी राह्ने रक्षणनिमित्तं चतुरः पणान्दद्यात् । मानुषे मनुष्यजातीये द्रव्ये पञ्च पणान्, महिषोष्ट्रगवां रक्षणनिमित्तं प्रत्येकं द्रौ द्रौ पणौ, अजाविके पुनः प्रत्येकं पादं पादम् । 'द्यात' इति सर्वत्रानुषज्जते । अजाविकिमित्तं समासनिर्देशेऽपि 'पादं पादम्' इति वीप्साबलारप्रत्येकं संबन्धोऽवगम्यते ॥ १७४॥

इलखामिविकयप्रकरणम्।

#### अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणम् १२

अधुना विहिताविहितमार्गद्वयाश्रयतया दैत्तानपकमं दत्ताप्रदानिकमिति च लब्धामिधानद्वयं दानाख्यं व्यवहारपदमिधीयते । तत्खरूपं च नारदेनोक्तम् (४१९)—'दत्त्वा द्रव्यमसम्यग्यः पुनरादातुमिच्छति । दत्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदं हि तत् ॥' इति । असम्यगविहितमार्गाश्रयेण द्रव्यं दत्त्वा पुनरादातुम्चछति यस्मिन्विवादयदे तह्ताप्रदानिकम्—दत्तस्याप्रदानं पुनर्हरणं यस्मिन्दानाख्ये तह्ताप्रदानिकं नाम व्यवहारपदम् । विहितमार्गाश्रयत्वेन तत्प्रतिपक्षमृतं तदेव व्यवहारपदं दत्तानेपकमें व्यवहारपदम् । विहितमार्गाश्रयत्वेन तत्प्रतिपक्षमृतं तदेव व्यवहारपदं दत्तानेपकमें व्यवहारपदं वत्तान्यकमें । तच्च देयादेयादिभेदेन चतुर्विधम् । यथाऽऽह नारदः (४१२)—'अथ देयमदेयं च दत्तं वाऽदत्तमेव च । व्यवहारेषु विह्नेयो दानमार्गश्चतुर्विधः ॥' इति । तत्र देयमिखनिषिद्धतनिक्रयायोग्यमुच्यते । अदेयमस्वतया निषद्धतया वा दानार्नर्हम् । यत्पुनः प्रकृतिस्थेन दत्तमव्यावर्तनीयं तद्दत्तमुच्यते । अद्तं तु यत्प्रत्याहरणीयं तत्कथ्यते । तदेतत्संक्षेपतो निक्ष्यितुमाह—

स्वं कुडुम्बाविरोधेन देयं

स्वमात्मीयं कुटुम्बाविरोधेन कुटुम्बानुपरोधेन, कुटुम्बमरणाविश्वष्टमिति यावत् । तद्द्यात् ; तद्भरणस्यावद्यकलात् । यथाऽऽह मनुः (१९१०)— 'वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः । अप्यकार्यशतं कृत्वा भर्तव्या मनुरव्रवीत् ॥' इति । 'कुटुम्बाविरोधेन' इस्यनेनादेयमेकविधं दश्यति । 'सं द्यात' इस्यनेन चास्त्रभृतानामन्वाहितयाचितकाधिसाधारणनिक्षेपाणां पञ्चानाम-प्यदेयत्वं व्यतिरेकतो दर्शितम् ॥ यत्पुनर्नारदेनाष्ट्रविधलमदेयानामुक्तम् (४१३-४) —'अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत् । निक्षेपः पुँत्रदारं च सर्वस्वं चान्वये सति ॥ आपत्स्विपि हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना । अदेयान्याहुराचार्या यच्चान्यसौ प्रतिश्रुतम् ॥' इति, – एतददेयलमात्राभिप्रायेण, न पुनः स्वलाभावा-भिप्रायेण; पुत्रदारसर्वस्वप्रतिश्रुतेषु स्वलस्य सद्भावात् । सन्वाहितादीनां स्वरूपं च प्रागेव प्रपश्चितम् ॥

'सं दद्यात्' इत्यनेन दारमुतादेरिप खत्वाविशेषेण देयस्वप्रसङ्गे प्रतिषेधमाह—

दारसुतादते।

नान्वये सति सर्वसं यचान्यसे प्रतिश्रुतम् ॥ १७५ ॥ दारस्रुताहते दारस्रुतव्यतिरिक्तं स्वं दद्यात्, न दारस्रुतमिखर्थः । तथा

टिप्प०—1 विहितमार्गाश्रयं दत्तानपकर्म, अविहितमार्गाश्रयं दत्ताप्रदानिकमिति भेदः। 2 अग्वाहितादिकमस्वतया दानानईं कुटुम्बपोषणपर्थाप्तं यद्भव्यं दातुभिच्छिति तिन्निपिद्धतया दानानईमिति क्षेयम् ।

पाठा०-१ दत्तानपाकर्म ख. २ व्यवहारपदे ग. ३ रादानं ग. ४ प्रत-दारं च ग. ५ नान्वचे सित सर्वस्वं देयं यज्ञान्यसंश्रितम् V.

पुत्रप्रौत्राद्यन्वये विद्यमाने सर्वे धनं न दद्यात्; 'पुत्रातुत्पाद्य संस्कृत्य द्वितं नैषां प्रकल्पयेत्' इति स्मरणात् । तथा हिरण्यादिकमन्यसौ प्रतिश्रुतमन्यसौ न देयम् ॥ १७५॥

एवं दारसुतादिव्यतिरिक्तं देयसुक्त्वा प्रसङ्गादेयधनप्रहणं च प्रतिप्रहीत्रा प्रका-शमेव कर्तव्यमित्याह—

#### प्रतिग्रहः प्रकाशः स्थातस्थावरस्य विशेषतः ।

प्रतिग्रहणं प्रतिग्रहः सः प्रकाशः कर्तव्यो विवादनिराकरणार्थम् । स्थाव-रस्य च विशेषतः प्रकाशमेव श्रहणं कार्यम्; तस्य सुवर्णादिवदात्मनि स्थितस्य दर्शयितुनशक्यलात् ॥—

एवं प्रासङ्गिकमुक्तवा प्रकृतमनुसरनाह-

देयं प्रतिश्रुतं चैत्र दत्त्वा नापहरेत्पुनः ॥ १७६ ॥

देयं प्रतिश्रुतं चैच-यद्यसौ धर्मार्थं प्रतिश्रुतं तत्तसौ देयमेव यद्यसौ धर्मात्प्र-च्युतो न भवति । प्रच्युते न पुनर्दातव्यम् ; 'प्रतिश्रुलाप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात्' (गौ० ५१२३) इति गौतमस्मरणात् । दस्वा नापहरेत्पुनः न्यायमार्गेण यद्तं तत्सप्तविधमपि पुनर्नापहर्तव्यम्, किंतु तथैवानुमन्तव्यम्। यत्पुनरन्यायेन दत्तं तददत्तं षोडशप्रकारमपि प्रत्याहर्तव्यमेवेत्यर्थोदुक्तं भवति । नारदेन च (४१३)-'दत्तं सप्तविधं प्रोक्तमदत्तं षोडशात्मकम्' इति प्रतिपाद्य दत्तादत्तयोः खरूपं विवृ-तम्—'पण्यमूल्यं भृतिस्तुष्ट्या स्नेहात्प्रत्युपकारतः । स्त्रीशुल्कानुप्रहार्थं च दत्तं दानविदो विदुः ॥ अदत्तं तु भयक्रोधशोकवेगरुजान्वितैः । तथोत्कोचपरीहास-व्यत्यासच्छलयोगतः ॥ यालमूढाखतन्त्रार्तमत्तोनमत्तापवर्जितम् । कर्ता ममेदं कर्मेति प्रतिलाभेच्छया च यत् ॥ अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये चार्थेर्भसंहिते । यहत्तं स्यादविज्ञानाददत्तमिति तत्स्मृतम् ॥' (ना॰ ४।८,१९,११) इति । अयमर्थः--पण्यस्य कीतद्रव्यस्य यन्मूल्यं दत्तम्, सृतिर्वेतनं कृतकर्मणे दत्तम्, तुष्ट्या नन्दि-चारणादिभ्यो दत्तम्, ह्रेहाहुहितृपुत्रादिभ्यो दत्तम्, प्रत्युपकारतः उपकृतवते प्रत्युपकाररूपेण दत्तम्, स्त्रीग्रुलकं परिणयनार्थं कन्याज्ञातिभ्यो यहत्तम्, यचातु-ग्रहार्थमदृष्टार्थं दत्तम् ; तदेतत्सप्तविधमपि दत्तमेव न प्रसाहरणीयम् । भयेन बन्दि-श्राहादिभ्यो दत्तम्, क्रोधेन पुत्रादिभ्यो वैरनिर्यातनायान्यसौ दत्तम्, पुत्रवियोगा-दिनिमित्तशोकावेशेन दत्तम्, उत्कोचेन कार्यप्रतिबन्धनिरासार्थमधिकृतेभ्यो दत्तम्, परिहासेनोपहासेन दत्तम् । ऍकः स्वं द्रव्यमन्यसे ददाखन्योऽपि तसे ददातीति दानव्यत्यासः । छल्योगतः शतदानमभिसंधाय सहस्रमिति परिभाष्य द्दाति । बार्टेनाप्राप्तषोडरावर्षेण, मूढेन लोकवादानिभिन्नेन, असतन्त्रेण पुत्रदासादिना, आर्तेन रोगाभिभूतेन, मत्तेन मदनीयमत्तेन, उन्मत्तेन वातिकाद्युन्मादप्रस्तेन वा,

पाठा०—१ धर्मप्रच्युतो घ. २ धर्मसंयुते ख. ३ उपकृते घ. ४ पुत्रा-द्वितर घ. ५ एकोऽपि स्वं द्रव्य ख. ६ अप्रास्ट्यवहारेण ग. ७ लोकवेदा घ.

अपवर्जितं दत्तम्, तथा—'अयं मैदीयमिदं कमं किरिष्यति' इति प्रतिलाभेच्छ्या दत्तम्, अचतुर्वेदाय 'चतुर्वेदोऽहम्' इत्युक्तवते दत्तम्, 'यज्ञं किरिष्यामी'ति घनं छञ्च्या यूतादौ विनियुज्ञानाय दत्तम्, इत्येवं षोडशप्रकारमिप दत्तमदत्तमित्युच्यते; प्रसाहरणीयलात् । आर्तदत्तस्यादत्तत्वं धमंकार्यव्यतिरिक्तविषयम्; 'खस्थेनार्तेन वा दत्तं श्रावितं धमंकारणात् । अदत्त्वा तु मृते दाप्यस्तस्त्रत्तो नात्र संशयः ॥' इति कात्यायनस्मरणात् ॥ तथेदमपरं संक्षिप्तार्थवन्नं सर्वविवादसाधारणम् ॥ ( मनुः ८१९६५ )—'योगाधमनविकीतं योगदानप्रतिग्रहम् । यस्य चाऽप्युपधि पश्येत्तत्सर्वं विनिवर्तयेत् ॥' इति ॥ योग उपाधिः । येनागामिनोपाधिविशेषेणाधिविकयदानप्रतिग्रहाः कृतास्तदुपाधिवर्गमे तान् क्रयादीन्विनिवर्तयेदित्तस्यार्थः । यः पुनः षोडशप्रकारमपि अदत्तं गृद्धाति, यथादेयं प्रयच्छति, तयोर्दण्डो नारदेनोक्तः ( ८१९६५ )—'गृह्णात्यद्त्तं यो लोभाग्यश्वादेयं प्रयच्छति । अदेयदायको दण्ड्य-स्तथा दत्तप्रतीच्छक ॥' इति ॥ १७६ ॥

इति दत्ताप्रदानिकं नाम प्रकरणम्।

#### अथ कीतानुदायप्रकरणम् १३

अथ भीतानुशयः कथ्यते । तत्खरूपं च नारदेनोक्तम् (९११)—'कीत्वा मूल्येन यः पण्यं केता न बहु मन्यते । कीतानुशय इस्तेतिह्वादपदमुच्यते ॥' इति । तत्र च यस्मिन्नहिन पण्यं कीतं तस्मिन्नविह्नितं प्रस्पर्णीयमिति तेनैवोक्तम्—'कीत्वा मूल्येन यत्पण्यं दुःकीतं मन्यते कयी । विकेतुः प्रतिदेयं तत्तिस्मिन्नविह्मविद्यविक्षतम् ॥' (ना०९१२) इति । द्वितीयादिदिने तु प्रस्पर्णे विशेषस्तेनैवोक्तः—द्वितीयेऽहि ददत्केता मूल्यात्रिंशांशमाहरेत् । द्विगुणं तु तृती-येऽहि परतः केतुरेव तत् ॥' (ना०९१३) इति ॥ परतोऽनुशयो न कर्तव्य इस्पर्थः । एतच्च बीजादिव्यतिरिक्तोपभोगादि विनश्वरवस्तुविषयम् ॥

बीजादिकये पुनरन्य एव प्रत्यर्पणाविधिरत्याह— दशैकपश्चसप्ताहमासत्र्यहार्धमासिकम् । बीजायोवाह्यरत्नस्रीदोद्यपुंसां परीक्षणम् ॥ १७७॥

बीजं बीह्यादिबीजम्, अयो लोईम्, वाह्यो बलीवरीदिः, रत्नं मुक्ताप्रवा-लादि, बी दासी, दोह्यं महिष्यादि, पुमान् दासः; एषां बीजादीनां यथाक्रमेण दशाहादिकः परीक्षाकालो विज्ञेयः। परीक्ष्यमाणे च बीजादौ यद्यसम्यक्त्वबुद्धा-ऽनुशयो भवति तदा दशाहाद्यभ्यन्तर एव क्रयनिवृत्तिः, न पुनक्ष्वंमित्युपदेश-प्रयोजनम्। यत्तु मनुवचनम् (८।२२२)—'क्रीत्वा विकीय वा किंचिद्यस्पेहानु-शयो भवेत्। सोऽन्तर्दशाहात्तद्दृव्यं दशाचैवाददीत च ॥' इति,—तदुक्तलोहादिव्य-

पाठा०-१ मदीयं कर्म ख. २ येनोपाबि ग. ३ घिगमे कयादीन् घ. ४ तसिन्नहि वीक्षितम्. ५ मावहेत् ख. ६ लोहादि ख. ७ माहिष्यादि ख.

तिरिक्तोपैभोगविनश्वरग्रहस्नेत्रयानसयनासनादिविषयम् । सर्वं चैतद्परीक्षितकीत-विषयम् । यत्पुनः पैरीक्षितं 'न पुनः प्रस्पंणीयम्' इति समयं कृत्वा कीतं तिहि-केत्रे न प्रस्पंणीयम्; तदुक्तम्—'केता पण्यं परीक्षेत प्राक् खयं गुणदोषतः । परीक्ष्याभिमतं कीतं विकेतुनं भवेत्पुनः ॥' (ना० ९।८) इति ॥ १७७ ॥

दोह्यादिपरीक्षाप्रसङ्गेन खर्णादेरपि परीक्षामाह-

अमौ सुवर्णमक्षीणं रैजते द्विपलं शते । अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रे पश्च दशायसि ॥ १७८ ॥

वहीं प्रताप्यमानं सुवर्ण न श्रीयते, अतः कटकादिनिर्माणार्थं यावःस्वर्णकारहस्ते प्रक्षिप्तं तावनुलितं तैः प्रस्पर्णीयम् ; इत्रथा क्षयं दाप्या दण्ड्याश्च ।
रजते तु शतपले प्रताप्यमाने पल्रद्वयं शीयते । अधौ त्रपुणि सीसे च,
'शते' इस्तुवर्तते । त्रपुणि सीसे च शतपले प्रताप्यमाने ऽधौ पलानि शीयन्ते ।
ताम्ने पश्च, द्शायसि, ताम्ने शतपले पश्चपलानि, अयसि द्शपलानि
श्रीयन्ते । अत्रापि 'शते' इस्ते । कांस्पस्य तु त्रपुताम्रयोनित्वार्त्तद्यसरेण
क्षयः कल्पनीयः । तैतोऽधिकक्षयकारिणः शिल्पनो दण्ड्याः ॥ १७८॥

कचित्कम्बलादौ वृद्धिमाह—

शते दशपला वृद्धिरोणे कार्पाससौत्रिके। मध्ये पश्चपला वृद्धिः सक्ष्मे तु त्रिपला मता।। १७९॥

स्थू हेनौर्णसूत्रेण यत्कम्बलादिकं कियते तस्मिन् शतपले द्शपला वृद्धि-वेंदितव्या । एवं कार्पाससूत्रनिर्मिते पटादौ वेदितव्यम् । मध्ये अनितसूक्षम-सूत्रनिर्मिते पटादौ पञ्चपला वृद्धिः । सुसूक्ष्मसूत्ररचिते शते त्रिपला वृद्धिवेदितव्या । एतचाप्रश्लालितवासोविषयम् ॥ १७९ ॥

द्रव्यान्तरे विशेषमाह—

कार्मिके रोमबद्धे च त्रिंशद्भागः क्षयो मतः। न क्षयो न च वृँद्धिश्च कौशेये वाल्कलेषु च॥ १८०॥

कार्मिकं कर्मणा चित्रेण निर्मितम् । यत्र निष्पन्ने पटे चक्रखस्तिकादिकं चित्रं स्त्रैः कियते तत्कार्मिकमित्युच्यते । यत्र प्रावारीदौ रोमाणि वध्यन्ते स

टिप्प०-1 प्रावारः उत्तरासङ्गः, 'प्रावारोत्तरासङ्गै। समी' इत्यमरः।

पाठा०—१ पभोगविनश्वर ख. २ परीक्ष्य क. ग. ३ द्विपलं रजते शतम्। सष्टौ तु त्रपुसीसे च ४. ४ तदंशानुसारेण घ. ५ इतोऽधिक ख. ६ कार्पासिके तथा А., कार्पासकेऽथ वा। मध्ये पञ्चपला हानिः ४. ७ वृद्धिः स्यात् А. ८ वाल्कले तथा ४. वल्कलेषु. ९ चित्रं सूत्रैः ख. १० प्रान्तादौ ग.

रोमवद्धः, तत्र त्रिंशत्तमो भागः क्षयो वेदितव्यः। कौशेये कोशप्रभवे वाल्कलेषु वृक्षलिक्षितेषु वसनेषु वृद्धिहासौ न स्तः, किंतु वावहयनार्थं कुविन्दादिभ्यो दत्तं तावदेव प्रलादेयम्॥ १८०॥

द्रव्यानन्त्यात्त्रतिद्रव्यं क्षयवृद्धिप्रतिपादनाशक्तः सामान्येन हासवृद्धिज्ञानोः

पायमाह—

देशं कालं च भोगं च ज्ञात्वा नष्टे बलाबलम् । द्रव्याणां क्रुश्चला ब्रूयुर्यत्तद्दाप्यमसंशयम् ॥ १८१ ॥

शाणक्षीमादी द्रव्ये नप्टे हासपुपगत द्रव्याणां कुशलाः द्रव्यवृद्धिक्षयाभिज्ञाः देशं कालमुपभोगं तथा नप्ट्रव्यस्य वलावलं सारासारतां च परीक्ष्य यत्करपयन्ति तदसंशयं शिरिपनी दाष्याः॥ १८१॥

इति कीतानुशयप्रकरणम्।

## अथाभ्युपेत्याद्युश्चषाप्रकरणम् १४

सांप्रतमभ्युपे बाग्रुश्रूषा ख्यमपरं विवादपदमभिधातुमुपक्रमते । तत्खरूपं च नारदेनोक्तम् (५११)—'अभ्युपेख तु छश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते । अछु-श्रूषाभ्युपेखैतद्विवादपद्मुच्यते ॥' इति । आज्ञाकरणं ग्रुश्रूषा, तामज्ञीकृत्य पश्चाचो न संपादयति तद्विवादपद्मभ्युपेत्याशुश्रूषाख्यम् । शुश्रूषकश्च पञ्चविधः-बिष्योऽन्तेवासी मृतकोऽधिकर्मकृद्दास इति । तेषामायाश्वलारः कर्मकरा इत्यु-च्यन्ते । ते च ग्रुभकर्मकारिणः । दासाः पुनर्गृहजातादयः पञ्चदशप्रकाराः-गृहद्वाराश्चित्थानरथ्यावस्करशोधनाद्यश्च भक्षमेकारिणः । तदिदं नारदेन स्पष्टी-कृतम्—'ग्रुश्रूषकः पश्चविधः शास्त्रे दृष्टो मनीषिभिः । चतुर्विधः कर्मकर-स्तेषां दासास्त्रिपत्रकाः ॥ शिष्यान्तेवासिमृतकाश्रतुर्थस्त्विधकर्मकृत् । एते कर्म-करा ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमखतन्त्रत्वमेषामाहुर्मनीषिणः । जाति-र्कमृक्षतस्तूको विशेषो वृतिरेव च ॥ कर्मापि द्विविधं ज्ञेयमशुभं शुभमेव च। अञ्चभं दासकर्मोक्तं ञ्चभं कर्मकृतां स्मृतम् ॥ गृहद्वाराञ्चिस्थानरथ्यावस्करशोध-नम् । गुह्याङ्गस्पर्शनोच्छिष्टविण्मूत्रघहणोज्झनम् ॥ इच्छतः खामिनैश्वाङ्गैरुप-स्थानमथान्ततः । अञ्चभं कर्म विज्ञेयं ग्रुभमन्यदतः परम् ॥' ( ना० ५।२-७ ) इति ॥ तत्र शिष्यो वेदविद्यार्थी, अन्तेवासी बिल्पशिक्षार्थी, मूल्येन यः कर्म करोति स मृतकः, कर्मकुर्वेतामधिष्ठाताऽधिकमैकृत्, अञ्चिस्थानमुच्छिष्टप्रक्षे-पार्थं गर्तादिकम्, अवस्करो गृहमाजितगांस्वादिनिचयस्थानम्, उजझनं लागः।

टिप्प०—1 शणसूत्रनिर्मितं शाणम्, क्षौमं क्षुमा, अतसी तत्स्त्रानिर्मितम्।

पाठा०—१ रोमबन्धः घ. २ यावद्वानार्थे घ. ३ यत्तद्दाच्या असंशयम् ۸., यत्तद्दाच्यमृणद्रयम् v. ४ आज्ञाकारणं ख. ५ श्राधिकर्मकृत् घ. ६ कर्म-करस्तुको ख. ७ खामिनः खाङ्गे घ. ८ निर्वापस्थानम् घ.

मृत्कश्चात्र त्रिविधः । तदुक्तम्—'उत्तमस्त्वायुधीयोऽत्र मध्यमस्तु कृषीवलः । अधमो भारवाही स्थादिखेवं त्रिविघो मृतः॥' (ना॰ ५।२२) इति । दासाः पुनः-'गृहजातस्तथा कीतो लब्धो दायादुपागतः । अनाकालभृतस्तद्वदाहितः स्तामिना च यः ॥ मोक्षितो महतश्रणाद्युद्धप्राप्तः पणे जितः । तवाहमित्युपगतः प्रवज्याव-सितः कृतः ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथैव वडवाहृतः । विकेता चात्मनः शास्त्रे दासाः पश्चदश स्मृताः ॥' (ना॰ ५।२६) गृहे दास्यां जातो गृहजातः, क्रीतो मूल्येन, लब्बः प्रतिष्रहादिना, दायादुपागतः पित्रादिदासः, अनाकालमृतो दुर्भिक्षे यो दासत्वाय मरणादक्षितः, आहितः खामिना धनग्रहणेनाधितां नीतः, ऋणमोचनेन दासत्वमभ्युपगतो ऋणदासः, युद्धप्राप्तः समरे विजिल्स गृहीतः, पणे जित:-'यग्रस्मिन्विवादे पराजितोऽहं तदा त्वहासो भवामि' इति परिभाष्य जितः, तवाहमित्युपगतः 'तवाहं दासः' इति खयं संप्रतिपन्नः, प्रवज्यावसितः प्रव्रज्यात श्युतः, कृतः 'एतावत्काळं त्वद्दासः' इत्यभ्युपगमितः, भक्तदासः सर्वे-कालं भक्तार्थमेव दासत्वमभ्युपगम्य यः प्रविष्टः, वडवाहृतः-वडवा गृहदासी तया हतः तह्नोमेन तामुद्राह्य दासत्वेन प्रविष्टः, य आत्मानं विक्रीणीतेऽसावा-त्मविकेता; इलोवं पश्चद्श प्रकाराः ॥ यत्तु मनुना (८।४१५)—'ध्वजाहृतो भक्त-दासो गृहजः कीतद्त्रिमौ । पैतृको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥' इति सप्तविधत्वमुक्तं, -तत्तेषां दासत्वप्रतिपादनार्थं, नतु परिसंख्यार्थम् । तत्रेषां शिष्या-न्तेवासिसृतकाधिकर्मकृद्दासानां मध्ये शिष्यवृत्तिः प्रागेव प्रतिपादिता । — आहू-तश्राप्यधीयीत लब्धं चासी निवेदयेत्' (आ॰ २७) इलादिना । अधिकर्मक्र-द्भुतकानां तु मृतिं वेतनादानप्रकरणे वक्ष्यते ।—'यो यावत्कुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम्' (व्य॰ १९६) इत्यादिना ॥

दासान्तेवासिनोस्तु धर्मविशेषं वक्तुमाह—

## बलादासीकृतश्रीरैर्विकीतश्रापि मुच्यते ।

खामित्राणप्रदो भक्तत्यागात्तिक्त्रयादपि ॥ १८२ ॥

बलात् बलावष्टममेन यो दासीकृतः, यश्चीरैरपह्ल विक्रीतः, 'अपि'शब्दादाहितो दत्तश्चः स मुच्यते । यदि खामी न मुश्रति तर्हि राज्ञा मोचियतत्यः । उकं च नारदेन (५१३८)—'चौरापहृतविक्रीता ये च दासीकृता
बलात् । राज्ञा मोचियतत्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते ॥' इति । चौरव्याघायवरुद्धस्य स्वामिनः प्राणान्यः प्रद्दाति रक्षस्यसाविष मोचियतत्यः । तदिदं
सर्वदासानां साधारणं दास्यनिवृत्तिकारणम् ।—'यश्चेषां खामिनं कश्चिन्मोचयेस्प्राणसंशयात् । दासत्वात्स विमुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥' (५१३०) इति
नारदस्मरणात्॥ भक्तदासादीनां प्रातिस्विकमिष मोक्षकरणमुच्यते । अनाकालमृद-

पाठा०—१ सृतश्रीव घ. २ मोचितो घ. ३ प्रतिपादनपरम् ख. ४ मक्तस्यागात्त A.; भाकस्तत्यागान्निष्क्रयादपि (=भाकः भक्तदासः) र. ५ मोचनीयः घ.

भक्तदासौ भक्तस्य त्यागाद्वासभावादारभ्य खामिद्रव्यं यावदुपभुक्तं तावहत्त्वा मुच्येते । आहितर्णदासौ तु तन्निष्क्रयात् यद्वृहीत्वा खामिना आहितः, यच दत्त्वा धनिनोत्तमणीन्मोचितः, तस्य निष्कयात्सवृद्धिकस्य प्रत्यर्पणान्मच्यते । नारदेन विशेषोऽप्युक्तः—'अनाकालमृतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्। संग-क्षितं यहुर्भिक्षे न तच्छुद्धयेत कर्मणा ॥', 'भक्तस्योत्क्षेपणात्सद्यो भक्तदासः प्रमु-च्यते ।', 'आहितोऽपि धनं दत्त्वा खामी यद्येनमुद्धरेत् ॥', 'ऋणं तु सोद्यं दत्त्वा ऋणी दास्यारप्रमुच्यते (ना॰ ५।३१, ३६, ३२, ३३)॥ इति ॥ तथा 'तवा-हम्' इत्युपगतयुद्धप्राप्तपणजितक्षेतकवडवाहृतानां च प्रातिखिकं मोचनकारणं च वेनेवोक्तम्—'तवाहमित्युपगतो युद्धप्राप्तः पणे जितः । 'प्रतिश्चीर्षप्रदानेन मुच्ये-रंस्तुत्यकर्मणा ॥', 'कृतकालव्यपगमात्कृतकोऽपि विमुच्यते।', 'निप्रहाद्वडवायास्तु मुच्यते वडवाहृतः ॥' (ना० ५।३४, ३३, ३७) इति । दासेन सह संभोगनि-रोधादिल्यर्थः । तदेवं गृहजातकीतलब्धदायप्राप्तात्मविक्रयिणां खामिप्राणप्रदान-तत्प्रसादरूपसाधारणकारणव्यतिरेकेण मोक्षो नास्तिः, विशेषकारणानभिधानात् । दासमोक्षश्वानेन क्रमेण कर्तव्यः-'खं दासमिच्छेयः कर्तुसदासं प्रीतमानसः। स्कन्धादादाय तस्यासौ भिन्दात्कुम्भं सहाम्भसा ॥ साक्षताभिः सपुष्पाभिर्मूर्धन्य-द्भिरवाकिरेत्। अदास इलायोक्त्वा त्रिः प्राड्युखं तमवास्रजेत् ॥' ( ना॰ ५।४२, ४३) इति तेनैवोक्तम् ॥ १८२ ॥

प्रवज्यावसितस्य तु मोक्षो नास्तीत्याह—

## प्रवज्यावसितो राज्ञो दास आर्मरणान्तिकम्।

प्रविज्या संन्यासः, ततोऽवसितः प्रच्युतः । अनम्युपगतप्रायश्चित्तश्चेद्राञ्च एव दासो भवति । मरणमेव तद्दासत्वस्यान्तोनान्तरा प्रतिमोक्षोऽस्ति ॥-

वर्णापेक्षया दास्यव्यवस्थामांह—

## वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥ १८३ ॥

ब्राह्मणादीनां वर्णानामानुलोम्येन दास्यम्-ब्राह्मणस्य क्षत्रियादयः, क्षत्रियस्य वैदयग्रद्भौ, वैदयस्य ग्रद्ध इस्वेवमानुलोम्येन दासभावो भवति, न प्रातिलोम्येन । स्वधर्मस्यागिनः पुनः परिव्राजकस्य प्रातिलोम्येनापि दासत्व-मिष्यत एवः यथाह नारदः (५१३९)—'वर्णानां प्रातिलोम्येन दासत्वं न विधीयते । स्वधर्मस्यागिनोऽन्यत्र दारवद्दासता मता ॥' इति ॥ १८३ ॥

टिप्प०—1 प्रतिशीर्षं नाम प्रतिनिधिः । 2 अन्तरा मध्ये, जीवनदशायामित्यर्थः; प्रतिमोक्षः प्रतिपक्षभूतो मोक्षः ।

पाठा०—१ कृतवडवा घ. २ नारदेनैवः ३ प्रदानात्तत्प्रसाद घ. ४ मर-णान्तिकः A. ५ स्थान्तो नान्तरा प्रतिमोक्षोऽस्ति घ.

भन्तेवासिधर्मानाह— कृतशिल्पोऽपि निवसेत्कृतकालं गुरोर्गृहे । अन्तेवासी गुरुप्राप्तभोजनस्तत्फलप्रदः ॥ १८४ ॥

अन्तेवासी गुरोगृहे कृतकालं 'वर्षचतुष्टयमायुर्वेदादिशिलपशिक्षार्थं त्व-द्वृहे वसामि' इति यावदङ्गीकृतं तावत्कालं वसेत्, -यद्यपि वर्षचतुष्टयाद्वांगेव लब्धापेक्षितशिलपविद्यः। कथं निवसेत् ? गुरुप्राप्तभोजनः गुरोः सकाशात्प्राप्तं भोजनं येन स तथोक्तः, तत्फलप्रदः तस्य शिलपस्य फलमाचार्याय प्रददातीति तत्फलप्रदः, एवंभूतो वसेत् । नारदेन विशेषोऽप्यत्र द्शितः—'खशिलपिनच्छणाहर्तुं वान्धवानामनुज्ञया। आचार्यस्य वसेदन्ते कृत्वा कालं सुनिश्चितम् ॥ आचार्यः शिक्षयदेनं खगृहे दत्तभोजनम् । न चान्यत्कारयेत्कमं पुत्रवचैनमाच-रेत् ॥ शिक्षयन्तमसंदुष्टं य आचार्यं परित्यजेत् । बलाद्वासयितव्यः स्याद्वधवन्धो च सोऽर्हति ॥ शिक्षतोऽपि कृतं कालमन्तेवासी समाग्नुयात् । तत्र कर्म च यत्कुर्यादाचार्यस्येव तत्फलम् ॥ गृहीतशिलपः समये कृत्वाचार्यं प्रदक्षिणम् । शिक्षतिश्चानुमान्येनमन्तेवासी निवर्तते ॥' (ना० ५।१६-२०) इति । 'वध'श-ब्दोऽत्र ताडनार्थः; दोषस्याल्पत्वात् ॥ १८४॥

इल्यभ्युपेलाशुश्रुषाख्यं विवादप्रकरणम् ।

## अथ संविद्यतिक्रमप्रकरणम् १५

संप्रति संविद्यतिक्रमः कथ्यते; तस्य च लक्षणं नारदेन व्यतिरेकमुखेन द्शितम्—'पाखण्डिनैगमादीनां स्थितिः समय उच्यते । समयस्यानपाकमं तिद्व-नादपदं स्मृतम् ॥' इति पारिभाषिकधर्मेण व्यवस्थानं समयः, तस्यानपाकमीव्य-तिक्रमः परिपालनं तद्यतिक्रम्यमाणं विवादपदं भवतीत्यर्थः ॥

तदुपक्रमार्थं किंचिदाह—

राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्यस्य तत्र तु । त्रैविद्यं वृत्तिमबूयात्स्वधर्मः पाल्यतामिति ॥ १८५ ॥

राजा खपुरे दुर्गादौ स्थानं धवलगृहादिकं कृत्वा तत्र ब्राह्मणाञ्यस्य स्थापियता तह्राह्मणत्रातं त्रेविद्यं वेदत्रयसंपनं वृत्तिमद्भृहिरण्यादिसंपनं च कृत्वा स्वधमी वर्णाश्रमनिमित्तः श्रुतिस्मृतिविहितो भवद्भिरनुष्ठीयतामिति तान्त्राह्मणान्त्र्यात् ॥ १८५ ॥

टिटप०—1 पाखण्डिनो वेदमार्गविरोधिनो वाणिज्यादिकराः। नैगमास्तद्विरो-धिनः। 'आदि'पदेन त्रैविद्यानां ग्रहणम्-

पाठा०—१ भोजनं तत्फलप्रदः v. २ व्यवहारपदं घ. ३ त्रेविद्यान् A. ४ तद्राक्षणजातं क. ग.

एवं नियुक्तैस्तैर्यत्कर्म कर्तव्यं तदाइ-

#### निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्। सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥ १८६ ॥

श्रीतसार्तधर्मानुपमर्देन समयात्रिष्पन्नो यो धर्मो गोप्रचारोदकरक्ष-णदेवगृहपाठनादिह्यः सोऽपि यह्नेन पाठनीयः। तथा राज्ञा च निज-धर्माविरोधेनैव यः सामयिको धर्मो 'यावत्पथिकं भोजनं देयमसदरातिमे-ण्डलं तुरङ्गादयो न प्रस्थापनीया' इस्रेवंह्यः कृतः सोऽपि रक्षणीयः॥१८६॥

एवं समयधर्मः परिपालनीय इत्युक्तवा तदतिकमादौ दण्डमाह-

## गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संविदं लङ्क्येच यः । सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ १८७ ॥

यः पुनर्गणस्य आमादिजनसमूहस्य संबन्धि साधारणं द्रव्यमपहरित, संवित् समयस्तां समूहकृतां राजकृतां वा यो लङ्क्षयेदितकामेत्, तदीयं सर्वं धनमपहृत्य स्वराष्ट्राद्विप्रवासयेकिष्कासयेत् ॥ अयं च दण्डोऽनुबन्धाय-तिशये दृष्ट्यः ॥ अनुबन्धाल्यत्वे तु (मनुः ८।२९९-२२०)—'यो प्रामदेश-संधानां कृत्वा सल्येन संविदम् । विसंवदेश्वरो लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ निगृह्य दापयेदेनं समयव्यभिचारिणम् । चतुःसुवर्णं षण्निष्काञ्छतमानं च राजन्तम् ॥'इति मनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वासन चतुःसुवर्णंषण्निष्कशतमानानां चतु-र्णामन्यतमो जातिशक्तयाद्यपेक्षया करूपनीयः ॥ १८०॥

इदं च तैः कर्तव्यमिलाह—

## कर्तव्यं वचनं सर्वैः समूहहितवादिनाम् ।

गणिनां मध्ये ये समूहहितँयाद्नशीलास्तद्वनमितरैर्गणानामन्त-र्गतैरनुसरणीयम्॥—

अन्यथा दण्ड इत्याह—

यस्तत्र विपरीतः स्थात्स दाप्यः प्रथमं दमम् ॥ १८८ ॥ यस्तु गणिनां मध्ये समूहहितव।दिवचनप्रतिबन्धकारी स राज्ञा प्रथम-साहसं दण्डनीयः ॥ १८८ ॥

टिप्प०—1 अनुबन्धः दोषः, अपराधं इत्यर्थः । आदिना जात्यादिपरिग्रहः । 2 ग्राम-देशशब्दौ तत्स्थजनबोधकौ जघन्यवृत्त्या, संघो विणगदिसमूहः । 'इदमसाभिः कार्यं परिहार्यं वा' इत्येवंरूपं संकेतं सत्यादिशपथेच कृत्वा तत् मध्ये यो नरो लोभादि-नाऽतिकमेदित्याशयः ।

पाठा०-१ मण्डले घ. २ राजा विप्रवासयेत् ए. १ राजा कृतां ग. ४ हितवदन घ.

राज्ञा चेत्थं गणिषु वर्तनीयमित्याह-

समूहकार्य आयातान्कृतकार्यान्विसर्जयेत् । स दानमानसत्कारैः पूजयित्वा महीपतिः ॥ १८९ ॥ समूहकार्यनिर्वत्यर्थं खपार्थं प्राप्तान् गणिनो निर्वेर्तितात्मीयप्रयोजः

समृहकायेनिवृत्यथं स्वपाश्च प्राप्तान् गणना नियाततात्मायप्रयाज्ञ नान् दानमानसत्कारैः स राजा परितोष्य विसर्जयेत् ॥ १८९ ॥

समूहदत्तापहारिणं प्रत्याह-

समृहकार्यप्रहितो यस्त्रभेत तद्र्पयेत् । एकाद्शगुणं दाप्यो यद्यसौ नार्पयेत्स्वयम् ॥ १९०॥

समूहकार्यार्थं महाजनैः प्रेरितो राजपार्थं यवसहिरण्यादिकं लभते तद्पार्थित एव महाजनेभ्यो निवेद्येत् । अन्यथा लब्धादेकाद्रागुणं दण्डं दापनीयः ॥ १९० ॥

एवंप्रकाराश्व कार्यचिन्तकाः कार्या इत्याह-

धर्मज्ञाः ग्रुचयोऽछुब्धा भवेयुः कार्यचिन्तकाः । कर्तव्यं वचनं तेषां समृहहितवादिनाम् ॥ १९१ ॥

श्रीतस्मार्तधर्मज्ञा बाह्याभ्यन्तरशीचयुक्ता अर्थेष्वसुष्धाः कार्यविचा-रकाः कर्तव्याः । तेषां वचनमितरैः कार्यमिलेतदादरार्थं पुनर्वच-नम्॥ १९१॥

इदानीं त्रैविद्यानां प्रतिपादितं धर्म श्रेण्यादिष्वतिदिशन्नाह—

श्रेणिनैगमपाँखिण्डिगणानामप्ययं विधिः । भेदं चैषां नृपो रक्षेत्पूर्ववृत्तिं च पालयेत् ॥ १९२ ॥

एकपण्यशिल्पोपजीविनः श्रेणयः, नैगमाः ये वेदस्याप्तप्रणीतत्वेन प्रामाण्य-मिच्छन्ति पाछपतादयः, पाखण्डिनो ये वेदस्य प्रामाण्यमेव नेच्छन्ति नमाटक-सौगतादयः, गणो वातः आयुधीयादीनामेककर्मोपजीविनां, एषां चतुर्विधाना-मण्ययमेव विधिः-यो 'निजधर्माविरोधेन' (व्य० १८६) इत्यादिना प्रतिपा-दितः। एतेषां श्रेण्यादीनां भेदं धर्मव्यवस्थानं नृपो रक्षेत्। पूर्वोपात्तां वृत्ति च पाळयेत्॥ १९२॥

इति संविद्यतिक्रमप्रकरणम्।

पाठा०—१ चैवंगणिषु वर्तितम्यं घ. २ यद्यसौ ख. ३ वेदज्ञाः A. ४ पाषाण्डि A.

#### अथ वेतनादानप्रकरणम् १६

संप्रति वेतनस्यानपाकर्मास्यं व्यवहारपदं प्रस्तूयते । तत्खरूपं च नारदेनोक्तम् (६११)—भृत्यानां वेतनस्योक्तो दानादानविधिकमः । वेतनस्यानपाकर्मे तद्विवादपदं स्मृतम् ॥' इति । अस्यार्थः—मृत्यानां वेतनस्य वक्ष्यमाणश्चोकरुक्तो दानादानविधिकमो यत्र विवादपदे तद्वेतनस्यानपाकर्मेत्युच्यते; तत्र निर्णयमाह—

गृहीतवेतनः कर्म त्यजिन्द्रगुणमावहेत्।

अगृहीते समं दाप्यो मुत्ये रक्ष्य उपस्करः ॥ १९३ ॥
गृहीतं वेतनं येनासौ खाङ्गीकृतं कर्म त्यजन् अकुर्वन् द्विगुणां भृति
खामिने द्वात् । यदा पुनरभ्युगगतं कर्म अगृहीते एव वेतने त्यज्ञति तदा
समं यावद्वेतनमभ्युगगतं तावद्दाप्यो न द्विगुणम् । यद्वाऽङ्गीकृतां मृति दत्त्वा
बलात्कारियतव्यः; 'कर्माकुर्वन्प्रतिश्रुत्य कार्यो दत्त्वा मृति बलात्' (६।५)
इति नारदवचनात् । मृतिरिप तेनैवोक्ता—'मृत्याय वेतनं दवात्कर्मखामी यथाकमम् । आदौ मध्येऽवसाने वा कर्मणो यद्विनिश्चतम् ॥' (ना॰ ६।२) इति ।
तेश्व मृत्यैक्पस्कर उँपकरणं लाङ्गलादीनां प्रमहयोक्षादिकं यथाशस्या रक्षणीयम्; इतरथा कृष्यादिनिष्यत्त्यनुपपतेः ॥ १९३ ॥

भृतिमपरिच्छिद्य यः कर्म कारयति तं प्रत्याह-

दैाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्यतः।

अनिश्चित्य भृतिं यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ।। १९४ ॥ यस्तु खामी विणक् गोमी क्षेत्रिको वा अपरिच्छिन्नवेतनमेव र्फ्ष्यं कर्म कारयति स तसाद्वाणिज्यपशुसस्रळक्षणात् कर्मणो येह्रब्धं तस्य द्शमं भागं भृत्याय महीक्षिता राज्ञा दापनीयः॥ १९४॥

अनाज्ञप्तकारिणं प्रत्याह-

देशं कालं च योऽतीयाञ्चामं कुर्याच योऽन्यथा। तत्र स्थात्स्वामिनञ्छन्दोऽधिकं देयं कृतेऽधिके ॥१९५॥ यस्तु भृतः पण्यविकयाद्यचितं देशं कालं च पण्यविकयाद्यकुर्वन्द्पीदि-

टिप्प०—1 मूलेऽसंबद्धःविनरासार्थ-यञ्ज्ञब्धमित्यादि । 2 मूले दाप्य इत्येतद-ल्पायासपरम्। आयासबहुत्वे तु बृहस्पितः—'त्रिभागं पञ्चभागं वा गृह्णीयात्सीरवाहकः। भक्ताच्छादभृतः सीराद्भागं गृह्णीत पञ्चमम्॥ जातसस्यात्रिभागं तु प्रगृह्णीयादथाभृतः॥ भक्ताच्छादभृता ह्यन्नवस्त्रदानेन पोषितः'॥ इति॥

पाठा०-१ स्तानां घ., B. २ स्ताय घ., B. ३ समं कार्यं स्रुत्यैः पाल्य उपस्करः v. ४ उपस्करणं ग. ५ दाप्यस्तद्दशमं A. ६ स्रुत्यकर्म ग. घ. ७ यो यावत्कर्म कुर्यात् v. ८ दर्गाद्दिनमुख्डस्येत् घ.

नोल्रङ्घयेत्तस्मिनेव वा देशे काले च लाभमन्यथा व्ययायतिशयसाध्यतया हीनं करोति तस्मिन्धतके सृतिदानं प्रति स्वामिनश्लन्द इच्छा भवेत् याविद्वच्छित तावद्यात्र पुनः सर्वामेव सृतिमित्यर्थः। यदा पुनदेशकालाभिज्ञतया-ऽधिको लाभः सृतस्तदा पूर्वपरिच्छनाय सेतेरधिकमिप धनं खामिना स्लाय दातव्यम्॥ १९५॥

अनेकमृत्यसाध्यकर्मणि मृतिदानप्रकारमाह—

## यो यावत्क्रुरुते कर्म तावत्तस्य तु वेतनम् । उभयोरप्यसाध्यं चेत्साध्ये क्वर्याद्यथाश्चतम् ॥ १९६॥

यदा पुनरेकमेव कर्म नियतवेतनमुभाभ्यां कियमाणं उभयोरप्यसाध्यं चेद्याध्यायभिभवादुभाभ्यामिषशब्दाद्वहुभिरिष यदि न परिसमापितं तदा यो मृत्यो यावत्कर्म करोति, तावत्तस्म तत्कृतकर्मानुसारेण मध्यस्थकिष्पतं वेतनं देयं, न पुनः समम्। नचावयवशः कर्मणि वेतनस्थापरिभाषितत्वाददान-मिति मन्तव्यम्। साध्ये तूभाभ्यां कर्मणि निर्वर्तिते यथाश्रुतं यावत्परिभाषितं ताव-दुभाभ्यां देयं, न पुनः प्रत्येकं कृतसं वेतनं, नापि कर्मानुरूपं परिकल्प्य देयम् १९६

आयुधीयभारवाहकौ प्रत्याह—

## अँराजदैविकं नष्टं भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । प्रस्थानविन्नेकृचैव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम् ॥ १९७ ॥

न वियते राजदेविकं यस्य भाण्डस्य तत्त्रथोक्तम् । तयदि प्रज्ञाहीनतया वाहकेन नाशितं तदा नाशानुसारेणासौ तद्भाण्डं दापनीयः । तदाह नारदः (६।९)—'भाण्डं व्यसनमागच्छेयदि वाहकदोषतः । दाप्यो यत्तत्र नश्येतु दैवराजकृतादते ॥' इति । यः पुनर्विवाहायर्थं मङ्गलवति वासरे प्रतिष्ठमानस्य तत्प्रस्थानौपयिकं कर्म प्रागङ्गीकृत्य तदानीं 'न करिष्यामि' इति प्रस्थानविद्ममा-चरति तदासौ द्विगुणां मृतिं दाप्यः । अत्यन्तोत्कषेहेनुकर्मनिरोधात् ॥ १९७॥

#### प्रकान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि संर्त्यंजन् । भृतिमर्धपथे सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥ १९८ ॥

किंच, प्रकान्ते अध्यवित प्रस्थाने खाङ्गीकृतं कर्म यस्त्यजति, असौ सृतेः सप्तमं भागं दाप्यः । नन्वत्रेव विषये 'प्रस्थानविद्यकृत्' (व्य० १९७) इला-दिना द्विगुणसृतिदानमुक्तं, इदानीं सप्तमो भाग इति विरोधः । उच्यते, स्त्य-न्तरोपादानावसरसंभवे खाङ्गीकृतं कर्म यस्त्यजति तस्य सप्तमो विभागः । यस्तु प्रस्थानलमसमय एव त्यजति, तस्य द्विगुणसृतिदानमित्यविरोधः । यः पुनः

पाठा०—१ मृतेरि किमि धनमधिकं ख. २ च A. ३ उभयोरप्य-शाव्यं चेच्छाक्ये कुर्या(द्यथाश्चतम् A.)द्यथाकृतम् V. ४ अराजदैविकान्नष्टं A. ५ विज्ञकर्ता च V. ६ संत्यजेत् V. पिश्च प्रकान्ते गमने वर्तमाने सित कर्म त्यजित, स मृतेश्चतुर्थं भागं दाप्यः। अर्घपथे पुनः सर्वा भृतिं दाप्यः। यस्तु त्याजकः कर्मास्यजन्तं साजयित सामी पूर्वोक्तप्रदेशे वसाविप पूर्वोक्तसप्तमागादिकं भृत्याय दाप-नीयः; एतचात्याधितादिविषयम्। 'मृत्योऽनातों न कुर्याद्यो दर्पात्कमं यथोचितम्। स द्ण्ड्यः कृष्णठान्यष्टौ न देयं तस्य वेतनम्॥' (८१२९५)—इति मनुवचनात्। यदा पुनर्व्याधीवपगतेऽन्तिरतिदिवसान्परिगणय्य प्रयति, तदा लभत एव वेतनम्। 'आर्तस्तु कुर्यात्सस्यः सन्यथाभाषितमादितः। स दीर्घ-स्यापि कालस्य सं लभतैव वेतनम्॥' (८१२९६) इति मनुस्मरणात्॥ यस्त्यप्तात्याधिः स्वस्थ एवालस्यादिना स्वारच्यं कर्माल्पोनं न करोति, परेण वा न समापयित, तस्मै वेतनं न देयमिति। यथाह मनुः (८१२९७)—'यथोक्तमार्तः स्वस्थो वा यस्तत्कर्म न कारयेत्। न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कर्मणः॥' इति॥ १९८॥

इति वेतनादानप्रकरणम्।

अथ चूतसमाह्यप्रकरणम् १७

अधुना द्यूतसमाह्वयाख्ये विवादपदमधिक्रियते; तत्खरूपं नारदेनाभिहितम् (१६११)—'अक्षेबभ्रशालाकाद्येदेवनं जिह्नाकारितम् । पणकीडावयोभिश्च पदं द्यूतसमाह्वयम् ॥ इति । अक्षाः पाशकाः, वैभ्रश्चमंपिष्टका, शलाका दन्तादिमय्यो वीर्घचतुरसाः, 'आद्य'ग्रहणाच तुरङ्गादिकीडासाधनं करितुरङ्गरथादिकं यद्यते । तरपाणिभियदेवनं कीडा पणपूर्विका क्रियते । तथा वयोभिः पक्षिभिः कुकुटपारा-वतादिभिः 'च'शब्दा-महमेषमहिषादिभिश्च प्राणिभिर्या पणपूर्विका कीडा क्रियते, तदुभयं यथाक्रमेण द्यूतसमाह्वयाख्यं विवादपदम् । द्यूतं च समाह्वयश्च द्यूतसमाह्वयम् । तदुक्तं मनुना (९।२२३)—'अप्राणिभिर्यत्क्रियते तह्नोकं द्यूतमुच्यते । प्राणिभिः क्रियमाणस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः ॥' इति ॥

तत्र यूतसभाधिकारिणो वृत्तिमाह—

## ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पश्चकं शतम्। गृह्णीयाद्भृतीकितवादितराद्दशकं शतम्।। १९९ ।।

परस्परसंप्रतिपत्त्यों कितवपरिकल्पितः पणी ग्लह इत्युच्यते । तत्र ग्लहे तदाश्रया शितका शतपरिमिता तदिधकपरिमाणा वा वृद्धिर्यस्थासौ शितकवृद्धिः, तस्माद्भूतंकितवात्पञ्चकं शतमात्मवृत्त्यर्थं सिमको गृह्णीयात् । पश्चपणा आयो यस्मिन् शते तत् पञ्चकं शतमात्मवृत्त्यर्थं समन्वद्धायलाम-' (पा॰ ५।९।-

टिप्प०—1 जिताबहुन्यं गृह्यते स पण , वयांसि पक्षिणः, अक्षादिभिरचेतनैर्व-यःप्रभृतिभिश्च चेतनैजिह्मेन देवनं वृतम् । 2 वप्तः दन्त्युष्ट्रादि-बाला० । मदनरत्व-प्रदीपे त्वत्र 'वप्र' इति पाठमादृत्य 'वप्रश्चर्मपट्टिका' इति च्याख्यातम् ।

पाठा०-१ व्याध्याद्यवममे ग. २ व्यवहारपदमि घ. ३ अक्षवध्र ग.

४७) इत्यादिना कन् । जितग्लहस्य विंशतितमं भागं गृह्णीयादित्यर्थः । सभा कितविनवासार्था यस्यास्त्यसौ सिभकः । किलपताक्षादिनिखिलकीडोपकरणस्तदुपचितद्रव्योपजीवी सभापतिरुच्यते । इतरस्मात्पुनरिप पूर्णशतिकृष्टेः कितवाइशकं शतं जितद्रव्यस्य दशमं भागं गृह्णीयादिति यावत् ॥ १९९ ॥

एवं कृप्तवृत्तिना सभिकेन किं कर्तव्यमिखाइ-

#### स सम्यक्पालितो दैद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम् । जित्तैमुद्राहयेञ्जेत्रे द्यात्सत्यं वचः क्षमी ॥ २००॥

य एवं ह्रप्तवृत्तिधिकारी स राज्ञा धूर्तिकतवेभ्यो रिश्नतस्तस्तै राज्ञे यथा संप्रतिपन्नमंशं दद्यात् ; तथा जितं यह्वयं तदुद्राह्येत् बन्धकप्रहणेनासेधादिना च पराजितसकाशादुद्धरेत् । उद्धृत्य च तद्धनं जेत्रे जियने सिभको दद्यात् । तथा अमी भूत्वा सत्यं वचो विश्वासार्थं द्यात् । तद्वतं नारदेन (१६१२)—'सिभकः कारयेह्यूतं देयं दद्याच तत्क्वन्तम्' इति ॥ २००॥

यदा पुनः सभिको दापयितुं न शकोति, तदा राजा दापयेदिलाह-

#### प्राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्धे धूर्तमण्डले । जितं ससभिके स्थाने दापयेदन्यथा ने तु ॥ २०१ ॥

प्रसिद्धे अप्रच्छन्ने राजाध्यक्षसमिनवे ससिके सिमकसिहते कितवस-माजे सिमकेन च राजभागे दत्ते राजा धूर्तकितवमविप्रतिपन्नं जितं पणं दापयेत्। अन्यथा प्रच्छने सिमकरिहते अदत्तराजभागे धूते जितपणं जेत्रे न दापयेत्॥ २०१॥

जयपराजयविप्रतिपत्तौ निर्णयोपायमाह—

## द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि ।

चूतव्यवहाराणां द्रष्टारः सभ्यास्त एव कितवा एव राज्ञा नियोक्तव्याः; न तत्र 'श्रुताध्ययनसंपन्ना' (व्य०२) इत्यादिर्नियमोऽस्ति । साक्षिणश्च चूते चूतकारा एव कार्याः; न तत्र 'श्लीबालवृद्धिकतव-' (व्य० ७०) इत्यादि-निषेधोऽस्ति ॥-

कचिद्यूतं निषेद्धं दण्डमाह—

राज्ञा सँचिह्नं निर्वास्याः क्टाक्षोपधिदेविनः ॥ २०२ ॥ क्टैरश्चादिभिरुपधिना च मतिवन्ननहेतुना मणिमन्त्रोषधादिना ये दीव्यन्ति तान् धपदादिनाऽङ्कथित्वा राजा खराष्ट्रान्निर्वासयेत् । नारदेन

पाठा०—१ भागं राज्ञे दद्याद्यथाश्चतम् A. २ जितमुद्राहयेजेत्रे द्यात्स-त्यवचाः क्षमी v. ३ जितं द्रव्यमुद्राहयेत् ख. ४ प्राप्ते भागे च नृपतिः A. ५ तु न A. ६ द्यूते पणं जेत्रे ख. ७ सचिह्ना v. तु निर्वासने विशेष उक्तः ( १६।६ )—'कूटाक्षदेविनः पापान् राजा राष्ट्राद्विवास-येत् । कण्ठेऽक्षमालामासज्य स ह्येषां विनयः स्मृतः ॥' इति । यानि च मनुव-चनानि द्यूतनिषेधपराणि ( मनुः ९।२२४ )—'द्यूतं समाह्यं चैन यः कुर्यात् कारयेत वा । तान्सर्वान्धातयेदाजा ग्रुदांश्च द्विजलिङ्गितः ॥' इत्यादीनि, तान्यपि कूटाक्षदेवनविषयतया राजाध्यक्षसभिकरहितद्यूतविषयतया च योज्यानि ॥२०२॥

#### द्यूतमेकमुखं कार्यं तस्करज्ञानकारणात् ।

किंच, यत्पूर्वीक्तं द्यूतं तदेकमुखं एकं मुखं प्रधानं यस द्यूतस्य तत्त्रथोकं कार्यम्, राजाध्यक्षाधिष्ठितं राज्ञा कारयितव्यमित्यर्थः; तस्करज्ञानकारणात्। तस्करज्ञानकपं प्रयोजनं पर्यालोच्य प्रायश्चीर्यार्जितधना एव कितवा भवन्ति, अत्रश्चीरविज्ञानार्थमेकमुखं कार्यम् ॥—

चूतधर्मं समाह्रयेऽतिदिशन्नाह—

## एष एव विधिर्ज्ञेयः प्राणिद्युते समाह्वये ।। २०३ ॥

'ग्लहे शतिकरहेः' ( न्य॰ १९९ ) इलादिना यो यूतधर्म उक्तः, स एव प्राणिद्युते महमेषमहिषादिनिर्वर्ले समाह्वयसंक्षके ज्ञातव्यः ॥ २०३ ॥

इति धूतसमाह्याख्यं प्रकरणम्।

#### अथ वाक्पारुष्यप्रकरणम् १८

इदानीं वाक्पारुष्यं प्रस्तूयते; तल्लक्षणं चोक्तं नारदेन (१५।१)—'देशजातिकुलादीनामाक्रोशं न्यङ्गसंयुतम्। यद्वचः प्रतिकूलार्थं वाक्पारुष्यं तदुन्यते ॥'
इति । देशादीनामाक्रोशं न्यङ्गसंयुतम् । उच्चैर्माषणमाक्रोशः, न्यङ्गमवयं तदुमययुक्तं यत्प्रतिकूलार्थमुद्देगजननार्थं वाक्यं तद्वाक्पारुष्यं कथ्यते । तत्र 'कलहप्रियाः
खल्ज गाँडाः' इति देशाक्रोशः। 'नितान्तं लोल्लेपाः खल्ल विप्राः' इति जालाक्रोशः। 'कूरचिरता ननु वैश्वामित्राः' इति कुलाक्षेपः। आदिप्रहणात्स्वविद्याशिल्पादिनिन्दया विद्वच्लिल्पादिपुरुषाक्षेपो गृह्यते। तस्य च दण्डतारतम्यार्थं निष्ठुरादिमेदेन त्रैविष्यमभिषाय तल्लक्षणं तेनैवोक्तम् (१५।२)—'निष्ठुराश्वीलतीव्रत्वादिप तित्रविधं स्मृतम्। गौरवानुक्रमात्तस्य दण्डोऽपि स्यात्क्रमाद्वरः॥ साक्षेपं
निष्ठुरं ज्ञेयमश्वीलं न्यङ्गसंयुतम्। पतनीयरुपाक्षोशैत्तीव्रमाहुर्मनीषिणः॥' इति ।
तत्र विद्युक्तमश्वीलम् । सुरापोऽसील्यादिमहापातकाद्याक्रोशैर्युक्तं वचस्तीव्रम्॥

टिप्प०-1 कार्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या कारणशब्दोऽत्र फलपरः।

पाठा०—१ खलु छोलुपाः ख. २ शिल्पादि ख. घ. ३ धिक्कूर्खं जाल्म-स्त्वमित्यादि ग.

तत्र निष्ठुराक्रोशे सवर्णविषये दण्डमाइ-

सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैन्यूनाङ्गेन्द्रियरोगिणाम् । क्षेपं करोति चेद्दण्ड्यः पणानर्धत्रयोदशान् ॥ २०४॥

न्यूनाङ्गाः करचरणादिविकलाः, न्यूनेन्द्रिया नेत्रश्रोत्रादिरहिताः, रोगिणो दुश्चमंप्रमृतयः, तेषां सत्येनासत्येनान्यथास्तोत्रेण च निन्दार्थया स्तुत्या। यत्र नेत्रयुगलहीन एषोऽन्ध इत्युच्यते तत्सत्यम्। यत्र पुनश्च श्रुष्मानेवान्ध इत्युच्यते तद्सत्यम्। यत्र विकृताकृतिरेव दर्शनीयस्त्वमसीत्युच्यते तद्न्य-थास्तोत्रम्। एवंविधर्यः क्षेपं निर्भत्सनं करोत्यसौ अर्धाधिकत्रयोद्रा-पणान्दण्डनीयः। (मजुः ८१२७४)—'काणं वाऽप्यथवा खडामन्यं वाऽपि तथाविधम्। तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् ॥' इति यनमनुवचनं, तद्तिदुर्शृत्तवर्णविषयम्। यदा पुनः पुत्राद्यो मात्रादीन् शपन्ति तदा शतं दण्डनीया इति तेनैवोक्तम्। (मजुः ८१२७५)—'मातरं पितरं जायां श्रातरं श्रुष्टं गुरुम्। आक्षारयञ्शतं दाप्यः पन्थानं चाददद्वरोः॥' इति । एतच सापराधिषु मात्रादिषु गुरुषु निरपराधायां च जायायां द्रष्टव्यम्॥ २०४॥

अश्वीलाक्षेपे दण्डमाह—

## अभिगन्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति हैं। श्रयन्तं दापयेद्राजा पञ्चविंशतिकं दमम् ॥ २०५॥

'त्वदीयां भगिनीं मातरं वा अभिगन्तास्मि' इति शपन्तं अन्यां वा 'त्वजायामभिगन्ताऽस्मि' इत्येवं शपन्तं राजा पञ्चविंशतिकं पणानां पञ्चाधिका विंशतिर्थस्मिन्दण्डे स तथोक्तसं दमं दापयेत् ॥ २०५॥

एवं समानगुणेषु वाणेषु दण्डमिभधाय विषमगुणेषु दण्डं प्रतिपादयितुमाह-

अधीं ऽधमेषु द्विगुणः परस्रीषूत्तमेषु च।

अधमेष्वाक्षेप्त्रापेक्षया न्यूनवृत्तादिगुणेष्वधों दण्डः । पूर्ववाक्ये पश्चविं-शतेः प्रकृतत्वात्तदपेक्षयार्धः सार्धद्वादशपणात्मको द्रष्टयः । परभायां सु पुनर-विशेषेण द्विगुणः पश्चविंशत्यपेक्षयैव पश्चाशत्पणात्मको वेदिर्तैयः । तथोत्त-मेषु च खापेक्षयाधिकश्चतवृत्तेषु दण्डः पश्चाशत्पणात्मक एव ॥

वर्णानां मूर्घावित्ततादीनां च परस्पराक्षेपे दण्डकल्पनामाह— दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराधरैः ॥ २०६ ॥

वर्णा ब्राह्मणादयः, जातयो मूर्घावसिक्तायाः । वर्णाश्च जातयश्च वर्णजातयः । उत्तराश्च अधराश्च उत्तराधराः, वर्णजातयश्च ते उत्तराधराश्च वर्णजात्युत्तराधराः, तैः वर्णजात्युत्तराधरेः परस्परमाक्षेपे क्रियमाणे द्ण्डस्य प्रणयनं प्रकर्षेण

नयनमूहनं वेदितच्यम् । तच दण्डकल्पनमुत्तराधरैरिति विशेषेणोपादानादुत्तरा-धरभावापेक्षयेव कर्तव्यमित्यवगम्यते । यथा मूर्याविष्तंत्र ब्राह्मणाद्धीनं क्षत्रियादु-रकृष्टं चाकुश्य ब्राह्मणः क्षत्रियाक्षेपिनिमित्तात्पचाश्चरपणदण्डास्किचिद्धिकं पद्य-सप्तत्यारमकं दण्डमहृति, क्षत्रियोऽपि तमाकुश्य ब्राह्मणाक्षेपिनिमित्ताच्छतदण्डा-दूनं पच्चसप्ततिमेव दण्डमहृति । मूर्याविष्तकोऽपि तावाकुश्य तमेव दण्डमहृति । मूर्याविषत्ताम्बष्टयोः परस्पराक्षेपे ब्राह्मणक्षत्रिययोः परस्पराक्षोशित्तकौ यथा-क्रमेण दण्डी वेदितव्यो । एवमन्यत्राप्यूहनीयम् ॥ २०६ ॥

एवं सैवर्णविषये दण्डमभिधाय वर्णानामेव प्रतिलोमानुलोमाक्षेपे दण्डमाह—

## र्प्रांतिलोम्यापवादेषु द्विगुणित्रगुणा दमाः । वर्णानामानुलोम्येन तसादर्घार्षहानितः ॥ २०७ ॥

अपवादा अधिक्षेपाः । प्रातिलोम्येनापवादाः प्रातिलोम्यापवादाः, तेषु बाह्मणाकोशकारिणोः क्षत्रियवैद्ययोर्थथाक्रमेण पूर्ववाक्याह्विगुणपदोपात्तपञ्चाश्याणपिक्षया हिगुणाः शतपणाः, त्रिगुणाः सार्धशतपणा दण्डा वेदिः तथ्याः । श्रूद्रस्य बाह्मणाकोशे ताडनं जिह्वाच्छेदनं वा भवतिः यथाह मनुः (८१२६७)—'शतं बाह्मणमाकुश्य क्षत्रियो दण्डमहेति । वैश्योऽध्यर्धशतं हे वा श्रूद्रस्तु वधमहिति ॥' इति, विद्शूद्धयोरिष क्षत्रियादनन्तरैकान्तरयोस्तुल्यन्यायतया शतमध्यर्धशतं च यथाक्रमेण क्षत्रियाकोशे वेदितव्यम् । श्रूद्रस्य वैश्याकोशे शतम् । आनुलोम्येन तु वर्णानां क्षत्रियविद्शूद्धाणां ब्राह्मणेनाकोशे कृते तस्माद्राह्मणाकोशनिमित्ताच्छतपरिमितातक्षत्रियदण्डात्प्रतिवर्णमर्धस्यार्थस्य हार्नि कृत्वाविश्रष्टं पञ्चाशत्पञ्चविश्रतिवर्णक्षत्रियदण्डात्प्रतिवर्णमर्धस्य हार्नि कृत्वाविश्रष्टं पञ्चाशत्पञ्चविश्रतिवर्णक्षत्रवर्णात्मकं यथाकमं ब्राह्मणो दण्डनीयः । तदुक्तं मनुना (८१२६८)—'पञ्चाशद्वाह्मणो दण्डाः क्षत्रियस्याभिशंसने । वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छ्दे द्वादशको दमः ॥' इति ॥ क्षत्रियेण वैश्ये श्रूदे वाकुष्टे यथान्तमं पञ्चाशत्पञ्चविश्रतिकौ दमौ । वैश्यस्य च श्रूदाकोशे पञ्चाशदित्यूहनीयम्; 'ब्राह्मणराजन्यवत्क्षत्रियवैश्ययोः' (१२१२४) इति गौतमस्मरणात् ।—'विद्शू-द्योरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः' इति (८१२७७) मनुस्मरणाच ॥ २०७॥

पुनर्निष्टुराक्षेपमधिकृत्याह—

## बाहुग्रीवानेत्रसिक्थिविनाशे वाचिके दमः । श्रत्यर्संदर्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥ २०८ ॥

बाह्मादीनां प्रलेकं विनाशे वाचिके वाचा प्रतिपादिते 'तव बाहू छिनिध' इलेवंकपे शाल्यः शतपरिमितो दण्डो वेदितव्यः । पादनासाकणकरा-

पाठा०—१ विशेषोपादानात् ख. २ दण्डाद्धीनं ख. ३ सर्ववर्ण ग. ४ प्रतिलोमापवादेषु A. ५ वर्णान्याद्यानुलोम्येन तस्मादेवार्धहानतः v. ३ पञ्जविंशसर्धं द्वादश घ. ७ वैश्यस्य चार्धपञ्चाशत् घ. ८ स्रतोऽर्धिकः A.

दिषु 'आदि'यहणात्सिकगादिषु वाचिके विनाशे तद्धिकः तस्य शतस्यार्धं तद्धं तद्यस्यास्त्रसी तद्धिकः, पञ्चाशत्पणिको दण्डो वेदितव्यः ॥ २०८ ॥

> अशक्तस्तु वदन्नेवं दण्डनीयः पणान्दश । तथा शक्तः प्रतिभ्रवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ २०९ ॥

किंच, यः पुनर्ज्वरादिना श्लीणशक्तिः 'त्वद्वाह्वायङ्गभङ्गं करोमि' इखेवं शप-त्यसौ दश पणान्दण्डनीयः । यः पुनः समर्थः श्लीणशक्तिं पूर्ववदाश्लि-पत्यसौ पूर्वोक्तशतादिदण्डोत्तरकालं तस्याशक्तस्य श्लेमार्थे प्रतिभुवं दाप-नीयः ॥ २०९॥

तीवाकोशे दण्डमाइ—

पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम् ॥ २१० ॥

पातित्यहेतुभिर्वहाहलादिभिर्वाणिनामाक्षेपे कृते मध्यमसाहसं दण्डः । उपपातकसंयुक्ते पुनः 'गोव्रस्त्वमसि' इलेवमादिरूपे क्षेपे प्रथमसाहसं दण्डनीयः॥ २१०॥

> त्रैविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ २११ ॥

किंच, त्रैविद्याः वेदत्रयसंपन्नास्तेषां राक्षां देवानां च क्षेपे उत्तमसा-हस्तो दण्डः । ये पुनर्जाद्यणमूर्धाविसक्तादिजातीनां पूगाः संघास्तेषामाक्षेपे मध्यमसाहसो दण्डः । ग्रामदेशयोः प्रसेकमाक्षेपे प्रथमसाहस्तो दण्डो वेदितव्यः ॥ २११ ॥

इति वाक्पारुष्यं नाम विवादपदप्रकरणम् ।

टिप्प०-1 'वर्णि'पदं मूर्घावसिक्तादिजातिपरम्। 2 उक्तमवर्णाक्षेपविषयकमेतत्।

पाठा०-१ क्षेमाय घ. २ प्रथमसाहसः घ. १ वर्णानामाक्षेपे ग्. ४ संबन्धे तु घ. ५ जातिरूपाणां ए

#### अथ दण्डपारुष्यप्रकरणम् १९

संप्रति दण्डपारुष्यं प्रस्तूयते, तत्खरूपं च नारदेनोक्तम् (१५।४)—'प्रगा-त्रेष्वभिद्रोहे हस्तपादायुधादिभिः। भस्मादिभिश्वोपघातो दण्डपारुष्यमुच्यते॥ इति । परगात्रेषु स्थावरजङ्गमात्मकद्रव्येषु हस्तपादायुधैरादिमहणाद्भावादिभिर्योःsिमदोहो हिंसनं दुःखोत्पादनं तथा भस्मना आदिप्रहणाद्रजः पङ्कप्रीषाचैश्व य उपघातः संस्पर्शनरूपं मनोदुःखोत्पादनं तदुभयं दण्डपारुष्यम् । दण्ड्यतेऽनेनेति दण्डो देयः, तेन यत्पारुष्यं विरुद्धाचरणं जङ्गमादेर्द्रव्यस्य तद्दण्डपारुष्यम् । तस्य चावगोरणादिकारणभेदेन त्रैविध्यमभिधाय हीनमध्यमोत्तमद्रव्यक्पकर्मत्रैविध्या-त्पुनक्रैविध्यं तेनैवोक्तम् ( १५।५-६ )—'तैस्यापि दृष्टं त्रैविध्यं हीनमध्योत्तमक-मात् । अवगोरणनिः सैङ्गपातनक्षतदर्शनैः ॥ हीनमध्योत्तमानां च द्रव्याणां समित-कमात् । त्रीण्येव साहसान्याहस्तत्र कण्टकशोधनम् ॥' इति । निःसैङ्गपातनं निःश-क्रप्रहरणम् । त्रीण्येव साहसानि त्रिप्रकाराण्येव । सहसा कृतानि दण्डपारुष्याणी-त्यर्थः । तथा वाग्दण्डपारुष्ययोरुभयोरपि द्वयोः प्रवृत्तकलहयोर्मध्ये यःक्षमते न केवलं तस्य दण्डाभावः, किंतु पूज्य एव । तथा पूर्वं कलहे प्रवृत्तस्य दण्डगुरुत्वम् । कलहे च बद्धवैरानुसन्धातुरेव दण्डभाक्त्वम् । तथा तथोर्द्धयोरपराधविशेषापरि-ज्ञाने दण्डः समः । तथा श्वपचादिभिरायीणामपराघे कृते सज्जना एव दण्डदाप-नेऽधिकारिणः. तेषामशक्यत्वे तान् राजा घातयेदेवः नार्थं गृह्णीयादिखेवं पञ्च प्रकारा विधयस्तेनैवोक्ताः ( ना० १५।७ )— विधिः पश्चविधस्तूक्त एतयोरुभयो• रपि । पारुष्ये सित संरम्भादुत्पन्ने कुद्धयोर्द्धयोः ॥ स मन्यते यः क्षमते दण्डभा-ग्योऽतिवर्तते । पूर्वमाक्षारयेयस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक् ॥ पश्चायः सोऽप्यस-त्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः । द्वयोरापन्नयोस्तुल्यमनुबधाति यः पुनः ॥ स तयो-र्दण्डमाप्नोति पूर्वो वा यदि वेतरः । पारुव्यदोषावृतयोर्युगपत्संप्रवृत्तयोः ॥ विशेष-श्रेष्ठ लक्ष्येत विनयः स्यात्समस्तयोः। श्रुपाकषण्डचण्डालव्यक्केषु वधवृत्तिषु॥ हस्तिपत्रात्यदासेषु गुर्वाचार्यरुपेषु च। मर्यादातिकमे सद्यो घात एवानुशासनम् ॥ यमेव ह्यतिवर्तेरन्नेते सन्तं जनं नृषु । स एव विनयं कुँगीनूनं विनयभाङ्नुपः ॥ मला ह्येते मनुष्याणां धनमेषां मलात्मकम् । अतस्तान्घातयेदाजा नार्थदण्डेन दण्डयेत् ॥' ( १५।९, १०, ११-१४ ) इति ॥

टिप्पo-1 दण्डपारुष्यं नाम शरीरस्य विरूपीकरणम्, तत्र अवगोरणं, निःसंग-पातनं, क्षतजदर्शनं चेति साधनत्रयम्। 2 पारुष्यं कुर्योत् इत्यर्थः।

पाठा०- १ करणभेदेन ख. २ तस्योपदृष्टं ख. ३ निःशङ्कपातन घ. ४ कुर्याच तद्विनयभाक् ख.

एवंभूतदण्डपारुष्यनिर्णयपूर्वंकैलाद्ग्ण्डप्रणयनस्य तत्स्वरूपसंदेहे निर्णयहेतु-माह—

अंसाक्षिकहते चिह्नैर्युक्तिभिश्वागमेन च । द्रष्टच्यो व्यवहारस्तु कूटचिह्नकृतो भयात् ॥ २१२ ॥

यदा कश्चित् 'रहस्यहरनेन हतः' इति राज्ञे निवेदयति, तदा चिँह्नैवर्णादि-स्वरूपगतैलिंक्ने युक्तिया कारणप्रयोजनपर्यालोचनात्मिक्या आगमेन जनप्रवादेन 'च'शब्दाहिव्येन वा कूटचिह्नकृतसंभावनाभयात्परीक्षा कार्या ॥ २१२ ॥ एवं निश्चिते साधनविशेषेण दण्डविशेषमाह—

> भसपङ्करजःस्पर्शे दण्डो दशपणः स्मृतः । अमेध्यपार्षिणनिष्ठयूतस्पर्शने द्विगुँणस्ततः ॥ २१३ ॥ समेष्वेवं परस्रीषु द्विगुणस्तूत्तमेषु च । हीनेष्वर्धदमो मोहमदादिभिरदण्डनम् ॥ २१४ ॥

भसाना पङ्कन रेणुना वा यः परं स्पर्शयत्यसौ द्रापणं दण्डं दाप्यः । अमेध्यमिति अशुश्विमनस्वकेशकणंविदद्षिकाभुक्तोच्छिष्टादिकं च गृह्यते । पार्थिणः पादस्य पश्चिमो भागः, निष्ठ्यतं मुखनिःसारितं जलम्, तैः स्पर्शने ततः पूर्वाद्शपणाद्भिगुणो विंशतिपणो दण्डो वेदितव्यः ॥ पुरीषादिस्पर्शने पुनः कात्यमध्ये स्थानमूभि लष्टगुणः स्मृतः ॥ इति । 'आय'म्हणाद्धसाशुक्रास्ख्यजानो गृह्यन्ते । एवंभूतः पूर्वोक्तो दण्डः सवर्णविषये द्रष्टव्यः । परभायासु चाविशेषेण । तथोत्तमेषु स्थापेक्षयाऽधिवश्रुततृत्तेषु पूर्वोक्ताद्दशपणाद्धिशतिपणाच दण्डाद्विगुणो दण्डो वेदितव्यः । हीनेषु स्थापेक्षया व्यून्वत्रश्रुतादिषु पूर्वोक्तस्थाधिदमः पञ्चपणो दश्यपण्य वेदितव्यः । मोहश्चित्तवैकल्यम्, मदो मयपानजन्योऽवस्थाविशेषः । 'आदि'महणाद्भहावेशादिकम् । एतर्युक्तेन भस्मादिस्पर्शने कृतेऽपि दण्डो न कर्तव्यः ॥ २१३-२१४ ॥

प्रातिलोम्यापराधे दण्डमाह—

विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमब्राह्मणस्य तु । उद्गुणे प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तदर्धिकः ॥ २१५ ॥

ब्राह्मणानां पीडाकरमब्राह्मणस्य क्षत्रियादेर्यदङ्गं करचरणादिकं तच्छेत-त्यम् । क्षत्रियवैश्ययोरिप पीडां कुर्वतः शृहस्याङ्गच्छेदनमेव । (मनुः ८।२७९) —'येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्छेयांसमन्यजः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोरनु-

पाठा०—१ अधाक्षिके हते A. २ कृताहते A., कृताद्रयात् V. ३ विहै-र्जणादि ख. ४ द्विगुणः स्मृतः ख. ५ दमः प्रोक्तो मदादिभि A. ६ न्यून-श्रुतादिषु ख. ७ चेन्छ्रेष्ठमन्यजः-मनुः.

शासनम् ॥' इति । द्विजातिमात्रस्यापराधे सदस्याङ्गच्छेदविधानाद्वैरयस्यापि क्षत्रियापकारिणोऽयमेव दण्डः; तुल्यन्यायत्वात् । उद्गूर्णे वधार्थमुवते शस्त्रादिके प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः । शद्भस्य पुनस्दूर्णेऽपि हस्तादिच्छेदनमेवः (८१२८०)—'पाणिमुग्रम्य दण्डं वा पाणिच्छेदनमईति' इति मनुस्मरणात् ॥ उद्गूरणार्थं शस्त्रादिस्पर्शने तु तद्धिकः प्रथमसाहसाद्ध्वद्ण्डो वेदितव्यः ॥ भस्मादिसंस्पर्शे पुनः क्षत्रियवैश्ययोः 'प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमा' (२०००) इति वाक्पारुष्योक्तन्यायेन कल्प्यम् । शद्भस्य तत्रापि हस्तच्छेद एव । (८१२८२)—'अवनिष्ठीवतो दर्पद्वावोष्ठो छेदयेकृपः । अवमूत्रयतो मेद्रम्मवर्श्यतो गुदम् ॥' इति मनुस्मरणात् ॥ २१५ ॥

एवं प्रातिलोम्यापराधे दण्डमभिधाय पुनः सजातिमधिकृत्वाह—

## उद्ग्ण हस्तपादे तु दश्चविंशतिकौ दमौ । परस्परं तु सर्वेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥ २१६ ॥

हस्ते पादे वा ताडनार्थमुद्गूणें यथाक्रमं दशपणो विश्वतिपणश्च दण्डो वेदितव्यः । परस्परवधार्थं शस्त्रे उद्गूणें सर्वेषां वीर्णेनां मध्यमसाहसो दण्डः ॥ २१६ ॥

#### पादकेशांशुककरोह्नश्चनेषु पणान्दश । पीडाकेषांशुकावेष्टपादाध्यासे शतं दमः ॥ २१७ ॥

किंच, पादकेशवस्रकराणामन्यतमं गृहीला य उस्तुञ्चिति झिटलाकष्यति असी दशपणान्दण्ड्यः। पीडा च कर्षश्चांशुकावेष्ट्रथ पादाध्यासश्च पीडाकर्षांशुकावेष्ट्रयादाध्यासं तस्मिन्समुचिते शतं दण्ड्यः। एतदुक्तं भवति—अंशुकेनावेष्ट्रय गाढमापीड्याकृष्य च यः पादेन घट्टयति, तं शतं पणान्दापये-दिति ॥ २१७॥

## शोणितेन विना दुँःखं कुर्वन्काष्ठादिभिर्नरः। द्वात्रिंशतं पणान्दण्ड्यो द्विगुणं दर्शनेऽसृजः॥ २१८॥

किंच । यः पुनः शोणितं यथा न दृश्यते तथा मृदुताडनं काष्ठलो-ष्टादिभिः करोखसौ द्वात्रिंशतं पणान्दण्ड्यः ॥ यदा पुनर्गाढताडनेन लोहितं दृश्यते तदा द्वात्रिंशतो द्विगुणं चतुःषष्टिपणान्दण्डनीयः। लङ्मासास्थिभेदे पुन-विशेषो मनुना दर्शितः (८१२८४)—'लग्भेदकः शतं दण्डयो लोहितस्य च दर्शकः। मांसभेता च षण्निष्कान्प्रवास्यस्वस्थिभेदकः॥' इति ॥ २१८॥

पाठा०- १ वर्णानां घ, २ करालुब्बनेषु A. १ पीडाकर्पाक्षनावेष्टय v. ३ दमयेदिति ग. ५ पीडां A. ६ पणान्दाप्यो A.; v. ७ मांसास्थिविभेदे ख.

## करपाददैतो भङ्गे छेदने कर्णनासयोः । मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे मृतकल्पहते तथा ॥ २१९ ॥

किंच, करपाद्दन्तस्य प्रलेकंभङ्गे कर्णनासस्य च प्रलेकं छेदने रूढ-व्रणस्योद्भेदने सृतकल्पो यथा भवति तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो वेदितव्यः । अनुवन्धादिना विषयस्य साम्यमत्रापादनीयम् ॥ २१९ ॥

# चेष्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । कन्धराबाहुसैक्थ्रां च भक्ते मैध्यमसाहसः ॥ २२० ॥

किंच, गमनभोजनभाषणिनरोधे नेत्रस्य 'आदि'प्रहणाजिह्वायाश्व प्रति-भेदने। कन्धरा ग्रीवा, बाहुः प्रसिद्धः, सिक्थ करुस्तेषां प्रस्थेकं भञ्जने मध्यमसाहसो दण्डः ॥ २२०॥

## एकं व्रतां बहूनां च यथोक्ताद्विगुणो दमः।

अपि च, यदा पुनर्बह्वो मिलिता एकस्याङ्गभङ्गादिकं कुर्वेन्ति, तदा यस्मिन्यस्मिन् अपराधि यो यो दण्ड उक्तस्तत्र तस्माद्भिगुणो दण्डः प्रत्येकं वेदितव्यः । अतिक्रूरत्वात्तेषां प्रातिलोम्यानुलोम्यापराधैयोरप्येतस्येव सवर्णविष-येऽभिहितस्य दण्डजातस्य वाक्पाइष्योक्तक्रमेण हानि वृद्धिं च कल्पयेत्; 'वाक्पाइष्ये ये एवोक्तः प्रतिलोम्यानुलोमतः । स एव दण्डपाइष्ये दाप्यो राज्ञा यथाक्रमम् ॥' इति स्मरणात् ॥—

## कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणस्ततः ॥ २२१ ॥

किंच, कलहे वर्तमाने यद्येनापहृतं तत्तेन प्रत्यपंणीयम् । अपहृतद्रव्याद्धिगुणश्चापहारनिमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१ ॥

## दुःलमुत्पादयेद्यस्तु स सम्रत्थानजं व्ययम् । दाप्यो र्दण्डं च यो यस्मिन्कलहे समुदाहृतः ॥ २२२ ॥

किंच, यो यस्य ताडनाहुःस्वमुत्पादयेत्स तस्य व्रणरोपणादौ औषधार्थ पथ्यार्थं च यो व्ययः कियते तं दद्यात् । समुत्थानं व्रणरोपणम् । यस्मिन्क-छहे यो दण्डस्तं च दद्यात्, न पुनः समुत्थानजव्ययमात्रम् ॥ १२२ ॥

पाठा०—१ दन्तभङ्गे A. २ सक्थ्यिङ्गभङ्गे A. ३ उत्तमसाहसः ४. ४ पराधेऽप्येतस्येव घ. ५ य एवोक्तः प्रतिलोमानुलोमतः। स एव दण्ड-पारुष्ये राज्ञा कार्यो यथाक्रमम् घ. ६ स्तथा A. ७ त्थानधनन्ययम् A. ८ दण्डश्च ४.

परगात्राभिदोहे दण्डमुक्त्वानन्तरं बहिरङ्गार्थनाशे दण्डमाह—

अभिघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने । पणान्दाप्यः पश्च दश विंशतिं तद्ययं तथा ॥ २२३॥

मुद्ररादिना कुड्यस्याभिघाते विदारणे द्विधाकरणे च यथाकमं पञ्चपणो द्शपणो विद्यातिपणश्च दण्डो वेदितव्यः । अवपातने पुनः कुड्यस्यते त्रयो दण्डाः संमुचिता प्राह्याः; पुनः कुड्यसंपादनार्थं च धनं खामिने द्यात्॥ २२३॥

दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्त्राणहरं तथा ।

पोडशाद्यः पणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम् ॥२२४॥
अपि च, परगृहे दुःखजनकं कण्टकादे द्रव्यं प्रक्षिपन्योडशपणान्दण्ड्यः।प्राणहरं पुनर्विषभुजङ्गादिकं प्रक्षिपन्मध्यमसाहसं दण्ड्यः २२४
पश्चभिद्रोहे दण्डमाह—

दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । दण्डः क्षुद्रपश्चनां तु द्विपणप्रभृतिः ऋमात् ॥ २२५ ॥

शुद्राणां परानां अजाविकहरिणप्रायाणां ताडनेन दुःखोत्पादने अस्वक्ता-वणे शाखाङ्गच्छेदने । 'शाखा'शब्देन चात्र प्राणसंचाररिहतं राङ्गादिकं ठक्ष्यते । अङ्गानि करचरणप्रमृतीनि, शाखा चाङ्गं च शाखाङ्गं तस्य छेदने द्विपणप्रभृतिद्गण्डः । द्वौ पणौ यस्य दण्डस्य स द्विपणः । द्विपणः प्रभृतिरा-दिर्थस्य दण्डगणस्यासौ द्विपणप्रभृतिः । स च दण्डगणो द्विपणश्चतुःपणः षद्पणोऽ-ष्टपण इत्येवंरूपो न पुनर्द्विपणिर्श्विपणश्चतुष्पणः पश्चपण इति । कथमिति चेदुच्यते ? अपराधगुरुखात्तावत्प्रथमदण्डाद्धरुतरमुपरितनं दण्डित्रतयमवगम्यते । तत्र चाशु-तित्रखादिसंख्याश्रयणाद्वरं श्रुतिद्विसंख्याया एवाभ्यासाश्रयणेन गुरुत्वसंपादन-मिति निरवद्यम् ॥ २२५॥

> लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मृल्यमेव च । महापञ्चनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥ २२६ ॥

किंच, तेषां श्चद्रपद्धनां लिङ्गछेदने मरणे च मध्यमसाहसी द्ण्डः। खामिने च मूट्यं द्यात् । महापद्धनां पुनर्गोगजवाजिप्रसतीनामेतेषु स्थानेषु ताडनलेहितसावणादिषु निमत्तेषु पूर्वीकाद्दण्डाद्विगुणो दण्डा वेदितव्यः॥ २२६॥

पाठा०-१ द्वैधीकरणे घ. २ समन्विताः घ. ३ अजाविहरिणानां घ. ४ स्त्रिश्चतुःपणः ख. ५ स्नावणादिनिमित्तेषु ख.

स्थावराभिद्रोहे दण्डमाह-

प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । उपजीव्यद्वमाणां च विंशतेर्द्विगुणो दमः ॥ २२७ ॥

प्ररोहा अङ्करास्तद्वन्यः शाखाः प्ररोहिण्यः; याश्वित्राः पुनरुप्ताः प्रतिकाण्डं प्ररोहिन्त ताः शाखा येषां वटारीनां ते प्ररोहिशाखिनः; तेषां शाखाच्छेदने, यतो मूलशाखा निर्गच्छिन्त स स्कन्धः, तस्य छेदने; समूलवृक्षच्छेदने च यथाकमं विशासिण्णदण्डादारभ्य पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तरोत्तरो दण्डो द्विगुणः । एतदुक्तं भवति—विंशतिपणश्चलारिंशतपणोऽशीतिपण इत्येवं त्रयो दण्डा यथाकमं शाखाच्छेदनादिष्वपराधेषु भवन्तीति । अप्ररोहिशाखिनामप्युपजीव्यवृक्षाणामान्मादीनां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु पूर्वोक्ता एव दण्डाः, अनुपजीव्याप्ररोहिशाखिषु पुनर्वेक्षेषु कल्प्याः ॥ २२०॥

वृक्षविशेषान्त्रत्याह—

चैत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । जातद्रुमाणां द्विगुणो देमो वृक्षे च विश्वते ॥ २२८ ॥ चैत्यादिषु जातानां वृक्षाणां शाखाच्छेदनादिषु पूर्वोक्तादण्डाद्विगुणः । विश्वते च पिप्पलपलाशादिके द्विगुणो दण्डः ॥ २२८ ॥ गुल्मादीनप्रसाद—

गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानौषधिवीरुधाम् । पूर्वस्मृतादर्धदण्डः स्थानेषुक्तेषु कर्तने ॥ २२९ ॥

गुल्मा अनतिरीर्घनिबिडलता मालसादयः, गुल्छा अवछीरूपाः असरल-प्रायाः कुरण्टकादयः, श्रुपाः करवीरादयः सरलप्रायाः, लता वीर्घयायिन्यो द्राक्षातिमुक्ताप्रमृतयः, प्रतानाः काण्डप्ररोहरहिताः सैरलयायिन्यः सारिवाप्रमृ-तयः, ओषध्यः फलपाकावसानाः शालिप्रमृतयः, वीरुधः छिन्ना अपि या विविधं प्ररोहन्ति ताः गुङ्चीप्रमृतयः, एतेषां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु विकर्तने छेदने पूर्वोक्ताइण्डाद्धंदण्डो वेदितन्यः ॥ २२९ ॥

इति दण्डपारुष्यप्रकरणम्।

## अथ साहसप्रकरणम् २०

संप्रति साहसं नाम विवादपदं व्याचिरुयासुस्तहक्षणं तावदाह-

सामान्यद्रव्यव्रसभईरणात्साहसं स्मृतम् ।

सामान्यस्य साधारणस्य येथेष्टविनियोगानईत्वाविशेषेण परकीयस्य द्व्य-

पाठा०—१ पणाइण्डादारम्य घ. २ दमो वृक्षेऽथ विश्वते ख., 'दमा वृक्षं' A. ३ शिखायायिन्यः. ४ हरणं साहसं A. ५ यथेष्टविनियोग ग-घ. ६ स्वाद्विरोषेण ग.

स्यापहरणं साहसम् । कुतः ? प्रसभहरणात् प्रसहां हरणात् , बळावष्टम्भेन हरणादिति यावत् ॥ एतदुक्तं भवति-राजदण्डं जनाकोशं चोल्रङ्घय राजपुरुषे-तरजनसमक्षं यिकंचिनमारणहरणपरदारप्रधर्षणादिकं कियते तत्सर्वं साहसमिति साहसलक्षणम् । अतः साधारणधनपर्यनयोईरणस्यापि बलावष्टम्भेन कियमाण त्वात्साहसत्वमिति । नारदेनापि साहसस्य खरूपं विश्वतम् ( २।१४ )—'सहसा कियते कर्म यत्किचिद्वलद्पितैः । तत्साइसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥' इति । तदिदं साहसं चौर्यवागदण्डपारुष्यस्रीसंग्रहणेषु व्यासक्तमपि बलदपीवष्टम्भो-पीधितो भिद्यते इति दण्डातिरैकार्थं पृथगभिधानम् । तस्य च दण्डवैचित्र्यप्रति-पादनार्थं प्रथमादिभेदेन त्रैविध्यमभिधाय तल्लक्षणं तेनैव विवृतम् (१४।३-९)— 'तत्पुनिश्वविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शास्त्रेषु तस्योक्तं लक्षणं पृथक् ॥ फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च । भङ्गाक्षेपोपमर्दाद्यैः प्रथमं साहसं स्मृतम् ॥ वासःपश्वन्नपानानां गृहोपकरणस्य च । एतेनैव प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम् ॥ व्यापादो विषशस्त्राद्यैः परदाराभिमर्शनम् । प्राणोपरोधि यचान्यदुक्त-मुत्तमसाहसम् ॥ तस्य दण्डः कियाक्षेपः प्रथमस्य शतावरः । मध्यमस्य त शास्त्रज्ञैर्देष्टः पत्रशतावरः ॥ उत्तमे साहसे दण्डः सहस्रावर इष्यते । वधः सर्व-खहरणं पुराचिर्वासनाङ्कने । तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसे ॥' इति ॥ वधादयश्वावराधतारतम्यादुत्तमसाहसे समस्ता व्यस्ता वा योज्याः ॥

तत्र परद्रव्यापहरणह्ये साहसे दण्डमाह-

तन्मूल्याद्विगुणो दण्डो निह्नवे तु चतुर्गुणः ॥ २३०॥

तस्यापहृतद्रव्यस्य मृल्यात् द्विगुणो दण्डः । यः पुनः साहसं कृत्वा 'नाहमकार्षम्' इति निद्धते तस्य मृल्याचतुर्गुणो दण्डो भवति । एतस्या-देव विशेषदण्डविधानात्प्रथमसाहसादिसामान्यदण्डविधानमपहारव्यतिरिक्तविषयं गम्यते ॥ २३० ॥

साइसिकस्य प्रयोजयितारं प्रलाह—

यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम् । यश्चैत्रमुक्त्वाऽहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम् ॥ २३१ ॥

यस्तु 'साहसं कुँठ' इत्येवमुक्त्वा कारयत्यसौ साहसिकाइण्डाद्विगुणं दण्डं दाप्यः । यः पुनः 'अहं तुभ्यं धनं दास्यामि, त्वं कुठ' इत्येवमुक्त्वा साहसं कारयति स चतुर्गुणं दण्डं दाप्योऽनुवन्धातिशयात् ॥ २३१॥

टिप्प०—1 नाप्रामाण्यम्, न वा विकल्पः, अपि तु विशेषस्य सामान्यापवाद-कत्वेनापहाररूपे विषयविशेषे द्वैगुण्यचातुर्गुण्यविधायकेन विशेषवाक्येन सामान्यविधायकं बाध्यत इत्यमिप्रायः। साइसिकविशेषं प्रत्याह—

अर्घ्याक्षेपातिकमकद्भात्भार्याप्रहारकः ।
संदिष्टस्याप्रदाता च सम्रद्रगृहमेदकत् ॥ २३२ ॥
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः ।
पश्चाग्रत्पणिको दण्ड एपामिति विनिश्चयः ॥ २३३ ॥

अध्यस्यार्घार्हस्याचार्यादेराक्षेपमाज्ञातिकमं च यः करोति, यश्च भ्रातृ-भार्या ताडयति तथा संदिष्टस्य प्रतिश्रुतस्यार्थस्याप्रदाता यश्च मुद्धितं गृह-मुद्धाटयति तथा खग्रहे क्षेत्रादिसंसक्तगृहक्षेत्रादिस्वामिनां कुलिकानां खकुलोद्भवानां 'आदि' प्रहणात् स्वप्राम्यखदेशीयानां च योऽपकर्ता, ते सर्वे पञ्चादात्पणपरिमितेन दण्डेन दण्डनीयाः ॥ २३२-२३३ ॥

स्वच्छन्दविधवागामी विक्रुष्टेऽनिभधावकः ।
अकारणे च विक्रोष्टा चण्डालश्चोत्तमान्स्पृशेत् ॥ २३४ ॥
श्रूद्रप्रव्रजितानां च दैवे पित्र्ये च भोजकः ।
अयुक्तं शपथं कुर्वन्नयोग्यो योग्यकर्मकृत् ॥ २३५ ॥
वृषश्चद्रपश्चनां च पुंस्त्वस्य प्रतिधातकृत् ।
साधारणस्यापलापी दासीगर्भविनाशकृत् ॥ २३६ ॥
पितृपुत्रस्रसृभातृद्मपत्याचार्यशिष्यकाः ।
एषामपतितान्योन्यत्यांगी च शतदण्डभाक् ॥ २३७ ॥

किंच, नियोगं विना यः स्वेच्छया विधवां गच्छति, चौरादिभयाकुलैविंकुष्टे च यः शक्तोऽपि नाभिधावति, यश्च वृथाक्रोशं करोति, यश्च
चण्डालो ब्राह्मणादीन्स्पृशति, यश्च शूद्रप्रविज्ञतान्दिगम्बरादीन्दैवे
पित्रये च कर्मणि भोजयति, यश्चायुक्तं भातरं गॅमिष्यामि' इसेवं शप्यं
करोति, तथा यश्च अयोग्य एव श्रूहादियोग्यकर्माध्ययनादि करोति,
वृषो बलीवर्दः, शुद्रपर्श्वोऽजादयस्तेषां पुंस्त्वस्य प्रजननशक्तेविंनाशकः,
वृक्षश्चद्रपश्चनाम्' इति पाठे हिंग्वाद्यौषधप्रयोगेण वृक्षादेः फलप्रस्तानां पातियता,
साधारणमपलपति साधारणद्रव्यस्य च वश्चकः, दासीगर्भस्य च पातियता,
ये च पित्रादयोऽपतिता एव सन्तोऽन्योन्यं त्यजन्ति, ते सर्वे प्रस्तेकं
पणशतं दण्डाहां भवन्ति ॥ २३४-२३०॥

इति साइसप्रकरणम् ॥

पाठा०—१ अर्घ्याकोशाति ख., A. २ न्स्पृशन् A. ३ शूद्रः प्रविज्ञानां ख. A. ४ पितापुत्र A. ५ प्रद्वीच्यामीत्येनं ख.

साहसप्रसङ्गात्तत्सदशापराधेषु निर्णेजकादीनां दण्डमाह-

#### वसानस्त्रीन्पणान्दण्ड्यो नेजकस्तु परांशुकम् । विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्दश् ॥ २३८ ॥

नेजको वस्रस्य घावकः, स यदि निर्णेजनार्थं समर्पितानि वासांसि खयमाच्छाद्यति तदाऽसौ पणत्रयं दण्ड्यः। यः पुनस्तानि विक्रीणीते अवक्रयं वा 'एतावत्कालमुपभोगार्थं वस्नं दीयते, मह्ममेतावद्धनं देयम्' इत्येवं भारकेन यो ददाति, आधित्वं वा नयति, खमुहृद्धो याचितं वा ददास्यसौ प्रत्यपराधं द्रापणान्दण्डनीयः। तानि च वस्नाणि श्वक्षणशाल्मेलीफलके क्षालनीयानि न पाषाणे, नच व्यत्यसनीयानि, नच खगुहे वासयितव्यानि; इतरथा दण्ड्यः।
( ८१३९६)—'शाल्मलीफलके श्वक्षणे निज्याद्वासांसि नेजकः। नच वासांसि
वासोभिर्निर्हरेच च वासयेत्॥' इति मनुस्मरणात्॥ यदा पुनः प्रमादात्तानि
नाश्चयति तदा नारदेनोक्तं द्रष्टव्यम्—'मृत्याष्टभागो हीयेत सकृद्धौतस्य वाससः।
द्विः पादिश्वस्तृतीयांशश्चतुधौंतेऽधमेव च॥ अर्धक्षयात्तु परतः पादांशापचयः
कमात्। यावत्क्षीणदशं जीर्णं जीर्णस्यानियमः क्षयः॥' इति । अष्टपणकीतस्य
सकृद्धौतस्य वस्तस्य नाश्चितसाष्टमभागपणोनं मृत्यं देयम् । द्विधौंतस्य तु पादोनं,
त्रिधौंतस्य पुनस्तृतीयांशन्यूनम्। चतुधौंतस्यार्धं पणचतुष्टयं देयम् । ततः परं
प्रतिनिर्णेजनमविष्ठिष्टं मृत्यं पादपादापचयेन देयम्। यावजीर्णं जीर्णस्य पुनर्नाशितस्येच्छातो मृत्यदानकृत्यनम्॥ २२८॥

पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । अन्तरे च तयोर्थः स्यात्तसाप्यष्टगुणो दमः ॥ २३९ ॥

पितापुत्रयोः कलहे यः साक्ष्यमङ्गीकरोति, न पुनः कलहं निवारयति असौ पणत्रयं दण्ड्यः । यश्च तयोः सपणे विवादे पणदाने प्रतिभूभवलसौ, चकारात्तयोर्थः कलहं वर्धयति, सोऽपि त्रिपणाद्ष्यगुणं चतुर्विशतिपणान्द-ण्डनीयः। दम्पलादिष्वयमेव दण्डोऽनुसरणीयः॥ २३९॥

तुलाशासनमानानां क्रूटकृत्राणकस्य च । एभिश्र व्यवहर्ता यः स दाप्यो दमग्रुत्तमम् ॥ २४० ॥

तुला तोलनदण्डः, शासनं पूर्वोक्तम्, मानं प्रस्थद्रोणादि, नाणकं सुद्रा-

टिप्पo—1 केनलं तत्साक्षिणो दण्डो नात्रानुमतः; साक्षित्वोच्छेदापत्तेः, तद-सत्त्वे च विवादावसानविरहापत्तेश्च; किं च यः कल्व्हनिवारणसमर्थोऽपि तमनिवारन् साक्ष्यमङ्गीकरोति स दण्ड्य इत्याञ्चयः ।

पाठा०—१ विकयापक्रमाधानयाचितेषु (=भाटकेनार्पणमपक्रमः, आध-मनमाधानम् ) v. २ शाल्मले फलके ख. ३ अष्टमभागोनं पणं मूर्ल्यं ख-ध. ४ पादाद्यपचयेन ख. ५ द्विश्वतो दमः v. ६ तु A. ७ प्यष्टकातो दमः v. साहसे प्रासं ०२३८-२४५] तुलानाणकादौ कूटकरणे दण्डः २९५

दिचिहितं द्रम्मनिष्कादि, एतेषां यः कूटकृत् देशप्रसिद्धपरिमाणाद्न्यथा न्यून् त्वमाधिक्यं वा द्रम्मादेरव्यवद्दारिकमुद्रात्वं ताम्रादिगर्भत्वं वा करोति, यश्च तैः कूटैर्जानचिप व्यवहरति, तानुभौ प्रसेकमुत्तमसाद्दसं द्ण्डनीयौ॥२४०॥

नाणकपरीक्षिणं प्रलाह—

अकूटं कूटकं ब्रुते कूटं यश्चाप्यकूटकम् । स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम् ॥ २४१ ॥ यः पुनर्नाणकपरीक्षी ताम्रादिगर्भमेव द्रम्मादिकं सम्यगिति ब्रुते, सम्यक् च कूटकमिति असाबुक्तमसाहसं दण्ड्यः ॥ २४१ ॥

चिकित्सकं प्रत्याह—

भिषिद्याध्याचर्न्दण्ड्यस्तिर्यक्षु प्रथमं दमम् । मानुषे मध्यमं राजपुरुषेषूत्तमं दमम् ॥ २४२ ॥

यः पुनर्भिषक् मिथ्या आयुर्वेदानभिज्ञ एव जीवनार्थ 'चिकित्सितज्ञोऽहम्' इति तिर्येद्ध्यनुष्यराजपुरुषेषु चिकित्सामाचरत्यसौ यथाकमेण प्रथम-मध्यमोत्तमसाहसान्दण्डनीयः। तत्रापि तिर्यगादिषु मूर्व्यविशेषेण वर्णवि-शेषेण राजप्रसासत्तिविशेषेण दॅण्डस्य लघुगुरुभावः करुपनीयः॥ २४२॥

> अवन्ध्यं यश्च बधाति बद्धं यश्च प्रमुश्चति । अप्राप्तन्यवहारं च स दाप्यो दममुत्तमम् ॥ २४३ ॥

यः पुनर्बन्धनानर्हमनपराधिनं राजाज्ञया विना ब्रधाति, यश्च बद्धं व्यवहारार्थमाहृतं अनिर्वृत्तव्यवहारं चोत्सृजति, असौ उत्तमसाहसं द्राप्यः ॥ २४३ ॥

मानेन तुलया वापि योंऽश्रमष्टमकं हरेत्। दण्डं स दाप्यो द्विश्चतं बृद्धौ हानौ च कल्पितम् ॥२४४॥

यः पुनर्वणिक् त्रीहिकापीसादेः पण्यसाष्ट्रममंशं कृटमानेन कूटतुलया वा अन्यथा वा परिहरति असौ पणानां द्विशतं दण्डनीयः। अपहृतस्य द्रव्यस पुनर्वृद्धौ हानौ च दण्डसापि वृद्धिर्हानी करूप्ये॥ २४४॥

भेषजस्नेहलवणगन्धधान्यगुडादिषु । पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं पणान्दाप्यस्तु षोडग्र ॥ २४५ ॥

टिप्प॰—1 तिर्यक्ष मृल्यविशेषेण, मानुषेषु ब्राह्मणत्वादिविशेषेण, राजपुरुषेषु तत्प्र-त्यासत्तिविशेषेण दण्डस्य गुरुरुषुत्वे कल्पनीये इति भावः ।

पाठा०-१ न्यावहारिकमुद्गितत्वं घ. २ चरन्दाप्यः घ. ३ राजमानुषे तूत्तमं घ., A. ४ दण्डानां. ५ हीनं क्षिपतः पणा दण्डस्तु A. भेषजमीषधद्रव्यम्, स्नेहो वृतादिः, ळवणं प्रसिद्धम्, गन्धद्रव्यमुशीरादि, धान्यगुडौ प्रसिद्धौ, 'आदि'शब्दाद्धिङ्गमरीचादि, एतेष्वसारं द्रव्यं विक-यार्थं मिश्रयतः षोडशपणो दण्डः ॥ २४५ ॥

## मृचर्ममणिसूत्रायःकाष्टवल्कलवाससाम् । अजातौ जातिकरणे विकेयाष्टगुणो दमः ॥ २४६ ॥

किंच, न विद्यते बहुमूल्या जातिर्यस्मिन्मुचर्मादिके तद्द्वाति, तस्मिन् जातिकरणे विकयार्थं गन्धवर्णरसान्तरसंचारणेन बहुमूल्यजातीयसादृश्यसं- पादने, यथा—मिहिकामोदसंचारेण मृत्तिकायां सुगन्धामलकमिति, मार्जार- चर्मणि वर्णोत्कर्षापादनेन व्याघ्रचर्मति, स्फटिकमणो वर्णान्तःकरणेन पद्मराग इति, कार्पासिके सूत्रे गुणोत्कर्षाधानेन पद्मसृत्रमिति, कालायसे वर्णोत्कर्षाधानेन रजतमिति, बिल्वकाष्ठे चन्दनामोदसंचारेण चन्दनमिति, कङ्कोले त्वगाख्यं लवङ्ग- मिति, कार्पासिके वासित गुणोत्कर्षाधानेन कौशेयमिति, विक्रेयस्यापादितसाद- स्यमुच्चमादेः पण्यस्याष्टगुणो दण्डो वेदितव्यः ॥ २४६ ॥

सँग्रद्भपरिवर्तं च सारमाण्डं च कृतिमम् । आधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकल्पना ॥ २४७ ॥ भिन्ने पणे च पश्चाशत्पणे तु शतग्रुच्यते । द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यवृद्धौ च वृद्धिमान् ॥२४८॥

मुद्रः पिधानं, मुद्रेन सह वर्तत इति सै मुद्रं करण्डकम्, परिवर्तनं व्यलासः; योऽन्यदेव मुक्तानां पूर्णं करण्डकं दर्शयित्वा इस्तलाघवेनान्यदेव स्कटिकानां पूर्णं करण्डकं समर्पयति, यश्च सारभाण्डं कस्तूरिकादिकं कृतिमं कृत्वा विकय-माधि वा नयति तस्य दण्डकल्पना वक्ष्यमाणा वेदितव्या । कृतिमकस्तुः रिकादेर्मूल्यभूते पणे भिन्ने न्यूने, न्यूनपणमूल्य इति यावतः; तस्मिन् कृतिमे विकीते पञ्चादात्पणो दण्डः । पणमूल्ये पुनः द्यतम् । द्विपणमूल्ये दिद्यतो दण्ड इस्रेवं मूल्यवृद्धौ दण्डवृद्धिक्षेया ॥ २४७-२४८ ॥

वणिजः प्रलाह—

संभूय कुर्वतामर्थ संबाधं कारुशिल्पिनाम् । अर्थस्य हासं वृद्धिं वा जानते। दम उत्तमः ॥ २४९ ॥ राजनिरूपितार्थस्य हासं वृद्धिं वा जानन्तोऽपि विषयः संभूय

पाठा०—१ विक्रयेऽष्टगुणो A. २ कार्ष्णायसे च घ. ३ ससुद्र ख. ४-५ तु A. ६ भिन्ने भिन्नमृत्ये घ. ७ हासे वृद्धी वा साहस्रो दण्ड उच्यते A. ८ जानतां घ.

मिलित्वा कारूणां रजकादीनां शिल्पिनां चित्रकारादीनां संवाधं पीडाकर-मर्घान्तरं लामलोमात्कुर्वन्तः पणसहस्रं दण्डनीयाः ॥ २४९ ॥

> संभूय वणिजां पण्यमनर्घेणोपहन्धताम् । विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५० ॥

किंच, ये पुनर्वणिजो मिलित्वा देशान्तरादागतं पण्यमनर्घेण हीनमूल्येन प्रार्थयमाना उपरुन्धन्ति, महाघंण वा विक्रीणते तेषामुत्तमसाहसो दण्डो विहितो मन्वादिभिः॥ २५०॥

केन पुनर्घेण पणितव्यमित्यत आह—

राजनि स्थाप्यते योऽर्घः प्रत्यहं तेन विक्रयः । क्रयो वा निःस्रवस्तसाद्वणिजां लाभक्रत्स्मृतः ॥२५१॥

राजनि संनिहिते सति यस्तेनार्घः स्थाप्यते निरूप्यते तेनार्घेण प्रतिदिनं क्रयो विक्रयो वा कार्यः । निर्मतः स्रवो निःस्रवोऽवशेषैस्तस्माद्राजनिरू-पितार्घाद्यो निःस्रवः स एव वणिजां लाभकारी, न पुनः खच्छन्द्परिकल्पितात् । मनुना चार्घकरणे विशेषो दिशातः (८१४०२)—'पन्नरात्रे पन्नरात्रे तथा गते । कुर्वात चैषां प्रत्यक्षमर्घमंस्थापनं चपः ॥' इति ॥ २५१ ॥

खदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्णीत पश्चकम् । दशकं पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रयविकयी ॥ २५२ ॥

किंच, स्वदेशासं पण्यं गृहीत्वा यो विकीणीते असौ पश्चकं शतं पणशते पणपश्चकं लाभं गृहीयात् । परदेशात्माप्ते पुनः पण्ये शतपणमूल्ये दश-पणाल्लाभं गृहीयात् । यस पणस्य ग्रहणादेवस एव विकयः संप्रवते । यः पुनः कालान्तरे विकीणीते तस्य कालोत्कर्षवशाल्लाभोत्कर्षः कल्प्यः । एवं च यथार्षे निरूपिते पणशते पश्चपणो लाभो भवति तथैवार्षो राज्ञा खदेशपण्यविषये स्थापनीयः ॥ २५२ ॥

पारदेश्यपण्येऽर्घनिरूपणप्रकारमाह-

पण्यस्थोपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यसमुद्भवम् । अर्घोऽनुमहक्रत्कार्यः केतुर्विकेतुरेव च ॥ २५३ ॥

देशान्तरादागतं पण्ये देशान्तरगमनप्रवागमनभाण्डप्रहणशुल्कादिस्थानेषु यावानुपयुक्तोऽर्थसावन्तमर्थे परिगणय्य पण्यमूल्येन सह मेलियत्वा

टिप्प०-1 अन्यथा परदेशविषये वक्ष्यमाणत्वे नात्रानुक्तौ न्यूनतेतः हृद्यम् ।

पाठा०—१ मभिहितो A. २ लाभकः A. ३ शेषः घ. ४ पारदेशे A. ५ वशास्त्राभः करूप्य ग. ६ नुप्राहकः A.

यथा पणशते दशपणो लाभः संपद्यते तथा क्रेतृविकेत्रोरनुग्रहकार्यघीं राज्ञा स्थापनीयः ॥ २५३ ॥

इति साहसे प्रासिक्षकप्रकरणम्।

## अथ विकीयासंप्रदानप्रकरणम् २१

प्रासिक्कं परिसमाप्याधुना विकीयासंप्रदानं प्रक्रमते । तत्स्वरूपं च नारदेनाभिहितम् (८११)—'विकीय पण्यं मूल्येन केतुर्यन्न प्रदीयते । विकीयासंप्रदानं
तिद्ववादपदमुच्यते ॥' इति । तत्र विकेयद्रव्यस्य चराचरभेदेन द्वैविध्यमभिधाय
पुनः षिद्वधित्वं तेनैव प्रत्यपादि (८१२-३)—'लोकेऽस्मिन्द्विविधं पण्यं जङ्गमं
स्थावरं तथा । षिद्वधस्तस्य तु बुधैर्दानादानविधिः स्मृतः ॥ गणिमं तुलिमं मेयं
कियया रूपतः श्रिया ॥' इति गणिमं क्रमुकफलादि, तुलिमं कनककस्तूरीकुङ्कमादि,
मेयं शाल्यादि, कियया वाहदोहादिरूपयोपलक्षितमश्वमहिष्यादि । रूपतः पण्याङ्गनादि, श्रिया दीप्ट्या मरकतपद्मरागादीति ॥

एतत्षद्प्रकारकमपि पण्यं विकीयाऽसंप्रयच्छतो दण्डमाइ-

## गृहीतमूल्यं यः पण्यं केतुनैव प्रयच्छति । सोद्यं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लाभं वा दिगागते ॥२५४॥

गृहीतं मूल्यं यस पण्यस्य विकेत्रा तहृहीतमृल्यं, तद्यदि विकेता प्रार्थयमान्नाय खदेशवणिजे केत्रे न समर्पयति, तच पण्यं यदि कयकाले बहुमूल्यं सत्कालान्तरेऽल्पमूल्येनेव लभ्यते, तदार्घहासकृतो य उद्यो वृद्धिः पण्यस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य तेन सहितं पण्यं विकेता केत्रे दापनीयः । यदा मूल्यहासकृतः पण्यस्योपयो नास्ति, किं तु कयकाले यावदेवेयतो मूल्यस्थय-पण्यमिति प्रतिपन्नं तावदेव तदा तत्पण्यमादाय तस्मिन्देशे विकीणानस्य यो लामस्तेनोदयेन सहितं द्विकं त्रिकमित्यादिप्रतिपादितवृद्धिरूपोदयेन वा सहितं केतृ-वाञ्छावशाद्दापनीयः; यथाह नारदः (८१५)—'अर्घश्वदैवहीयेत सोदयं पण्यमावहेत् । स्थानिनामेष नियमो दिग्लामं दिग्वचारिणाम् ॥' इति । यदा त्वर्घमहत्त्वेन पण्यस्य न्यूनभावस्तदा तस्मिन्पण्ये वस्त्रगृहादिके य उपभोगस्तदाच्छादन-सुखनिवासादिरूपो विकेतुस्तत्सहितं पण्यमसौ दाप्यः; यथाह नारदः (८१४)—'विकीय पण्यं मूल्येन यः केतुनं प्रयच्छति । स्थावरस्य क्षयं दाप्यो जङ्गमस्य कियाफलम् ॥' इति । विकेतुरूपभोगः क्षय उच्यते; केतृसंबन्धित्वेन क्षीयमाण-त्वात्, न पुनः कुड्यपातसस्यघातादिरूपः । तस्य तु—'उपहन्येत वा पण्यं दिखेतापिह्येत वा विकेतुरेव सोऽनर्थो विकीयासंप्रयच्छतः ॥' (ना०८१६)

पाठा०- १ गणितं ऋमुकफलादिः, तुलितं कर्पूरादिः ग. घ. २ 'श्रेदत्र' ख. ३ कुट्यपासमातादि ख.

#### विक्रयासंप०२५४-२५८] एकत्र विकीयान्यत्र विक्रये दण्डः २९९

इस्त्रोक्तत्वात् ॥ यदा त्वसौ केता देशान्तरात्पण्यमहणार्थमागतस्तदा तत्पण्य-मादाय देशान्तरे विकीणानस्य यो लामस्तेन सहितं पण्यं विकेता केत्रे दाप-चितव्यः । अयं च कीतपण्यसमर्पणनियमोऽनुश्रेयाभावे द्रष्टव्यः ॥ सति त्वनुशये 'कीत्वा विकीय वा किंचिंदि'त्यादि (८।२२२) मनूक्तं वेदितव्यम् ॥ २५४॥

## विक्रीतम्पि विकेयं पूर्वकेतर्यगृह्णति ।

हानिश्चेत्केत्दोषेण केतुरेव हि सा भवेत् ॥ २५५ ॥

किंच, यदा पुनर्जातानुशयः केता पण्यं न जिद्यक्षति तदा विकीतमपि पण्यमन्यत्र विकेयम्, यदा पुनर्विकेत्रा दीयमानं केता न गृह्णाति, तच पण्यं राजदैविकेनोपहतं, तदा केतुरेवासौ हानिभवेत्; पण्याप्रहण्रूपेण केतृदोषेण नाशितत्वाद ॥ २५५ ॥

## राजदैवोपघातेन पंण्ये दोषग्रपागते ।

हानिर्विकेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २५६ ॥

अपि च, यदा पुनः केत्रा प्रार्थ्यमानमपि पण्यं विकेता न समर्पयित, अजातानुशयोऽपि, तच राजदैविकेनोपहतं, भवति, तदासौ हानि-विकेतुरेव। अतोऽन्यददुष्टं पण्यं विनष्टसंहशं केत्रे देयम्॥ २५६॥

## अन्यहस्ते च विक्रीय दुष्टं वाऽदुष्टवद्यदि ।

विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यातु द्विगुणो भवेत् ॥ २५७ ॥ किंच, यः पुनिर्वेनैवानुशयमेकस्य इस्ते विक्रीतं पुनरन्यस्य इस्ते विक्रीणीते सदोषं वा पण्यं प्रच्छादितदोषं विक्रीणीते, तदा तत्पण्यमूल्याद्विगुणो दमो वेदितव्यः । नारदेनाप्यत्र विशेषो दर्शितः (८।८)—'अन्यहस्ते च विक्रीय योऽन्यन्मै तत्त्रयच्छति । द्रव्यं तद्विगुणं दाप्यो विनयस्तावदेव तु ॥ निर्दोषं दर्शियत्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति । स मूल्याद्विगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ दर्शियत्वा तु सदोषं यः प्रयच्छति । स मूल्याद्विगुणं दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ इति ॥ सर्वश्चायं विधिर्दत्तमूल्ये पण्ये द्रष्टव्यः । अद्त्तमूल्ये पुनः पण्ये वाद्यात्र-क्रये केतृविकेत्रोर्नियमकारिणः समयादते प्रवृत्तौ निवृत्तौ वा न कश्चिद्रोषः । यथाह नारदः (८।९०)—'दत्तमूल्यस्य पण्यस्य विधिरेष प्रकीर्तितः । अदत्तेऽन्यत्र समयान्न विकेतुरविकयः ॥' इति ॥ २५०॥

विकयानुशयोऽभिहितः । कीतानुशयखरूपं तु प्राक् प्रपश्चितम् । अधुनाः तदुभयसाधारणं धर्ममाह—

## क्षयं वृद्धिं च वणिजा पण्यानामविजानता । क्रीत्वा नानुशयः कार्यः कुर्वन्यङ्गागदण्डभाक् ॥ २५८॥

टिप्प०—1 अनुनितमृत्येन विक्रयो हि अनुशय इत्युच्यते । 2 'तस्येहानुशयो मनेत् । सोडन्तर्रशाहे तद्रव्यं दश्चाचैशाददीत वा' इति तच्छेषः ।

परीक्षितकीतपण्यानां कयोत्तरकालं कयकालपरिमाणतोऽर्घकृतां वृद्धिमपश्यता केत्रा अनुशयो न कार्यः । विकेत्रा च महाधिनवन्धनं पण्यक्षयमपश्यता नानुशायितव्यम् । वृद्धिक्षयपिज्ञाने पुनः केतृविकेत्रोरनुशयो भवतीति व्यतिरेकादुक्तं भवति । अनुशयकालावधिस्तु नारदेनोक्तः (८१९)—'कीत्वा मृत्येन यैः पण्यं दुःकीतं मन्यते कयी । विकेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिनेवाहयन्विक्षतम् ॥ द्वितीयेऽहि ददक्तेता मृत्यात्रिंशांशमावहेत् । द्विगुणं तु तृतीयेऽहि परतः केतुरेव तत् ॥' इति । अपरीक्षितकयविकये पुनः पण्यवेगुण्यनिबन्धनानुश्यावधि दशैकपध्यसाहे खादिना दर्शित एव । तदनया वाचोयुक्तया वृद्धिक्षयपिरानस्यानुशयकारणत्वमवगम्यते । यथा गण्यपरीक्षाविधिवलात्पण्यदोषाणामनुशयकारणत्वं अतः पण्यदोवतद्वद्धिक्षयकारणित्रतयाभावेऽनुशयकालाभ्यन्तरेऽपि यद्यनुशयकालातिकमेणानुशयं कुर्वतोऽप्ययमेव दण्डः । अनुशयकारण्यद्योपाद्याविध्यार्थेवनुशयकालातिकमेणानुशयं कुर्वतो प्रमुक्तो दण्डो दृष्ट्यः (८१-२२३)—'परेण तु दशाहस्य न दयान्नापि दापयेत् । आद्दानो दद्वैव राज्ञा दण्डाः शतानि षद्॥' इति ॥ २५८ ॥

इति विकीयासंप्रदानं नाम प्रकरणम् ।

## अथ संभ्यसमुत्थानप्रकरणम् २२

संभूयसमुत्थानं नाम विवादैपदमिदानीमभिधीयते-

#### समवायेन वणिजां लाभार्थं कर्म कुर्वताम् । लाभालाभी यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ ॥ २५९॥

'सर्वे वयमिदं कर्म मिलिताः कुर्मः' इत्येवंह्पा संप्रतिपत्तिः समवायः, तेन ये विणिङ्गटनतंकप्रसत्तयो लामिलिप्सवः प्रातिस्विकं कर्म कुर्वते, तेषां लामालामानुपन्यापनयौ यथाद्रःयं येन यावद्धनं पण्यप्रहणायर्थं दत्तं तद-नुसारेणावसेयौ; यद्वा,-प्रधानगुणभावपर्यालोचनयास्य भागद्वयमस्यैको भाग इत्येवंह्पया संविदा समयेन यथा संप्रतिपन्नौ तथा वेदितव्यौ ॥ २५९॥

#### प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमादाद्यच नाशितम् । स तद्द्याद्विष्ठवाच रैक्षिताद्दशमांशभाक् ॥ २६०॥

किंच । तेषां संभूय प्रचरतां मध्ये 'पण्यमिदमित्थं न व्यवहर्तव्यम्' इति. प्रतिविद्धमाचरता यत्राशितमनादिष्टमनतुज्ञातं वा कुर्वाणेन तथा प्रमादा-रप्रज्ञाहीनतया वा येन यन्नाशितं स तत्पण्यं विणग्भ्यो दवात् । यः पुनस्तेषां

पाठा०—१ यत्पण्यं दुष्कीतं ख. २ पदमधुना समिनदंशाति घ. ३ रक्षिता दशमांशभाक् A.

मध्ये चौरराजादिजनिताद्यसनात्पण्यं पालयति स तसाद्रक्षितात्पण्यादृशम-मंशं लभते ॥ २६० ॥

# अर्घप्रक्षेपणाद्विंशं भागं शुल्कं नृपो हरेत्। न्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत् ॥ २६१॥

'इयतः पण्यस्येयनमूल्यम्' इत्यघः, तस्य प्रक्षेपणात् राजतो निरूपणा-द्वेतोरसी मूल्याद्विरातितममंशं शुल्कार्थं गृह्णीयात् । यत्पुनर्व्यासिद्धं 'अन्यत्र न विकेयम्' इति राज्ञा प्रतिषिद्धं, यचे राजयोग्यं मणिमाणिक्याच-प्रतिषिद्धमपि तद्दाज्ञेऽनिवेद्य लामलोभेन विकीतं चेद्राजगामि मूल्यदानिर-पेक्षं तत्सर्वे पण्यं राजाऽपहरेदित्यर्थः॥ २६१॥

# मिथ्यावदन्परीमाणं ग्रुल्कस्थानादपासरन् । दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च सेव्याजऋयविऋयी ॥ २६२ ॥

यः पुनर्वणिक् ग्रुल्कवश्चनार्थं पण्यपरिमाणं निद्धते ग्रुल्कग्रहणस्थाना-द्वाऽपसरति यश्च 'अस्पेदमस्पेदं वा' इत्येवं विवादास्पदीभृतं पण्यं क्रीणाति विक्रीणीते वा ते सर्वे पण्यादष्टगुणं दण्डनीयाः ॥ २६२ ॥

#### तरिकः स्थलजं शुल्कं गृह्णन्दाप्यः पणान्द्ञ । बाह्मणत्रातिवेष्यानामेतदेवानिमञ्जणे ॥ २६३ ॥

अपि च, शुल्कं हि द्विविधं—स्थलजं जलजं च। तत्र स्थलजम्-'अर्घप्रक्षेपणाद्धिंसं भागं शुल्कं तृपो हरेत्' (व्य० २६१) इत्यत्रोक्तम् । जलजं तु मानवेऽभिहितम् (८।४०४,५,७)—'पणं यानं तरे दाप्यं पुरुषोऽर्धपणं तरे । पादं
पशुश्च योषिच पादार्धं रिक्तकः पुमान् ॥ भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि
सारतः । रिक्तभाण्डानि यितंकित्तुमांसश्चापरिच्छदाः ॥ गार्भणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्रजितो मुनिः । ब्राह्मणा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं नराः ॥' इति ॥
शुल्कद्वयेऽप्ययमपरो विशेषः—'न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्कं न शिलपृत्तते न
शिशो न दृते । न भक्षलब्धं न हतावशेषे न श्रोत्रिये प्रवृजिते न यहे ॥'
इति ॥ तीर्यवेऽनेनित तेरिः नावादिः, तज्जन्यशुल्केऽधिकृतस्तिरिकः; स यदा
स्थलोद्भवं शुल्कं गृह्वाति तदा दशपणान्दण्डनीयः। वेशो वेरम, प्रतिवेशः
इति खवेरमाभिमुखं खवेरमपार्श्वस्थं चोच्यते; तत्र भवाः प्रातिवेरयाः, ब्राह्मणाश्च
ते प्रातिवेरयाश्च ब्राह्मणप्रातिवेरयाः; तेषां श्रुतृतृत्तसंपैन्नानां श्राद्धादिषु विभवे
सत्यनिमन्त्रणे एतदेव द्रापणात्मकं दण्डनं वेदितव्यम् ॥ २६३ ॥

पाठा०—१ यद्राजयोग्यं ख. २ सन्याजकयिकयी (=सन्याजी क्षोलिककप्रतारणावन्तौ ) A. ३ ब्राह्मणः प्रतिवेशानां A. ४ तरे—मजु-स्मृतिः. ५ तरो नावादिः घ. ६ संपूर्णानां ख.

देशान्तरमृतवणित्रिक्यं प्रलाह—

# देशान्तरगते प्रेते द्रव्यं दायादबान्धवाः । ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतास्तैर्विना नृपः ॥ २६४ ॥

यदा संभूयकारिणां मध्ये यः कश्चिद्देशान्तरगतो मृतस्तदा तदीयमंशं द्यादाः पुत्रावपत्यवर्गाः, बान्धवाः मातृपक्षा मातृणवाः, ज्ञातयोऽपत्यवर्गव्यतिरिक्ताः सिपण्डा वा, आगताः संभूय व्यवहारिणो ये देशान्तरादागतास्ते वा गृलीयुः। तैर्विना दायादाद्यमावे राजा गृलीयात् । 'वा'शब्देन च दायादादीनां वैकल्पिकमधिकारं दर्शयति । पौर्वापर्यनियमस्तु 'पत्नी दुहितर' (व्य० १३५) इत्यादिना प्रतिपादित एवात्रापि वेदितैव्यः । शिष्यसम्बद्धाचारिमाद्यणनिषेधो विणवप्राप्तिश्च वचनप्रयोजनम् । विणजामि मध्ये यः पिण्डदानणदानादिसमर्थः स गृलीयात् । सामर्थ्यविशेषे पुनः सर्वे विणजः संस्विन्यमेव राजा गृलीयात् । तिदं नारदेन स्पष्टीकृतम् 'एकस्य चेत्सान्मरणं दायादोऽस्य तदामुयात् । अन्यो वाऽसति दायादे शक्ताश्चेत्सर्व एव ते ॥ तद्भावे तु गुप्तं तैत्कारयेद्शवत्सरान् । अखामिकमदायादं दशवर्षस्थितं ततः ॥ राजा तदात्मसात्कुर्योदेवं धर्मो न हीयते ॥' इति ॥ २६४ ॥

जिह्नं त्यजेयुर्निर्लीभमशक्तोऽन्येन कारयेत्।

कि च, जिह्यो वश्वकः तं निर्छामं निर्गतलामं लाममाच्छिय त्यजेयुर्वेहि॰ कर्तुर्युः । यश्च संभूयकारिणां मध्ये भाण्डप्रत्यवेक्षणादिकं कर्तुमसमर्थोऽसावन्येन स्वकं कर्म भाण्डभारवाहनतदायव्ययपरीक्षणादिकं कारयेत्॥—

प्रागुपदिष्टं वणिग्धर्ममृतिवगादिष्वतिदिशति-

# अनेन विधिराख्यात ऋत्विक्षर्षककर्मिणाम् ॥ २६५॥

अनेन 'लाभालाभी यथादव्यम्' इत्यादिनणिग्धमंकथनेन ऋत्विजां होत्रादीनां कृषीवलानां नटनर्तकतक्षादीनां च शिल्पकर्मोपजीविनां विधिवेर्तनप्रकार आख्यातः । तत्र च ऋत्विजां धनविभागे विशेषो मनुना दार्शितः (८१९०)— 'सर्वेषामिं मुख्यास्तदर्धेनािं नेऽपरे । तृतीियनस्तृतीयांशाश्वतुर्थाशाश्व पादिनः॥' इति । अस्यायमर्थः— ज्योतिष्टोमेन 'तं स्रतेन दीक्षयन्ती'ति वैचनेन

टिप्प०—1 पूर्व गवां प्रस्तुतत्वात् शतेन गवां शतेन तं यजमानं अध्वय्वादयो दीक्षयन्तीत्यथं: । यतो दक्षिणाम्रहणेन यजमानयुता मवन्ति । य्था मुजिक्रियासाध्ये रह्यात्मके कार्ये 'पयसा तृप्तिं कुर्वीत' इति पयोद्रच्ये विहिते तत्पयो मोजनसाधनस्थौद-नस्य स्थाने निपतित तद्ददत्रापि दीक्षयन्तीति णिजर्थमूतं दीक्षाकारणं दक्षिणादानस्य कार्ये इत्याशयः।

गवां शतमृत्विगानतिरूपे दक्षिणाकार्ये विनियुक्तम् । ऋत्विजश्च होत्रादयः षोडश । तत्र कस्य कियानंश इत्यपेक्षायामिदमुच्यते । सर्वेषां होत्रादीनां षोडशित्विजां मध्ये ये मुख्याश्वत्वारो होत्रध्वर्युब्रह्मोद्वातारः ते गोशतस्यार्धिनः सर्वेषां भागपूर्णोपपत्तिवशदद्याचत्वारिशद्वृषाधेनार्धभाजः । अपरे मैत्रावरुणप्रतिप्रस्थानृत्राह्मणाच्छंमिप्रस्तोतारस्तद्धेन तस्य मुख्यांशस्यार्धेन चतुर्विशतिरूपेणार्धभाजः । ये पुन-स्तृतीयनः अच्छावाकनेष्ट्रात्रीप्रप्रतिहर्तारस्तं तृतीयिनो मुख्याशस्य षोडशगोरूप-तृतीयांशेन तृतीयांशभाजः । ये तु पादिनः प्रावस्तद्वेतृपोतृसुब्रह्मण्यास्ते मुख्यभागस्य यश्चतुर्याशो द्वादशगोरूपस्तद्वाजः ॥ नतु कथमयमंशिनयमो घटते १ न तावदत्र सैमयः, नापि द्वयसमवायः, नापि वचनम्, यद्वशादीदग्भागनियमः स्यात्; अतः 'समं स्यादश्चतत्वादि'ति न्यायेन सर्वेषां समाशभावत्वं कर्मानुरूपेण वाऽशभावत्वमिति युक्तम् । अत्रोच्यते,—ज्योतिष्टोमप्रकृतिके द्वादशाहेऽधिनस्तृ-तीयिनः पादिनः इति सिद्धवदनुवादो न घटते; यदि तत्पकृतिभूते ज्योतिष्टोमे अर्धतृतीयचतुर्याशभावत्वं मैत्रावरुणादीनां न स्यात्, अतो वैदिकर्द्धिप्रसृतिसमा-ख्याबलात्प्रायुक्तोऽशनियमोऽवकर्ण्यत इति निरवद्यम् ॥ २६५ ॥

इति संभूयसमुत्थानप्रकरणम्।

#### अथ स्तेयप्रकरणम् २३

इदानीं स्तेयं प्रस्त्यते; तल्लक्षणं च मनुनाभिहितम् (८।३३२)—'स्यात्सा-हमं त्वेन्वयवत्प्रसभं कमं यत्कृतम् । निरन्वयं भवेत्स्तेयं कृत्वापह्यते च यत् ॥' इति । अन्वयवत् द्रव्यरिक्षराजाध्यक्षादिसमक्षम्, प्रसभं बलावष्टम्भेन यत्परधन-हरणादिकं कियते तत्साहसम्; स्तेयं तु तिद्वलक्षणं निरन्वयं द्रव्यस्वाम्यायसमक्षं वश्चयित्वा यत्परधनहरणं तदुच्यते । यैच सान्वयमि कृत्वा न मयेदं कृतिमिति भयाचिह्नते तदिष स्तेयम् ॥ नारदेनाप्युक्तम् (१४।१७)—'त्रपायैविविधेरेषां छलिखाऽपकर्षणम् । सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाहुर्मनीषिणः ॥' इति ॥

तत्र तस्करग्रहणपूर्वकत्वाद्ण्डनस्य, प्रहणस्य च ज्ञानपूर्वकत्वात्, ज्ञानोपायं

तावदाह— ग्राहकैर्गृद्यते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा । पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ २६६ ॥

यः 'चौरोऽयम्' इति जनैर्विख्याप्यते असौ ग्राहकै राजपुरुषस्थानपालप्र-मृतिभिग्नहीतव्यः । छोप्त्रेणापहृतभाजनादिना वा चौर्यचिद्धेन नासदेशादा-

टिप्प०—1 इदं 'स्थात्साहसं त्वन्वयवत्' इति मनुन्यास्थानुगुणम् । 2 इदं तु 'कृत्वाऽपह्न्यते' इतिपरम् । 3 लोप्त्रं अपहृतद्रन्थैकदेशः, पांसुकर्दमादिवतीं पादाङ्कः पदं तस्य पुरुषस्य पादेन संमितम् । यस्य गृहं प्रति नष्टदेशादारभ्य पदपरंपरा जाता सोऽपि चौर इत्यपरार्कः ।

पाठा०- १ नियमो घ. २ पह्नवते च यत् घ. हत्वापन्ययते-मनुः। ३ प्रहणं घ. ४ नाशदिवसाः

रभ्य चौर्यपदानुसरणेन वा प्राह्मः । यश्च पूर्वकर्मापराधी प्राक्प्रख्यातचौर्यः, अञ्जबोऽप्रज्ञातो वासः स्थानं यस्यासावशुद्धवासकः,सोऽपि प्राह्मः॥२६६॥

अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनामादिनिह्नवैः । द्युतस्त्रीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नसुखखराः ॥२६७॥ परद्रव्यगृहाणां च पृच्छका गृढचारिणः । निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥ २६८॥

किंच, न केवलं पूर्वोक्ता प्राह्याः, किंत्वन्येऽपि वक्ष्यमाणिलिङ्गेः राङ्कया प्राह्याः । जातिनिद्धवेन 'नाहं स्ट्रद्ध' इत्येवंरूपेण, नामनिद्धवेन 'नाहं हित्य' इत्यंवंरूपेण, 'आदि'प्रहणात्स्वदेशप्रामकुलायपलापेन च लक्षिता प्राह्याः । यूतपण्याङ्गनामयपानादिव्यसनेष्वतिप्रसक्तास्तथा 'कृतस्लोऽसि त्वम्?' इति चौरप्राहिभिः पृष्टो यदि शुष्कमुखो भिन्नस्वरो वा भवति, तर्धसाविप प्राह्यः । बहुवचनात्स्विन्नललादावीनां प्रहणम् । तथा ये निष्कारणं 'कियदस्य थनं, किं वाऽस्य गृंहम्' इति पृच्छन्ति, ये च वेषान्तरधारणेनात्मानं ये गूह्यित्वा चरन्ति, ये चायाभावेऽपि बहुव्ययकारिणः, ये वा विनष्टद्रव्याणां जीर्णवस्त्रभिन्नभाजनादीनामविज्ञातस्वामिकानां विक्रयकास्ते सर्वे चौरसंभावनया प्राह्याः । एवं नानाविधचौरलिङ्गानपुरुषान्गृहीत्वा एते चौराः किं वा साधव इति सम्यक्परीक्षेत, न पुनर्लिङ्गदर्शनमात्रेण चौर्यनिणयं कुर्यात् । अचौर्यस्यापि लोप्त्रादि-लिङ्गसंबन्धसंभवात् । यथाह नारदः—'अन्यहस्तात्परिश्रष्टमकामादुच्छ्रतं भुवि । चौरेण वा परिक्षिप्तं लोप्त्रं यन्नात्परीक्षयेत् ॥' तथा—'असत्याः सत्यसंकाशाः सत्याश्वासत्यसंनिभाः । दश्यन्ते विविधा भावास्तस्मादुक्तं परीक्षणम् ॥' इति ॥ २६०-२६८ ॥

एवं चौर्यशङ्कया गृहीतेनातमा संशोधनीय इत्याह—

# गृहीतः शङ्कया चौर्ये नात्मानं चेद्विशोधयेत् । दापयित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत् ॥ २६९

यदि चौर्यशङ्कया गृहीतस्तिक्तरणार्थमात्मानं न शोधयति तर्हि वक्ष्यमाणधनदापनवधादिद्ण्डभाग्भवेत् । अतो मानुषेण तदभावे दिन्येन वा आत्मा शोधनीयः ॥ ननु 'नाहं चौरः' इति मिथ्योत्तरे कयं प्रमाणं संभवति ?— तस्याभावरूपत्वात् । उच्यते,—दिव्यस्य तावद्भावाभावगोचरत्वं 'रुच्या वाऽन्यतरः कुर्यात्' इस्तत्र प्रतिपादितम् । मानुषं पुनर्यद्यपि साक्षाच्छुद्धमिथ्योत्तरे न संभवति, तथापि कारणेन संसष्टे भावरूपमिथ्याकारणसाधनमुखेनाभावमपि गोचरयस्येव । यथा 'नाशापहारकाले अहं देशान्तरस्थ' इस्तिमुक्तेर्भाविते चौर्याभावस्याप्यर्थात्सिद्धेः शुद्धिर्भवस्येव ॥ २६९॥

पाठा०—१ नामजात्यादि A. २ गूढवासिनः घ. ३ लिपत्थ इसेवं घ. ४ गृहमिस्येवंविधं पृच्छन्ति घ. ५ प्रतिक्षिप्तं घ. ६ गतं.

चौरदण्डमाह--

चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधेर्वधैः।

यस्तु प्रागुक्तपरीक्षया यित्रपेक्षं वा निश्चितचौर्यसं खामिने अपहृतं धनं खरूपेण मूल्यकल्पनया वा दापियत्वा विविधेवधैषांतैर्घातयेत् । एतचो-क्तमसाहसदण्डप्राप्तियोग्योक्तमद्रव्यविषयम्, न पुनः पुष्पवल्लादिश्चद्रमध्यमद्रव्याप-हारविषयम् । 'साहसेषु य एवोक्तिश्चषु दण्डो मनीषिभिः । स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुकमात्॥' (१४।३१) इति नारदवचनेन वधरूपस्रोक्तमसाहसस्रोक्तम-द्रव्यविषये व्यवस्थापितत्वात्॥ यत्पुनर्युद्धमनुवचनम् 'अन्यायोपाक्तविक्तत्वाद्धनमेषां मलात्मकम् । अतस्तान्धात्म्येद्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत्॥' इति, नतदिष महापराधविषयम् ॥—

चौरविशेषेऽपवादमाह—

सचिह्नं ब्राह्मणं कृत्वा खराष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ २७० ॥

ब्राह्मणं पुनश्चीरं महत्यप्यपराधेऽपि न घातयेत्, अपि तु ललाटेऽङ्कयित्वा स्वदेशाश्चिष्कासयेत् । अङ्कनं च श्वपदाकारं कार्यम्; तथा च मतुः (९१२३७)-'गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः। स्तेये चश्वपदं कार्यं ब्रह्महण्य-शिराः पुमान् ॥' इति । एतच दण्डोत्तरकार्कं प्रायश्चित्तमचिकीर्षतां द्रष्टन्यम्; यथाह मतुः (९१२४०)—'प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम् । नाङ्कया राज्ञा ललाटे तु दाप्यास्तूत्तमसाहसम् ॥' इति ॥ २७० ॥

चौरादर्शने अपद्धतद्रव्यप्राप्त्युपायमाह—

घातितेऽपहृते दोषो ग्रामभर्तुरनिर्गते । विवीत्तेभर्तुस्तु पथि चौरोद्धर्तुरवीतके ॥ २७१ ॥

यदि प्राममध्ये मनुष्यादिप्राणिवधो धनापहरणं वा जायते तदा
प्रामपतेरेव नौरोपेक्षादोषः, तत्परिहारार्थं स एव नौरं गृहीला राहेऽपँयेत ।
तदशक्तौ हृतं धनं धनिने दयायदि नौरेपदं खप्रामान्निर्गतं न द्रायति ।
दिश्ति पुनस्तत्पदं यत्र प्रविश्वित तिह्विष्याधिपतिरेव नौरं धनं वापयेत ।
तथा च नारदः (१६१७)—'गोनरे यस्य मुष्येत तेन नौरः प्रयत्नतः ।
प्राह्मो दाप्योऽथवा शेषं पदं यदि न निर्गतम् ॥ निर्गते पुनरेतस्मान्न नेदन्यत्र
पातितम् । सामन्तान्मार्गपालांश्च दिक्पालांश्चेव दापयेत् ॥' इति ॥ विनीते
त्वपहारे विवीतस्वामिन एव दोषः । यदा त्वध्वन्येव तद्धृतं भवत्यवीतके वा विवीतादन्यत्र क्षेत्रे तदा चौरोद्धर्तुर्मार्गपालस्य दिक्पालस्य वा
दोषः ॥ २७१ ॥

टिप्पं —1 विवीतः प्रचुरतृणकाष्ठो रक्ष्यमाणत्वेन परिगृहीतो भूप्रदेश इति पूर्वे १६० पथे विवृतमेव.

पाठा०-१ स्ता वर्तयेत् घ. २ चौरस्य पदं ख. ३ छुप्येत ख.; मुच्येत ग. ४ वापराधः घ.

#### खसीम्नि दद्याद्वामस्तु पदं वा यत्र गच्छति। पश्चग्रामी बहिः कोशाद्दशग्राम्यथवा पुनः २७२॥

किन, यदा पुनर्शामाद्वहिः सीमापर्यन्ते क्षेत्रे मोषादिकं भवति तदा तहामवासिन एव दद्युः, —यदि सीन्नो बहिश्वीरपदं न निर्गतम् । निर्गते पुनर्यत्र
प्रामादिके नौरपदं प्रविश्वति स एव नौरापणादिकं कुर्यात् । यदा त्वनेकप्राममध्ये क्रोशमात्राद्वहिः प्रदेशे घातितो मुषितो वा नौरपदं च जनसंमदीदिना भमं,
तदा पश्चानां प्रामाणां समाहारः पश्चग्रामी दश्ग्रामसमाहारो द्राग्रामी वा
द्यात् । विकल्पवचनं तु यथा तत्रस्थासत्त्यपहृतधनप्रस्पणादिकं कुर्यादिखेवमर्थम् । यदा त्वन्यतोऽपहृतं द्रव्यं दापयितुं न शक्कोति तदा खकोशादेव राजा
दश्चात् । 'चौरहृतमविज्ञस्य यथास्थानं गमयेत्खकोशाद्वा दश्चात्' (२०।४६-४७)
इति गौतमस्मरणात् ॥ मुषितामुषितसन्देहे मानुषेण दिव्येन वा निर्णयः कार्यः ।
'यदि तिस्न-दाप्यमाने भवेन्मोषे तु संशयः । मुषितः शपथं दाप्यो बन्धुभिर्वापि
साधयेत् ॥' इति वृद्धमनुस्मरणात् ॥ २७२ ॥

अपराधविशेषेण दण्डविशेषमाह—

#### बन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणां च हारिणः । प्रसद्यघातिनश्चैव श्रृंलानारोपयेन्नरान् ॥ २७३ ॥

बन्दिग्राहादीन्बलावष्टम्मेन घातकांश्च नरान्शूलानारोपयेत्। अयं च वधप्रकारविशेषोपदेशः। (९१२८०)—'कोष्ठागारायुधागारदेवतागारमेद-कान्। हस्लक्षरथहर्तृश्च हन्यादेवाविचारयन्॥' इति मनुस्मरणात्॥ २७३॥

#### उत्क्षेपकग्रन्थिमेदौ करसन्दंशहीनकौ । कार्यौ द्वितीयापराघे करपादैकहीनकौ ॥ २७४ ॥

किन, वस्राद्युत्क्षिपत्यपहरतीत्युत्क्षेपकः, वस्रादिवद्धं खर्णादिकं विस्रस्योत्कृत्य वा योऽपहरत्यसौ य्रन्थिभेदकः, तौ यथाकमं करेण सन्दंशासहरोन तर्जन्याङ्गुष्ठेन च हीनौ कार्यो । द्वितीयापराधे पुनः करश्च पादश्च करपादं, तच्च तदेकं च करपादेकं, तदीनं यथोस्तो करपादिकहीनकौ कार्यो । उत्क्षेपकप्रनिथमेदकयोरेकमेकं करं पादं च छिन्यादित्यर्थः । एतदप्युत्तमसाहसप्राप्तियोग्यद्रव्यविषयम् । 'तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः' (१४।८) इति नारदवचनात् ॥ तृतीयापराधे तु वध एव । तथा च मनुः (९।२७७)—'अङ्गुलीप्रनियम् मेदस्य छेदयेत्प्रथमे प्रहे । द्वितीये हस्तंचरणौ तृतीये वधमर्हति ॥' इति । जातिद्रव्यपरिमाणतो मृत्याद्यनुसारतो दण्डः कल्पनीय इति ॥ २७४ ॥

पाठा०- १ चौर्यापणादिकं घ. २ समाहारोपये दशमामी वा घ. ३ ग्रूलमारोपये ८. ४ अध्यागारा ग. ५ हस्तपादी तु घ.

जातिद्रव्यपरिमाणपरिप्रहिविनियोगवयःशक्तिगुणदेशकालादीनां दण्डगुरुलघु-भावकारणानामानन्त्यात्प्रतिद्रव्यं वक्तुमशक्तेः सामान्येन दण्डकल्पनोपायमाह—

# श्चद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः। देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ॥ २७५॥

श्चद्राणां मध्यमानामुत्तमानां च द्रव्याणां हरणे सारतो मूल्याचनु-सारतो दण्डः कल्पनीयः । श्रुदादिद्रव्यखह्पं च नारदेनोक्तम्। (१४।१४-१६) 'मृद्भाण्डासनखड्वास्थिदारुचर्मतृणादि यत्। शमीधान्यं कृतार्श्वं च श्चदं द्रव्यमुदा-हृतम् ॥ वासः कौरोयवर्ज्यं च गोवर्ज्यं पशवस्तथा । हिरण्यवर्ज्यं लोहं च मध्यं त्रीहियवा अपि ॥ हिरण्यरत्नकौशेयस्त्रीपुज्ञोगजवाजिनः । देवत्राह्मणराज्ञां च द्रव्यं विज्ञेयमुत्तमम्॥ त्रिप्रकारैष्वपि द्रव्येष्वीत्सर्गिकः प्रथममध्यमोत्तमसाहसरूपो दण्ड-नियमस्तेनैव दर्शितः( १४।२१ )—'साइसेषु य एवोक्तिश्चषु दण्डो मनीषिभिः। स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात् ॥' इति ॥ मृन्मयेषु मणिकमिक्षकादिषु गोवाजिव्यतिरिक्तेषु च महिषमेषादिपशुषु बाह्मणसंबन्धिषु च कनकथान्यादिषु तैरतमभावोऽस्तीति उचावचदण्डविशेषाकाङ्क्षायां मूल्याद्यनुसारेण दण्डः कल्प-नीयः। तत्र च दण्डकमीण दण्डकल्पनायां तद्धेतुभूतं देशकालवयःशक्तीति सम्यक् चिन्तनीयम् । एतच जातिद्रव्यपरिमाणपरिप्रहादीनामुपलक्षणम् । तथा हि-'अष्टापार्च स्तेयिकिल्बिषं ग्रहस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णं विदुषोऽ-तिकमे दण्डभूयस्त्वम्' इति । अयमर्थः—'किल्बिष'शब्देनात्र दण्डो लक्ष्यते । यसिम्नपहारे यो दण्ड उक्तः स विद्रच्छूदकर्तृकेऽपहारेऽष्टगुण आपादनीयः। इत-रेषां पुनर्विदक्षत्रबाह्मणादीनां विदुषां स्तेये द्विगुणोत्तराणि किल्विषाणि घोडश-द्वात्रिंशचतुःषष्टिगुणा दण्डा आपादनीयाः । यस्माद्विद्वच्छूदादिककर्तृकेष्वपहारेषु दण्डभूयस्त्वम् । मनुनाप्ययमेवार्थो दार्शितः (८।३३७।३३८) — अष्टापार्यं तु ग्रदस्य स्तेये भवति किल्बिषम् । षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिशस्थित्रियस्य तु ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि शतं भवेत् । द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुण-वेदिनः ॥' इति ॥ तथा परिमाणकृतमपि दण्डगुरुत्वं दश्यते । यथाह मतुः (८।३२०)—'धान्यं दशभ्यः कुम्भभ्यो हरतोऽभ्यधिकं वधः । शेषेव्वेका-दशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम् ॥' इति ॥ विंशतिद्रोणकः कुम्भः । इतुंहिंयमाण-स्वामिगुणापेक्षया सुभिक्षदुर्भिक्षकालायपेक्षया वा ताडनाङ्गच्छेदनवधरूपा दण्डा योज्याः ॥ तथा संख्याविशेषादपि दण्डविशेषो रज्ञादिषु । (मंतुः ८।३२१।३२२) - 'सुवर्णरजतादीनासुत्तमानां च वाससाम् । रत्नानां चैव सर्वेषां शतादभ्य-धिके वधः ॥ पद्याशतस्त्वभ्यधिके इस्तच्छेदनमिष्यते । शेषेष्वेकादशगुणं मूल्या-हुण्डं प्रकल्पयेत् ॥' इति ॥ तथा द्रव्यविशेषादिष ( ८।३२३ )—'पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां वा विशेषतः । रह्मानां चैव सर्वेषां हरणे वधमहिति॥

अकुलीनानां तु दण्डान्तरम्—'पुरुषं हरतो दण्डः प्रोक्त उत्तमसाहसः । स्थपराघे तु सर्वेस्तं कन्यां तु हरतो वधः ॥' इति ॥ श्चद्रद्रव्याणां तु माषतो न्यूनमूल्यानां मूल्यात्पञ्चगुणो दमः; 'काष्ठभाण्डतृणादीनां मृण्मयानां तथैव च ॥ वेणुवैणवभाण्डानां तथा स्नाय्वस्थिचर्मणाम् ॥ शाकानामाईमूलानां हरणे फलमूलयोः । गोरसेक्षुविकाराणां तथा लवणतैलयोः ॥ पक्षान्नानां कृतान्नानां मैत्स्यानामामिषस्य च। सर्वेषामलपमूल्यानां मूल्यात्पञ्चगुणो दमः॥ (२२।४) इति नारदस्मरणात् ॥ यः पुनः प्रथमसाहसः श्रुद्रदृब्येषु शतावरः पश्चाशत्पर्यन्तोऽसौ माषमूल्ये तद्धिकम्लये वा यथायोग्यं व्यवस्थापनीयः ॥ यत् प्रनर्मानवं श्रुद्ध-द्रव्यगोचरवचनं-'तन्मूल्याद्विगुणो दमः' इति, तद्लपप्रयोजनशरावादिविषयम् । तथापराधगुरुत्वादिप दण्डगुरुत्वम् । यथा—'संधिं भित्त्वा तु ये चौर्यं रात्रौ कुर्वति तस्कराः । तेषां छित्वा नृपो हस्तौ तीक्ष्णशू छे निवेशयेत् ॥' (८।३७६) इस्येनं सर्वेषामानन्सात्प्रतिद्रन्यं वक्तुमशक्तेजीतिपरिमाणादिभिः कारणैर्दण्डगुरु-लघुभावः कल्पनीयः । पथिकादीनां पुनरल्पापहारे न दण्डः । यथाह मनुः (८।३४१)—'द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिर्द्वाविक्षू द्वे च मूलके । आददानः परक्षेत्राच दण्डं दातुमईति ॥' तथा-- 'चणकत्रीहिगोधूमयवानां मुद्रमाषयोः । अनिषिद्धैर्रहीतैंव्यो मुष्टिरेकः पथि स्थितैः ॥ तथैव सप्तमे भक्तं भक्तानि षडनश्रता। अश्वस्तनविधानेन इर्तव्यं हीनकर्मणः ॥' इति ॥ २७५ ॥

अचौरस्यापि चौरोपकारिणो दण्डमाइ-

#### भक्तावकाशास्युदकमत्रोपकरणव्ययान् । दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुर्जानतो दम उत्तमः ॥ २७६ ॥

भक्तमशनम्, अवकाशो निवासस्थानम्, अग्निश्चीरस्य श्रीतापनोदाद्यधः, उदकं तृषितस्य, मन्त्रश्चीरंप्रकारोपदेशः, उपकरणं चौर्यसाधनम्, व्ययः अपहारार्थं देशान्तरं गच्छतः पाथेयम्, एतानि चौरस्य, हन्तुर्वो दुष्टत्वं जान- अपि यः प्रयच्छति तस्योत्तमसाहसो द्ण्डः । चौरोपेक्षिणामपि दोषः — 'शकाश्च य उपेक्षन्ते तेऽपि तद्दोषमागिनः ।' (१४।१९) इति नारदस्सर- णात् ॥ २७६॥

# शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः। उत्तमो वाऽधमो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे।। २७७॥

किंच, परगात्रेषु शस्त्रस्यावपातने दासीब्राह्मणगर्भव्यतिरेकेण गर्भस्य पातने चोत्तमो दमो दण्डः। दासीगर्भनिपातने तु 'दासीगर्भविनाशकृत' ( व्य. २३६ ) इस्रादिना शतदण्डोऽभिहितः । ब्राह्मणगर्भविनाशे तु 'हत्वा

पाठा०-१ मत्स्थानामोषधस्य च । सर्वेषामल्पमूल्यानां घ. २ गृही-तन्या मुष्टिरेका घ. ३ व्ययम् A.

गर्भमिवज्ञातम्' इत्यत्र ब्रह्महत्यातिदेशं वैक्ष्यति । पुरुषस्य प्रमापणे स्त्रियाश्च शीलवृत्तावपेक्षयोत्तमो वाऽधमो वा दण्डो व्यवस्थितो वेदितव्यः ॥२०७॥

# विप्रदुष्टां स्त्रियं चैव पुरुषशीमगर्भिणीम् । सेतुमेदकरीं चाप्सु शिलां बध्वा प्रवेशयेत् ॥ २७८ ॥

अपि च, विशेषेण प्रदुष्टा विप्रदुष्टा, श्रूणझी खगर्भपातिनी च। या च पुरुषस्य हन्त्री सेतूनां भेन्नी च,-एता गर्भरहिताः श्लीगेले शिलां बध्व अप्सु प्रवेशयेत् यथा न हवन्ते ॥ २७८ ॥

### विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम् । विकर्णकरनासौष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत् ॥ २७९ ॥

किंच, 'अगर्भिणीम्' इलाजुवर्तते । या च परवधार्थमन्नपानादिषु विषं द्दाति क्षिपति । या च दाहार्थं प्रामादिष्वार्भे ददाति, तथा या च निजपति-गुवैपत्यानि मार्यति तां विच्छिन्नकर्णकरनासाष्ठीं कृत्वा अदान्तै-र्दुष्टबळीवर्देः प्रवाह्य मार्येत् । स्तेयप्रकरणे यदेतत्साहसिकस्य दण्डविधानं तत्प्रासिङ्गकमिति मन्तव्यम् ॥ २७९ ॥

अविज्ञातकर्तृके हनने हन्तृज्ञानोपायमाह—

# अविज्ञातहतस्याश्च कलहं सुतवान्धवाः । प्रष्टच्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक् ॥ २८०॥

अँविज्ञातहतस्याविज्ञातपुरुषेण घातितस्य संबन्धिनः सुताः, प्रसासज्ञवान्धवाश्च 'केनास्य कलहो जातः' इति कलहमाशु प्रष्टव्याः । तथा मृतस्य संबन्धिन्यो योषितो याश्च परपुंसि रता व्यभिचारिष्यस्ता अपि प्रष्ट व्याः ॥ २८० ॥

कथं प्रष्टव्या इत्यत आह-

#### स्नीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वाऽयं गतः सह। मृत्युदेशसमासन्नं पृच्छेद्वापि जनं शनैः॥ २८१॥

'किमयं स्त्रीकामो द्रव्यकामो वृत्तिकामो वा ?' तथा 'कस्यां किंसंब-निधन्यां वा स्त्रियामस्य रितरासीत् ?', 'कस्मिन् वा द्रव्ये प्रीतिः ?', 'कृतो वा वृत्तिकामः ?', 'केन वा सह देशान्तरं गतः ?' इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योषितः पृथकपृथक् विश्वास्य प्रष्टव्याः । तथा मरणदे रानिकटवर्तिनो गोपाऽट-विकाद्या ये जनास्तेऽपि विश्वासपूर्वकं प्रष्टव्याः । एवं नानाकारैः प्रश्नेर्हन्तारं निश्चित्य तदुचितो दण्डो विधातव्यः ॥ २८१ ॥

पाठा०—१ वक्ष्यते ग-क. २ भ्रूणपुरुष △. ३ प्रवासयेत् △. ४ अवि-ज्ञातपुरुषेण ख. ५ तत्प्रदेश △.

# क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः । राजपल्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ २८२ ॥

किंच, क्षेत्रं पकफलसस्योपेतम्, वेदम गृहम्, वनमटवीं कीडावनं वा, आमम्, विवीतमुक्तलक्षणम्, खेळं वा ये दहन्ति, ये च राजपतीमभिग-च्छन्ति तान्सर्वान्कटैवींणरमयैवेंष्ट्यित्वा दहेत्। क्षेत्रादेदीहकानां मारणदण्ड-प्रसङ्गाइण्डविधानम् ॥ २८२॥

इति स्तेयप्रकरणम्।

#### अथ स्त्रीसंग्रहणप्रकरणम् २४

स्रीसंग्रहणाख्यं विवादपदं व्याख्यायते। प्रथमसाहसादिदण्डप्राह्यर्थं त्रेषा तत्स्वरूपं व्यासेन विवृतम्—'त्रिविधं तत्समाख्यातं प्रथमं मध्यमोत्तमम्। अदेशे-कालभाषाभिनिर्जने च परिश्वयाः॥ कटाक्षावेक्षणं हास्यं प्रथमं साहसं स्मृतम्॥ प्रेषणं गन्धमाल्यानां धूपभूषणवाससाम्॥ प्रलोभनं चान्नपानैर्मध्यमं साहसं स्मृतम्॥ सहासनं विविक्ते तु परस्परमुपाश्रयः॥ केशाकेनिष्रहश्चेव सम्यक् संप्रहणं स्मृतम्॥' श्रीपुंसयोर्मिथुनीभावः संग्रहणम्॥

संप्रहणज्ञानपूर्वकत्वात्तत्कर्तुर्दण्डविधानस्य तज्ज्ञानोपायं तावदाह—

#### पुमान्संग्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि पॅरस्निया । सद्यो वा कामजैश्विह्वैः प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ॥ २८३ ॥

संग्रहणे प्रवृत्तः पुमान् केशाकेश्यादिभिलिङ्गेर्जात्वा प्रहीतव्यः । परस्पर-केशग्रहणपूर्विका कीडा केशाकेशि । 'तृत्र तेनेदम्' (पा. २।२।२०) इति सक्पे' इति बहुत्रीहौ सिति—'इच् कर्मव्यतिहारे' (पा. ५।४।१२०) इति समासान्त इच्प्रत्ययः । अव्ययत्वाच छ्ञतृत्तीयाविभक्तिः । ततश्रायमर्थः—परमार्यया सह केशाकेशिकीडनेनाभिनवैः करम्हदशनादिकृतत्रणैः रागकृतैर्लिङ्गैर्द्योः संप्रतिपत्त्या वा शत्वा संग्रहणे प्रवृत्तो ग्रहीतव्यः । 'परश्री'ग्रहणं नियुक्तावम्दादिव्युदासार्थम् ॥ २८३॥

#### नीवीस्तनप्रावरणसिक्थकेशावमर्शनम् । अदेशकालसंभाषं संहैकासनमेव च ॥ २८४॥

किंच, यः पुनः परदारपरिधानप्रन्थिप्रदेशकुचप्रावरणजघनमूर्धरहादिस्पर्शनं टिटप०—1 यद्यप्यं दाहकशब्दान्तो द्रन्द्रसमासः, तथापि यौगपद्यासंभवादाह—खल्लमिति । 2 यस्य तृणस्योशीरं मूलं स तृणविशेषो वीरणम्; 'स्याद्वीरणं वीरतरं मूले-ऽस्योशीरमस्त्रियाम्' इत्यमरः।

पाठा०-१ संभाषा निर्जने घ. २ समुदाहतम् घ. ३ मपाश्रयः घ. ४ परस्त्रियाः B. ५ सहैकस्थानमेव B., A.

साभिलाष इवाचरति । तथा अदेशे निर्जने जनताकीण वान्धकाराकुले अकाले संलापनं करोति । परभार्यया वा सहिकमञ्चकादो रिरंसयेवावतिष्ठते यः, सोऽपि संप्रहणे प्रवृत्तो प्राह्यः । एतचाशक्क्ष्यमानदोषपुरुषविषयम्, इतरस्य तु न दोषः । यथाऽऽह मनुः (८।३५५)—'यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमिभभाषेत कारणात् । न दोषं प्राप्तुयात्किचिन्नहि तस्य व्यतिकमः ॥' इति । यः परिक्रया स्पृष्टः क्षमतेऽसावपि प्राह्य इति तेनैवोक्तम् (८।३५८)—'क्षियं स्पृशेददेशे यः स्पृष्टो वा मर्षयेत्तथा । परस्परस्यानुमते सर्व संप्रहणं स्मृतम् ॥' इति । यश्च मयेयं विद्यधाऽसकृद्रमितचरीति श्लाघया भुजंगजनसमक्षं ख्यापयत्यसावपि प्राह्य इति तेनैवोक्तम् । 'दर्पाद्वा यदि वा मोहाच्छ्राघया वा खर्यं वदेत् । पूर्वं मयेयं भुक्तित तच संप्रहणं स्मृतम् ॥' (ना० १२।६९) इति ॥ २८४॥

प्रतिषिद्धयोः स्त्रीपुंसयोः पुनः सँह्रापादिकरणे दण्डमाह—

#### स्ती निषेधे अतं दद्याद्विशतं तु दमं पुमान् । प्रतिषेधे तयोर्दण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥ २८५ ॥

प्रतिषिध्यत इति प्रतिषेधः प्रतिपित्रादिभिर्येन सह संभाषणादिकं निषिदं तत्र प्रवर्तमाना स्त्री शतपणं दण्डं द्यात् । पुरुषः पुनरेवं निषिदं प्रवर्तमानो द्विशतं द्यात् । द्वयोस्तु स्त्रीपुंसयोः प्रतिषिद्धे प्रवर्तमानयोः संग्रहणे संभोगे वर्णानुसारेण यो दण्डो वक्ष्यते स एव विद्येयः । एतच चारणादिभार्याव्यतिरेकेण । 'नैष चारणदारेषु विधिन्तिभोपजीविषु । सज्जयन्ति हि ते नारीं निगूदाश्चारयन्ति च ॥ (८।३६२)—इति मनुस्सरणात् ॥२८५॥

तमिदानीं संग्रहणे दण्डमाह—

#### सजाताबुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णादिकर्तनम् ॥ २८६॥

चतुर्णामि वर्णानां बलात्कारेण सजातीयगुप्तपरदाराभिगमने साशीतिपणस-हसं दण्डनीयः । यदा त्वानुलोम्येन हीनवर्णां स्त्रियमगुप्तामिभगच्छिति, तदा मध्यमसाहसं दण्डनीयः । यदा पुनः सवर्णामगुप्तामानुलोम्येन गुप्तां वा त्रजति तदा मानवे विशेष उक्तः (८१३७८-३८३)—'सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां बलाद्रजन् । शतानि पत्र दण्ड्यः स्यादिच्छन्त्या सह संगतः ॥' तथा—'सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते त्रजन् । शृद्धायां क्षत्रियविशोः सहस्रं तु भवेद्दमः ॥' इति ॥ एतच गुरुसखिभार्यादिव्यतिरेकेण द्रष्टव्यम् ।— 'माता मातृष्वसा श्वश्रूमीतुलानी पितृष्वसा । पितृव्यसखिशिष्यस्त्री भिगनी तत्सखी सुषा ॥ दुहिताचार्यभार्यां च सगोत्रा शरणागता । राज्ञी प्रविजता धात्री साष्वी वर्णात्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छनगुरुतल्पम उच्यते ।

टिप्प०-1 'स्त्री निषेधे शतं दण्ड्या द्विशतं तु दमः पुमान् इति व्य. मयूखे-

शिश्रस्मोत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥' ( १२।७३-७५ ) इति नार-दस्मरणात् । प्रातिलोम्ये उत्कृष्टवर्णस्त्रीगमने क्षत्रियादेः पुरुषस्य वधः । एतच गुप्ताविषयम् ; अन्यत्र तु धनदण्डः । 'उभाविप हि तावेव बाह्मण्या गुप्तया सह। विद्वतौ श्रुद्धवहण्ड्यौ दग्धव्यौ वा कटामिना ॥ बाह्मणी यद्यगुप्तां तु सेवेतां वैश्य-पार्थिवौ । वैर्यं पश्चरातं कुर्यात्क्षत्रियं तु सहिमणम् ॥' ( ८।३७७।३७६ ) इति मनुस्मरणात् । शूदस्य पुनरगुप्तामुत्कृष्टवर्णां स्त्रियं त्रजतो लिङ्गच्छेदनसर्वस्वापहारौ: गुप्तां तु वजतस्तस्य वधसर्वस्वापहाराविति तेनैवोक्तम् । (मनुः ८।३७४)— 'श्रुदो गुप्तमगुप्तं वा दैजातं वर्णमावसन्। अगुप्तमङ्गसर्वस्वैर्पुप्तं सर्वेण हीयते ॥' इति। नार्याः पुनर्हीनवर्णे वजनत्याः कर्णयोः, 'आदि'प्रहणात्रासादेश्व कर्त-नम् । आनुलोम्येन वा सवर्णं वा व्रजन्त्या दण्डः कल्प्यः । अयं च वधाद्युपदेशो राज्ञ एव, तस्यैव पालनाधिकाराज्ञ द्विजातिमात्रस्य । तस्य 'ब्राह्मणः परीक्षार्थमपि शस्त्रं नाददीत' इति शस्त्रप्रहणनिषेधात्। यदा तु राज्ञो निवेदनेन कालविलम्ब-नेन कार्यातिपाताशङ्का तदा खयमेव जारादीन्हन्यात्। (मनुः ८।३४८)—'शस्त्रं द्विजातिभिर्याद्यं धर्मो यत्रोपरुध्यते'। तथा ( मनुः ८।३५१ )—'नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युम्चछित ॥' इति शस्त्रप्रहणाभ्यनुज्ञानाच । तथा क्षत्रियवैश्ययोरन्योन्यस्यभिगमने यथाकमं सहस्र-पश्चशतपणात्मकौ दण्डौ वेदितव्यौ। तदाह मनुः (८।३८२)—'वैर्यश्चेत्क्ष-त्रियां गुप्तां वैद्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् । यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तानुभौ दण्डम-हतः ॥' इति ॥ २८६ ॥

पारदार्यप्रसङ्गात्कन्यायामपि दण्डमाह—

# अलंकृतां हेरन्कन्यामुत्तमं ह्यैन्यथाऽधमम् । दण्डं दद्यात्सवर्णीसु प्रातिलोम्ये वधः स्मृतः ॥ २८७ ॥

विवाहाभिमुखीभ्तामळं छतां सवर्णां कन्यामपहर ख्रुत्तमसाहसं दण्ड-नीयः । तदनिभमुखीं सवर्णां हरन्प्रथमसाहसम् । उत्कृष्टवर्णजां कन्यामपहरतः पुनः क्षत्रियादेविध एव । दण्डविधानाचापहर्नृसकाशादा-च्छिद्यान्यसमें देयेति गम्यते ॥ २८७ ॥

आनुलोम्यापहरणे दण्डमाह—

सकामाखनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः ।

यदि सानुरागां हीनवर्णां कन्यामपहरति तदा दोषाभावान्न

दण्डः । अन्यथा त्विनिच्छन्तीमपहरतः प्रथमसाहस्रो दण्डः ॥

कन्यादूषणे दण्डमाह—

#### दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ २८८ ॥

पाठा०-१ अगुसैकाङ्गसर्वस्तैः घ. २ हरेत्कन्याम् घ. ३ त्वन्यथाऽध-मम्, ८. ४ सवर्णां तु प्राति ८. ५ स्त्वन्यथाऽधमः (=प्रथमसाहसः) ८.

'अनुलोमासु' इत्यनुवर्तते । यद्यकामां कन्यां बलात्कारेण नखक्षतादिना द्षयति तदा तस्य करक्छेत्तव्यः । यदा पुनस्तामेवाङ्गिलप्रक्षेपेण योनिक्षतं कुर्वन्दूषयति तदा मनूक्तषद्शतसहितोऽङ्गिलिच्छेदः । 'अभिषह्य तु यः कन्यां कुर्याद्वेंण मानवः । तस्याशु कत्यें अङ्गल्यो दण्डं चाईति षद्शतम् ॥' ( मनुः ८।३६७ )-इति । यदा पुनः सानुरागां पूर्ववदूषयति तदाऽपि तेनैव विशेष उक्तः (मनुः ८।३६८)—'सकामां दूषयन्कन्यां नाङ्गलिच्छेदमईति । द्विशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिष्टत्तये ।' इति । यदा तु कन्यैव कन्यां दूषयति, विदग्धा वा, तत्रापि विशेषस्तेनैवोक्तः । 'कन्यैव कन्यां या कुर्यात्तस्यास्तु द्विशतो दमः । या त कन्यां प्रकुर्यात्स्री सा सद्यो मौण्ड्यमईति ॥ अङ्गुल्योरेव वा च्छेदं खरेणो-द्वहनं तथा ॥' (मनुः८।३६९)—इति । 'कन्यां कुर्यात्' इति कन्यां योनिक्षतवर्ती कुर्यादित्यर्थः ॥ तदा पुनरुत्कृष्टजातीयां कन्यामविशेषात्सकामामकामां वाडिभग-च्छति तदा हीनस्य क्षत्रियादेवेध एवः 'उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यो वधमईति' (८।३६६)—इति मनुस्मरणात् ॥ यदा सवर्णां सकामामभिगच्छति तदा गोमिथुनं ग्रुल्कं तित्पत्रे द्यात्, यदीच्छति; पितरि तु ग्रुल्कमनिच्छति दण्डक्पेण तदेव राज्ञे दद्यात् । सवर्णामकामां तु गच्छतो वध एव; यथाह मनुः (८।३६६) —'शुल्कं द्यात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि'। (८।३६४)—'योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमईति । सकामां दूषयंस्तुल्यो न वधं प्राप्तुयान्नरः ॥' इति ॥ २८८ ॥

शतं स्त्रीदृषणे दद्याद्वे तु मिथ्याभिशंसने । पँशुन्गच्छन्शतं दाप्यो हीनां स्त्रीं गां च मध्यमम्॥२८९॥

किंच, 'स्री'शब्देनात्र प्रकृतत्वात्कन्याऽवस्वयते । तस्या यदि किश्विद्वियमानानेवापस्मारराजयक्ष्मादिदीर्घकुत्सितरोगसंस्रष्टमैथुनत्वादिदोषान्प्रकात्रय 'इयमकन्या' इति दूषयति, असौ शतं दृष्यः । मिथ्याऽभिशंसने तु पुनरिवयमानदोषाविष्कारेण दूषणे द्वे शते दापनीयः । गोव्यतिरिक्तपशुगमने तु शतं दाप्यः। यः पुनर्हीनां स्त्रियमन्त्यावसायिनीमविशेषात्सकामामकामां वा गां चाभिगच्छत्यसौ मध्यमसाहसं दण्डनीयः ॥ २८९ ॥

साधारणस्त्रीगमने दण्डमाह-

अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च । गम्याखिप पुमान्दाप्यः पश्चाशत्पणिकं दमम् ॥ २९०॥

'गच्छन्' इत्यनुवर्तते । उक्तलक्षणा वर्णिश्चयो दास्यः, ता एव खामिना ग्रुश्र्-षाहानिर्व्युदासार्थं गृह एव स्थातव्यमित्येवं पुरुषान्तरोपभोगतो निरुद्धा अव-रुद्धाः, पुरुषनियतपरिग्रहा भुजिष्याः, यदा दास्योऽवरुद्धा भुजिष्या वा

पाठा०—१ दृषयंस्तुल्यो ख. २ विशेषात्सानुरागामकामां ख. ३ मिथ्या-भिशंसिते;घ.; मिथ्याभिशंसिता △. ४ पशुं गच्छन्शतं दाप्यो हीनस्त्रीं गां △, या० २७

भवेयुस्तदा तासु तथा । 'च'शब्दाद्वेर्यास्त्रेरिणीनामपि साधारणक्रीणां भुजिष्याणां च प्रहणम् । तासु च सर्वेपुरुषसाधारणतया गम्यास्विष गच्छन् पश्चारा-त्पणं द्ण्डनीयः; परपरिगृहीतत्वेन तासां परदारतुल्यत्वात । एतच स्पष्टमुक्तं नारदेन (१२।७८-७९)—'क्विरिण्यज्ञाह्मणी वेदया दासी निष्कासिनी च या। गम्याः स्युरानुलोम्येन श्रियो न प्रतिलोमतः ॥ आखेव तु भुजिष्यासु दोषः स्यात्परदारवत् । गम्यास्विप हि नोपेयायतस्ताः सपरिग्रहाः॥' इति ॥ निष्का-सिनी खाम्यनवरुद्धा दासी । ननु च खेरिण्यादीनां साधारणतया गम्यत्वाभि-धानमुक्तम् । नहि जातितः शास्त्रतो वा काश्वन लोके साधारणाः स्त्रिय उपल-भ्यन्ते । तथा हि-सिरिण्यो दास्यश्च तानद्वर्णिस्त्रय एव; 'स्नैरिणी या पतिं हित्वा सवर्ण कामतः श्रयेत् । वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ॥' इति मनु-स्मरणात् ॥ नच वर्णस्रीणां पत्यौ जीवति मृते वा पुरुषान्तरोपभोगो घटते; 'दुःशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः । परिचार्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देव-बत्पतिः ॥ कामं तु क्षपयेदेहं पुष्पमूलफलैः शुभैः । नतु नामापि गृह्णीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥' (मनुः ५।१५४-१५७) - इति निषेधस्मरणात् ॥ नापि कन्याव-स्थायाः साधारणलम् । पित्रादिपरिरक्षितायाः कन्याया एव दानोपदेशात् । दात्रभावेऽपि तथाविधाया एव खयंवरोपदेशात् । नच दासोभावात्खधर्माधिका-रच्युतिः । पारतन्त्र्यं हि दास्यम् , न स्वैधर्मपरित्यागः । नापि वेश्या साधारणीः वर्णानुलोमजव्यतिरेकेण गम्यजाल्यन्तरासंभवात् । तदन्तःपातित्वे च पूर्ववदेवा-गम्यत्वम् ; प्रतिलोमजत्वे तु तासां नितरामगम्यत्वम् । अतः पुरुषान्तरोप-भोगे तासां निन्दितकर्माभ्यासेन पातित्यात्, पतितसंसर्गस्य निषिद्धत्वाच न सकलपुरुषोपभोगयोग्यवम् । सत्यमेवम् । किं त्वत्र सौरिण्याद्युपभोगे पित्रादिरक्ष-कराजदण्डभयादिदृष्टदोषाभावाद्गम्यत्वं वाचोयुक्तिः । दण्डाभावश्रावरुद्धासु दासी-ष्विति नियतपुरुषपरिप्रहोपाधितो दण्डविधानात्तदुपाधिरहितास्वर्धादवगम्यते । खैरिण्यादीनां पुनर्दण्डाभावो विधानाभावात् ॥ 'कन्यां भजन्तीभुँत्कृष्टां न किंचि-दिप दापयेत् ॥' इति लिङ्गनिदर्शनाचावगम्यते । प्रायिधत्तं तु स्वधर्मस्खलननि-मित्तं गम्यानां गन्तूणां चाविशेषाद्भवत्येव । यत्पुनर्वेश्यानां जात्यन्तरासंभवेन वर्णान्तःपातित्वमनुमानादुक्तम्—'वेदया वर्णानुलोमायन्तःपातिन्यः; मनुष्य-जालाश्रयत्वात्, बाह्मणादिवत्' इति । तन्नः कुण्डगोलकादिभिरनैकान्तिक-त्वात् । अतो वेदयाख्या काचिजातिरनादिर्वेदयायामुत्कृष्टजातेः समानजातेर्वा

टिप्प0-1 तस्या लक्षणं-'स्वैरिणी या पितं हित्वा सवर्णं कामतः अयेत्' इत्युक्तम्। 2 स्तकादौ तु वचनादिधिकाराभावः, न स्वरूपेणः अत्र तु न वचनम्, नापि स्वरूपतः; यतो दास्यं नाम पारतद्वभमेव, शिष्यत्वादिवत्; अतो न स्वधर्मत्यागः, येन साधारण्यं स्यादित्याशयः।

पाठा०- १ यतलाः सपरपरिप्रहाः घ. २ स्वर्धाद्रम्यते घ. ३ मुत्कृष्टं घ.

पुरुषादुत्पन्ना पुरुषसंभोगवृत्तिर्वेदयेति ब्राह्मण्यादिवल्लोकप्रसिद्धिबलादभ्युपगैमनी-यम् । नच निर्मूलेयं प्रसिद्धिः । स्मर्यते हि स्कन्दपुराणे—'पश्चचूडा नाम काश्व-नाप्सरसः, तत्सन्तिर्वेदयाख्या पश्चमी जातिः' इति । अतस्तासां नियतपुरुषपरिण-यनविधिविधुरतया समानोत्कृष्टजातिपुरुषाभिगमने नादष्टदोषो नापि दण्डः । तासु चानवरुद्धासु गच्छतां पुरुषाणां यद्यपि न दण्डस्तथाऽप्यदृष्टदोषोऽस्त्येव । 'खदारनिरतः सदा' (३।४५) इति नियमात् ।—'पशुवेद्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते' इति प्रायश्चित्तस्मरणाचिति निरवद्यम् ॥ २९० ॥

'अवरुद्धासु दासीषु' ( व्य० २९० ) इत्यनेन दासी:श्वैरिण्यादिभुजिष्याभि-गमने दण्डं विद्यतस्तास्त्रभुजिष्यासु दण्डो नास्तीत्यर्थादुक्तं तस्यापवादमाह—

# प्रसद्य दास्यभिगमे दण्डो दश्चपणः स्मृतः । बहूनां यद्यकामाऽसौ चतुर्विश्चतिकः पृथक् ॥ २९१ ॥

पुरुषसंभोगजीविकास दासीषुं सैरिण्यादिषु ग्रुल्कदानविरहेण प्रसह्य बला-त्कारेणाभिगच्छतो द्रापणो दण्डः। यदि बह्व एकामनिच्छन्तीमिष बलात्कारेणाभिगच्छन्ति तर्हि प्रत्येकं चतुर्विशतिपणपरिमितं दण्डं दण्ड-नीयाः। यदा पुनस्तदिच्छया भाँ। दि दत्त्वा पश्चादनिच्छन्तीमिष बलाद्गजन्ति तदा तेषामदोषः; यदि व्याध्याद्यभिभवस्तस्या न स्यात्; 'व्याधिता सन्नमा व्यप्रा राजकर्मपरायणा। भामन्त्रिता चेन्नागच्छेददण्ड्या वडवा स्मृता॥' इति नारदवचनात्॥ २९९॥

#### गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत् । अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव हि ॥ २९२ ॥

यदा तु शुल्कं गृहीत्वा खस्थापि अर्थपति नेच्छति तदा द्विगुणं शुल्कं द्यात् तथा शुल्कं दत्तवा खयमनिच्छतः खस्यस्य पुंसः शुल्कहानिरेव ।
—'शुल्कं गृहीत्वा पण्यक्षी नेच्छन्ती द्विगुणं बहेत् । अनिच्छन्दसञ्चलकोऽपि
शुल्कहानिमवामुयात् ॥' इति तेनैवोक्तम् । तथाऽन्गोऽपि विशेषस्तेनैव दर्शितः—
'अप्रयच्छंस्तथा शुल्कमनुभूय पुमान्धियम् । अक्रमेण च संगच्छन् पाददन्तनखादिभिः ॥ अयोनौ वाऽभिगच्छेयो बहुभिर्वाऽपि वासयेत् । शुल्कमष्टगुणं
दाप्यो वनयं ताबदेव तु ॥ वेश्याप्रधाना यास्तत्र कामुकास्तद्वहोषिताः । तत्यमुत्थेषु कार्येषु निर्णयं संशये विदुः ॥' इति ॥ २९२ ॥

टिप्प०-1 परदासीं हठादपगच्छतो दशपणो दण्डः-अप०। ४ गर्टि सर्वमूल्यम् ।

पाठा०-१ उपगमनीया घ. २ अयोनी गच्छतो भःदाधिमेहतः।
""॥२९२॥ ३ मनभिलवन्तीं घ, ४ घातदन्तनसा स-घ,

## अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाडिभमेहतः। चतुर्विञ्चतिको दण्डस्तथा प्रव्रजितागमे ॥ २९३॥

किन, यैस्तु खयोषां मुखादाविभगच्छति पुरुषं वाऽभिमुखो मेहति तथा प्रविततां वा गच्छत्यसौ चतुर्विदातिपणान्दण्डनीयः ॥ २९३ ॥

अन्त्याभिगमने त्वैङ्काः कुंबन्धेन प्रवासयेत्।

शूद्रस्तर्थां उन्त्य एव स्यादन्त्यसायांगमे वधः ॥ २९४ ॥ किंच, अन्त्या चाण्डाली तद्गमने त्रैवणिकान्यायश्चित्तानिभमुखान् 'सहस्र त्वन्त्यास्त्रयम्' (८१३८५) इति मनुवचनात्पणसहस्रं दण्डयित्वा कुचन्धेन कुत्सितबन्धेन भगाकारेणाङ्कयित्वा खराष्ट्राश्चिवीसयेत् । प्रायश्चित्ताभिमुं- खस्य पुनर्दण्डनमेव । शूद्रः पुनश्चाण्डाल्यभिगमेऽन्त्य एव चाण्डाल एव भवति । अन्त्यास्य पुनश्चाण्डालादे इत्हृष्ट्यातिक्यभिगमे वध एव ॥ २९४ ॥

इति स्त्रीसंप्रहणप्रकरणम् ।

#### अथ प्रकीर्णकप्रकरणम् २५

व्यवहारप्रकरणमध्ये श्रीपुंसयोगाख्यमप्यपरं विवादपदं मनुनारदाभ्यां विवृतम्। तत्र नारदः (१२११)—'विवाहादिविधः श्रीणां यत्र पुंसां च कीस्ते ।
श्रीपुंसयोगसंग्नं तद्विवादपदमुच्यते ।' इति ॥ मनुरप्याह (९१२)—'अस्वतन्त्राः श्रियः कार्याः पुरुषैः सिद्धिवानिशम्। विषयेषु च सज्जन्त्रः संस्थाप्या ह्यात्मनो वशे ॥' इत्यादि ॥ यद्यपि श्रीपुंसयोः परस्परमर्थिप्रस्थितया नृपँसमक्षं व्यवहारो निषदः, तथापि प्रस्थक्षेण कर्णपरम्परया वा विदिते तयोः परस्परातिचारे दण्डादिना दम्पती निज्धममार्गे राज्ञा स्थापनीयो । इत्रस्था दोषभाग्मवतीति व्यवहारप्रकरणे राजधममध्येऽस्य स्रीपुंसधमंजातस्थोपदेशः। एतच विवाहप्रकरण एव सप्रपत्नं प्रतिपादितमिति योगीश्वरेण न पुनरत्रोक्तम् ॥

सांप्रतं प्रकीर्णकारूयं व्यवहारपदं प्रस्तूयते । तल्लक्षणं च कथितं नारदेन (१०।-१-४)—'र्फ्रकीर्णकेषु विज्ञेया व्यवहारा उपाश्रयाः । राज्ञामाज्ञाप्रतीघातस्तत्क-र्मकरणं तथा ॥ पुरःप्रदानं संभेदः प्रकृतीनां तथैन च । पाखण्डिनैगमश्रेणिग-णधर्मविपर्ययाः ॥ पित्रापुत्रविनादश्च प्रायश्चित्तव्यसंक्रमः । प्रतिप्रहृविकोपश्च कोपश्चाश्रमिणामपि ॥ वर्णसंकरदोषश्च तहुत्तिनियमस्तथा । न दृष्टं यच पूर्वेषु

टिप्प०-2 आस्यपाम्वादी पुरुषस्य शिक्षप्रक्षेपणं पुरुषमेहनम्।

पाठा०—१ अन्त्याभिगमने "॥२९३॥ A. २ वाभिमेहतः। विद्वा-न्द्रभपणी दण्डः ४. ३ स्वेच्छया योषां घ. ४ त्वाङ्कय. A. ५ कवन्धेन. A. ६ स्वथाऽङ्कय. A. ७ नृपसमीपं घ. ८ णैके पुनर्ज्ञेया स्व. ९ भेदश्च घ.

सर्वं तत्स्यात्प्रकीणंके ॥' इति ॥ प्रकीणंके विवादपदे ये विवादा राजाज्ञोल्लङ्खन-तदाज्ञाकरणादिविषयास्ते रूपसमवायिनः । रूप एव तत्र स्मृत्याचारव्यपेतमार्गे वर्तमानानां प्रतिकूलतामास्थाय व्यवहारनिर्णयं कुर्यात् ॥ एवं च वदता यो रूपाश्रयो व्यवहारस्तत्प्रकीणंकमिल्यर्थालक्षितं भवति ॥

तत्रापराधविशेषेण दण्डविशेषमाह—

# ऊँनं वौडभ्यधिकं बौडिप लिखेद्यो राजशासनम् । पारदोरिकर्चौरं वा मुश्चतो दण्ड उत्तमः ॥ २९५ ॥

राजदत्तभूमेनिबन्धस्य वा परिमाणाच्यूनत्वमाधिक्यं वा प्रकाशयन् राजशासनं योऽभिलिखति, यथ पारदारिकं चौरं वा गृहीत्वा राहे-ऽनपंथित्वा मुश्चति ताबुभाबुत्तमसाहसं दण्डनीयौ ॥ २९५ ॥

प्रसङ्गानृपाश्रयव्यतिरिक्तव्यवहार्विषयमपि दण्डमाह—

# अभक्ष्येण द्विजं दृष्यो दण्ड्य उत्तमसाहसम् । मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं प्रथमं शूद्रमर्धिकम् ॥ २९६ ॥

मृत्रपुरीषादिना अभक्ष्येण भक्ष्यानहेंण दूष्याञ्चपानादिमिश्रणेन स्वरूपेण वा ब्राह्मणं दूष्यित्वा खादयित्वोत्तमसाहसं दण्ड्यो भवति । श्रित्रियं पुनरेवं दूष्यित्वा मध्यमम्, वैद्यं दूष्यित्वा प्रथमम्, श्रूदं दूष्यित्वा प्रथमसाहसस्यार्थम्, 'दण्ड्यो भवति' इति संबन्धः । लशुनायम-स्यद्षणे तु दोषतारतम्यादण्डतारतम्यमूहनीयम् ॥ २९६ ॥

# क्र्टखर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी। त्र्यङ्गहीनस्तु कर्तव्यो दाप्यश्रोत्तमसाहसम् ॥ २९७॥

किंच, रसवेधाद्यापादितवर्णोत्कर्षैः कूटैः खर्णैव्धवहारशीलो यः खणका-रादिः। यश्च विमांसस्य कुत्सितमांसस्य श्वादिसंबद्धस्य विक्रयशीलः सौनि-कादिः; 'व'शब्दात्कूटरजतादिव्यवहारी च, ते सर्वे प्रस्थेकं नासाकर्णकरैस्त्रि-भिरक्वेहींनाः कार्याः। 'व'शब्दाञ्यङ्गच्छेदेन समुचितमुत्तमसाहसं दण्डं दाप्याः। यत्पुनमंनुनोक्तम् (९-२९२)—'सर्वेकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः। प्रवर्तमानमन्याये छेदयेह्नवशः श्चरैः॥' इति,—तदेतद्देवब्राह्मणराजस्वर्ण-विषयम्॥ २९०॥

पाठा०—१ न्यूनं वा घ. २ वाऽपि यो लिखेद्राज. А. ३ वाऽप्यिषे А. ४ चौरों. А. ५ द्विजं प्रदूष्याभक्ष्येण दण्ड्य उत्तमसाहसम् । श्रित्रियं मध्यमं वैद्यं प्रथमं श्रूद्रमधिंकम् А.; अभक्ष्येर्दूषयन् विप्रं दण्ड उत्तमसाहसम् ए. ६ दृब्यरूपेण घ. ७ शब्दादङ्गच्छेदेन ख.

विषयविशेषे दण्डाभावमाह—

# चतुष्पादकृतो दोषो नापेहीति प्रजल्पतः । काष्टलोष्टेषुपाषाणैबाहुयुग्यकृतस्तथा ॥ २९८ ॥

चतुष्पादेगोंगजादिभिः कृतो यो दोषो मनुष्यमारणादिरूपोऽसौ गवादि-खामिनो न भवति, अपसरेति प्रकर्षणोच्चेभीषमाणस्य। तथा छकुरछो-ष्टसायकपाषाणोत्क्षेपणेन बाहुना युग्येन च युगं वहताश्वादिना कृतो यः पूर्वोक्तो दोषः सोऽपि काष्टादीन्प्रास्यतो न भवत्यप्रसरेति प्रजल्पतः । काष्टा-युत्क्षेपणेन हिंसायां दोषाभावकथनं दण्डाभावप्रतिपादनार्थम् । प्रायिश्वत्तं पुनर-बुद्धिपूर्वकरणनिमित्तमस्लेव। काष्टादिग्रहणं च शक्तितोमरादेरुपळक्षणार्थम् ॥२९८॥

#### छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना। पश्चाचैवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक्॥ २९९॥

किंच, निस भवा र जुर्नस्या छिना शकटादियुक्तबळीवर्दनस्या र जुर्यसिन्याने तत् छिन्ननस्यं शकटादि तेन, तथा भग्नयुगेन 'आदि'महणाद्धमाक्षचकादिना च यानेन पश्चात्पृष्ठतोऽपसरता 'च'शब्दात्तिर्यगैपगच्छता प्रतिमुखं वागच्छता च मनुष्यादिहिंसने स्वामी प्राजको वा दोषभाङ् न भवति । अतत्प्र- यन्नजनितत्वादिसनस्य । तथा च मनुः (८।२९१।२९२)—'छिन्ननास्ये भग्नयुगे तिर्यक्प्रतिमुखागते । अक्षभन्ने च यानस्य चकभन्ने तथैव च ॥ छेदने चैव यन्नाणां योक्तरदम्योस्तथैव च । आक्रनदे सस्यपैहीति न दण्डं मनुरव्रवीत् ॥' इति ॥ उपेक्षायां स्वामिनो दण्डमाह—

# शक्तोडप्यमोक्षयन्खामी दंष्ट्रिणां शृङ्गिणां तथा। प्रथमं साहसं दद्याद्विकुष्टे द्विगुणं तथा।। ३००।।

अप्रवीणप्राजकप्रेरितैद्ंष्ट्रिभिर्गजादिभिः श्रृङ्किभिर्गवादिभिर्चेध्यमानं समथाँऽपि तत्स्वामी यद्यमोक्षयन्त्रपेक्षते, तदा अकुशलप्राजकनियोजननिमित्तं
प्रथमसाहसं दण्डं द्द्यात् । यदा तु 'मारितोऽहम्' इति विऋष्टेऽपि न
मोक्षयति तदा द्विगुणम् । यदा पुनः प्रवीणमेव प्राजकं प्रेरयति तदा प्राजक
एव दण्ड्यो न खामी । यथाह मतुः (८।२९४)—'प्राजकश्चेद्ववेदाप्तः प्राजको
दण्डमईति' इति ॥ प्राजको यन्ता । आप्तोऽभियुक्तः । प्राणिविशेषाच दण्डितशेषः कल्पनीयः । यथाह मतुः (८।२९६-९८)—'मतुष्यमार्णे क्षिप्रं चौरवतिकत्विषी भवेत् । प्राणमृतसु महत्त्वर्धं गोगजोष्ट्रह्यादिषु ॥ श्रुद्वाणां च पश्चनां
तु हिंसायां द्विशतो दमः । पश्चाशत्तु भवेदण्डः श्चभेषु मृगपक्षिषु ॥ गर्भाजाविकानां तु दण्डः स्यात्पश्चमाषकः । माषकस्तु भवेदण्डः श्चश्करनिपातने ॥' इति ॥

टिप्प०-1 खामी रथी, प्राजकः सारथिः. 2 आप्तो नाम निवारणसमर्थः-अप०।

पाठा०—१ 'ज वाह्ययुग्य' A. २ तिर्थगपसरता घ. ३ आकन्दनेष्यपे-हीति घ. ४ क्षुद्रकाणां पश्चनां तु घ.

# जारं चौरेत्यभिवदन्दाप्यः पश्चशतं दमम् । उपजीव्य धनं मुश्चंस्तदेवाष्टगुणीकृतम् ॥ ३०१ ॥

किंच, खनंशकलङ्कभयाजारं पारदारिकं 'चौर! निर्गच्छे' त्यिनवदन् पञ्च-दातं पणानां पत्र शतानि यस्मिन्दमे स तथोक्तस्तं दमं दाण्यः। यः पुनर्जारह-स्ताद्धनमुपजीव्य उत्कोचरूपेण गृहीत्वा जारं मुञ्जत्यसौ यावहृहीतं तावद्ष्ट-गुणीकृतं दण्डं दाण्यः॥ १०१॥

राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम् ।

तन्मत्रस्य च भेतारं छित्त्वा जिह्वां प्रवासयेत् ॥ ३०२ ॥ किंच, राज्ञोऽनिष्टस्यानिभमतस्यामित्रं स्तोत्रादेः प्रकर्षण भूयो भूयो वक्तारं तस्येव राज्ञ आक्रोद्याकारिणं निन्दाकरणशीलं तदीयस्य च मन्त्रस्य स्तराष्ट्रविवृद्धिहेतोः परराष्ट्रापक्षयकरस्य वा भेत्तारं अमित्रकर्णेषु जपन्तं तस्य जिह्वामुन्कृत्य स्तराष्ट्राक्षिक्कासयेत् । कोशापहरणादौ पुनर्वेष एव । (मनुः ९१२७५) — राज्ञः कोशापहर्वृध्य प्रतिकृत्रेषु च स्थितान् । घातयेद्विविधेदंण्डरेरीणां चोपैकारकान् ॥ इति मनुस्सरणात् । विविधेः सर्वस्वापहाराज्ञच्छे-द्वधक्षेपित्थर्थः । सर्वस्वापहारेऽपि यद्यस्य जीवनोपकरणं तज्ञापहर्तव्यम् चौर्योन्याह्यजीविनाम् । वेदयाझीणामलंकारान्वाद्यातोद्यादि तद्विदाम् ॥ यच्च यस्योपकरणं येन जीवन्ति कारुकाः । सर्वस्वहरणेऽप्येतच्च राजा हर्तुमहिति ॥ इति । जाद्यणस्य पुनः न जौरीरो ब्राह्मणे दण्डः (गौ० १२।४६) इति निषेधाद्वधस्थाने विरोमुण्डनादिकं कर्तव्यम् — जाह्मणस्य वधो मौण्ड्यं पुराचिर्वासनाङ्कने । ललाटे चामिशस्ताङ्कः प्रयाणं गर्दभेन तु ॥ इति मनुस्सरणात् ॥ ३०२॥

मृताङ्गलप्रविकेतुर्गुरोस्ताडयितुस्तथा । राजयानासनारोद्धर्दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ३०३ ॥

किंच, मृतशरीरसंबन्धिनो वस्रपुष्पादेविंक्रेतुः गुरोः पित्राचार्यादे-स्ताडिंगुः तथा राजानुमितं विना तद्यानं गजाश्वादि आसनं सिंहा-सनिद आरोहतश्चोत्तमसाहसो दण्डः ॥ ३०३ ॥

द्विनेत्रभेदिनो राजदिष्टादेशकृतस्तथा।

विप्रत्वेन च ग्रुद्रस्य जीवतोऽष्टश्चतो दमः ॥ ३०४ ॥

किंच, यः पुनः कोधादिना परस्य नेत्रद्वयं भिनत्ति । यश्व ज्योतिःशा-स्त्रवित् गुर्वादिहितेच्छुव्यतिरिक्तो राज्ञो द्विष्टमनिष्टं 'संवत्सरान्ते तव राज्य-च्युतिभीवध्यति' इस्रेवमादिरूपमादेशं करोति । तथा च यः शुद्रो भोजनार्थं

पाठा०-१ मित्रस्तवादेः घ. २ चोपजापकान् घ. ३ न शारीरो दण्डः ख. ४ मध्यमसाहसः A. ५ हितेप्सु ख.

यश्चोपवीतादीनि ब्राह्मणलिङ्गानि धारयति तेषामष्ट्यातो द्मः । अष्टी पणशता ने यस्मिन्दमे स तथोक्तः । 'श्राद्धभोजनार्थं पुनः श्रदस्य विप्रवेषधारिण-स्तप्तश्चालाक्ष्या यश्चोपवीत बहुपुष्यालिखेत्' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । वृत्त्यर्थं तु यश्चोपवीतादिब्राह्मणलिङ्गधारिणो वध एव।—'हिजातिलिङ्गिनः श्र्दान्धातयेत्' इति स्मरणात्॥ २०४॥

रागलोभादिनाऽन्यथा व्यवहारदर्शने दण्डमाह-

दुंर्देष्टांस्तु पुनर्दछ्या व्यवहारात्रुप्रेण तु ।

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्विगुणं दमम्।। ३०५॥

दुई प्रान्स्मृत्याचारप्राप्तधर्मो छङ्घनेन रागलोभादिभिरसम्यग्विचारितत्वेना शक्कामानान् व्यवहारान्षुनः स्वयं राजा सम्यग्विचार्य निश्चितदोषाः पूर्वसम्याः संजयिनः प्रत्येकं विवाद पदे यो दमः पराजितस्य ति ग्रुणं दाण्याः । अप्राप्तजेतृदण्डविधिपरत्वाद्व चनस्य रागालोभादित्यादिना श्लोकेनापान- स्वत्यम् । यदा पुनः साक्षिदोषेण व्यवहारस्य दुईष्टत्वं ज्ञातं तदा साक्षिण एव दण्ड्याः, न जयी नापि सम्याः । यदा तु राजानुमत्या व्यवहारस्य दुईष्टत्वं ज्ञातं तदा सर्वे एव राजसिहताः सम्यादयो दण्डनीयाः ।—'पादो गच्छति कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥' (८१९७) इति वचनात् । एतच प्रत्येकं राजादीनां दोषप्रतिपादनपरं, न पुनरेकंस्येव पापापूर्वस्य विभागाय । यथोक्तम्—'कर्तृसमवायिफलजननस्वभावत्वादपूर्वस्य' इति ॥३०५॥

न्यायतो निर्णातव्यवहारस्य प्रत्यावर्तयितुर्दण्डमाह—

यो मन्येताजितोऽसीति न्यायेनापि पराजितः । तमायान्तं पुनर्जित्वा दापयेद्विगुणं दमम् ॥ ३०६ ॥

यः पुनर्न्यायमार्गेण पराजितोऽपि औद्धलात 'नाहं पराजितोऽसि' हित मन्यते तमायान्तं कृटलेख्याद्युपन्यासेन पुनर्धमाधिकारिणमधितिष्ठन्तं धर्मेण पुनः पराजयं नीत्वा द्विगुणं दण्डं दापयेत् ॥ नारदेनाप्युक्तम्— 'तीरितं चानुशिष्टं च मन्येत विधर्मतः । द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरु-द्वरेत् ॥' इति । तीरितं साक्षिलेख्यादिनिणीतमनुद्वतदण्डम् । अनुशिष्टमुद्धत-दण्डम् । दण्डपर्यन्तं नीतिमिति यावत् । यत्पुनर्मनुर्वचनम् (९।२३३)—'तीरितं चानुशिष्टं च यत्र कचन विद्यते । कृतं तद्धर्मतो क्रेयं न तत्प्राज्ञो निवर्तयेत् ॥' इति, तद्धिप्रलार्थनोरन्यतरवचनाद्यवद्दारस्थाधमेतो वृत्तत्वनिश्चयेऽपि राज्ञा लोमा-दिना प्रवर्तयितव्य इत्येवंपरम् । यत्पुनर्नृपान्तरेणापि न्यायापेतं कार्यं निवेतितं तदिप सम्यक्परीक्षणेन धम्ये पथि स्थापनीयम् । 'न्यायापेतं यदन्येन राज्ञा ज्ञानकृतं भवेत् । तदप्यन्यायविद्वितं पुनर्न्याये निवेशयेत् ॥' इति स्मरणात् ॥३०६॥

पाठा०—१ सम्यग्दृष्ट्वा तु दुर्दृष्टान्व्य A. २ द्विगुणं पृथक् A. ३ जिय-सिहताः घ. ४ दुर्दृष्टता तदा ख. ५ रेकैकस्यैव ख.

अन्यायगृहीतदण्डधनस्य गतिमाइ-

#### राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुणाय तम् । निवेद्य द्याद्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिंशृहुणीकृतम् ॥ ३०७॥ र

अन्यायेन यो दण्डो राज्ञा लोभादिना गृहीतस्तं त्रिंशद्भणीकृतं वरुणायेदमिति संकल्प्य ब्राह्मणेभ्यः स्वयं द्यात् । यस्माद्ण्डरूपेण यावद्गृहीतमन्यायेन ताव-तस्म प्रतिदेयम्, इतरथापहारदोषप्रसङ्गात् । अन्यायदण्डप्रहणे पूर्वस्वामिनः स्वल-विच्छेदाभावाचेति ॥ ३०७ ॥

इति श्रीमत्पद्मनाभभट्टोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यविज्ञा-नेश्वरभट्टारकस्य कृतौ ऋजुमिताक्षराख्यायां याज्ञवल्कीयधर्मशास्त्रविवृतौ द्विती-योऽध्यायो व्यवहाराख्यः संपूर्णः ॥

अथासिन्नध्याये प्रकरणानुकमणिका कथ्यते । आद्यं साधारणव्यवहारमानृकाप्रकरणम् १ । असाधारणव्यवहारमानृकाप्रकरणम् २ । ऋणादानम् ३ । उपनिधिप्रकरणम् ४ । साक्षिप्रकरणम् ५ । ठेख्यप्रकरणम् ६ । दिव्यप्रकरणम् ७ । दायविभागः ८ । सीमाविवादः ९ । सामिपाठविवादः १० । अस्वामिविक्यः ११ । दत्ताप्रदानिकम् १२ । कीतानुशयः १३ । अभ्युपेत्याशुश्रूषा १४ । संविद्यतिकमः १५ । वेतनादानम् १६ । द्यूतसमाह्वयाख्यम् १७ । वाक्पारुष्यम् १८ । दण्डपारुष्यम् १९ । साहसम् २० । विकियासंप्रदानम् २१ । संभूयसमुरुष्यानम् २२ । स्वेयप्रकरणम् २३ । स्रीसंप्रहणम् २४ । प्रकीणंकम् २५ ।

इति पश्चविंशतिप्रकरणानि ॥

उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः । धर्मशास्त्रस्य विवृतिर्विज्ञानेश्वर्योगिनः ॥ १ ॥

पाठा०—१ अन्यायेन तु यो दण्डो घ. २ राजभिर्दत्तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मेलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ एवसु-दृतदण्डानां विश्वद्धिः पापकर्मिणाम् । स्वधर्मस्थापनादाजा प्रजाम्यो धर्म-मभुते ॥ यत्र दण्डविधिनीकः सर्वेरेव महात्मभिः । देशकालादि संचिन्त्य तत्र दण्डो विधीयते ॥

# अथ प्रायश्चित्ताध्यायः ३

गृहस्थाश्रमिणां नित्यनैमित्तिका धर्मा उक्ताः । अभिषेकादिगुणयुक्तस्य गृहस्थ-विशेषस्य गुणधर्माश्च प्रदर्शिताः । अधुना तद्धिकारपंकोचहेतुभूताशौचप्रतिपा-दनमुखेन तेषामपवादाः प्रतिपाद्यन्ते । 'आशौच'शब्देन च कालम्नावाद्यनोद्यः पिण्डोदकदानादिविधेः अध्ययनादिपर्युदासस्य च निमित्तभूतः पुरुषगतः कश्च-नातिशयः कथ्यते, न पुनः कर्मानिधकारमात्रम् । 'अशुद्धा बान्धवाः सर्वे' (मतुः ५।५८) इत्यादावशुद्धत्वाभिधानात् । 'अशुद्धा'शब्दस्य च वृद्धव्यवहारे-ऽनाहितामिदीक्षितादावनिधकारिमात्रे प्रयोगाभावात् वृद्धव्यवहारव्युत्पत्तिव-न्धनत्वाच शब्दार्थावगतेः । किंच यद्याशौचिनां दानादिनिषेधदर्शनात्त्रयोग्य-त्वमाशौचशब्दाभिषेयं स्वात् तत्रानेकार्थकल्पनादोषप्रसङ्ग इत्युपेक्षणीयोऽयं पक्षः ॥

तत्राशौचिभिः सपिण्डायैर्यत्कर्तव्यं तत्तावदाह-

ऊनद्विवर्षं निखनेन कुर्यादुदकं ततः । औक्मश्रानादनुत्रज्य इतरो ज्ञातिभिद्वतः ॥ १ ॥ यमस्रकं तथा गाथा जपद्भिलैंकिकामिना । स दग्धच्य उपेतश्रेदाहिताभ्यावृतार्थवत् ॥ २ ॥

कने अपरिपूर्ण द्वे वर्षे यस्यासावृतद्विवर्षस्तं प्रेतं निस्तनेत् भूमाववरं कृत्वा निद्ध्यात्र पुनर्दहेदिस्यर्थः। नच 'सकृत्प्रासंचन्त्युद्दकम्' (प्रा. ४) इसादिभिः प्रेतो-देशेन विहितसुदकदानायौध्वेदेहिकं कुर्यात्। अयं च गन्धमाल्यानुपल्ठेपनादिभिरछंकुत्य ग्रुचौ भूमौ इमशानादन्यत्रास्थिनिचयरहितायां बहिर्प्रामान्निस्तनीयः।
यथाऽऽह मनुः (५।६८-६९)—'ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निद्ध्युर्बान्धवा बहिः।
अलंकुत्य ग्रुचौ भूमावस्थिसंचयनाहते॥ नास्य कार्योऽप्रिसंस्कारो नापि कार्योदकिकया। अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा क्षिपेयुह्यहमेव तु॥' इति। 'अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा' इस्यसायमर्थः-यथाऽरण्ये काष्ठं त्यक्त्वोदासीनास्तद्विषये भवन्ति तथोनदिवार्षिकमपि खातायां भूमौ परित्यज्य तद्विषये श्राद्धाद्यौध्वंदिहकेषु उदासीनैभिवतव्यमित्याचारादिप्राप्तश्राद्धाद्यमावोऽनेन दृष्टान्तेन सूच्यते। सं च घृतेनाभ्यज्य
यमगाथाः पठिद्धिनिधातन्यः। 'ऊनद्विवार्थिकं प्रेतं घृताकं निस्तनेद्वहिः। यमगाथा गायमानो यमसूक्तमनुस्तरन् ॥' इति यमस्तरणात्॥ ततस्तसादूनद्विवाविकादितरपूर्णद्विवर्षो यो भैतोऽस्तौ इमशानपर्यन्तं कातिभिः सपिण्डैः समा-

टिल्प०—1 अवटः=गर्तः। 2 अत्रादिपुराणे विशेषः-'पूर्वामुखस्तः नेतन्यो नास्रणो वान्धवैगृहात्। उत्तराभिमुखो राजा वैश्यः पश्चान्मुखस्तथा ॥ दक्षिणाभिमुखः शुद्धो निर्हर्तव्यः स्वबान्धवैः।' इति ।

पाठा०-१ अत्राग्रद्धशब्दस्य च व्यवहारेणाहिताग्नि ख. २ आश्मशा-नमनुत्राज्य. A. ३ र्मृतः. A. ४ नास्य ङ. ५ शवश्च ङ. ६ गायितः क. नोदकैश्व ज्येष्ठः पुरःसरैरनुवज्योऽनुगन्तव्यः । अस्मादेव वचनादूनद्विवर्षस्यानु-गमनमनियतमिति गम्यते ॥ अनुगम्य च 'परेयिवांसम्' (ऋ० ७, अ. ६, । १४. ५. ६) इलादि यमसूक्तं यमदैवला गाथाश्व जपद्भिलाकिकेनासंस्कृते-नायिना दग्धन्यो यदि जातारणिर्नास्ति । तत्सद्भावे तु तन्मथितेन दग्धन्यो न लौकिकेन । तस्यामिसंपाद्यकार्यमात्रार्थत्वेनोत्पत्तेः । लौकिकामिश्र चण्डालादि-व्यतिरिको प्राह्यः; 'चण्डालामिरमेध्यामिः स्तिकामिश्च कहिंचित्। पतिता-मिश्चितामिश्च न शिष्टप्रहणोचिताः ॥' इति देवलस्मरणात् ॥ लौगाक्षिणा चात्र विशेष उक्तः—'त्रणीमेवोदकं कुर्यात्रणीं संस्कारमेव च । सर्वेषां कृतचूडानाम-न्यत्रापीच्छया द्वयम् ॥' इति । अयमर्थः-- 'चौलकर्मानन्तरकाळे नियमेनाम्युदै-कदानं कार्यम् । अन्यत्रापि नामकरणादूर्ध्वं अकृतचूढेऽपीच्छया प्रेताभ्युदयका-मनया द्वयं अस्युदकदानात्मकं तूष्णीं कार्यं, न नियमेनेति विकल्पः। मनुनाप्यत्र विशेषो दर्शितः ( ५।७० )—'नात्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैहदकितया । जातद-न्तस्य वा क्र्यांचाम्नि वाऽपि कृते सति ॥' इति । 'उदकप्रहणं' साहचर्यादमिसं-स्कारस्याप्यपलक्षणार्थम् । 'नात्रिवर्षस्य' इति वचनात् । कुलधर्मापेक्षया चूडो-त्कर्षेऽपि वर्षत्रयादू ध्वमम्यद्कदानादिनियमोऽनगम्यते । लौगक्षिवचनाद्वर्षत्रया-त्रागपि कृतच्डस्य तयोर्नियम इति विवेचनीयम् । उपेतश्चेद्यद्युपनीतस्तर्हि आहितार्याचता आहितामेदीहप्रकियया खरह्यादिप्रसिद्धया लौकिकामिनैव द्ग्धवाः । अर्थवत्त्रयोजनवत् । अयमर्थः -- यद्यस्य ऋपं दाहद्वारं कार्यरूपं प्रयोजनं संभवति । भूमिजोषणप्रोक्षणादि तदुपादेयम् । यत्पुनर्छप्तप्रयोजनं पात्रयोजनादि तन्निवर्तते । तथा छौकिकामिविधानेनोपनीतस्य अनाहितामेर्रुह्या-शिना दाहविधानेन च अपहृतप्रयोजनत्वादाहवनीयादेरपि निवृत्तिरिति ॥ अश्य-न्तर्विधानं च वृद्धयाज्ञवल्क्येनोक्तम्—'आहितामिर्यथान्यायं दम्धव्यक्षिभिर-मिभि: । अनाहितामिरेकेन छौकिकेनापरो जनः ॥' इति । नच श्रूदेण इमशानं प्रति अग्निकाष्ट्रादिनयनं कार्यम्; 'यस्यानयति श्र्होऽप्निं तृणं काष्टं हवीं वि च प्रेतत्वं हि सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते ॥' इति यमस्मरणात् ॥ तथा दाहश्च स्तपनाद्यनन्तरं कार्यः—'प्रेतं दहेच्छुभैर्गन्धेः स्नापितं स्निभूषितम्' इति स्मर-णात् । प्रचेतसाऽप्युक्तम् — स्नानं प्रेतस्य पुत्राचैर्वस्नाचैः पूजनं तथा । नमदेहं दहेनीव किंचिदेवं परिखजेत् ॥' इति; किंचिदेयमिति शववस्नैकदेशं इमशानवास्पर्थं देयं परित्यजेदित्यर्थः ॥ तथा प्रेतनिर्हरणेऽपि मनुना विशेषो दर्शितः (५।१०४) — 'न वित्रं खेषु तिष्ठत्यु मृतं शूदेण हारयेत् । अखर्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद-संपर्कदृषिता ॥' अत्र च खेषु तिष्ठत्सु इलाविवक्षितम् । अखर्यत्वादि-दोषश्रवणात् ॥—'दक्षिणेन मृतं रुद्धं परद्वारेण निर्हरेत् । पश्चिमोत्तर-

पाठा०- १ उदकदानात्मकं क. २ आहितामेर्दानप्रक्रियया ङ. ३ आहि-तामेः स्वगृद्धामिना ङ.

पूर्वेस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥' तथा हारीतोऽपि—'न प्रामाभिमुखं प्रेतं हरेयुः' हित ॥ यदा तु प्रोषितमरणे क्षरीरं न लभ्यते तदास्थिभः प्रतिकृतिं कृत्वा तेषा-मप्यलामे पर्णशरैः शौनकादिगृद्योक्तमागण प्रतिकृतिं कृत्वा संस्कारः कार्यः । आशौचं चात्र दशाहादिकमेव । 'आहितामिश्वेत्प्रवसन्म्रियेत पुनःसंस्कारं कृत्वा शववदाशौचम्' (४१३७) इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ अनाहितामिस्तु त्रिरात्रम्; 'युपिष्टैर्जलसंमिश्चेद्यध्यक्ष तथामिना । असौ खर्गाय लोकाय खाहेत्युक्त्वा स बान्धवः ॥ एवं पर्णशरं दग्ध्वा त्रिरात्रमग्नुष्विभेवेत् ॥' इति वचनात् ॥ ततश्च-यमर्थः—'नामकरणादर्गाङ्गिखननमेव, न चोदकदानादि । तत अर्धं यावित्रवर्षं वैकल्पिकमम्युदकदानम् । ततः परं यावदुपनयनं तृष्णीमेवाम्युदकदानं नियतम्। वर्षत्रयात्प्रागिप कृतचूल्य । उपनयनाद्धं पुनराहिताम्यावता दाहं कृत्वा सर्वमीध्वेदेहिकं कार्यम् । अयं तु विशेषः—उपनीतस्य लोकिकामिना दाहः कार्यः । अनाहितामेर्गृद्यामिना दाहो यथासंभवं पात्रयोजनं च कार्यम् ॥ १-२ ॥

संस्कारानन्तरं किं कर्तव्यमित्यत आह-

# सप्तमाइशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । अप नः शोशुचद्घमनेन पितृदिश्चुखाः ॥ ३ ॥

सप्तमाद्दिवसादर्शाग्दशमदिवसाद्वा ज्ञातयः समानगोत्राः सपिण्डाः समान नोदकाश्व 'अप नः शोशुचद्घम्' (ऋ.सं.१।७।५) इखनेन मन्त्रेण दक्षि-णामुखाः अपः अभ्युपयन्ति । अभ्युपगमनेन तत्प्रयोजनभूतोदकदानवि-शिष्टमभ्युपगमनं लक्ष्यते; 'एवं मातामहाचार्य-' (प्रा० ४) इत्यनन्तरमुदकदा-नस्यातिदेशदर्शनात् । एतचायुग्मासु तिथिषु कार्यम् । 'प्रथमतृतीयपचमसप्तमन-वमेषूद्कित्रया' ( १४।४० ) इति गौतमस्मरणात् ॥ एतच स्नानानन्तरं कार्यम् ; 'शरीरमभी संयोज्यानवेक्षमाणा अपोऽभ्युपयन्ति' इति शातातपस्मरणात् ॥ तथा प्रचेतसाप्यत्र विशेषो दर्शितः—'प्रेतस्य बान्धवा यथावृद्धमुदकमवतीर्य नोद्धर्ष-येयुरुदकान्ते प्रसिव्येयुरपसव्ययज्ञोपवीतवाससो दक्षिणामिमुखा ब्राह्मणस्योद-श्रुखाः प्रैलञ्जुखाश्र राजन्यवैश्ययोः' इति । स्मृलन्तरे तु यावन्लाशौचिदनानि ताबदुदकदानस्यावृत्तिरुक्ता । यथाह विष्णुः ( १९।१३ )—'याबदाशौचं ताब-त्प्रेतस्योदकं पिण्डं च दद्युः' इति ॥ तथा च प्रचेतसाप्युक्तम्—'दिने दिनेऽज्ञ-लीन्पूर्णानप्रद्यात्प्रेतकारणात् । तावदृद्धिश्च कर्तव्या यावित्पण्डः समाप्यते ॥' इति । प्रतिदिनमञ्जलीनां वृद्धिः कार्या, यावद्शमः पिण्डः समाप्यत इत्यर्थः ॥ यद्यप्यनयोर्गुरलघुकलपयोरन्यतरानुष्ठानेनःपि शास्त्रार्थः सिद्धस्तथापि बहुक्रेशाव-हत्वेन गुरुतरकल्पे प्रवृत्त्यनुपपत्तः भ्रेतस्योपकारातिशयो भविष्यतीति कल्पनी-यम् । अन्यथा गुरुतरकल्पाम्नायस्यानर्थक्यप्रसङ्गात् ॥ वसिष्ठेनापि विशेषोऽभि-हितः (४।१२)—'सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यामुदककियां कुर्नारन्' इति ॥ ३॥

वक्ष्यमाणसङ्कत्प्रसेकस्य नामगोत्रादिभिर्गुणैर्विशिष्टस्योदकदानस्यासमानगोत्रेषु मातामहादिष्वतिदेशमाह—

एवं मातामहाचार्यप्रेतीनामुदकित्रया । कामोदकं सर्वित्रत्ताखस्रीयश्वशुरत्विजाम् ॥ ४ ॥

यथा सगोत्रसिपण्डानां प्रतानामुद्दं दीयते तथा मातामहानामाचार्याणां च प्रतानां नित्यमुद्दकिया कार्या। सखा मित्रं, प्रताः परिणीता दुहि-तृभगिन्यादयः, स्वस्त्रीयो भागिनेयः, श्वशुरः प्रसिद्धः, ऋत्विजो याजकाः, एतेषां सख्यादिनां प्रतानां कामोद्दं कार्यम्। काम इच्छा, कामेनोदकदानं कामोद्दं, प्रेताभ्युद्यकामनायां सलामुद्दं देयम्; असलां न देयमिति अकरणे प्रत्यायो नास्तीलथाः॥ ४॥

उदकदाने गुणविधिमाह—

सक्रत्प्रसिश्चन्त्युद्कं नामगोत्रेण वाग्यताः।

तचोदकदानमित्यं कर्तव्यम्—सपिण्डाः समानोदकाश्व मौनिनो भूता प्रेतस्य नामगोत्रे उचार्य 'अमुकनामा प्रेतोऽमुकगोत्रस्तृप्यतु' इति स्कृदेवोदकं प्रसिश्चेयुः त्रिर्वाः 'त्रिः प्रेंसेकं कुर्युः प्रेतस्तृप्यतु' इति प्रचेतःस्मरणात् ॥ प्रतिदिनमज्ञिलेद्विद्वस्तु प्रतिपादितेव । तथा अयमपि विशेषस्तेनैवोकः—'नदीकूलं ततो गत्वा शौचं कृत्वा यथार्थवत् । वश्चं संशोधयेदादौ ततः झानं समाचरेत् ॥ सचैलस्तु ततः झात्वा शुन्दिः प्रयतमानसः । पाषाणं तत अधाय विप्रे द्याद्दशाज्ञलीन् ॥ द्वादश क्षत्रिये द्याद्वैश्ये पश्चदश स्मृताः । त्रिंशच्छूद्वाय दातव्याः स्ततः संप्रविशेद्वृह्वम् । ततः स्नानं पुनः कार्यं गृहशौचं च कारयेत् ॥' इति ॥

सपिण्डानां मध्ये केषांचिदुदकदानप्रतिषेधमाह—

न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुद्कं पतितास्तथा ॥ ५ ॥

ज्ञातित्वे सत्यपि ब्रह्मचारिणः समावर्तनपर्यन्तं, पतिताश्च प्रच्युतद्विजातिकर्माधिकाराः, उद्कादिदानं न कुर्युः॥ ब्रह्मचर्योत्तरकालं पूर्वेमृतानां सपिण्डादीनां उदकदानमाशौचं च कुर्योदेव । यथाह मनुः (५।८८)—'आदिष्टी नोदकं
कुर्यादावतस्य समापनात् । समाप्ते तृदकं कृत्वा त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥' इति ।
आदिष्टी 'ब्रह्मचार्यसि अपोशान कर्म कुरु दिवा मा खाप्सीः' (आश्व० १।२२।२) इत्यादिवतादेशयोगाद्वह्मचार्युच्यते । एतच पित्रादिव्यतिरेकेणेति वक्ष्यति ।
'आचार्यपित्रुपाध्यायान्' (प्रा० १५) इति । अत्राचार्यः पुनरेवं मन्यते—
आदिष्टीति प्रकान्तप्रायश्चित्तः कथ्यते, तस्यैवायमुदकदानादिनिषेधः प्रायश्चित्तहपवतस्य समान्युत्तरकालमुदकदानाशौचविधिरिति । तथा क्रीबादीनां चोदक-

टिप्प०—1 आदिष्टी ब्रह्मचारी, आ व्रतस्य समापनात् आ समावर्तनादिति सावः।

पाठा०-१ स समान ङ. २ प्रेतानां चोदकिकया. A. ३ प्रत्तस्वस्तीय ङ. ४ प्रत्येकं कुर्युः ख. ५ भादाय. ६ त्रिरात्रेणैव शुच्चतिः

दायित्वं निषिद्धम् ; 'क्रीबाया नोदकं कुर्युः स्तेना त्रात्या विधर्मिणः । गर्भभर्तृद्धहः श्रेव सुराप्यश्रेव योषितः ॥' इति वृद्धमनुस्मरणात् ॥ ५ ॥

एवमुदकदाने कर्तृविशेषप्रतिषेधमुक्त्वा संप्रदानविशेषेण प्रतिषेधमाह— पौखण्ड्यनाश्रिताः स्तेना भर्तृष्ट्रयः कामगादिकाः । सुराप्य औत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकमाजनाः ॥ ६ ॥

नरिकारःकपालादिश्रुतिबाह्यलिङ्गधारणं पाखण्डम् , तद्विद्यते येशं ते पाखण्डि-नः; अनाश्रिताः अधिकारे सत्यप्यकृताश्रमविशेषपरिप्रहाः । स्तेनाः सुवर्णाद्य-त्तमद्रव्यहारिणः, भर्तुःस्यः प्रतिघातिन्यः, कामगाः कुलटाः, 'आदि'ग्रहणात्ख-गर्भब्राह्मणघातिन्यो गृद्यन्ते । सुराप्यो यासां या सुरा प्रतिषिद्धा तत्पानरताः । **आत्मत्यागिन्यः** विषाम्युदकोद्बन्धनाचैरात्मानं यास्यजन्ति । एते पाखण्ड्यादयः 'त्रिरात्रं दशरात्रं वा' (प्रा॰ १८) इति वक्ष्यमाणस्याशौचस्योदकदानायौध्वेदेहिकस्य च भाजना न भवन्ति । भाजयन्तीति भाजनाः, सपिण्डादीनामाशौचादिनि-मित्तभूता न भवन्ति; अतस्तन्मरणे सपिण्डैरुद्कदानादि न कार्यमिखेतत्प्रति-पादनपरं वचनम् । अत्र च 'सुराप्य' इस्रादिषु लिङ्गमविवक्षितम् ।–'लिङ्गं च वचनं देशः कालोऽयं कर्मणः फलम् । मीमांसाकुशलाः प्राहुरनुपादेयपञ्चकम् ॥' इत्यनु-पादेयगतत्वात् । एतच बुद्धिपूर्वविषयम् ; यथाह गौतमः ( १४।१२ )—'प्रायो-Sनाशकशस्त्राभिविषोदकोद्बन्धनप्रपतनैश्वेच्छताम्' इति । प्रायो महाप्रस्थानम्, अनाशकमनशनम्, गिरिशिखरादवपातः प्रपतनम् । अत्र चेच्छतामिति विशेष-णोपादानात्प्रमादकृते दोषो नास्तीत्यवगन्तव्यम्; 'अथ कश्चित्प्रमादेन म्रिये-ताः युदकादिभिः । तस्याशौचं विधातव्यं कर्तव्या चोदकिकया' इति अङ्गिरःस्मर-णात् ॥ तथा मृत्युविशेषादिप आशौचादिनिषेधः—'चाण्डालादुदकात्सर्पाद्गाह्मणा-द्वैद्युतादिप । दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मिणाम् ॥ उदकं पिण्डदानं च त्रेतेभ्यो यत्त्रवीयते । नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे विनश्यति ॥' इति । एतदपी-च्छापूर्वमात्महननविषयम् । गौतमवचनेनेच्छापूर्वकमेवोद्केन हतस्याशौचादिनिषे-धस्योक्तत्वात् । अत्रापि 'चाण्डालादुदकात्सर्पात्' इति तत्साहचर्यदर्शनादुद्धिपूर्ववि-षयत्वनिश्वयः । अतो दर्पादिना चाण्डालादीन्हन्तुं गतो यस्तैर्मारितस्तस्यायं 'सर्वत एवात्मानं गोपायेत्' इति विध्यतिकमनिमित्तः पिण्डदानादिनिषेधः। एवं दुष्टदंष्ट्रयादिग्रहणार्थमाभिमुख्येन दर्पाद्गच्छतो मरणेऽप्ययं निषेध इखनुसंधे-यम् । अयं चाशौचप्रतिषेधो दशाहादिकालाविच्छन्नस्यः 'हतानां चपगोविप्रैरन्वक्षं चात्मघातिनाम्' (प्रा॰ २१) इति सद्यःशौचस्य वक्ष्यमाणत्वात् । तथा दाहादिक-मप्येषां न कार्यम्; 'नाशौचं नोदकं नाश्च न दाहाद्यन्सकर्म च । ब्रह्मदण्डहतानां च न कुर्यात्कैटघारणम् ॥' इति यमस्मरणात् । ब्रह्मदण्डह्ता ब्राह्मणदण्डह्ताः ।

टिप्प०—1 महादण्डः महाशापः । २ कटः शवखद्वा ।

पाठा०—१ पाषण्डाना A., v. २ आत्मघातिन्यो A. ३ विवक्षितम् । एतच बुद्धिपूर्वविषयम् क. ग.

प्रेतवहनसाधने खट्टादि 'कट'शब्देनोच्यते । न चाहितामिममिमिर्दहन्ति यज्ञपात्रै-श्रेलेतत् श्रुतिविहिताग्नियज्ञपात्रादिप्रतिपत्तिलोपप्रसङ्गात् । अयं सातों दाहादि-निषेधो विप्रादिहताहितामिविषयं नास्कन्दतीत्याशङ्कनीयम् । यतश्रण्डालादिहता-हितामिसंबन्धिनामिमयज्ञपात्राणां स्मृत्यन्तरे प्रतिपत्त्यन्तरं विधीयते-'वैतानं प्रक्षिपेदप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे। पात्राणि तु दहेदमौ यजमाने वृथा मृते॥' ( जमदिमः ) इति । तथा तच्छरीरस्यापि प्रतिपत्त्यन्तरमुक्तम् ; 'भात्मनस्या-गिनां नास्ति पतितानां तथा किया। तेषामि तथा गङ्गातोये संस्थापनं हितम् ॥' इति सारणात् । तसादविशेषेण सर्वेषां दहनादिनिषेधः । अतः स्नेहादिना निषेधाति-कमे प्रायिश्वतं कर्तव्यम् ; 'कृत्वाऽप्रिमुदकं स्नानं स्पर्शनं वहनं कथाम् । रज्जुच्छेदा-श्रुपातं च तप्तकृच्छ्रेण ग्रुद्धाति ॥' इति स्मरणात् । एतच प्रत्येकं बुर्द्धिपूर्विके वेदित-व्यम्। अबुद्धिपूर्वकमरणे तु 'एषामन्यतमं प्रेतं यो वहेत दहेत वा। कटोदकिकयां कृत्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत् ॥' इति संवर्तोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यः पुनः 'तच्छवं केवलं स्पृष्टमश्रु वा पातितं यदि । पूर्वोक्तानामकारी चेदेकरात्रमभोजनम् ॥' इति स्पर्शाश्रुपातयोरुपवास उक्तः ॥ असौ कृच्छेष्वशक्तश्च तथा बन्धनच्छेदने दहने वा मासं मैक्षाहारिश्वषवणं च' इति सुमन्तुना मैक्षाबित्वमुक्तं,-तद्प्यशक्तस्यव । एवमन्यान्यपि तद्विषयाणि स्मृतिवाक्यानि व्यवस्थापनीयानि । अयं च दाहादि-प्रतिषेधो नित्यकर्मानुष्टानासमर्थजीर्णवानप्रस्थादिव्यतिरिक्तविषयः; तेषामभ्यनुज्ञा-दर्शनात् । 'बृद्धः शौचस्मृतेर्छप्तः प्रत्याख्यातिभषिकत्रयः । आत्मानं घातयेद्यस्त भुग्वम्यनशनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये लस्थिसंचयः । तृतीये तृदकं कृला चतुर्थे श्राद्धमाचरेत् ॥' इति स्मरणात् ॥

एवं येन येनोपाधिना आत्महननं शास्त्रतोऽभ्यनुज्ञायते तत्तद्यतिरिक्तमार्गेणात्महनने श्राद्धायौध्वेदेहिकेषु निषिदेषु कि पुनस्तेषां कार्यमिखपेक्षायां वृद्धयाज्ञवल्क्यछागळेयाभ्यामुक्तम्—'नारायणबिकः कार्यो लोकगर्हाभयाचरैः ।
तथा तेषां भवेच्छौवं नान्यथेखब्रवीद्यमः । तस्मात्तभ्योऽपि दातव्यमच्चमेव
सदक्षिणम् ॥' इति । व्यासेनाप्युक्तम्—'नारायणं समुद्दिश्य बिवं वा
यत्प्रदीयते।तस्य शुद्धिकरं कर्म तद्भवेजैतदन्यथा॥' एवं इति । एवं नारायणबिकः
प्रेतस्य शुद्ध्यापादनद्वारेण श्राद्धादिसंप्रदानत्वयोग्यतां जनयतीति भौध्वेदेहिकमपि सर्वं कार्यमेव।अत एव षद्तिश्चान्यतेऽपि भौध्वेदेहिकस्याभ्यनुज्ञा दृश्यते—
'गोब्राह्मणहतानां च पतितानां तथेव च । ऊर्ध्वं संवत्सरात्कुर्यात्सर्वमेवौध्वेदेहिकम् ॥' इति । एवं संवत्सराद्ध्वमेव नारायणबिकं कृत्तौध्वेदेहिकं कार्यम् ॥

नारायणबिक्षेत्थं कार्यः—कस्यांचिच्छुक्तैकादश्यां विष्णुं वैवस्ततं यमं च यथावदभ्यच्यं तत्समीपे मधुष्टतस्रुतांस्तिलमिश्रान्दश पिण्डान्विष्णुरूपिणं प्रेत-मनुस्मरन् प्रेतनामगोत्रे उचार्य दक्षिणाप्रेषु दर्भेषु दक्षिणाभिमुखो दत्वा गन्धा- दिभिरभ्यर्च्य पिण्डप्रवाहणान्तं कृत्वा नद्यां क्षिपेत्, न पत्न्यादिभ्यो द्यात् ॥ ततस्त्रस्यामेव राज्यामयुग्मान्त्राह्मणानामच्रयोपोषितः श्वोभूते मध्याहे विष्ण्वाराः धनं कृत्वा एकोद्दिष्टविधिना ब्राह्मणपादप्रक्षालनादिनृप्तिप्रक्षान्तं कृत्वा पिण्डपिन् यज्ञावृतोल्लेखनायवनेजनान्तं तृष्णीं कृत्वा विष्णवे ब्रह्मणे बिवाय यमाय च परिवारसहिताय चतुरः पिण्डान्दला नामगोत्रसहितं तं प्रेतं संसम्ख विष्णोर्नाम संकीर्ल पश्चमं पिण्डं द्यात् । ततो विप्रानाचान्तान्दक्षिणाभिस्तोषयित्वा तन्मध्ये चैकं गुणवत्तमं प्रेतबुद्ध्या संस्मरन् गोभूहिरण्यादिभिरतिशयेन संतोष्य ततः पवित्रपाणिभिर्विषेः प्रेताय तिलादिसहितसुद्दं दापयिला खजनैः सार्धं भुजीत ॥

स्पेहते लयं विशेष:-संवत्सरं यावत्पुराणोक्तविधिना पश्चम्यां नागपूजां विधाय पूर्णे संवत्सरे नारायणबालिं कुला सौवर्णं नागंद्यात्, गांच प्रसक्षाम्। ततः सर्वमौध्वेदेहिकं कुर्यात्॥

नारायणबलिखरूपं च वैष्णवेऽभिहितं यथा—'एकादशीं समासाय ग्रुक्र-पक्षस्य वै तिथिम् । विष्णुं समर्चयेद्देवं यमं वैवस्ततं तथा ॥ दश पिण्डान् ष्ट्रताभ्यकान्दर्भेषु मधुषंयुतात् । तिलमिश्रान्प्रदशाद्वै संयतो दक्षिणामुखः॥ विष्णुं बुद्धौ समासाय नयम्भसि ततः क्षिपेत् । नामगोत्रप्रहं तत्र पृष्पैरभ्यर्चनं तथा ॥ ध्रुपदीपप्रदानं च भक्ष्यं भोज्यं तथा परम् । निमन्त्रयेत विप्रान्वे पश्च सप्त नवापि वा ॥ विद्यातपःसमृद्धान्वै कुलोत्पन्नान्समाहितान् । अपरेऽहनि संप्राप्ते मध्याह्ने समुपोषितः ॥ विष्णोरभ्यर्चनं कृत्वा विप्रांस्तानुपवेशयेत् । उदब्रुखान्यथा-ज्येष्ठं पितृरूपमनुस्मरन् ॥ मनो निवेदय विष्णो वै सर्वं कुर्योदतन्द्रितः। आवाहनादि यत्त्रोक्तं देवपूर्वं तदाचरेत् ॥ तृप्तान्ज्ञाला ततो विप्रांस्तृप्तिं पृष्ट्वा यथाविधि । हविष्यव्यञ्जनेनैव तिलादिसहितेन च ॥ पश्च पिण्डानप्रदयाच दैवं रूपमनुस्तरन् । प्रथमं विष्णवे दद्याद्रह्मणे च शिवाय च ॥ यमाय सानुचराय चतुर्थं पिण्डमुत्सजेत् । मृतं संकीर्त्यं मनसा गोत्रपूर्वमतः परम् ॥ विष्णोर्नाम गृहीत्वैवं पश्चमं पूर्वविक्षिपेत् । विश्रानाचम्य विधिवद्क्षिणाभिः समर्चयेत् ॥ एकं विर्देत्तमं विप्रं हिरण्येन समर्चयेत् । गवा वस्रेण भूम्या च प्रेतं तं मनसा स्मरन् ॥ ततस्तिलाम्भो विप्रास्तु हस्तैर्दभसमन्वितैः। क्षिपेयुर्गोत्रपूर्वं तु नाम बुद्धौ निवेश्य च ॥ इविर्गन्धतिलाम्भस्तु तस्मै दद्यः समाहिताः । मित्रभृत्य-जनैः सार्धं पश्चाद्भुञ्जीत वाग्यतः ॥ एवं विष्णुमते स्थित्वा यो दद्यादात्मघातिने । समुद्धरित तं क्षिप्रं नात्र कार्या विचारणा ॥' सर्पदंशनिमित्तं सौवर्णनागदानं प्रतिकृतिरूपेण भविष्यतपुराणे सुमन्तुनाभिहितम्—'सुवर्णभारनिष्पत्तं नागं कुला तथैव गाम् । व्यासाय दत्त्वा विधिवत्पितुराचण्यमापुरात् ॥' इति ॥ ६ ॥

पाठा०-१ अर्चयेदेवेशं क. २ देवरूपं क. ग. ३ सानुचाराय क. ङ. ४ विश्रेणाचम्य क. ५ वृद्धतमं,

एवमुदकदानं सापवादमभिधायानन्तरं किं कार्यमित्यत आह-

# कृतोदकान्समुत्तीर्णान्मदुशाद्वलसंस्थितान् । स्नातानपवदेयुस्तानितिहासैः पुरातनैः ॥ ७ ॥

कृतमुद्दवानं यैसान्कृतोद्कान् स्नातान्सम्यगुद्दवादुत्तीर्णान्मृदुशा-द्वले नवोद्गततृणप्रचयावृते भूभागे सम्यिकस्थतान पुत्रादीन्कुलवृद्धाः पुरा-तनैरितिहासैवेक्ष्यमाणैरपवदेयुः शोकनिरसनसमर्थैवैचोमिबींधयेयुः॥ ७॥

शोकीनरसनसमर्थेतिहासखहपमाह—

# मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्। करोति यः स संमूढो जलबुद्धदसंनिमे ॥ ८॥

'मनुष्य'शब्देन जरायुजाण्डजादिचतुर्विधभूतजातं छक्ष्यते; तस्य मानुष्यं; तत्र संसरणधर्मित्वेन कदलीखम्भवदन्तःसाररहिते जलबुद्धदवदचिर-विनश्वरे संसारे सारस्य स्थिरस्य मार्गणमन्वेषणं यः करोति स संमूढः अत्यन्त-विनष्टचित्तः तसात्संसारखरूपवेदिभिर्भवद्भिरित्थं न कार्यम् ॥ ८॥

# पश्चधा संभृतः कायो यदि पश्चत्वमामतः । कर्मभिः खशरीरोत्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ ९ ॥

किंच, जन्मान्तरात्मीयशरीरजनितैः कर्मबीजैः खफलोपभोगार्थ पञ्चधा पृथिव्यादिपञ्चभूतात्मकतया पश्चप्रकारं संभूतो निर्मितः कायः स यदि फलोपभोगनिवृत्तौ पञ्चत्वमागतः पुनः पृथिव्यादिरूपतां प्राप्तस्तत्र भवतां किमर्था परिदेवना? निष्प्रयोजनत्वान्नानुशोचनं कर्तव्यम्; वस्तुस्थि-तेस्तथात्वात् । नहि केनचिद्वस्तुस्थितिरतिक्रमितुं शक्यते ॥ ९ ॥

#### गन्त्री वसुमती नाशसुद्धिदैवतानि च। फेनप्रख्यः कथं नाशं मर्त्यलोको न यास्यति ॥ १०॥

अपि च, नेदमाश्वर्यं मरणं नाम; यतः पृथिव्यादीनि महान्खपि भूतानि नाशं गच्छन्ति, तथा समुद्रा अपि जरामरणविरहिणः, अमरा अपि प्रलयसमये अवसानं गच्छन्ति, कथमिनास्थिरतया फेनसंनिभी मरणधर्मा भूतसंघो विनाशं न यास्यति ? उचितमेव हि गरणधर्मिणः प्रायणम् । अतो निष्प्रयोजनः शोकसमावेशः ॥ १०॥

टिप्प०-1 शोकिनरसने 'संयोगोऽभिमतो येषां वियोगः कथमियः । संयोगो हि वियोगेन यस्त एवाभिजायते । किन्तु खल्वसि मुढस्त्वं शोच्यः किमनुशोचसि ॥ यदा त्वामनुशोचन्तः शोच्या यास्यन्ति तां गतिम् । अदर्शनादापतितः पुनश्चादशेनं गतः ॥ गःवाऽसौ वेद न त्वन्तमतः किमनुशोचसि । नायमत्यन्तसंवासः कस्यन्वित्केनचित्सह । अपि स्वेन शरीरेण, किमुतान्यैः पृथग्जनैः ॥' इति चात्रोह्मम् ।

अनिष्टापादकत्वादप्यनुशोचनं न कार्यमित्याह—

श्लेष्माश्च बान्धवैर्धक्तं प्रेतो भ्रङ्के यतोऽवशः । अतो न रोदितव्यं हि कियाः कार्याः खशक्तितः ॥११॥

यसादनुशोचद्भिर्वान्धवैर्वदननयनिर्गितं स्रेष्माश्च वा यसादवशोऽ-कामोऽपि प्रेतो मुङ्के, तसाझ रोदितव्यं; किंतु प्रेतहितेष्मुभिः स्वशक्तय-नुसारेण श्रादादिकियाः कार्याः ॥ ११॥

इति संश्रुत्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरःसराः । विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ १२ ॥ आचम्याग्यादि सलिलं गोमयं गौरसर्पपान् । प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाऽश्मनि पदं शनैः ॥ १३ ॥

एवं कुलवृद्धवचांति सम्यगाकण्यं त्यक्तशोकाः सन्तो बालानग्रतः कृत्वा गृहं गच्छेयुः । गत्वा च वेश्मनो द्वारि स्थित्वा नियताः संयत्मनस्काः निम्बपत्राणि विदश्य दशनैः खण्डमित्वा आचमनं च कृत्वा-प्रमुद्धकगोमयगौरसर्षपानालभ्य, 'आदि'म्रहणात् 'दूर्वाप्रवालमित्रवभौ च 'इति शङ्कोक्तौ दूर्वाङ्करवृषभाविष स्पृष्ट्वा अश्मनि च पदं निधाय शनै-रहतं वेश्मनि प्रविशेषुः॥ १२—१३॥

अतिदेशमाह—

प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पर्शिनामपि । इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धिः परेषां स्नानसंयमान् ॥ १४ ॥

यदेतत्पूर्वोक्तं निम्बपत्रदशनादि वेश्मप्रवेशनान्तं कर्म, तन्न केवलं ज्ञातीनामि तु परेषामि धर्मार्थं प्रतालंकारनिर्हरणादिकं कुर्वतां भवति ।
'प्रवेशनादिकं' इत्यत्र 'आदि'शब्दोऽमाङ्गलिकत्वात्प्रतिलोमकमाभिप्रायः । तेषां
च धर्मार्थनिर्हरणादौ प्रवृत्तानां तत्क्षणाच्छुद्धिमिच्छतां असपिण्डानां स्नानप्राणायामाभ्यामेव शुद्धिः । यथाह पराशरः—'अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्व्यां लभन्ति ते ॥ न तेषामशुभं किंचित्पापं चाशुभक्रमणि । जलावगाहनात्तेषां सद्यः शौचं विधीयते ॥' इति ॥ स्नेहादिना
निर्हरणे तु मन्त्रो विशेषः (५१९०९१९०२)—'असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो
निर्हत्य बन्धुवत् । विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तांश्च धा बवान् । यद्यज्ञमित्त
तेषां तु दशाहेनैव शुध्यति । अनदज्ञचमहैव न चेत्तस्मिनगृहे वसेत् ॥' इति ।
अत्रेयं व्यवस्था—यः स्नेहादिना शवनिर्हरणं द्वाता तदीयमेवाचमश्चाति, तद्वहे

पाठा०—१ 'प्रयत्नतः' ∆. २ 'भाचम्याथाग्निमुदकं' △ २ तःक्षणाच्छुद्धिं ङ., तःक्षणाच्छुद्धिरन्येषां △.

च वसति, तस्य दशाहेनैव शुद्धिः। यस्तु केवलं तद्गृहे वसति, न पुनस्तदश्चमश्राति, तस्य त्रिरात्रम्; यः पुनर्निर्हरणमात्रं करोति, न तद्गृहे वसति, न च तद्श्वमश्राति, तस्यैकाह इति-एतत्सजातीयविषयम् ; विजातीयविषये पुनर्यजातीयं प्रतं निर्हरति तजातिप्रयुक्तमाशीचं कार्यम्; यथाह गौतमः ( १४।१९ )—'अवरश्चेद्वर्णः पूर्व वर्णसुपस्पृशेत्पूर्वो वाऽवरं तत्र तच्छवोक्तसाशौचम्' इति । उपस्पर्शनं निर्हरणम् । विप्रस्य शुद्रनिर्हरणे मासमाशौचम्; शृद्रस्य तु विप्रनिर्हरणे दशरात्रमिखेवं शव-वदाशौचं कर्तव्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥

ब्रह्मचारिणं प्रत्याह-

# आचार्यपित्रुपाध्यायानिर्हत्यापि वती वती । सैकटानं च नाश्रीयात्र च तैः सह संवसेत् ॥ १५॥

आचार्य उक्तलक्षणः, माता च पिता च पितरौ, उपाध्यायः पूर्वोक्तः, एताचिह्नंत्यापि वती ब्रह्मचारी वत्येव, न पुनरस व्रतभ्रंशः। 'कट'शब्देना-शौचं लक्ष्यते, तत्सहचरितमन्नं सकटान्नं तद्रह्मचारी नाश्रीयात्; न चाशौ-चिभिः सह संवसेत् । एवं वदता आचार्यादिन्यतिरिक्तप्रेतनिईरणे ब्रह्मचारिणो वतलोप इल्पर्थांदुक्तं भवति । अत एव वसिष्ठेनोक्तम्—'ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणो व्रतान्निवृत्तिरन्यत्र मातापित्रोः इति ॥ १५॥

आशोचिनां नियमविशेषमाह-

## क्रीतलब्धाशना भूमौ खपेयुस्ते पृथक् क्षितौ । पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायानं दिनत्रयम् ॥ १६ ॥

कीतमयाचितलब्धं वा अशनं येषां ते कीतलब्धाशनाः, भवेयुरिति शेषः। कीतलब्धाशननियमात्तदलामेऽनशनमर्थात्सिद्धं भवति । अत एव वसिष्ठः---'गृहान्त्रजित्वा अघप्रस्तरे त्र्यहमनश्चन्त आसीरन् कीतोत्पन्नेन वा वर्तेरन्' इति । अघप्रस्तर आशौचिनां शयनासनार्थस्तृणमयः प्रस्तरः। ते च सपिण्डा भूमावेव पृथक्पृथक् शयीरन्, न खद्वादी ॥ मनुनाऽप्यत्र विशेषो दर्शितः (५।०३)- अक्षा-रलवणाचाः स्युर्निम् जेयुश्च ते त्यहम् । मांसाशनं च नाश्रीयुः शयीरंश्च पृथक् क्षितौ ॥' इति । तथा गौतमेनापि विशेष उक्तः ( १४।३० )—'अधः शय्या-सनिनो ब्रह्मचारिणैः शवकर्मिणः' इति । तथा पिण्डपितृयद्यप्रक्रियया प्राचीनावी-तित्वादिरूपया भेताय दिनन्नयं पिण्डरूपमन्नं तूच्णी क्षितौ देयम् । यथाह मरीचिः—'प्रेतपिण्डं बहिर्दयादर्भमन्त्रविवर्जितम् । प्रागुदीच्यां चर्रं कृत्वा सातः प्रयतमानसः ॥' इति । दर्भमन्त्रविवर्जितत्वमनुपनीतविषयम्। 'असंस्कृतानां भूमौ पिण्डं दद्यात्संस्कृतानां कुशेषु' इति प्रचेतःसारणात् । तथा कर्तृनियमश्च गृह्यपरि-शिष्टाद्विज्ञेयः- 'असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान् । प्रथमेऽहनि यो द्यात्स द्शाहं समापयेत्॥' इति । तथा द्रव्यविनियमध् शुनःपुच्छेन

पाठा०-१स कटान्नं △. २ पृथक्पृथक्. ख. △. ३ हिण: सर्व इति क.

द्शितः- 'शालिना सक्तुभिर्वांऽपि शाकैर्वाऽप्यथ निर्वेपेत् । प्रथमेऽहनि यह्नव्यं तदेव स्यादृशाहिकम् ॥ तूष्णीं प्रसेकं पुष्पं च दीपं ध्रूपं तथैव च ॥' इति । पिण्ड-श्व पाषाणे देयः । 'भूमौ माल्यं पिण्डं पानीयमुपले वा दद्युः' इति शङ्खस्मरणात् । नच 'दद्युः' इति बहुवचनेनोदकदानवत्सवैंः पिण्डदानं कार्यमिलाशङ्कनीयं, किंतु पुत्रेणैव कार्यम् । तद्भावे प्रखासन्नेन सपिण्डानामन्यतमेन, तद्भावे मात्सपि-ण्डादिना कार्यम्; 'पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च दद्यस्तदभावे ऋत्विगाचार्याः' इति गौतमस्मरणात् । पुत्रबहुत्वे पुनर्ज्येष्ठेनैव कार्यम् । 'सर्वेरत-मतिं कृत्वा ज्येष्ठेनैव तु यरकृतम् । द्रव्येण वाविभक्तेन सर्वेरेव कृतं भवेत ॥' इति मरीचिस्मरणात् । पिण्डसंख्यानियमश्र—ब्राह्मणस्य दश पिण्डाः, क्षत्रियस्य द्वादशैवेति । एवमाशौचिदवससंख्यया विष्णुनाऽभिहितम्—'यावदाशौचं प्रेत-स्योदकं पिण्डमेकं च दद्युः' इति । तथा स्मृत्यन्तरेऽपि--'नविभार्दिवसैर्द्याश्वव पिण्डान्समाहितः । दशमं पिण्डमुतसूज्य रात्रिशेषे शुचिभंवेत् ॥' इति शुचित्व-वचनमपरेद्युः कियमाणश्राद्धार्थन्नाह्मणनिमन्त्रणाभिप्रायेण । योगीश्वरेण तु पिण्ड-त्रयदानमभिहितम् । अनयोश्च गुरुलघुकल्पयोरुदकदानविषयोक्ता व्यवस्था विज्ञेया । अत्रापरः शातातपीयो विशेषः—'आशौचस्य तु हासेऽपि पिण्डान्दया-इशेव तु' इति ॥ त्रिरात्राशौचिनां पुनः पारस्करेण विशेषो दर्शितः—'प्रथमे दिवसे देयास्त्रयः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये चतुरो द्यादस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रींस्त दयानृतीयेऽहि वस्रादि क्षालयेत्तथा ॥' इति ॥ १६:॥

#### जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृन्मये।

किंच, जलं क्षीरं च मृन्मये पात्रहये पृथक् पृथगाकारो निक्यादावेकाहं स्थापनीयम्। अत्र विशेषानुपादानात्प्रथमेऽहिन कार्यम्। तथा पारस्करवचनात्। 'प्रेतात्र साहि' इत्युदकं स्थाप्यं 'पिव चेदम्' इति क्षीरम्।॥ तथास्थिसंचयनं
च प्रथमादिदिनेषु कार्यम्; तथाह संवर्तः— 'प्रथमेऽिह तृतीये वा सप्तमे नवमे
तथा। अस्थिसंचयनं कार्यं दिने तद्रोत्रजैः सह ॥' इति । कचिद्वितीये त्वस्थिसंचय
इत्युक्तम् । वैष्णवे तु 'चतुर्थे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यात् तेषां च गङ्गाम्मि प्रक्षेपः'
इति । अतोऽन्यतमिस्निदने खगृद्योक्तविधनाऽस्थिसंचयनं कार्यम् । अङ्गरसा चात्र
विशेषो दिश्वतः— 'अस्थिसंचयने यागो देवानां परिकीर्तितः । प्रेतीमृतं तमुद्दिरय
यः श्चिनं करोति चेत् ॥ देवतानां तु यजनं तं शपन्त्यथ देवताः ॥' देवताश्वात्र सम्ज्ञानवासिन्यः तत्र पूर्वद्रयाः 'दमशानवासिनो देवाः शवानां परिकीर्तिताः'
इति तेनैवोक्तम् । अतस्तान्देवानचिरमृतं च प्रेतमृद्दिरय धृपदीपादिभिः पिण्डरूपेण
चान्नेन तत्र पूजा कार्येत्युक्तं भवति ॥ तथा वपनं च दशमेऽहिन कार्यम्; 'दशमेऽहिन संप्राप्ते स्नानं प्रामाद्विहर्भवेत् । तत्र साज्यानि वासांसि केश्वरमश्चनस्थानि च ॥'

टिप्पo—1 याश्ववत्वयमते तु त्रिरात्रमेव पिण्डदानम्, अन्ये तु यावदाशीचमेकैकः पिण्डो देय इत्यादुः- यथाइ विष्णुः-'यादाशीचं प्रेतस्योदकं पिण्डमेकं च दशुः' इति । इति देवलस्परणात् ॥ तथा स्मृत्यन्तरेऽपि—'द्वितीयेऽहनि कर्तव्यं क्षरकर्म प्रय-क्रतः । ततीये पश्चमे वाऽपि सप्तमे वाऽऽप्रदानतः ॥' इति श्राद्धप्रदानादर्वागनियम इति यावत् । वपनं च केषामित्याकाङ्कायामापत्तम्बेनोक्तम्—'अनुभाविनां च परिवापनम्' इति । अयमर्थः — शावं दुःखमनुभवन्तीत्यनुभाविनः सपिण्डाः, तेषां चाविशेषेण वपनमुताल्पवयसामित्यपेक्षायामिद्मेवोपतिष्ठते-'अनुभाविनां च परि-वापनम्'इति । अन् पश्चाद्धवन्तीत्यन्भाविनोऽल्पवयसस्तेषां वपनमिति । अनुभा-विनः पुत्रा इति केचिन्मन्यन्ते; 'गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रीर्गुरोर्मृती। आधानकाले सोमे च वपनं सप्तस स्मृतम् ॥' इति नियमदर्शनात् ॥

अञ्चित्वेन सकलश्रीतसार्तकर्माधिकारनिवृत्ती प्रसक्तायां केषुचिदभ्यनुज्ञा-

तार्थमाह—

वैतानौपासनाः कार्याः ऋियाश्र श्रुतिचोद्नात् ।। १७।।

वितानोऽमीनां विस्तारस्तत्र भवा वैतानाः त्रेतामिसाध्या अमिहोत्रदर्शपूर्णमाः साबाः किया उच्यन्ते । प्रतिदिनसपास्यत इत्यपासनो गृह्यामिस्तत्र भवा औपासनाः सायंत्रातहीं मिकिया उच्यन्ते । ता वैतानीपासना वैदिक्यः कियाः कार्याः । कथं वैदिकत्वमिति चेत्, -श्रुतिचोदनात् । तथा हि - 'यावजीवमिमहोत्रं जुहु-यात्' इलादिश्रुतिभिरिमहोत्राबीनां चोदना स्पष्टैव। तथा 'अहरहः खाहा कुर्योद-बाभावे केनचिदाकाष्ठात्' इति श्रुत्यौपासनहोमोऽपि चोर्यंते । अत्र च श्रौतत्व-विशेषणोपादानात्सार्तिकयाणां दानादीनामननुष्ठानं गम्यते । अत एव वैयाघ-पादेनोक्तम्—'सार्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र स्तके । श्रौते कर्मणि तत्कालं स्नातः शुद्धिमवाप्रुयात् ॥' इति श्रौतानां च कार्यलाभिधानं निखनैमित्तिकाभि-प्रायेण; यथाह पैठीनसिः—'निलानि विनिवर्तेरन्वैतानवर्जं शालामी चैके' इति । 'नित्यानि विनिवर्तेरन्' इत्यविशेषेण आवश्यकानां नित्यनैमित्तिकानां निवृत्ती प्रसक्तायां 'वैतानवर्जम्' इलिमित्रयसाध्यावश्यकानां एयुदासः; 'शालामौ चैक' इति गृह्यामी भवानामप्यावस्यकानां पाक्षिकः पर्युदास उक्तः। अतस्तेष्वाशीयं नास्त्येव। काम्यानां पुनः शौचाभावादननुष्ठानम् । मनुनाप्यनेनैयाभिप्रायेणोक्तम् ( पा८४ )— 'प्रत्यूहेबामिषु किया' इति । अमिषु किया न प्रत्यूहेदिति अनिप्रसाध्यानां पश्चमहायज्ञादीनां निवृत्तिः । अत एव संवर्तः—'होमं तत्र प्रकुवींत शुष्कांक्षेन फलेन वा । पश्चयज्ञविधानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः ॥' इति वैश्वदेवस्यामिसाध्यत्वेऽपि वचनान्निवृत्तिः । 'वित्रो दशाहमासीत वैश्वदेव-विवर्जितः' इति तेनैवोक्तलात् ॥ 'सूतके कर्मणां खागः संध्यादीनां विधीयते'

टिप्प०-1 वितानस्रेता, तत्संबन्धिन्यो वैतानाः । अत्र केचिद्रयाचक्षते-विताने वेदे भवा वैतानाः, उपासने गृह्ये भवा औपासनाः, वैतानाश्चौपासनाश्च वैतानोपासनाः क्रिया इति,-तदेतद्वयाख्यानमरमणीयम्; तथात्वे वैतान्यौपासन्य इति शब्दापत्तेः, न पुनवैतानोपासना इति बेयम्।

पाठा०- १ गरी मृते क. २ वैतानो A. ३ चोदनाः A. ४ बध्यते क.

इति यद्यपि संध्याया विनिवृत्तिः श्रूयते, तथाप्यज्ञलिप्रक्षेपादिकं कुर्यात् । 'सूतके सावित्र्या चाझार्ले प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं कुला सूर्यं ध्यायन्नमस्कुर्यात्' इति पैठीनसिस्मरणात् । यद्यपि 'वैतानौपासनाः कार्या' इति सामान्येनोक्तं, तथाप्य-न्येन कारयितव्यम् । 'अन्य एतानि कुर्युः' इति पैठीनसिस्मरणात् । बृहस्पति-नाप्युक्तम्—'स्तके मृतके चैव अशको श्राद्धभोजने । प्रवासादिनिमित्तेषु हावयेच तु हापयेत् ॥' इति । तथा स्मार्तत्वेऽपि पिण्डपितृयज्ञश्रवणाकर्माश्रयु-ज्यादिकश्च निलाहोमः कार्य एवः 'स्तके तु समुत्पन्ने स्मार्तं कर्म कथं भवेत्। पिण्डयज्ञं चरुं होममसगोत्रेण कारयेत् ॥ इति जातूकर्ण्यस्मरणात् । ययपि साङ्गे कर्मण्यन्यकर्तृत्वं, तथापि खद्रव्यलागात्मकं प्रधानं खयं कुर्यात्; तस्यान-न्यनिष्पाद्यलात् । अत एवोक्तम्—'श्रौते कर्मणि तत्कालं स्नातः ग्रुद्धिमवापुयात्' इति; यत्पुनः--'दानं प्रतिप्रहो होमः खाध्यायश्च निवर्तते' इति होमप्रतिषेधः, स काम्याभिप्रायो वैश्वदेवाभिप्रायो वा व्यवस्थापनीयः। तथा सूतकान्नभोजन-मिप न कार्यम् ; 'उभयत्र दशाहानि कुलसानं न मुज्यते' इति यमस्मरणात् उभयत्र जननमरणयोः । 'दशाहानि' इत्याशौचकालोपलक्षणम् । कुलस्य सूतक-युक्तस्य संबन्ध्यन्नं असकुल्यैर्न भोक्तव्यं, सकुल्यानां पुनर्न दोषः; 'सूतके तु कुलस्यान्नमदोषं मनुरव्यवीत्' इति तैनेवोक्तलात् । अयं च निषेघो दातृभोक्त्रोर-न्यतरेण जनने मरणे वा ज्ञाते सति वेदितव्यः; 'उभाभ्यामपरिज्ञाते सूतकं नैव दोषकृत् । एकेनापि परिज्ञाते भोक्तुदोषसुपावहेत्॥ इति षदित्रिशन्मते दर्शनात् । तथा विवाहादिषु सुतकोत्पत्तेः प्राक् ब्राह्मणार्थं पृथकृतमन् भोक्तव्य-मेव; 'विवाहोत्सवयज्ञेषु लन्तरा मृतस्तके । पूर्वसंकल्पितार्थेषु न दोषः परि-कीर्तितः' ॥' इति बृहस्पतिस्मरणात् । तथापरोऽपि विशेषः षद्त्रिंशन्मते दार्शितः- विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरा मृतस्तके । परैरन्नं प्रदातव्यं भोक्तव्यं च द्विजोत्तमैः ॥ भुजानेषु तु विश्रेषु त्वन्तरा मृतयुत्तके । अन्यगेहोदकाचान्ताः सर्वे ते शुचयः स्मृताः ॥' इति । तथाशौचपरिप्रहत्वेऽपि केषुचिद्रव्येषु दोषा-भावः । यथाह मरीचिः--'लवणे मधुमांसे च पुष्पमूलफछेषु च । शाक-काष्ठतृणेष्वप्सु दिधसिपः पयस्सु च ॥ तिलौषधाजिने चैव पकापके खयंत्रहः। पण्येषु चैव सर्वेषु गाशौचं मृतस्तके॥' इति । पर्क भक्ष्यजातं मोदकादि, अपकं तण्डुलादि, 'स्वयंप्रह' इति स्वयमेव साम्यनुज्ञातो गृहीयादिखर्थः। पकापकाभ्यर्वज्ञानमञ्जसत्रप्रवृत्तविषयम् ; 'अञ्चसत्रप्रवृत्तानामाममञ्चमगर्हितम् । भुक्त्वा पक्कान्नमेतेषां त्रिरात्रं तु पयः पिबेत् ॥' इलाङ्गरःसरणात् । अत्र 'पक'शब्दो भक्ष्यव्यतिरिक्तौद्नादिविषयः ॥ शवसंसर्गनिमित्ताशौचे त्विङ्गरसा विशेष उक्तः—'आशौर्च यस्य संसर्गादापतेद्रृहमेधिनः। क्रियास्तस्य न छुप्यन्ते गृह्याणां च न तद्भवेत् ॥' इति,—तदाशौचं केवलं गृहमेधिन एव; न पुनल दृहे भवानां भार्यादीनां तद्द्रव्याणां च भवेदिखर्थः । अतिकान्ताशौचेऽप्ययमेवार्थः स्मृत्यन्तरे दर्शितः—'अतिकान्ते दशाहे तु पश्चाजानाति चेद्रृही। त्रिरात्रं सूतकं तस्य न तद्रव्यस्य कर्हिचित् ॥' (मनुः ५।७६)इति ॥ १७॥

एवमाशौचिनो विधिप्रतिषेधरूपान्धर्मानभिधायाधुना आशौचनिमित्तं काल-

नियमं चाह-

#### त्रिरात्रं द्शरात्रं वा शावमाशौचिमिष्यते । ऊनद्विवर्ष उभयोः स्नुतकं मातुरेव हि ॥ १८ ॥

शवनिमित्तं शावम् । 'सूतक'शब्देन च जननवाचिना तिन्नमित्तमाशौचं लक्ष्यते । एवं च वदता जननमरणयोराशौचनिमित्तत्वमुक्तं भवति । तच जनन-मरणमुत्पन्नज्ञातमेव निमित्तम् । 'निर्दशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च' ( मनः ५।७७ )इत्यादिलि इदर्शनात् । तथा ( मनुः ५।७५ )— विगतं तु विदे-शस्यं शुणुयाचो ह्यनिर्देशम् । यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् ॥' इत्यादि-वाक्यारम्भसामध्यांच । उत्पत्तिमात्रापेक्षत्वे ह्याशौचस्य दशाहायाशौचकालनिय-मास्तत्तत्प्रमृतिका एवेति अनिर्दशज्ञातिमरणश्रवणे दशरात्रशेषमेवाशौचमर्थात्स-ज्यतीति 'यच्छेषं दशरात्रस्य' इत्यनारम्भणीयं स्यात् । तस्माज्ज्ञातमेव जननं मरणं च निमित्तम् । तचोभयनिमित्तमप्याशौचं त्रिरात्रं दशरात्रं चेष्यते मन्वादिभिः ॥ अत्राशौचप्रकरणे अहर्प्रहणं रात्रिप्रहणं चाहोरात्रोपलक्षणार्थम । मन्वादिभिः 'इष्यते' इति वचनं तदुक्तसपिण्डसमानोदकरूपविषयभेदप्रदर्शनार्थम् ॥ तथा हि (मनुः ५।५९)—'दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेबु विधीयते ।', 'जनने-Sप्येवमेव स्यानिपणां ग्रुद्धिमिच्छताम् ॥' ( मनुः ५।६१ ) 'जन्मन्येकोदकानां तु त्रिरात्राच्छुद्धिरैष्यते'। ( मनुः ५।७१ ) 'शवस्पृशो विशुद्धान्ति त्र्यहात्तद्कदा-थिनः ॥' (मतुः ५।६४) इत्येतैर्वाक्येश्विरात्रदशरात्रयोः समानोदकसपिण्ड-विषयत्वेन व्यवस्था कृता। अतः सपिण्डानां सप्तमपुरुषावधिकानामविशेषेण दश-रात्रम् , समानोदकानां त्रिरात्रमिति ॥ यत्पुनः स्मृत्यन्तरवचनम्-'चतुर्थे दशरात्रं स्यात्षिणनिशाः पुंसि पत्रमे । षष्ठे चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे त्वहरेव तु ॥' इति, तद्विगीतत्वान्नादरणीयम् । यद्यप्यविगीतं तथापि मधुपर्कान्नपश्चालम्भनवल्लोक-विदिष्टत्वानानुष्टेयम् । 'अस्वार्यं लोकविद्विष्टं धर्म्यमप्याचरेन तु' (आ॰ १५६) इति मनसरणात्। नच सप्तमे प्रत्यासन्ने सपिण्ड एकाहो विप्रकृष्टाष्ट्रमादिष समानोद्केषु त्र्यहमिति युक्तम् । एवमविशेषेण सपिण्डानामाशीचे प्राप्ते कचि-न्नियमार्थमाह । ऊनद्विवर्षे संस्थिते उभयोरेव मातापित्रोर्दशरात्रमाशौचं न सर्वेषां सपिण्डानाम् । तेषां तु वक्ष्यति 'आ दन्तजन्मनः सद्यः' ( प्रा॰ २३ ) इति । तथा च पैज्ञयः—'गर्भस्थे प्रेते मातुर्दशाहं, जात उभयोः, कृते नाम्नि सोदराणां च' इति । अथवा अयमर्थः — ऊनद्विवर्षे संस्थिते उभयोर्मातापि-

टिप्प०—1 उदकदायिनः=समानोदकाः; तद्यक्षणं चोक्तं मनुना—'सिपण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । समानोदकमावस्तु जन्मनाम्नोरवेदने ॥' इति । प्वंसंकका-देषामसाकं च संतानजन्मेति यावज्ञानभावस्तावत्समानोदकत्वमित्याशयः । 2 इदं वचनं पूर्वमाचाराध्याये आलोचनीयम्.

त्रोरेव अस्पृश्यत्वलक्षणमाशौनं न सपिण्डानाम् । तथा स्मृत्यन्तरे—'ऊनद्विवर्षे प्रेते मातापित्रोरेव नेतरेषाम्' इति अस्पृश्यत्वलक्षणमभिन्नेतम् । इतरस्य पुनः कर्मण्यनिधकारलक्षणस्य सपिण्डेष्वपि 'आ दन्तजन्मनः सद्यः' (प्रा॰ २३) इत्यादिभिर्विहितत्वात् । अत्र दृष्टान्तः—स्तृतकं मातुरेव हीति । यथा स्तकं जननिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौनं मातुरेव केवलं तथोनद्विवर्षोपरमे मातापिन्त्रोरेवास्पृश्यत्वमिति । कनद्विवर्षे सपिण्डानामस्पृश्यत्वं प्रतिषेधताऽन्यत्रास्पृश्य-त्वमभ्यतुज्ञातं भवति । तथा च देवलः—'स्वाशौचकालद्विज्ञेयं स्पर्शनं च त्रिभागतः । श्रद्वविदक्षत्रविप्राणां यथाशास्त्रं प्रचोदितम् ॥' इति । एतचानुपनीत-प्रयाणनिमित्ते अतिकान्ताशौचे च त्रिरात्रादौ वेदितव्यम् । उपनीतिष्वषयेऽपि तेनैवोक्तम्—'दशाह्वदित्रिमागेन कृते संचयने कमात् । अन्नस्पर्शनमिच्छन्ति वर्णानां तत्त्वदर्शिनः ॥ त्रिचतुःपद्यदन्तिमः स्पृश्या वर्णः कमेण तु । भोज्याको दशमिवित्रः शेषा दित्रिषडुत्तरैः ॥' इति । द्रषुत्तरैर्दशिमः त्र्युत्तरैर्दशिमः षडु-त्तरैः पश्चदशमिरिति द्रष्टव्यम् ॥ १८ ॥

जनननिमित्तमस्ट्रयललक्षणमाशौचमाह—

## पित्रोस्तु स्रतकं मातुस्तदसुग्दर्शनाद्भवम् । तदहर्न प्रदुष्येत पूर्वेषां जन्मकारणात् ॥ १९ ॥

सूतकं जनननिमित्तमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचं पित्रोमीतापित्रोरेव, न सर्वेषां सपिण्डानाम् । तचास्पृश्यत्वं मातुर्ध्वचं दशाहपर्यन्तं स्थिरमिखर्यः । कुतः? तदसुग्दरीनात् तस्याः संबन्धित्वेनास्जो दर्शनात् । अत एव वसिष्ठः (४।२३) - 'नाशौचं विद्यते पंसः संसर्ग चेन्न गच्छति । रजस्तत्राशुचि न्नेयं तच पुंसि न विद्यते ॥' इति । पितुस्तु ध्रवं न भवति स्नानमात्रेणास्पृश्यत्वं निवर्तते, यथाऽऽह संवर्तः—'जाते पुत्रे पितुः स्नानं सचैलं तु विधीयते । माता शुद्धोह-शाहेन स्नानात्त स्पर्शनं पितुः ॥' इति । 'माता शुख्येद्दशाहेन' इत्येतच संव्यव-हारयोग्यतामात्रम् । अदृष्टार्थेषु पुनः कर्मसु पैठीनसिना विशेष उक्तः—'स्तिकां पुत्रवर्ती विंशतिरात्रेण कर्माण कारयेत् । मासेन स्त्रीजननीम्' इति । अङ्गिरसा च सपिण्डानामस्पृश्यत्वाभावः स्पष्टीकृतः—'सूतके सूतिकावर्ज्यं संस्पर्शो न निषिद्धयते । संस्पर्शे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते ॥' इति । यस्मिन्दिवसे कुमारजननं तदहर्न प्रदुष्येत । तिश्वमित्तदानाद्यधिकारापहारकृत्व भवतीत्वर्थः । यसात्तसिम्नहिन पूर्वेषां पित्रादीनां पुत्ररूपेण जन्म उत्पत्तिस्तसात्तदहर्ने प्रदु-ब्येत । तथा च वृद्धयाज्ञवल्क्येनोक्तम्—'कुमारजन्मदिवसे विप्रैः कार्यः प्रति-म्रहः । हिरण्यभूगवाश्वाजवासः शय्यासनादिषु ॥ तत्र सर्वं प्रतिप्राद्यं कृतानं नतु भक्षयेत् । भक्षयित्वा तु तन्मोहाद्विजश्वान्द्रायणं चरेत् ॥' इति ॥ व्यासेनाप्यत्र विशेष उक्तः--'सृतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः । तासां यागनिमित्तं त ग्रुचिर्जन्मनि कीर्तिता ॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चैव सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न कुर्वात स्तकं पुत्रजन्मनि ॥' मार्कण्डेयेनाप्युक्तम्—'रक्षणीया तथा षष्ठी निशा तत्र विशेषतः । रात्रौ जागरणं कार्य जन्मदानां तथा बलिः ॥ पुरुषाः शस्त्रहस्ताख गुरुपगितैश्व योषितः । रात्रौ जागरणं कुर्युर्दशम्यां चैव सूतके ॥' इति ॥ १९ ॥

आशौचमध्ये पुनर्जनने मरणे वा जाते 'प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकमावर्त ते' इति न्यायेन पुनर्दशाहाद्याशौचप्राप्ती तदपवादमाह—

#### अन्तरा जन्ममरणे शेषाहोभिर्विशुद्ध्यति ।

वर्णापेक्षया वयोवस्थापेक्षया वा यस्य यावानाशौचकालस्तदन्तरा तत्समस्य ततो न्यनस वाऽऽशौचस निमित्तभूते जनने मरणे वा जाते पूर्वाशौचा-विशेष्ट्रेवाहोभिविंशुद्धयति । न पुनः पश्चादुत्पन्नजननादिनिमित्तं पृथ-क्प्रथगाशौनं कार्यम् । यदा पुनरल्पाद्वर्तमानाशौचाद्दीर्घकालमाशौचमन्तरा वति तदा न पूर्वशेषेण ग्रुद्धिः । यथाऽऽहोशनाः—'खल्पाशौचस्य मध्ये त दीर्घाशीचं भवेदादि । न पूर्वेण विशुद्धिः स्थात्स्वकालेनैव शुद्ध्यति ॥' इति । यमोऽप्याह—'अधेवृद्धिमदाशीचं पश्चिमेन समापयेत्' इति । अत्र 'चान्तरा जन्ममरणे' इति यदाप्यविशेषेणाभिहितं, तथापि न सतकान्तवीर्तनः शावस्य पर्वाशीचशेषेण शक्तिः । यथाहाङ्गिराः- 'स्तके मृतकं चेत्स्यानमृतके त्वथ सत-कम । तत्राधिकृत्य मृतकं शौचं कुर्याच सूतकम् ॥' इति । तथा षद्विंशन्मतेsपि-'शावाशीचे समत्पन्ने सतकं त यदा भवेत्। शावेन शुद्धयते सतिर्न सतिः शावशोधिनी ॥' इति । तसाच सतकान्तःपातिनः शावाशोचस्य प्रवेशेषेण अद्धिः किंत शावान्तःपातिन एव सूतकस्य । तथा सजातीयान्तःपातित्वेऽपि शावस्य कचित्पर्वशेषेण शुद्धरपवादः स्मृत्यन्तरे दर्शितः—'मातर्यप्रे प्रमीताया-मग्रद्धी मियते पिता । पितुः शेषेण ग्रुद्धिः स्थान्मातुः कुर्यात्त पक्षिणीम् ॥' इति । अयमर्थः-मातरि पूर्वं मृतायां तिश्वमित्ताशौचमध्ये यदि पित्रहपरमः स्यात्तदा न पूर्वशेषेण गुद्धिः, किंतु पितुः प्रायणनिमित्ताशौचकालेनैव गुद्धिः कार्यो । तथा पितः प्रयाणनिमित्ताशौचमध्ये मातरि खर्यातायामपि न पूर्वशेषमात्राच्छिद्धिः कित पूर्वाशीचं समाप्योपरि पक्षिणीं क्षिपेत् इति ॥ तथाऽऽशीचसन्निपातकाल-विशेषक्रतोऽप्यपवादो गौतमेनोक्तः (१४१७,८)—'रात्रिशेषे सति द्वाभ्यां प्रभाते तिस्भिः' इति । अयमर्थः--रात्रिमात्रावशिष्टे पूर्वाशौचे यद्याशौचानतरं सन्निपतेत्तिहं पूर्वाशीचं समाप्यानन्तरं द्वाभ्यां रात्रिभ्यां शुद्धिः । प्रभाते पुनस्तस्या रात्रेः पश्चिमे यामे जननायाशौचान्तरसन्निपाते सति तिस्रभी रात्रिभिः शुद्धिः,

टिप्प०—1 समसंख्याकदिनापनोद्याशौचपरमेतद्वचनम् । यदाइ बौधायनः— 'जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रोऽथो यदि दशरात्राः संनिपतेयुः आदं दश-रात्रमाशौचमानवमाद्दिवसात्' इति ।

पाठा०—१ बहोनृद्धिमत् ख. २ शावस्य ख. या॰ २९

न पुनस्तच्छेषमात्रेण । शातातपेनाप्युक्तम्—'रात्रिशेषे द्यहाच्छुद्धिर्यामशेषे श्चिष्ट्यहात्' इति । प्रेतिकया पुनः—'स्तकसित्रपातेऽपि न निवर्तत' इति तेनैवो-क्तम्—'अन्तर्दशाहे जननात्पश्चात्स्यान्मरणं यदि । प्रेतमुद्दिश्य कर्तव्यं पिण्डदानं स्वबन्धुभिः ॥ प्रारब्धे प्रेतपिण्डे तु मध्ये चेज्जननं भवेत् । तथैवाशौचपिण्डांस्तु शेषान्द्यायथाविधि ॥' इति । तथा शावाशौचयोः सित्रपातेऽपि प्रेतकृत्यं कार्यम्; तुल्यन्यायत्वात् । तथा जातकर्मादिकमपि पुत्रजन्मनिमित्तकमाशौचान्तर-सित्तपातेऽपि कार्यमेव । यथाह प्रजापतिः—'आशौचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् । कर्जुस्तात्कालिकी शुद्धः पूर्वाशौचेन शुद्धाति ॥' इति ॥

पूर्णप्रसवकालजननाशौ चमभिधायाधुना अप्राप्तकालगर्भनिः सरणनिमित्तमाशौ-

चमाह-

## गर्भस्रावे मासतुल्या निज्ञाः शुद्धेस्तु कारणम् ॥ २०॥

स्रवतिर्ययपि लोके दवदव्यकर्तृके परिस्यन्दे प्रयुज्यते,तथाऽप्यत्र दवादवदव्यसाधा-रणरूपेऽधःपतने वर्तते । कुतः १ द्रवत्वस्य प्रथममास एव संभवात्तत्र च भासतुल्या निशाः' इति बहुवचनानुपपत्तेः । गर्भस्रावे यावन्तो गर्भप्रहणमासास्तत्सम-संख्याका निशाः शुद्धेः कारणम् । एतच स्त्रिया एवः 'गर्भसावे मासतुल्या रात्रयः स्त्रीणां, स्नानमात्रमेव पुरुषस्य' इति वृद्धवसिष्ठसारणात् । यत्पुनर्गातमेन 'त्र्यहं च' (१४।१८) इति त्रिरात्रमुक्तं,-तन्मासत्रयादवींग्वेदितव्यम् ; 'गर्भसुत्यां यथामासमिचरे तूत्तमे त्रयः। राजन्ये तु चतूरात्रं वैश्ये पश्चाहमेव तु ॥ अष्टाहेन तु शूद्रस्य शुद्धिरेषा प्रकीर्तिता ॥' इति मरीचिस्मरणात् । अचिरे मासत्रयादबीक् गर्भसावे उत्तमे ब्राह्मणजातौ त्रिरात्रमित्यर्थः । एतच षण्मासैपर्यन्ते द्रष्टव्यम् । सप्तमादिषु पुनः परिपूर्णमेव प्रसवाशौंचं कार्यम्; तत्र परिपूर्णाङ्गगर्भस्य जीवतो निर्गमदर्शनात् । तत्र च लोके 'प्रसव'शब्दप्रयोगात्, 'षण्मासाभ्यन्तरे यावद्गर्भस्रावो भवेयदा । तदा माससमैस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ अत ऊर्धं खजात्युक्तं तासामाशीचमिष्यते । सद्यःशीचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति ॥' इति स्मरणात् ॥ एतच सपिण्डानां सद्यःशौचविधानं द्रवभूतगर्भपतने वैदितव्यम् । यत्पुनवैसिष्ठवचनम् (४।३४)—'ऊनद्विवार्षिके प्रेते गर्भस्य पतने च सपिण्डानां त्रिरात्रम्' इति,-तत्पश्चमषष्ठयोः कठिनगर्भपतनविषयम्; 'आचतुर्थोद्भवेत्सावः पातः पश्चमषष्ठयोः । अत ऊर्ध्वं प्रस्तिः स्याह्शाहं सूतकं भवेत् ॥ स्नावे मातुस्त्रिरात्रं स्यात्सिपण्डाशौचवर्जनम् । पाते मातुर्थ-थामासं पित्रादीनां दिनत्रयम् ॥' इति मरीचिस्मरणात् ॥ सप्तममासप्रमृति मृतजनने जातमृते वा सपिण्डानां जनननिमित्तं परिपूर्णमाशौचम्; 'जातमृते मृतजाते वा सपिण्डानां दशाहम्' इति हारीतस्मरणात्, 'अतः स्तके चेदो-त्थानाशीचं सूतकवत्' इति पारस्करवचनाच । आ उत्थानादास्तिकाया उत्था-नाइशाहमिति यावत् । सूतकवदिति श्रिशूपरमनिमित्तोदकदानरहितमित्यर्थः ।

पाठा०- १ पर्यंतं ङ. २ अत अर्ध्वं प्रसवो दशाहं घ.

बृहन्मनुरपि—'दशाहाभ्यन्तरे बाळे प्रमीते तस्य बान्धवैः । शावाशौचं न कर्तव्यं सूत्याशौचं विधीयते॥' इति। तथा च स्मृत्यन्तरोऽपि-'अन्तर्दशाहोपरतस्य सूतिकाहोभिरेवाशौचम्' इति । एवमादिवचननिचयपर्यालोचनया सपिण्डानां जनननिमित्ताशौचसंकोचो नास्तीति नम्यते । यत्पुनर्वृहद्विष्णुवचनम्- जाते मृते मृतजाते वा कुलस सदाःशौचम्' इति,-तिच्छशूपरमनिमित्तस्याशौचस्य म्नानाच्छुद्धिप्रतिपादनपरं न प्रसवनिमित्तस्य । तथा च पारस्करः—'गर्भे यदि विपत्तिः स्याइशाहं स्तकं भवेत् ।' सपिण्डानां प्रसवनिमित्तस्य विद्यमानत्वात्।— 'जीवजातो यदि प्रेयात्सदा एव विद्युद्धयति' इति प्रेताशौचाभिप्रायम्। तथा च शक्षेनोक्तम्-'प्राङ्गामकरणात्सयःशीचम्' इति । यत्पुनः कात्यायनवचनम्-'अनिवृत्ते दशाहे तु पश्चत्वं यदि गच्छति । सद्य एव विशुद्धिः स्याच प्रेतं नोदक-किया ॥' इति, -तदपि वैष्णवेन समानार्थम् । यदा तु 'न प्रेतं नैव सूतक'मिति पाठस्तदा सूतकमस्पृश्यत्वं नेव पित्रादीनां भवतीत्यर्थः। अथवाऽयमर्थः-अन्तर्द-शाहे यदि शिशूपरमस्तदा न प्रेताशोचम् । यदि तत्र सिपण्डजननं तदा सूतक-मिप नैव कार्य, किंतु पूर्वाशौचेनैव शुद्धिरिति । यत्तु बृहन्मनुवचनम्-'जीवजातो यदि ततो मृतः सूतक एव तु । सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां त्रिरात्रकम् ॥ इति । यच बृहत्प्रचेतोवचनम्—'मुहूर्तं जीवितो बालः पञ्चत्वं यदि गच्छति । मातुः शुद्धिर्दशाहेन सेवः शुद्धास्तु गोत्रिणः ॥' इति, तत्रेयं व्यवस्था-जनना-नन्तरं नाभिवर्धनात्प्राङ् मृतौ पित्रादीनां जनननिमित्तमाशौनं दिनत्रयम् । सदाः-शौचं त्विप्तहोत्राद्यर्थम् ; 'अप्तिहोत्रार्थं स्नानोपस्पर्शनात्तत्कालं शौचम्' इति शक्त-स्मरणात् । नाभिवर्धनोत्तरकालं तु बिशुप्रायणेऽपि जनननिमित्तं संपूर्णमाशौचं सिपण्डानाम् । 'यात्रज्ञ छिखते नालं ताबज्ञाप्रोति सूतकम् । छिज्ञे नाले ततः पश्चात्सतकं तु विधीयते ॥' इति जैमिनिसरणात् ।

मनुनाऽप्ययमथीं दर्शितः (५।६६)—'रात्रिमिर्मासनुल्यामिर्गर्भसावे विशु-द्धयति । रजस्यपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजखला ॥' इति पूर्वभागस्यार्थे। दर्शितः । उत्तरस्य त्वयमर्थः--रजिस निःसरणादुपरते निवृत्ते रजस्वला श्री झानेन साध्वी दैवादिकमंयोग्या भवति । स्पर्शनादिविषये पुनरनुपरतेऽपि रजसि चतुर्थेऽहनि स्नानाच्छुद्धा भवति । तदुक्तं वृद्धमनुना—'चतुर्थेऽह्नि संशुद्धा भवति व्याव-हारिकी' इति । तथा स्मृत्यन्तरम्—'शुद्धा भर्तुश्चतुर्थेऽहि स्नानेन स्नी रजलला। दैवे कर्मणि पित्र्ये च पश्चमेऽहनि शुद्ध्यति ॥ 'पश्चमेऽहनि' इति रजोनिवृत्तिकालोपलक्षणार्थम् । यदा रजोदर्शनादारभ्य पुनः सप्तदश दिनाभ्यन्तरे रजोदर्शनं तदा अञ्चित्वं नास्त्येव; अष्टादशे त्वेकाहाच्छुद्धिः एकोनिवेशे हात्, तत उत्तरेषु त्र्यहाच्छुद्धिः । यथाहात्रिः—'रजख़ला यदि स्नाता पुनरेव रजखला। अष्टादशदिनादर्वागश्चित्वं न विद्यते ॥ एकोनविंशते-रवींगेकाहं स्थात्ततो ब्रह्म् । विंशत्प्रमृत्युत्तरेषु त्रिरात्रमशुनिर्भवेत् ॥' इति ।—

पाटा०- १ सूतकाहोभिः ख. २ सद्यः शौचास्तु घ.

यतु 'चतुर्दशिदनाद्वीगशुचित्वं न विद्यते' इति स्मृत्यन्तरं, तत्र स्नानप्रमृतित्वमिभिष्रेतमतो न विरोधः। अयं चाशुचित्वप्रतिषेधो यत्या विशतिदिनोत्तरकालमेव
प्रायशो रजोदर्शनं तिद्वषयः। यत्याः पुनराहृतयोवनायाः प्रागेवाष्टादशिदनारप्राचुर्येण रजोनिर्गमत्तत्यास्त्रिरात्रमेवाशौचम्। तया च यावित्ररात्रं स्नानादिरहितया स्थातव्यम्; 'रजखला त्रिरात्रमशुचिर्भवति सा च नाजीत नाभ्यजीत
नाप्सु स्नायादधः शयीत न दिवा खप्यात् न प्रहान्निरीक्षेत नाग्निं स्पृशेत् नाशीयात्र रज्जं स्जेत् नच दन्तान्धावयेत् न हसेन्नच किचिदाचरेत् अखर्वेण पात्रेण
पिवेदज्ञलिना वा पात्रेण लोहितायसेन वेति विज्ञायते' (४-७) इति वसिष्ठस्मरणात्।

आङ्गरसेऽपि विशेषः—'हस्तेऽश्रीयान्मन्मये वा हविर्भुक् क्षितिशायिनी । रजखला चतुर्थेऽहि ल्ञात्वा शुद्धमवामुयात् ॥' इति । पराशरेऽपि विशेषः—'क्लाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजखला । पात्रान्तरिततोयेन ल्लानं कृत्वा वर्तं चरेत् ॥ सिकगात्रा भवेदद्भिः साङ्गोपाङ्गा कथंचन । न वल्लपीडनं कुर्यालान्य-द्वासथ धारयेत् ॥' इति । उशनसाऽप्यत्र विशेषो दिशेतः—'ज्वराभिभूता या नारी रजसा च परिष्ठता । कथं तस्या भवेच्छौनं शुद्धिः स्थात्केन कर्मणा ॥ चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते स्पृशेदन्याऽशुनिल्लियम् । सा सचेलावगाह्यापः ल्लात्वा पुनः स्पृशेत् । दशद्वादशकृत्वो वा आचमेच पुनः पुनः ॥ अन्ते च वाससां त्यागस्ततः शुद्धा भवेच सा । दथाच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशु-द्विशते ॥' इति ।

अयं चातुरमाने सानप्रकारोऽनुसरणीयः । 'आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकलो ह्यानातुरः । स्नात्वा सात्वा स्पृशेदेनं ततः शुद्धेत्स आतुरः ॥' (०१०) इति पराशरस्मरणात् । यदा तु रजस्मलायः स्तिकाया वा मृतिभैवति तदायं स्नानप्रकारः—'स्तिकायां मृतायां तु कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः । कुम्भे सिललमादाय पश्चगव्यं तथैव च ॥ पुण्यिगिरभिमण्यापो वाचा शुद्धं लभेत्ततः । तेनैव स्नाप्पित्वा तु दाहं कुर्यायथाविधि ॥' रजस्मलायास्तु—'पश्चभिः स्नापित्वा तु गव्येः प्रेतां रजस्मलाम् । वस्नान्तराष्ट्रतां कृत्वा दाह्येद्विधिपूर्वकम् ॥' इति । एतच रजोदर्शनपुत्रजनमादिः यद्यदयोत्तरकालमुत्पन्नं तदा तिह्वसप्रमृत्याशौचान्द्वोरात्रगणना कार्या । यदा तु रजन्यां रजोदर्शनपुत्रजनमादि जातं तदार्धरात्रान्त्राक् जननाद्यात् पूर्वदिवसेकदेशाव्यापित्वेऽपि आशौचस्य तत्पूर्वदिवसप्रमृत्येव गणना कार्येत्येकः कल्पः । रात्रिं त्रेधा विभज्याये भागद्वये जननादौ जाते पूर्वन्तिन प्राह्मति द्वितीयः । प्रागुदयादित्यपरः । यथाह कर्यपः—'उदिते तु यदा सूर्ये नारीणां दश्यते रजः । जननं वा विपत्तिर्वा यस्याहस्तस्य शवरी ॥ अर्धरान्त्राविधः कालः स्तकादौ विधीयते । रात्रिं कुर्यात्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्व एव तु ॥ उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते ऋतुस्तके । रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजिस

पाठा०- १ आशौचपूर्वदिनं घ.

स्तके ॥ पूर्वमेव दिनं प्राह्यं यावन्नोदयते रिवः ॥' इति । एतेषां च कल्पानां

देशाचारतो व्यवस्था विज्ञेया।

इदं चाशौचमाहितामेरपरमे संस्कारदिवसप्रमृति कर्तव्यम् । अनाहितामेरतु मरणदिवसप्रमृति संचयनं त्मयोरिति संस्कारदिवसप्रमृतीि विवेचनीयम् । यथाहािक्तराः—'अनिम्नत उत्कान्तेः सामेः संस्कारकर्मणः । झुद्धिः संचयनं दाहान्मृताहस्तु यथाविधि ॥' इति । 'सामेः संस्कारकर्मणः' इति श्रवणादाहितामौ पितरि देशान्तरमृते तत्पुत्रादीनामासंस्कारात्संध्यादिकर्मलोपो नास्तीत्यनुसंधे-यम् । तथा च पैठीनसिः—'अनिम्नत उत्कान्तेराशौचं हि द्विजातिषु । दाहाद-मिमतो विद्याद्विकस्थे मृते सति ॥' इति ॥ २० ॥

सपिण्डत्वादिना दशाहादिप्राप्ती कचिन्मृत्युविशेषेणापवादमाह—

हैंतानां नृपगोविप्रैरन्वक्षं चात्मघातिनाम् ।

नृपोऽभिषिकः क्षत्रियादिः । 'गो'यहणं श्विद्वंष्ट्रयादितिरश्वामुपलक्षणार्थम् , 'विप्र'यहणमन्त्यजोपलक्षणम् ; एतेह्तानां संबन्धिना ये सिपण्डास्तेषाम् , विषोद्वन्धनादिभिः बुद्धिपूर्वमात्मानं ये व्यापादयन्ति ते आत्मघातिनः ; 'आत्मघाति'यहणं 'पादण्ड्यनाश्चिता' (प्रा० ६-११) इत्येकयोगोपात्तपतितपात्रोपलक्षणार्थम् । तत्संबन्धिनां चान्वक्षमनुगतमक्षमन्वश्चं सद्यः शौचिमित्वर्थः । तत्संबन्धिनां च सान्वक्षं यावद्द्यनाशौचं न पुनर्दशाहादिकम् । तथा च गौतमः ( १४।९-१२ )—'गोब्राह्मणहतानामन्वक्षं राजकोधाचायुद्धे प्रायोऽनाशकश्चानिष्विषेदकोद्वन्धनप्रतनेश्वेच्छताम्' इति । 'कोध'यहणं प्रमादव्यापादितिनरासार्थम् । 'अयुद्ध'यहणं युद्धहतत्स्येकाहमाशौचमत्तीति ज्ञापनार्थम् ; 'ब्राह्मणार्थं विपचानां योषितां गोप्रहेऽपि चं । आहवेऽपि हतानां च एकरात्रमशौचकम् ॥' इति सरणात् । एतच युद्धकालक्षतेनेव काळान्तरविपत्रस्य । समरमूर्धनि हतस्य पुनः सद्यः शौचम् । यथाह मनुः (५।९८)—'उद्यतैराहवे शक्षेः क्षत्रधर्महतस्य च । सद्यः सौतष्ठते यज्ञस्तथाऽऽशौचमिति स्थितिः ॥' इति ॥—

ज्ञातस्यैव जननादेराशौचनिषित्तत्वाजनमदिनादुत्तरकालेऽपि ज्ञाते दशाहादि-प्राप्तावपवादमाह—

प्रोपिते कालशेषः स्यात्पूर्णे दन्त्रोदकं शुचिः ॥ २१ ॥ प्रोषिते देशान्तरस्थे यत्रस्थेन प्रथमदिवस एव सपिण्डजननादिकं न ज्ञायते

टिप्प०—1 अन्स्यजेति । अन्स्यजादेरप्युपलक्षणमित्यर्थः । अत एवाभ्यहितत्वान्नृपस्यैव पूर्वनिपातः । .2 देशान्तरस्य सपिण्डे मृते दशरात्रादाशौचकाले चानतिकान्ते
श्वते, दशरात्रेः शेषं यावदाशौचं भवति । अशेपेऽतिकान्ते दशरात्रादौ यदि तन्मरणं
श्वतं, तदा त्रिरात्रमाशौचं सपिण्डानामित्याशयः ।

पाठा०—१ यावन्नाम्युदितो रिवः घ. २ यथातिथीति ख. ३ विप्रगोनु-पहतानामन्वक्षं A. ४ शौचमित्यर्थः न पुनः ख. ५ स्यादशेषे ज्यहमेव च A.

बस्मिन्सपिण्डे कालस्य दशाहायवच्छित्रस्य यः रोषोऽवशिष्टकालः स एव श्रुद्धिहेतुर्भवति । पूर्णे पुनराशौचकाले दशाहादिके प्रेतायोदकं दत्त्वा श्राद्धिभवति । उदकदानस्य स्नानपूर्वकत्वात्स्नात्वोदकं दत्त्वा श्रुचिर्भवति । तदुक्तं मनुना ( ५१७७ )—'निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च । सवासा जल-माइल गुद्धो भवति मानवः ॥' इति । 'पूर्णे दत्त्वोदकं ग्रुचिः' इति प्रेतोदकदानसह-चरितस्याशौचकालस्य शुद्धिहेतुःवविधानात् । जन्मन्यतिकान्ताशौचं सपिण्डानां नास्तीति गम्यते । पितस्त निर्दशेऽपि जनने स्नानमस्येवः 'श्रुत्वा प्रत्रस्य जन्म च' इति वचनात्। एतच 'पुत्र'प्रहणं जन्मनि सपिण्डानामतिकान्ताश्रीचं नास्तीति ज्ञापकम् । अन्यथा 'निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रत्वा जन्म च निर्देशम्' इत्येवा-वस्यत् । न चोक्तम् । तथा च देवलः—'नाग्रद्धिः प्रसवाशीचे व्यतीतेष दिने-ब्वपि' इति । तसाद्विपत्तावेवातिकान्ताशाचिमति स्थितम् ॥ केचिदन्यथेमं श्लोकं पठन्ति—'प्रोषिते<sup>2</sup> कालशेषः स्यादशेषे त्र्यहमेव तु । सर्वेषां वत्सरे पूर्णे प्रेते दत्त्वोदकं ग्रचिः ॥' इति । योषिते प्रेते सर्वेषां ब्राह्मणक्षत्रियादीनामविशेषेण कालशेषः शुद्धिहेतः । अशेषे पुनरतिकान्ते दशाहादौ सर्वेषां त्र्यहमेवाशौचम् । संवत्सरे पूर्णे यदि प्रोषितप्रायणमवगतं स्यात्तदा सर्वो ब्राह्मणादिः स्नात्वोदकं दत्त्वा श्रुचिः स्यात् । तथा च मनुः ( ५।७६ )—'संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वै-वापो विश्व उद्यति' इति । अयं च त्र्यहो दशाहादुर्ध्व मासत्रयादर्वाग्द्रष्ट्रव्यः । पूर्वोक्तं तु सदाःशौचं नवममासाद्र्ध्वमर्वाक्संवत्सराहृष्टव्यम् । यत्प्रनर्वासिष्ठं वचनम्- 'ऊर्ध्व दशाहाच्छ्रत्वैकरात्रम्' इति,-तदूर्ध्व षण्मासेभ्यो यावज्ञव-मम्। यदपि गौतमवचनम् (१४।१९)—'श्रुत्वा चोर्घ्वं दशम्याः पक्षिणी' इति, तन्मासत्रयादूर्ध्वमवीकषष्ठात्। तथा च वृद्धविष्ठः—'मासत्रये त्रिरात्रं स्यारषण्मासे पक्षिणी तथा । अहस्त नवमादर्वागुर्ध्व स्नानेन शुद्धाति ॥' इति ६ एतच मातापितव्यतिरिक्तविषयम् । 'पितरौ चेन्मतौ स्यातां दरस्थोऽपि हि पत्रकः। श्रुत्वा तिहनमारभ्य दशाहं सूतकी भवेत् ॥' इति पैठीनसिस्मरणात् । तथा च स्मृत्यन्तरेऽपि-'महागुरुनिपाते त आर्द्रवस्त्रोपवासिना । अतीतेऽब्देऽपि कर्तव्यं प्रेतकार्यं यथाविधि ॥' इति । संवत्सराद्ध्वमि प्रेतकार्यमाशौचोदकदानादिकं कार्य, न पुनः स्नानमात्राच्छुद्धिरित्यर्थः। पितृपत्र्यामपि मातृव्यतिरिक्तायां स्मृत्य-न्तरे विशेषो दर्शितः—'पितपहयामपेतायां मातवर्ज द्विजोत्तमः । संवत्सरे व्यतीतेऽपि त्रिरात्रमश्चिर्भवेत् ॥' इति । यस्तु नवादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सिपण्डानां दशाहादूर्ध्वं मासत्रयाद्वीगिप सद्यःशौचमः दिशान्तरमृतं श्रुत्वा हीने वैद्धानसे यतौ । मृते स्नानेन ग्रुद्ध्यन्ति गर्भस्रावे च गोत्रिणः ॥' इति । देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम्—'महानवन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः । वाचो यत्र विभियन्ते तहेशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्खेके

टिप्प०-1 निर्दश=निर्गतदशाहम् । २ प्रोषितः देशान्तरस्यः; देशान्तरं चोक्तं-'देशान्तरं वदन्त्येके पष्टियोजनमायतम्। चत्वारिंशद्भदन्त्यन्ये त्रिंशदन्ये तथैव च। श्रेहति।

पाठा०- भिति स्थितिः ख. २ प्रोषिते सर्वेषां ख. ३ वैखानसो वान-प्रस्थः.

षष्टियोजनमायतम् । चरवारिंशद्वदन्खन्ये त्रिंशदन्ये तथैव च ॥ इति । इदं चातिकान्ताशौचमुपनीतोपरमविषयम् । न पुनर्वयोवस्थाविशेषाशौचविषयमपि । तथा चोक्तं व्याप्रपादेन— 'तुल्यं वयित सर्वेषामतिकान्ते तथैव च । उपनीते तु विषमं तस्मिचेवातिकारुजम् ॥ इति । अयमर्थः— वयित त्रिवर्षादिरूपे यदाच्शौचं 'आ दन्तजन्मनः सद्यः' (प्रा॰२३) इस्मादिवाक्यविहितं तत्सवेषां ब्राह्मणादिवर्णानां तुल्यमविशिष्टम् । अतिकान्ते च दशाहादिके व्यहादि यदाशौचं तद्पि सर्वेषामविशिष्टम् । उपनीते पुनरुपरमे दशद्वादशपश्चदशत्रिंशहिनानीस्थेवं विषममाशौचं ब्राह्मणादीनाम् । तस्मिचेवोपनीतोपरम एव अतिकारुजमितकान्ता-शौचं भवित न वयोवस्थाशौचातिकम इति ॥ २१॥

क्षत्रियादिषु दशरात्रस्य सपिण्डाशौचस्यापवादमाह—

## क्षेत्रस्य द्वाद्याहोनि विशः पश्चदशैव तु । त्रिंशिद्दिनानि श्रुद्रस्य तदर्धं न्यायवर्तिनः ॥ २२ ॥

क्षत्रियवैश्यशूद्राणां सपिण्डजनने तदुपरमे च यथाक्रमेण द्वाद्शप-अद्यात्रिंशहिनान्याशीचं भवति । न्यायवर्तिनः पुनः शूद्रस्य पाक्य-इद्विजशुश्रुषादिरतस्य तदर्भं तस्य मासस्यार्धं पश्चदशरात्रमाशौचम् । एवं च 'त्रिरात्रं दशरात्रं वा' ( प्रा॰ १८ ) इत्येतद्दशरात्रमाशौचं पारिशेष्याद्वाह्मणविषये व्यवतिष्ठते स्मृत्यन्तरेषु तु क्षत्रियादीनां दशाहादयोऽप्याशौचकल्पा दर्शिताः। यथाह पराशरः- 'क्षत्रियस्तु दशाहेन खक्रमीनरतः शुनिः । तथैव द्वादशाहेन वैश्यः शुद्धिमवासुयात् ॥' तथा च शातातपः—'एकादशाहाद्राजन्यो वैश्यो द्वाद-शभिस्तथा । शृहो विंशतिरात्रेण शुद्धयेत मृतसूतके ॥' वसिष्ठस्तु-'पन्नदशरात्रेण राजन्यो विंशतिरात्रेण वैदय' इति । अङ्गिरास्त्वाह—'सर्वेषामेव वर्णानां सूतके मृतके तथा । दशाहाच्छुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽत्रदीत् ॥' इलेवमनेकोचाव-चाशौवकल्पा दर्शिताः; तेषां लोके समाचाराभावान्नातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयो-गीति नात्र व्यवस्था प्रदर्श्यते । यदा पुनर्जाह्मणादीनां क्षत्रियादयः सपिण्डा भव-न्ति तदा हारीताद्युक्ताशौचकल्पोऽनुसरणीयः।—'दशाहाच्छुद्रयते विश्रो जन्म-हानौ खयोनिषु । षद्भिक्षिभिर्यैकेन क्षत्रविदश्दयोनिषु ॥' इति । विष्णुःप्याह ( २२।२३,२४ )—'क्षत्रियस्य विद्रश्हेषु सपिण्डेषु षड्रात्रत्रिरात्राभ्यां वैश्यस्य श्चेद्र सिपण्डे षड्रात्रेण शुद्धिहींनवर्णानां त्रुकृष्टेषु सिपण्डेषु जातेषु मृतेषु वः तदाऽऽ-शौचव्यपगमे शुद्धः' (२२।२१) इति । बौधायनेन लिवशेषेण दशाह इत्युक्तम्--'क्षुत्रविद्रश्रद्दजातीया ये स्युर्विप्रस्य बान्धवाः । तेषामाशौचे विप्रस्य दशाहाच्छु-द्धिरिष्यते ॥' इति । अनयोश्च पक्षयोराएदनापद्विषयत्वेन व्यवस्था । दास्यादीना

टिप्प०-1 'सर्वेषां वत्सरे पूर्णे प्रेते दत्वोदकं शुन्तिः ।' अयं विशेषोऽपराकें ।

त स्वामिशोचेन स्पृश्यत्वं, कर्मानिधकारैत्वं तु मासाविधरैव। तदाहाङ्गिराः-'दासी दासश्च सर्वो वै यस्य वर्णस्य यो भवेत् । तद्वर्णस्य भवेच्छौचं दास्यामासस्त स्तकम् ॥' इति प्रतिलोमानां लाशौचाभाव एवः 'प्रतिलोमा धर्महीनाः' इति मनुस्मरणात् । केवलं मृतौ प्रसवे च मलापकर्षणार्थं मृत्रपुरीषोत्सर्गवत् शौचं भवत्येव ॥ २२ ॥

वयोवस्थाविशेषादपि दशाहायाशौचस्यापवादमाह—

## ओ दन्तजन्मनः सद्य आ चूडान्नेशिकी स्पृता। त्रिरात्रमा त्रतादेशाद्दशरात्रमतः परम् ॥ २३ ॥

यावता कालेन दन्तानामुत्पत्तिस्तस्मिनकाले अतीतस्य बालस्य तत्संब-निधनां सदाः गौचं चूडाकरणाद्वीक्षृतस्य संबन्धिनां नैशिकी निशायां भवा अहोरात्रव्यापिन्यशुद्धिः । वतादेश उपनयनं ततोऽर्वाक् चूडायाश्चीर्ध्वम-तीतस्य ज्यहमशुद्धिः । अत्र च 'आ दन्तजन्मनः सव' इति यद्यप्यविशेषेणा-भिधानं तथाप्यिमसंस्काराभावे द्रष्टव्यम् ; 'अदन्तजाते बाले प्रेते सद्य एव श्चिर्दिनीस्यात्रिसंस्कारो नोदनिकया' इति वैष्णवे अग्निसंस्काररहितस्य सदाः शौचविधानात् । सति त्विमसंस्कारे 'अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च' (प्रा॰ २४) इति वक्ष्यमाण एकाहः । तथा च यमः-- अदन्तजाते तनये शिशौ गर्भच्यते तथा । सपिण्डानां तु सर्वेषामहोरात्रमशौचकम् ॥' इति । नामकरणात्प्राक्सद्यः-शौचमेव नियतम् । 'प्राङ्माकरणात्सवःशुद्धः' इति शङ्कस्मरणात् । चूडाँकर्म च प्रथमे तृतीये वा वर्षे समर्थते—'चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥' इति स्मरणात्। ततश्च दन्तजनना-दूर्वं प्रथमवार्षिकच्डाकर्मपर्यन्तमेकाहः । तत्र त्वकृतच्डस्य दन्तजनने सत्यपि त्रिवर्षं यावंदेकाह एव । तथा च विष्णुः ( २२।२९ )—'दन्तजातेऽप्यकृतचूडे-Sहोरात्रेण शुद्धिः' इति । तत ऊर्ध्वं प्रागुपनयात् त्र्यहः । यन्त् मनुवचनम् ( ५।६७ )—'तृणामकृतचूडानामशुद्धिनैशिकी स्मृता । निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिरा-त्राच्छुद्धिरिष्यते ॥' इति । तस्याप्ययमेव विषयः । यत्त्नद्विवर्षमधिकृत्य तेनै-वोक्तम् (५।६९)—'अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा किपेयुद्ध्यहमेव तु' इति । यच वसिष्ठवचनम् (४।३५)—'ऊनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रम्' इति,-तत्संवत्सरचूडाभिप्रायेण । यत्तु अङ्गिरोवचनम्-- 'यदाप्यकृतचूडो वै जातदन्तश्च संस्थितः । तथापि दाहयित्वैनमाशौचं त्र्यहमाचरेत ॥' इति.-तह-

टिप्प०-1 आ दन्तजनमन इति । श्लोकोऽपराके न व्याख्यातः ।

पाठा०- १ स्वाम्याशौचेन ख. २ ऽनधिकारस्तु क. इ. ३ कर्म द्वितीये ख. ४ क्षिपेत्तज्यहमेव क.

षंत्रयादृष्वं कुंळधर्मापेक्षया चूडोत्कषं वेदितत्यम्; 'विषेषे न्यूनित्रवषं तु सृते शुद्धिस्तु नैशिकी' इति तेनैवाभिहितलात् । नचायमेकाहो दन्तजननाभाव इति शङ्कनीयम् । निह न्यूनित्रवर्षस्य दन्तानुत्पित्तः संभवति । तथा सत्यपि दन्त-जनने अकृतचूडस्यकाहं वदता विष्णुवचनेन विरोधश्व दुष्पिरहरः स्थात् । तस्मात्प्राचीनैव व्याख्या ज्यायसी । यत्तु कश्यपवचनम्—'बालानामदन्तजान्तानां त्रिरात्रेण शुद्धिः' इति, नतन्मातापितृविषयम्; 'निरस्य तु पुमाञ्शुकमुपेस्प-शाद्विशुद्धयति । वैजिकादिभसंबन्धादनुरुन्ध्यादयं त्र्यहम् ॥' इति जन्यजनक-संबन्धोपिधिकतया त्रिरात्रस्मरणात् । ततश्चायमर्थः—'प्राङ्गामकरणात्सद्यः शौवं तद्ध्वं दन्तजननादर्वागिष्ठसंस्कारिकयायां एकाहः । इत्रत्या सद्यःशौचम् । जातदन्तस्य च प्रथमवाधिकाचौलादर्वागेकाहः । प्रथमवर्षादृष्कं त्रिवर्षपर्यन्तं कृतचूडस्य त्र्यहम् । इत्रस्य त्वेकाहः । वर्षत्रयादृष्कंमकृतचूडस्यापि त्र्यहम् । उपनयनादृष्कं सर्वेषां ब्राह्मणादीनां दशरात्रादिकमिति ॥ २३ ॥

इत्नीं हीषु च वयोवस्थाविशेषेणापवादमाह—

अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्।

अदत्ता अपरिणीता याः कन्यास्तासु कृतचुडासु वाग्दानात्प्रागहोरात्रं विशेषेण शक्किकारणं सपिण्डानाम्, सापिण्ड्यं च कन्यानां त्रिपुरुषपर्यन्त-मेव । 'अप्रतानां तु स्त्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते' (४।१८) इति वसिष्ठसारणात् । बालेषु चानुत्पन्नदन्तेषु अग्निसंस्कारे सत्येकाहो विशोधनम् । अकृतचूडायां तु कन्यायां सद्यः शौचम् । 'अचूडायां तु कन्यायां सद्यः शौचं विधीयते' इँखाप-स्तम्बस्मरणात्। वाग्दानादूर्धं तु संस्कारात्प्राक्पतिपक्षे पितृपक्षे च त्रिरात्रमेव। यथाऽऽह मनुः (५।७२) 'स्रीणामसंस्क्रैतानां तु त्र्यहाच्छुद्धयन्ति बान्धवाः । यथोक्तेनैव कल्पेत गुद्धयन्ति तु सनाभयः ॥' इति । बान्धवाः पतिपक्ष्यास्त्रिरात्रेण ग्रुद्धान्ति । सनाभयस्तु पितृपक्ष्याः सपिण्डा यथोक्तेनैव कल्पेन 'निर्वृत्तचूडकानाम्' इलादिनोक्तेन त्रिरात्रहृपेण, न पुनर्दशरात्रहृपेण; विवाहारप्राकृ तस्यायुक्तलात् । अत एव मरीचिः—'वारिपूर्व प्रदत्ता तु या नैव प्रतिपादिता । असंस्कृता तु सा ब्रेया त्रिरात्रमुभयोः स्मृतम् ॥' इति । उभयोः पतिपितृपक्षयोः । विवाहा-दूर्षं तु विष्णुना विशेषो दार्शतः ( २२।३३,३४ )—'संस्कृतासु स्रीषु नाशीनं पितृपक्षे, तत्त्रसवमरणे चेत्पितृगृहे स्थातां तदैकरात्रं त्रिरात्रं च' इति । तत्र प्रसवे एकाहः प्रायणे त्रिरात्रमिति व्यवस्था । इदं च वयोवस्थाशाँचं सर्ववर्णसा-भारणम् । 'क्षत्रस्य द्वादशाहानि' (प्रा०२२') इति तद्वणीविशेषोपादानेनाभिधा-नात् । अत एव मनुना अनुपात्तवर्णविशेषाशौचविधेः साधारण्यप्रतिपादनार्थं

दिप्पठ—1 अकृतचूडायाम् । 2 अपरिणीतानां स्त्रीणां भर्तृपक्ष्याः कुमारस्य चौलादूर्ध्वं उपनयनात्प्राङ्मरणे यित्रराज्यात्मकः कल्प उक्तस्तेन शुक्रयन्तीत्याशयः ।

पाठा०-१ कुलवर्णधर्मापेक्षया घ. २ मुपस्पृश्य इति ग. ३ इति वसिष्ठसारणात् घ.

चातुर्वर्ण्याधिकारे सत्यपि पुनः 'चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वेशः' इत्युक्तम् । तथाङ्गिरसाप्युक्तम्—'अविशेषेण वर्णानामर्वाक्संस्कारकर्मणः । त्रिरात्रात्तु भवेन्द्रसुद्धिः कन्यास्तृ विधीयते ॥' इति व्याघ्रपादवचनं च 'तुल्यं वयसि सर्वेषां' इति आक् प्रदाशितम् । अतो यथा 'पिण्डयज्ञान्नता देयम्' (प्रा॰ १६) इत्यादिः पिण्डोदकदानविधिः सर्ववर्णसाधारणः । यथा वा समानोदकाशौचविधिः 'अन्तरा जन्ममरणे' (प्रा॰ २०) इति संनिपाताशौचविधिश्च यद्धच्च 'गर्भस्नावे मासतुत्या निशा' (प्रा॰ २०) इति सावाशौचविधिः, 'प्रोषितं कालशेषः स्यादशेषे त्र्यहमेव तु' (प्रा॰ २०) इति विदेशस्थाशौचविधिश्च, यथा वा गुर्वायाशौचविधिः सर्ववर्णसाधारणः तथा वयोवस्थानिमित्तमप्याशौचं सर्ववर्णसाधारणमेव भवितुमर्हति । अत एव 'क्षत्रे षङ्किः कृते चौले वैद्देयं नवभिष्ठच्यते । उर्ध्वं त्रिवर्षाच्छ्रदे तु द्वाद्धाद्देशियते ॥' तथा 'यत्र त्रिरात्रं विप्राणामाशौचं संप्रदृश्यते । तत्र ग्रहे द्वादशाहः षण्वव क्षत्रवैद्ययोः ॥' इत्यादीनि ऋष्यश्चादिवचनानि विगीतल्वख्याऽनीदियमाणैधिरश्चरविश्वरूपमेधातिथिप्रमृतिभिराचार्यरयमेव साधारणः पक्षोऽङ्गीकृतः । अविगीतानि चार्तानार्तक्षत्रियादिविषयतया व्याख्येयानि ॥ गुर्वादिच्वतिदेशमाह—

गुर्वन्तेवास्यन्चानमातुलश्रोत्रियेषु च ॥ २४॥

गुरुहपाध्यायः, अन्तेवासी शिष्यः, अनूचानोऽज्ञानां प्रवक्ता, 'मातुल'-ग्रहणेनात्मबन्धवो मातृबन्धवः पितृबन्धवश्च योनिसंबद्धा उपलक्ष्यन्ते । ते च 'पत्नीदुहितरः' ( व्य॰ १३५ ) इसत्र दार्शिताः । श्रोत्रिय एकशाखाध्यायी; 'एकां शाखामधील श्रोत्रियः' इति बौधायनसरणात् । एषूपरतेष्वहोरात्रमाशौ-चम् । यस्तु मुख्यो गुरुः पिता तदुपरमे सपिण्डत्वाह्शाहमेव । यस्तु पिता पुत्रानुत्पाय संस्कृत्य वेदानध्याप्य वेदार्थं प्राह्यित्वा वृति च विद्धाति, तस्य महागुरुत्वात्तदुपरमे द्वादशरात्रं वा । 'महागुरुषु दानाध्ययने वर्जयरन्' इति आश्वलायनेनोक्तं द्रष्टव्यम् । आचार्योपरमे तु त्रिरात्रमेव । यथाह मनुः (५।८०)—'त्रिरात्रमाहुराशौचमाचार्ये संस्थिते सति । तस्य पुत्रे च पत्र्यां च दिवारात्रमिति स्थितिः ॥' इति । यदा त्वाचार्यादेरन्खेष्टिं करोति तदा दशरात्रमा-शौचम् (पा६प)—'गुरोः प्रेतस्य बिष्यस्तु पितृमेधं सैमाचरेत् । प्रेताहारैः समं तत्र दशाहेन विशुद्धयति ॥' इति तेनैवोक्तत्वात् । श्रोतियस्य तु समानप्रामीणस्थै-तदाशोंचम्; 'एकाहं सब्रह्मचारिणि समानग्रामीणे च श्रोत्रिये' (४।२६, २७) इला-श्वलायनसरणात् । एकाचार्योपनीतः सब्रह्मचारी । एतचासंनिधाने द्रष्टव्यम् । संनिहिते तु बिष्यादी त्रिरात्रादि । यथाह मनुः ( ५।८१ )—'श्रोत्रिये तृपसंपंत्रे त्रिरात्रमञ्जूचिर्भवेत् । मातुळे पक्षिणीं रात्रि बिष्यर्तिग्वान्थवेषु च ॥' इति । उपसं-पन्ने मैत्रीप्रातिवेश्यत्वादिना संबद्धे शीलयुक्ते वा। 'मातुल'ग्रहणं मातुष्वस्नादेहपलः

पाठा०—१ यद्ध्वं ख. २ संबन्धा उप ख. ३ समारभेत् घ % तमादिसंबन्धे ग.

क्षणार्थम् । बान्धवा इत्यात्मबन्धवो मातृबन्धवः पितृबन्धवश्चोच्यन्ते । तथा च बृहस्पतिः—'त्र्यहं मातामहाचार्यश्रोत्रियेष्वग्रुचिर्भवेत्' इति । तथा प्रचेताः— 'मृते चार्त्विजि याज्ये च त्रिरात्रेण विशुद्धाति' इति । तथा च बृद्धवसिष्ठः---'संस्थिते पक्षिणीं रात्रिं दौहित्रे भगिनीसुते । संस्कृते तु त्रिरात्रं स्थादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ पित्रोरुपरमे स्त्रीणामृढानां तु कथं भवेत् । त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ श्रञ्जरयोर्भगिन्यां च मातुलान्यां च मातुले । पित्रोः स्तरि तद्व पक्षिणीं क्षपयेनिशाम् ॥' तथा—'मातु हे श्रश्चरे मित्रे गुरौ गुर्वक्र-नासु च । आशौचं पक्षिणीं रात्रि मृता मातामही यदि ॥' तथा च गौतमः ( १४।२० )—'पक्षिणीमसपिण्डे योनिसंबद्धे सहाध्यायिनि च इति । योनिसंबद्धा मातुलमातृष्वसीयपितृष्वसीयादयः । तथा जाबालः-(एकोदकानां तु त्र्यहो गोत्रजानामहः स्मृतम् । मातृबन्धौ गुरौ मित्रे मण्डलाधिपतौ तथा ॥' इति । विष्णुः (२२।४६)—'असपिण्डे खवेश्मनि मृत एकरात्रम्' इतिः तथा वृद्धः— भिगन्यां संस्कृतायां तु भ्रानर्यपि च संस्कृते । मित्रे जामातरि प्रेते दौहित्रे भगिनीसुते ॥ शालके तत्सुते चैव सदाः स्नानेन शुद्धयति ॥ शामेश्वरे कुलपती श्रोत्रिये च तपस्तिनि । शिष्ये पश्चत्वमापन्ने श्चिनिक्षत्रदर्शनात् ॥ प्राममध्यगतो यावच्छवस्तिष्ठति कस्यचित्। प्रामस्य तावदाशौचं निर्गते श्रुचितामियात्॥ इलादीन्याशोचविशेषप्रतिपादकानि स्मृतिवचनान्यन्वेषणीयानि । प्रन्थगौरव-भयादत्र न लिख्यन्ते । एषु चैकविषयगुरुलध्वाशौचप्रतिपादकत्या परस्परविरु-द्धेषु संनिधिविदेशस्थापेक्षया व्यवस्थाऽनुसंधातव्या ॥ २४ ॥

## अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च । निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम् ॥ २५ ॥

किंच। अहरिखनुवर्तते। अनौरसाः क्षेत्रजदत्तकादयः, तेषु जातेषूपरतेषु वाहोरात्रमात्रौंचम्। तथा स्वभार्यास्वन्यगताखन्यं प्रतिलोमव्यतिरिक्तं आश्विनाधु अतीताषु चाहोरात्रमेव न पुनः सखिप सापिण्ड्यं दशरात्रम्। प्रतिलोमानिश्वताषु चाशौचामाव एवः 'पाखण्डयनाश्चिताः स्तेना' (प्रा०६) इखनेन प्रतिषेच्यात्। एतच्च 'मार्या-पुत्रत्व'शब्दयोः संबन्धिशब्दत्वात् यत्प्रातियौगिकं मार्यात्वं पुत्रत्वं च तस्यैवेदमाशौचम्। सिण्डानां त्वाशौचामाव एव। अत एव प्रजापतिः— 'अन्याश्चितेषु दारेषु परपत्नीसुतेषु च।गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युष्वरात्रेणेव तिपता॥' इति । स्वैरिण्यायास्तु यमाश्चितास्तस्य तु त्रिरात्रमेव। यथाह विष्णुः (२२।४३) अनौरसेषु पुत्रेषु जातेषु च मतेषु च। परपूर्वांसु मार्यासु प्रस्तासु मतासु च॥'इति तिरात्रमत्र अकृतम् । अनयोश्च त्रिरात्रमेकरात्रमः संनिधिवेदेशस्थापेक्षया व्यवस्था। यदा तु पितुष्विरात्रं तदा सिण्डानामेकरात्रमः, यथाह मरीचिः— 'स्तकं मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः। एकाहस्तु सिण्डानां त्रिरात्रं यत्र वै

पितुः ॥' इति । किंच, निवसत्यस्मिन्निति निवासः खदेश उच्यते; तस्य यो राजा खामी विषयाधिपतिः स यस्मिन्नहनि अतीतस्तदहर्मात्रं शुद्धिका-रणम् । रात्रौ चेदतीतस्तदा रात्रिमात्रम् । अत एव मनुः (५।८२)—'प्रेते राजनि सज्योतिर्यस्य स्याद्विषये स्थितः' इति । ज्योतिषा सह वर्तते इति सज्यो-तिराशौचम् । अहि चेद्यावत्सूर्यदर्शनं रात्रौ चेद्यावन्नक्षत्रदर्शनमित्यर्थः ॥ २५॥

अनुगमनाशौचमाह—

## ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शृद्रो न द्विजः कचित्। अनुगम्याम्भसि स्नात्वा स्पृष्ट्वाऽप्रिं घृतभ्रक्शुचिः॥२६॥

ब्राह्मणेन असिपण्डेन द्विजो विप्रादिः शूद्रो वा प्रेतो नानुगन्तव्यः। यदि मेहादिनानुगच्छति तदाऽम्भसि तडागादिस्थे स्नात्वाप्ति स्पृष्टा घृतं प्रास्य शुचिभवेत् । अस्य च घृतप्राशनस्य भोजनकार्यविधाने प्रमाणा-भावाच भोजनप्रतिषेधः।इदं समानोत्कृष्टजातिविषयम्। यथाह मनुः (५।१०३)-'अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । स्नात्वा सचैलः स्पृष्टाप्तिं घृतं प्रार्य विशु-द्ध्यति ॥' इति । ज्ञातयो मातृसपिण्डाः । इतरेषां तु विहितत्वाच दोषः । निकृष्टजालनुगमने तु स्मृयन्तरीकं द्रष्टव्यम् । तत्र श्द्रानुगमने—'प्रेतीभूतं तु यः ग्रुदं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वेलः । अनुगच्छेत्रीयमानं स त्रिरात्रेण ग्रुद्धचित ॥ त्रिरात्रे तु ततस्तीणे नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामशतं ऋत्वा घृतं प्राश्य विश्रुद्धयति ॥' इति पराशरोक्तम् । क्षत्रियानुगमने त्वहोरात्रम् ; 'मानुषास्थि क्रियं स्पृष्टा त्रिरात्रमाशीचं अक्रिये त्वहोरात्रं शवानुगमने चैकम्' इति वसिष्टोक्तम् । वैद्यानुगमने पुनः पक्षिणी । तथा क्षत्रियस्यानन्तरवैद्यानुगमने अहोरात्रं एकान्तरश्रद्रातुगमने पक्षिणी वैश्यस्य श्रद्रातुगमने एकाह इत्यूहनी-यम् ॥ तथा रोदनेऽपि पारस्करेणोक्तम्-'मृतस्य बान्धवैः सार्धे कृत्वा तु परिदेवनम् । वर्जयेत्तदहारात्रं दानं श्राद्धादिकर्म च ॥' इति । तथालंकरणमपि न कार्यम्; 'कृच्छ्रपादोसपिण्डस्य प्रेतालंकरणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादशक्ती स्नानमिष्यते ॥' इति शङ्खेन प्रायश्चित्तस्याम्रातत्वात् ॥ २६ ॥

सपिण्डाशौचे कचिदपवादमाह-

## महीपतीनां नाशौंचं हतानां विद्युता तथा । गोत्राह्मणार्थं संग्रामे यस चेच्छिति भूमिपः ॥ २७ ॥

यद्यपि 'मही'शब्देन कृत्स्नं भूगोलकमिभीयते तथाप्यत्र सकलायाः क्षिते-रेकभर्तृकत्वानुपपत्तेः 'महीपतीनां' इति बहुवचनानुरोधाच तदेकदेशभूतानि मण्डलानि लक्ष्यन्ते । तत्पालनाधिकृतानां क्षत्रियादीनामभिषिक्तानां नाशौचम् । तैराशौचं न कार्यमिखर्थः । तथा विद्युद्धतानां गोब्राह्मणरक्षणार्थे विपन्नानां

पाठा०- १ विह्नस्पृग्वृत A. २ चेच्छन्ति पार्थिवा A.

च संबन्धिनो ये सपिण्डास्तैरप्याशौचं न कार्यम्। यस्य च मन्त्रिपरोहिताहै-र्भमिपोऽनन्यसाध्यमन्त्राभिचारादिकर्मसिद्धयर्थमाशौचाभावमिच्छति तेनापि न कार्यम् । अत्र च महीपतीनां यदसाधारणत्वेन विहितं प्रजापरिरक्षणं तद्येन दानमानसत्कारव्यवहारदर्शनादिना विना न संभवति तत्रैवाशौचाभावो न पुनः पश्चमहायज्ञादिष्वपि । तथा च मनुः (५।९५)—'राज्ञो महात्मिके स्थाने सवःशौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम् ॥' इति । गौतमेनाप्यक्तम् ( १४।४५ )—'राज्ञां च कार्याविघातार्थम्' इति राजमृत्या-देरप्याशौचं न भवति । तथाइ प्रचेताः—'कारवः शिल्पिनो वैद्या दासीदासास्त-थैव च । राजानो राजमृत्याश्व सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥' इति । कारवः सप-कारादयः । बिल्पिनश्चित्रकारचैलिनिर्णेजकादयः । अयं चाशौचाभावः किंतिषय इत्यपेक्षायां कर्मनिमित्तैः शब्दैस्तत्तदसाधारणस्य कर्मणो बुद्धिस्थत्वात्तत्रैव द्रष्टन्यः । अत एव विष्णुः ( २२।४८-५१ )—'न राज्ञां राजकर्मणि न व्रतिनां वर्ते न सित्रणां सत्रे न कारूणां कारुकर्मणि इति प्रतिनियतविषयमेवाशौचाभावं दर्शयति । शातातपीयेऽप्युक्तम्—'मूल्यकर्मकराः ग्रुदा दासीदासास्तर्थेव च । स्नाने शरीर-संस्कारे गृहकर्मण्यद्विताः ॥' इति । इयं च दासादिशुद्धिरपरिहरणीयतया प्राप्त-स्पर्शविषयेत्वनुसंधेयम् । अत एव स्मृत्यन्तरम्—'सद्यः स्पृश्यो गर्भदासो भक्त-दासम्बद्धाच्छचिः ।' तथा-'चिकित्सको यत्क्रकते तदन्येन न शक्यते ॥ तस्मा-चिकित्सकः स्पर्शे ग्रद्धो भवति नित्यशः ॥' इति ॥ २० ॥

> ऋत्विजां दीक्षितानां च यि वियं कर्म कुर्वताम् । सित्रव्रतिब्रह्मचारिदातृब्रह्मविदां तथा ॥ २८ ॥ दाने विवाहे यहे च संग्रामे देशविष्ठवे । आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते ॥ २९ ॥

किंच, ऋित्वेजो वरणसंभता वैतानोपासनाकर्तृ विशेषाः । दीक्षया संस्कृता दीक्षितास्तेषां यिद्धयं यसे भवं च कर्म कुर्वतां 'सद्यः शौचं विधीयत' इति सर्वत्रानुषद्धः; दीक्षितस्य 'वैतानौपासनाः कार्या' (प्रा. १७) इत्यनेन सिद्ध- ऽप्यथिकारे पुनर्वचनं येजमाने खयंकर्तृ विधानार्थं सद्यः स्नानेन विद्युद्धयर्थं चः 'सित्र'ग्रहणेन संततानुष्ठानतुत्यतयात्रसनप्रशत्ता लक्ष्यंते; मुख्यानां तु सित्रणां 'वीक्षित'ग्रहणेनेव सिद्धः। 'वति'शब्देन कृच्छ्चान्द्रायणादिप्रश्वताः स्नातकवतप्रा-यिक्षत्तप्रशृत्ताः स्नातकवतप्रा-यिक्षत्तप्रशृत्ताः स्वातकवतप्रा-कर्तुभीकुथ ग्रहणम्, तथा 'स्मृत्यन्तरम्—'नित्यमन्नप्रदस्यापि कृच्छ्चान्द्रायणा-

पाठा०—१ रक्षार्थं शायनं ग. २ मृत्या वैद्या दासास्त्रथैव च. घ. ३ बरणकरणसंगता ग. वरणाभरणसंमृता ङ. ४ याजमानेषु ख. ५ सान-विध्यर्थं ख. सानविश्वध्यर्थं ग.

दिषु । निर्दृते कृच्छ्रहोमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने ॥ गृहीतनियमस्यापि न स्यादन्यस्य कस्यचित् । निमन्त्रितेषु वित्रेषु प्रार्व्ये श्राद्धकर्मणि ॥ निमन्त्रितस्य वित्रस्य खाध्यायादिरतस्य च । देहे पितृषु तिष्ठत्यु नाशौचं विद्यते कचित् ॥ प्रायिक्त-प्रवृत्तानां दातृब्रह्मविदां तथा ॥'इति । सित्रणां त्रतिनां सत्रे त्रते च शुद्धिनं कर्ममात्रे संव्यवहारे वा । तथा च विष्णुः (२२।४९,५०)—'न त्रतिनां व्रते, न सित्रणां सत्रे' इति ॥ ब्रह्मचार्युपकुर्वाणको नैष्ठिकश्च । यस्तु निखं दातैव, न प्रतिमहीता स वैखानसो 'दातृ'शब्देनोच्यते । ब्रह्मविद्यतिः । एतेषां च अयाणामाश्रमिणां सर्वत्र शुद्धिः; विशेषे प्रमाणाभावात् । दाने च पूर्वसंकल्पित-द्रव्यस्य नाशोचम् ; 'पूर्वसंकल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति' इति कतुस्सर-णात् । स्मृत्यन्तरे चात्र विशेष उक्तः— विवाहोत्सवयज्ञादिष्वन्तरा मृतसूतके । शेषमनं परैदेंयं दातृन्भोक्तंश्व न स्पृशेत् ॥ इति । यज्ञे वृषोत्सर्गादौ विवाहे च पूर्वसंमृतसंभारे । तथा च स्मृत्यन्तरम्-'यज्ञे संमृतसंभारे विवाहे आद्धकर्मणि' इति । सद्यःशीचमत्र प्रकृतम् । 'विवाह'ग्रहणं पूर्वप्रवृत्तचौलोप-नयनादिसंस्कारकर्मोपलक्षणम् । 'यज्ञ'ग्रहणं च पूर्वप्रवृत्तदेवप्रतिष्ठारामाद्युत्सव-मात्रोपैलक्षणम् ।—'न देवप्रतिष्ठीत्सर्गविवाहेषु न देशविश्रमे नापद्यपि च कष्टायामाशौचम्' ( २२।५३-५५ ) इति विष्णुसरणात् संग्रामे युद्धे ।— 'संप्रामे समुपोळहे राजानं संनाहयेत्' ( ए. सू. ३।१२।१ ) इलाश्वलायनाद्युक्त-संनहनविधा प्रास्थानिकशान्तिहोमादौ च सद्यः शुद्धिः । देशस्य विस्फोटादिभिरु-पसर्गेः, राजभयाद्वा विष्ठवे तदुपशमनार्थे शान्तिकर्मणि सद्यःशौचम्। विष्ठवा-भावेऽपि कचिद्देशविशेषेण पैठीनसिना शुद्धिरुक्ता—'विवाहदुर्गयज्ञेषु यात्रायां तीर्थंक्मीण । न तत्र स्तकं तद्वत्कर्म यज्ञादि कार्येत् ॥' इति । तथा कष्टायाम-प्यापिद व्याध्यायभिभवेन मुमूर्णावस्थायां दुःरेतशमनार्थे दाने । तथा संकुचित-वृत्तेश्र श्रुत्परिश्रान्तमातापित्रादिबहुकुटुम्बस्य तद्भरणोपयोगिनि प्रतिग्रहे सद्यः-ञुद्धिः । इयं च ञुद्धिर्यस्य सद्यःशौचं विनाऽऽर्त्युपशमो न भवति अश्वस्तनिकस्य तद्विषया। यत्खेकाहपर्याप्तसंचितधनस्तस्यैकाहः, यह्यहोपयोगिसंचयी तस्य त्यहः, रत् चतुरहार्थमापादितद्रयः कुम्भीधान्यस्तस्य चतुरहः, कुसूलधान्यकस्य दशाह इस्वेवं यस्य यावत्कालमार्स्यमावस्तस्य तावत्कालमाशीचम्; आपदुपा-धिकत्वादाशौचसंकोचस्य । अत एव मनुना (४८७)—'कुसूलघान्यको वा स्यारकुम्भीधान्यक एव वा । त्र्यहैहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥' इस्यत्र प्रतिपादितचतुर्विधगृहस्थाभिप्रायेण ( ५।५९ )—'दशाहं शावमाशाँचं सपिण्डेषु विधीयते । अवीक्संचयनादस्थां त्र्यहमेकाहमेव वा ॥' इति कल्पचतुष्टयं प्रतिपादितम् । समानोदकविषयाश्च संकुचिताशौचकल्पाः पक्षिण्येकाहःसयः-शौचरूपाः स्मृत्यन्तरे दृष्टाः वृत्तिसंकोचोपाधिकतयैव योज्याः । अयं चाश्चौच-संकोचो येनैव प्रतिष्रहादिना विनार्तिस्तद्विषयो न सर्वत्रेत्यवगन्तव्यम् ॥ मनुः--

णाठा०-१ तसादन्यस ख. २ प्रवृत्ते ग. ३ त्रोपळक्षकम् ग. ङ.

एकाहाद्राह्मणः शुद्धयेयोऽभिवेदसमन्वितः । त्र्यहात्केवलवेदस्तु विहीनो दशभि-र्दिनै: ॥' इलादिस्मुलन्तरवचनपर्यालोचनयाध्ययनज्ञानानुष्ठानयोगिनामेकाहा-दिभिः सर्वात्मना ग्रुद्धिरिखेवं कस्मान्नेष्यते ? उच्यते—'दशाहं शावमाशीचं सपिण्डेषु विधीयते' ( मनुः ५।५९ ) इति सामान्यप्राप्तदशाहबाधपुरःसरमेव हि 'एकाहाह्राह्मणः गुद्धयेत्'इति विधायकं भवति । बाधकस्य चानुपपत्तिनिबन्धन-त्वात् यावल्यबाधितेऽनुपपत्तिप्रशमो न भवति तावद्वाधनीयम् । अतः कियदनेन बाध्यमिल्पेक्षायामपेक्षितविशेषसमर्पणक्षमस्य 'अग्निवेदसमन्वित' इति वाक्यवि-शेषस्य दर्शनादमिवेदविषयेऽमिहोत्रादिकर्मणि खाध्याये च व्यवतिष्ठते, न पुनर्दा-नादावि । एवं चामिवेदपदयोः कार्यान्वयित्वं भवति । इतरथा येनामिवेदसाध्यं कर्म कृतं तस्यैकाहाच्छुद्धिरिति पुरुषविशेषोपलक्षणत्वमेव स्थात् । नचैवं युक्तम् ; एवं च सति—'प्रत्यृहेन्नाप्रिषु कियाः । वैतानीपासनाः कार्याः कियाश्व श्रुतिचीदनात्'॥ (प्रा०१७) इति । तथा ब्राह्मणस्य च खाध्यायादिनिवृत्त्यर्थ सदाःशौचमिखेनमादिभिर्मन्वादिवचनैरैकवाक्यता भवति । तथा च- उभयत्र दशाहानि कुलस्यात्रं न भुज्यते' इति दशाहपर्यन्तं भोजनादिकं प्रतिषेधयद्भिर्य-मादिवचनेरविरोघोऽपि सिद्धयति, अतः कें।चित्कमेवेदमाशौचसंकोचविधानं, न पुनः सर्वसंव्यवहारादिगोचरमिललमतिप्रपञ्चेन ॥

इदं च खाध्यायिवषये सद्यःशौचिवधानं बहुवेदस्य बैद्योज्झत्वकृतायामातीं द्रष्टयम्। इतरस्य तु—'दानं प्रतिप्रहो होमः खाध्यायश्च निवर्तते' इति प्रति-षेध एव । एवं व्राह्मणादिमध्ये यस्य यावत्कालमाशौचमुक्तं स तस्यानन्तरं स्नात्वा ग्रुद्धयेत्, न तत्कालातिकममात्रात्। यथाह मनुः (५।९९)—'विप्रः ग्रुद्धयत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्। वैश्यः प्रतोदं रश्मीन्वा यष्टिं ग्रुद्धः कृतिकयः॥' इति । अयमर्थः—'कृतिकयः' इति प्रत्येकमिसंबध्यते। विप्रोऽनुभूताशौचकालः कृतिकयः कृतस्यः कृतस्याः स्पृष्ट्वा ग्रुद्धयति । स्पृष्ट्वेति स्पर्शन-क्रियंवोच्यते, न स्नानमाचमनं वाः वाहनादिषु तस्यवानुषङ्गत् । अथवा कृतिकयो यावदाशौचं कृतोदकादिकियः तदनन्तरं विप्रादिरुदकादि स्पृष्ट्वा ग्रुद्धयेत् इत्याशौचकालानन्तरभाविस्नानप्रतिनिधित्वेनोच्यत इति । क्षत्रियादिर्वाहनादिकं स्पृष्ट्वा ग्रुद्धयेदिति ॥ २८–२९ ॥

कुळव्यापिनीं ग्रुद्धिमभिधायेदानीं प्रसङ्गात्प्रतिपुरुषव्यापिनीं ग्रुद्धिमाह—

उद्क्याश्चेचिभिः स्नायात्संस्पृष्टस्तैरुपस्पृशेत् । अब्लिङ्गानि जपेचैव गायत्रीं मनसा सकृत् ॥ ३० ॥

उद्क्या रजखला, अशुक्यः शवचण्डालपतितस्तिकाद्याः शावाशीचिनशः एतैः संस्पृष्टः स्नायात् । तैः पुनरुदक्याश्चिचंसपृष्टादिभिः संस्पृष्ट उपस्पृ-

पाटा०-१ श्रुतिचोदिताः घ. २ कचित्कर्मविशेषे इदं ख. ३ ब्रह्मा-नध्ययनकृतायां ग. ४ शुच्चतीति । इत्या ख. ५ उदक्याशौचिभिः A.

रोत् आचामेत् । आचम्याब्लिङ्गानि 'आपोहिष्ठा' (ऋ॰ ण६।५) इखेवमादीनि त्रीणि मन्त्रवाक्यानि जपेत्। त्रिष्वेव बहुवचनस्य चरितार्थत्वात्। तथा गायत्रीं च सकुन्मनसा जपेत्। ननु उदक्या संस्पृष्टः स्नायादिखेकवचननिर्दिष्टस्य कथं तैरिति बहुवैचनपरामर्शः ? सत्यमेवम् ; किंत्वत्र उदक्यादिसंस्पृष्टव्यतिरिक्तन्नानाई-मात्रस्पर्शेष्वाचमनविधानार्थं 'तैः'इति बहुवचननिर्देश इत्यविरोधः । ते च स्नानार्हाः स्मृत्यन्तरेवगन्तव्याः । यथाह पराश्वरः—'दुःखप्ने मैथुने वान्ते विरिक्ते क्षुरक-र्मणि । चितियूपॅरमशानास्थ्रां स्पर्शने स्नानमाचरेत्' इति । तथा च मनुः ( ५।-१४४)— 'वान्तो विरिक्तः स्नात्वा तु पृतप्राशनमाचरेत् । आचामेदेव भुक्त्वाशं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम् ॥' इति । मैथुनिनः स्नानमृतुकालविषयम्; 'अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मूत्रपुरीषवत्' इति बृहस्पतिस्मरणात् । अनृताविप काल-विशेषे स्मृत्यन्तरे स्नानमुक्तम्—'अष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम् । कृत्वा सचैलं स्नात्वा च वारुणीभिश्व मार्जयेत् ॥' इति । तथा च यमः— अजीर्णेऽभ्युदिते वान्ते तथाप्यस्तमिते रवौ । दुःखप्ने दुर्जनस्पर्शे स्नानमात्रं विधीयते ॥' इति । तथा च बृहस्पतिः—'मैथुने कटधूमे च सदाः ज्ञानं विधी-यते' इस्रेतदसचेलस्पर्शविषयम् । सचैलेन तु चिस्रादिस्पर्शे सचैलमेव स्नानम् । यथाह च्यवनः-'श्वानं श्वपाकं प्रेतधूमं देवद्रव्योपजीविनम् । ग्रामयाजिनं सोमविक्रयिणं यूर्पं चितिं चितिकाष्ठं च मद्यं मद्यभाण्डं सम्नेहं मानुषास्मि शैव-स्पृष्टं रजखलां महापातिकनं शवं स्पृष्टा सचैलमम्भोऽवगाह्योत्तीर्याग्निम्पस्प्रस्य गाँयन्यष्टशतं जपेत् । वृतं प्रार्य पुनः स्नात्वा त्रिराचामेत्' इति । एतच बुद्धि-पूर्वविषयम् । अन्यत्र स्नानमात्रम् । 'शॅवस्पृष्टं दिवाकीर्ति चितिं यूपं रजख-लाम् । स्ट्रष्ट्वा त्वकामतो विप्रः स्नानं कृत्वा विद्युद्धयति ॥' इति बृहस्पति-स्मरणात् । एवमन्यत्रापि वक्ष्यमाणेषु विषयसमीकरणमूहनीयम् ॥ यथाह कर्यपः-- 'उद्यास्तमययोः स्कन्दयित्वा अक्षिस्पन्दने कर्णाकोशने चिलारोहणे यूपैसंस्पर्शने च सचैलं स्नात्वा पुनर्माम इति जपेन्महाव्याहृतिभः सप्ताज्याहृती-र्जुहुयात्' इति । तथा च स्मृत्यन्तरे—'स्पृष्टा देवलकं चैव सवासा जलमा-विशेत् । देवार्चनपरो विप्रो वित्तार्थां वत्सरत्रयम् ॥ असौ देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः' ॥ तथा ब्रह्माण्डपुराणे—'शैवान्पाश्चपतान्स्ट्रष्ट्रा लोका-यतिकनास्तिकान् । विकमस्थान्द्विजान्स्द्रान्सवासा जलमाविशेत्॥ इति । तथा-'अखर्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूदसंपर्कदूषिता' इति लिङ्गाच सूदस्पर्शने निषेधः ॥ तथाङ्गिराः-'यस्तु छायां श्वपाकस्य त्राह्मणो हाधिरोहति । तत्र स्नानं प्रकुर्वात घृतं प्रारय विशुद्धयति ॥' तथा व्याघ्रपादः—'चण्डालं पतितं चैव दूरतः परिवर्जयेत् । गोवालव्यजनादर्वाक्सवासा जलमाविशेत् ॥' इति ।

पाठा०—१ बहुवचनादरः. २ प्यश्मशानाः ३ शवस्पृशं घ ४ गायत्रीमष्टवारं जपेत् ख. ५ शवस्पृशं ग. ६ पूर्यः

एतदतिसंकटस्थलविषयम् । अन्यत्र तु वृहस्पतिनोक्तम्—'युगं च द्वियुगं चैव त्रियुगं च चातुर्युगम् । चाण्डालसूतिकोदक्यापतितानामधः कमात् ॥' इति । तथा पैठीनसिः—'काकोल्रकस्पर्शने सचैललानम्, अनुदकमूत्रपुरीषकरणे सचैल-स्नानं महाव्याहृतिहोमश्च । अनुदकमूत्रपुरीषकरणे इत्येतिचरकालमूत्रपुरीषाशौ-चाकरणपरम् ।' तथाङ्गिराः--'भासवायसमार्जारखरोष्ट्रं च श्वशूकरान् । अमे-ध्यानि च संस्पृर्य सचैलो जलमाविशेत् ॥' इति । मार्जारस्पशानिमित्तं स्नान-मुच्छिष्टसमयेऽनुष्टानसमये च वैदितव्यं समाचारात् । अन्यदा तु-'मार्जार-श्रेव दर्वी च मारुतश्र सदा शुचिः' इति स्नानाभावः । श्वस्पर्शे तु स्नानं नाभे-रूर्धं वेदितव्यम् । अधस्तात्तु क्षालनमेवः 'नाभेरूर्धं करौ मुक्त्वा छुना यद्यपद्दन्यते । तत्र स्नानमधस्ताचेतप्रक्षाल्याचम्य शुद्धयति ॥ इति तेनैवोक्तत्वात् ॥ तथा पक्षिरपर्शे विशेषो जातूकण्येनोक्तः—'ऊर्ध्व नाभेः करौ मुक्त्वा यदङ्गं संस्पृशेत्खगः । स्नानं तत्र प्रकुर्वात शेषं प्रक्षाच्य शुद्धवति ॥' इति । अमेध्यस्पर्शेऽपि विष्णुना विशेषो दर्शितः ( २२।७७-८० ) 'नाभेरधस्तात्प्रबाहुषु च कायिकैर्मलैः सुराभिर्मदैविपहतो मृत्तोयैस्तदक्षं प्रक्षाल्याचान्तः शुद्धवेत् । अन्य-त्रोपहतो मृत्तोयैस्तदङ्गं प्रक्षात्य स्नायात् । तैरिन्द्रियेषूपहतस्तूपोष्य स्नात्वा पश्चग-व्येन दशनच्छदोपहतश्च' इति । एतच परकीयामेध्यस्पर्शविषयम् । आत्मीयमल-स्पर्शे तु ऊर्ध्वमिप नामेः क्षालनमेव । यथाह देवलः- मानुषास्थि वसां विष्ठा-मार्तवं मूत्ररेतसी । मजानं शोणितं वापि परस्य यदि संस्पृशेत् ॥ स्नात्वा प्रमुज्य लेपादीनाचम्य स शुचिर्भवेत् । तान्येव खानि संस्पृश्य पूतः स्यात्परि-मार्जनात् ॥' इति । तथा च शङ्कः—'रथ्याकर्दमतोयेन ष्ठीवनायेन वा तथा । नामेरूर्वं नरः स्ट्रष्टः सदाःस्नानेन शुद्धयति ॥' इति । यमेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'सकर्दमं तु वर्षासु प्रविश्य प्रामसंकरम् । जङ्गयोर्मृत्तिकास्तिम्नः पादयो-द्विंगुणास्ततः ॥' इति प्रामसंकरं प्रामसिळळप्रवाहप्रदेशं सकर्दमं प्रविर्येखर्थः । मारुतशोषिते तु कर्दमादौ न दोषः । 'रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्खश्ववायसैः। मारुतेनैव शुद्धयन्ति पक्षेष्टकचितानि च ॥' ( आ॰ १९७ ) इति प्रागुक्तत्वात् । अस्थिन मनुना विशेष उक्तः ( ५।८७ ) — नारं स्पृष्ट्वास्थि सम्नेहं म्नात्वा विप्रो विशुद्धयति। आचम्यैव तु निः स्नहं गां स्पृष्टा वीक्ष्य वा रविम् ॥' इति । इदं हैजाता-स्थिविषयम् । अन्यत्र वसिष्ठोक्तम्—'मानुषुस्थि स्निग्धे॰ स्पृष्ट्वा त्रिरात्रमाशौ-चम्, अक्षिग्धे त्वहोरात्रम्।' इति । अमानुषे तु विष्णूक्तम् (२२।७०)—'मक्ष्य-वर्ज्यं पञ्चनखरावं तदस्थि च सम्नहं स्ट्रष्ट्वा म्नातः पूर्ववस्त्रं प्रक्षालितं बिमृयात् इति ॥ एवमन्येऽपि स्नानार्हाः स्मृत्यन्तरतोऽवबोद्धव्याः ॥ एवं स्नानार्हाणां बहु-त्वात्तद्मिप्रायं तैरिति बहुवचनमविरुद्धम् । 'उद्क्याशुचिभिः स्नायात्'इसेतेच दण्डायचेतनव्यवधानस्पर्शे वेदितव्यम् । चेतनव्यवधाने तु मानवम् (मनुः ५।८५) — दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्टा

पाठा०- १ चाण्डालाचचेतन ख. २ तमेव तु स्पृशेत् ख.

सानेन शुद्धयति ॥' इति । तृतीयस्य त्वाचमनमेव । 'तत्स्पृष्टिनं स्पृशेद्यस्तु सानं तस्य विधीयते । ऊर्ष्वमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥' इति संवर्त-स्मरणात् । एतचाबुद्धिपूर्वकविषयम् मितपूर्वे तु तृतीयस्यापि स्नानमेव । यथाह्र गौतमः (१४।३०)—'पतितचण्डालस्तिकोदक्याशवस्पृष्टितत्स्यृष्ट्युपस्पर्शने सचैलमुदकोपस्पर्शनाच्छुद्धयेत्' । इति । चतुर्थस्य त्वाचमनम् ; 'उपस्पृश्याशुचि-स्पृष्टं तृतीयं वापि मानवः । हस्तौ पादौ च तोयेन प्रक्षाल्याचम्य शुद्धयति ॥' इति देवलस्परणात् । अशुचीनां पुनस्दक्यादिस्पर्शे देवलेन विशेष उक्तः—'श्वपाकं पतितं व्यक्तमुन्मतं शैवहारकम् । स्तिकां साविकां नारीं रजसा च परिष्ठताम् ॥ श्वकुकुटवराहांश्व प्राम्यान्संस्पृश्य मानवः । सचैलः सिशराः स्नात्वा तदानीमेव शुद्धपति ॥' इति । 'अशुद्धान्स्वयमप्येतानशुद्धस्तु यदि स्पृशेत् । विशुद्धपत्युपवास्वेत तथा कृच्छ्रेण वा पुनः ॥' इति । साविका प्रसवस्य कारयित्री । कृच्छ्रः श्वपानकादिवषयः श्वादिषु तूपवास इति व्यवस्था ॥ ३०॥

अधुना कालग्रुद्धौ दष्टान्तत्वेन द्रव्यग्रुद्धिप्रकरणोक्तांस्तथैवात्र प्रकरणे वक्ष्य-माणांश्व ग्रुद्धिहेतूननुकामति—

## कालोऽग्निः कर्म मृद्वायुर्मनो ज्ञानं तपो जलम् । पश्चात्तापो निराहारः सर्वेऽमी शुद्धिहेतवः ॥ ३१ ॥

यथाऽस्यादयोऽमी सर्वे खिवषये शुद्धिहैतवस्तथा कालोऽपि दशरात्रादिकः । शास्त्रगम्यत्वाच्छुद्धिहेतुत्वस्य । अग्निस्तावच्छुद्धिहेतुः । यथाभ्यधायि (आ०१८७) 'पुनःपाकान्महीमयम्' इति । कर्म च शुद्धिनिमित्तं, यथा वक्ष्यति (प्रा०२४४) 'अश्वमेधावस्थस्नानात्' इति । तथा मृद्धिप शुद्धिकारणं, यथा कथितम् (आ०१८९)—'सिललं भस्म मृद्धापि प्रक्षेप्तव्यं विशुद्धये' इति । वायुरिप शुद्धिहेतुः, यथोदीरितं (आ०१९७) 'माठतेनैव शुद्धयान्ते' इति । मनोऽपि वाचः शुद्धिसाधनं, यथामायि 'मनसा वा इषिता वाग्वदातं' इत्यादि । मनोऽपि वाचः शुद्धिसाधनं, यथामायि 'मनसा वा इषिता वाग्वदातं' इत्यादि । ज्ञानं वाध्यात्मिकं बुद्धिशुद्धौ निदानं, यथाभिधास्यति (प्रा०३४) 'क्षेत्रज्ञस्ये-श्वरज्ञानात्' इति । तपश्च कृच्छृदि, यथा वदिष्यति (प्रा०२६०) प्राजापत्यं चरे-त्कृच्छुं समो वा गुरुतक्पगः' इत्यादि । तथा जलमिप शरीरादेः, यथा जल्पिध्यति (प्रा०३३) 'वर्ष्मणो जलम्' इति 'पश्चात्तापोऽपि शुद्धिजनकः, यथा गदितं 'ख्यापने-नानुतापेन' इति । निराहारोऽपि शुद्धुपादानं, यथा व्याहरिष्यति (प्रा०३०१) 'त्रिरात्रोपेषितो कृद्वा' इत्यादि ॥ ३१॥

## अकार्यकारिणां दानं वेगो नैद्याश्र शुद्धिकृत् । शोध्यस्य मृच तोयं च संन्यांसी वै द्विजन्मनाम् ॥३२॥

पाठा०—१ अशुचिनां पुनः ख. २ शवदाहकं ङ. ३ जले इत्यादि. अ नद्यास्तु A. ५ सोऽथ A.

तपो वेदविदां क्षान्तिर्विदुषां वर्ष्मणो जलम् । जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३ ॥ भृतात्मनस्तपोविद्ये बुद्धेर्ज्ञानं विशोधनम् । क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विश्चद्धिः परमा मता॥ ३४ ॥

किंच, अकार्यकारिणां निषिद्धसेविनां दानमेव मुख्यं शुद्धिकारणं, यथा व्याख्यास्यति 'वात्रे धनं वा पर्याप्तं दत्त्वा' इति । नद्याः निदाघादावल्पतोया-या अमेध्योपहततीरायाः कुलंकषवर्षाम्बप्रवाहवेगः शुद्धिकृत । 'शोधनीयस्य इव्यस्य मृच तोयं च गुद्धिकृत्', यथेह भणितम् (आ॰ १९१)—'अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः शुद्धिर्गन्धापकर्षणात्' इति । संन्यासः प्रत्रज्या द्विजनमनां मानसाप-चारे शुद्धकृत । तपो वेदाभ्यासो वेदविदां शुद्धिकारणम् । कृच्छादि तु सर्वसाधारणं न वेदविदामेव । श्लान्तिरुपश्चमो विदुषां वेदार्थविदाम् । वर्ष्मणः शरीरस्य जलम् । प्रच्छन्नपापानामविख्यातदोषाणां अघमर्षणा-दिस्कजपः शद्धिकारणं शुद्धिसाधनम् । मनः सदसत्संकल्पातमकं तस्यासत्सं-कल्पत्वादशुद्धस्य सत्यं साधुसंकल्पः शोधकम् । 'भूत'शब्देन तद्विकारभूतो देहेन्द्रियेंसंघो रुक्ष्यते । तत्र 'स्थूलोऽहं कृशोऽहं काणोऽहं विधरोऽहम्' इलेवं तद्भिमानित्वेन योऽयमात्मा वर्तते स भूतात्मा, तस्य तपोविद्ये शुद्धिन-मित्ते । 'तपः'शब्देनानेकजन्मखेकस्मिन्नपि वा जन्मनि जागरखप्रमुषुद्यवस्था-खात्मनो योऽयमन्वयः, शरीरादेश व्यतिरेकः सोऽभिधीयते । यथा (तै॰ उ॰ ३।२।१) 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख' इति पत्रकोशव्यतिरेकप्रतिपादनपरे वाक्ये। 'विद्या'शब्देन चौपनिषदं 'अस्थूलमनण्वहस्वम्' ( वृ० उ० ३।९।२६ ) 'असङ्गो हि' (वृ॰ उ॰ २।५।१४) 'अयमात्मा' (वृ॰ उ॰ ३।८।८) इलादि त्वंपदार्थनिरूपणविषयवाक्यजन्यं ज्ञानमुच्यते । एताभ्यामस्य गुद्धिः । शरीरादि-व्यतिरेकबुद्धेः संशयविपर्ययरूपत्वेनाशुद्धायाः प्रमाणरूपं ज्ञानं विशोधनं । क्षेत्रस्य तपोविद्याविद्युद्धस्य त्नंपदार्थभूतस्य 'तत्त्वमसि' (छा० उ० ६।८।७) इलादिवाक्यजन्यात्साक्षात्काररूपादीश्वरज्ञानात् परमा विद्युद्धिम्जिलक्षणा । यथैताः शुद्धयः परमपुरुषार्थास्तद्वद्यक्ततरा कालशुद्धिरपीसेवं प्रशंसार्थं भूतात्मादि-विशुद्धयभिधानम् ॥ ३२-३४ ॥

इत्याशौचप्रकरणम्।

पाठा०—१ शोधनम् ङ. २ निद्रयसंबन्धो ङ. ३ जाप्रत्स्वम ख. ३ तत्त्वमसीत्यादि ख. ५ परमात्मश्चिद्धः ख.

## अथापद्धर्मप्रकरणम् २

'आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते' (प्रा० १९) इलापित मुख्या-शौचकल्पानुष्ठानासंभवेन सद्यःशौचाद्यनुकल्पमुक्तवेदानीं तत्प्रसङ्गादापित 'प्रतिप्रहो-ऽधिको विष्रे याजनाध्यापने तथा' (आ० ११८) इलाद्युक्तयाजनादिमुख्य-वृत्त्यसंभवेन वृत्त्यन्तरमाह—

## क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाष्यापदि द्विजः । निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्पथि ॥ ३५ ॥

द्विजो वित्रो बहुकुदुम्बतया खबृत्या जीवितुमसमर्थः श्रत्रसंबन्धिना कर्मणा शस्त्रप्रहणादिना आपदि जीवेत् । तेनापि जीवेतुमशकुवन् वैश्य-संविन्धिना कर्मणा वाणिज्यादिना जीवेत्, न तु श्रद्वदूत्या । तथा च मनुः ( १०।८२ )—'उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत् । कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्देश्यस्य जीविकाम् ॥' इति । तथा आपद्यपि न हीनवर्णेन ब्राह्मी वृत्तिराश्रय-णीया किंतु ब्राह्मणेन क्षात्री, क्षत्रियेण वैश्यसंबन्धिनी, वैश्येन च शौदी, इस्वेवं खानन्तरहीनवर्णवृत्तिरेव। 'अजीवन्तः खधर्मणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्टेरन्त्रत कदाचिज्यायसीम्' इति विषष्ठसारणात् । ज्यायसी च बाह्मी वृत्तिः । तथा च स्मृत्यन्तरम्- 'उत्कृष्टं वाऽपकृष्टं वा तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हि ते ॥' इति । राद्रस्योत्कृष्टं ब्राह्मं कर्म न विद्यते । यथा ब्राह्मण-स्यापकृष्टं शौदं कर्म । मध्यमे क्षत्रवैश्यकर्मणी पुनरापद्गतसर्ववर्णसाधारैणे इति । शृदश्चापद्रतो वैश्यवृत्त्या शिल्पैर्वा जीवेत् । 'शृदस्य द्विजशुश्रुषा तया जीवन्वणि-ग्भवेत् । शिल्पैर्वा विविधेर्जीवेद्विजातिहितमाचरन् ॥' (आ॰ १२९) इति प्रागुक्तत्वात् ॥ मनुना चात्र विशेषो दर्शितः (१०।१००)—'यैः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः । तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥' इति । अनेनैव न्यायेनानुलोमोत्पन्नानामि स्वानन्तरा वृत्तिरूहनीया । एवं खानन्तरहीनवर्णवृत्त्या आपदं निस्तीर्य प्रायिश्वताचरणेनातमानं पाव-यित्वा पथि न्यसेत् । खरुतावात्मानं स्थापयेदित्यर्थः । यद्वाऽयमर्थः —गर्हित-वृत्त्यार्जितं धनं पथि न्यसे दुत्स्जेदिति । तथा च मदुः ( १०।१११ )—'जषहो-मैरपैलेनो याजनाध्यापनैः कृतम् । प्रतिष्रहिनिमत्तं तु लागेन तपसैव तु ॥' इति ॥ ३५ ॥

पाठा०- श साधारणे हि ते इति ख.

वैश्यवृत्त्यापि जीवतो ब्राह्मणस्य यदपणनीयं तदाह—
फलोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवीरुधः ।
तिलोदनर्गसक्षारान्द्धि क्षीरं घृतं जलम् ॥ ३६ ॥
शक्तासवमधूच्छिष्टं मधु लाक्षा च बर्हिषः ।
मृचर्मपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितिः ॥ ३७ ॥
कौशेयँनीललवणमांसैकशफसीसकान् ।
शाकाद्रीषधिपिण्याकपश्चगन्धांस्तथैव च ॥ ३८ ॥
वैश्यवृत्त्यापि जीवको विक्रीणीत कदाचन ।

'नो विक्रीणीत' इति प्रस्थेकमभिसंबद्धयते । फलानि कदलीफलादीनि बद्रेक्ट्रद्यतिरिक्तानिः यथाह नारदः—'खयंशीर्णान पर्णानि फलानां बदरेक्ट्रदे। र्जुः कार्पासिकं सूत्रं तचेदविकृतं भवेत्॥' इति । उपंछं मणिमाणिक्याद्यसमा-त्रम् । श्रीममतसीस्त्रमयं वस्त्रम्, 'क्षीम'प्रहणं तान्तवादेश्पलक्षणम् । यथाह मनुः (१०।८७)—'सर्वं च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । अपि चेत्स्यु-ररक्तानि फलमूळे तथौषधीः ॥' इति, सोमो लताविशेषः, 'मनुष्य'पदेना-विशेषात्त्रीपुंनपुंसकानां प्रहणम्, अपूर्णं मण्डकादि भक्ष्यमात्रम्, वीरुघो वेत्रामृतादिलताः, तिलाः प्रसिद्धाः, 'ओद्न'प्रहणं भोज्यमात्रोपलक्षणम् : रसा गुडेश्चरसशर्करादयः; तथा च मनुः (१०।८८)—'क्षीरं क्षीदं दिघ वृतं तैलं मधु गुडं कुशान्' इति । आरा यवक्षारादयः । 'द्घिक्षीरयो'र्भहणं मस्तुपिण्डिकलाटकूचिकादीनां तिद्वकाराणामुपलक्षणम् । 'क्षीरं सिवकारम्' ( ७।-११) इति गौतमस्मरणात् । 'घृत'महणं तैलादिस्नहमात्रोपलक्षणम्, जलं प्रसिद्धम्, शस्त्रं खद्गादि, 'आसव'प्रहणं मद्यमात्रोपलक्षणम्, मधूच्छिष्टं सिक्थकम्, मधु औदम्, लाक्षा जतु, वर्हिषः कुशाः, मृत् प्रसिद्धा, चर्मा-जिनम्, पुष्पं प्रसिद्धम्, कैंजलोमकृतः कम्बलः कुतपः, केशाश्रमधीदि-संबद्धाः, तक्रमुदिश्वत्, विषं राक्त्यादि, क्षितिर्भूमिः, 'निलं भूमित्रीहियवा-जाव्यश्वभिभेन्वन डुहश्चेके' इति सुमैन्तुसारणात् । कौरोयं कोशप्रभवं वसनम् नीलं नीलीरसम्, 'लवण'प्रहणेनैव विडसौवर्चलसैन्धवसामुद्रसोमकक्क्त्रिमाण्य-विशेषेण गृह्यन्ते । मांसं प्रसिद्धम्, एकशका ह्यादयः, 'सीस'प्रहणं लोहमात्रोपलक्षणम्, शाकं सर्वम्; अविशेषात्, ओषधयः फलपाकान्ताः, 'आद्रौषधय' इति विशेषोपादानाच्छुष्केषु न दोषः, पिण्याकः प्रसिद्धः, पराव आरण्याः, 'आरण्यांश्च पश्चन्सर्वान्दंष्ट्रिणश्च वयांसि च' (१०१८९)--इति मनु-सरणात् । गन्धाश्चन्दनागुरुप्रमृतयः, सर्वानेतान्वैद्यवृत्त्या जीवन्त्राह्मणः

पाठा०—१ रसक्षारद्धि क्षीरघृतं जलम् A. २ मधूच्छिष्टमधुलाक्षाः सबर्हिषः A. ३ कुतुपकेश ख. ४ नीली A. ५ उपलं माणिक्यादि ख. ६ अजोर्णलोमकृतः इ. ७ गौतमस्मरणात् क. इ. कदाचिद्पि न विक्रीणीतः; क्षत्रियादेस्तु न दोषः । अत एव नारदेन 'वैरयवृत्ताविकेयं ब्राह्मणस्य पयो दिधि' इति ब्राह्मणप्रहणं कृतम् ॥ ३६–३८॥ प्रतिप्रसवमाह—

धर्मार्थं विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥ ३९ ॥

यद्यावस्थकाः पाकयज्ञादिधर्माः खसाधनश्रीह्यादिधान्याभावेन न निष्णवन्ते तर्हि धान्येन तिला विकयं नेयाः । तत्समाः द्रोणपरिमिता द्रोणपरिमितेने नेखेवं तेन धान्येन समाः । तथा च मतुः (१०।९०)— 'काममुत्पाद्य कृष्यातु खयमेव कृषीवलः । विकीणीत तिलाञ्चुद्धान्धर्मार्थमचिरस्थितान् ॥' इति । 'धर्मे' प्रहणमावस्यकभेषजाद्युपलक्षणम् । अत एव नारदः— 'अशकौ भेषजस्यार्थं यज्ञहेतोस्त्रथेव च । यद्यवस्यं तु विकेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥' इति यद्यन्यथा विकीणीते तर्हि दोषः । (१०।९१)— 'भोजनाभ्यञ्जनाहानाद्यदन्यत्कृष्ते तिलैः । कृमिर्मृत्वा श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ॥' इति मनुस्मरणात् । सजातीयैः पुनर्विनमयो भवस्येव । 'रसा रसैनिमातव्या नृत्वेव लवणं रसैः । कृताचं च कृताचेन तिला धान्येन तत्समाः ॥' (मनुः १०।९४)— इति । कृताचं सिद्धाचम्, तच कृताचेन परिवर्तनीयम्। 'कृताचं चाकृताचेन' इति पाठे तु सिद्धाचम्, तच्च कृताचेन तण्डलादिना परिवर्तनीयमिति ॥ ३९॥

पूर्वोक्तनिषिद्धातिक्रमे 'दोषमाह-

#### लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विकये। पयो दिध च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु ॥ ४० ॥

लाक्षालवणमांसानि विकीयमाणानि सद्यःपतनीयानि द्विजातिकर्महानिकराणि । पयःप्रभृतीनि तु हीनवर्णकराणि शूद्रतुल्यत्वापादकानि ।
एतद्यतिरिक्तापण्यविक्रये वैश्यतुल्यता । यथाह मनुः (१०१९२-९३)—
'सद्यः पतित मांसेन लाक्षया लवणेन च । त्र्यहेण शृदो भवति ब्राह्मणः क्षोरविकयात् ॥ इतरेषामपण्यानां विक्रयादिह कामतः । ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं कं
गच्छति ॥' इति ॥ ४० ॥

## आपद्रतः संप्रगृह्ण-भुञ्जानो वा यतस्ततः।

न लिप्येतैनसा विप्रो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥ ४१ ॥ किंच, यस्त्वधनोऽवसन्नकुटुम्बतया आपद्गतोऽपि क्षत्रवृतिं वैश्यवृतिं वा न प्रविविक्षति स यतस्ततो हीनहीनतरहीनतमेभ्यः प्रतिगृह्णंस्तद्शं भुञ्जानोऽपि वा एनसा पापेन न लिप्यते । यतस्त्रसामापदवस्थायामस-रप्रतिग्रहादाविषकारित्वेन ज्वलनार्कसमः, यथा ज्वलनोऽर्कथ हीनसंकरेऽपि

पाठा०—१ कृष्यां तु क. ख. २ नत्वेवं छवणं ख. ३ नीयमिति यावत् क. ख. ४ निगच्छति ख. ५ भुञ्जानोऽपि यत △. ६ हीनतर-स्ततो ख. ७ वा नैवेनसा ख.

न दुष्यित 'तथाऽयमापद्गतोऽपि न दुष्यतीखेतावता तत्साम्यम् । एवं च वदता आपद्गतस्य परधर्माश्रयणाद्विगुणमपि स्वधर्मानुष्ठानमेव मुख्यमिति दिशितं भवति । तथा च मनुः ( १०।९७ )— 'वरं स्वधर्मी विगुणो न पारक्यः स्वनुष्ठितः । परधर्माश्रयाद्विशः सद्यः पति जातितः ॥' इति ॥ ४९ ॥

## कृषिः शिल्पं भृतिर्विद्या कुसीदं शकटं गिरिः। सेवानूपं नृपो भैक्षंमापत्तौ जीवनानि तु।। ४२॥

किंच, 'आपत्ती जीवनानि' इति विशेषणात्कृष्यादीनां मध्ये अनापद्वस्थायां यस्य या वृत्तिः प्रतिषिद्धा तस्य सा वृत्तिरनेनाभ्यनुज्ञायते । तथाऽऽपिद वैद्यवृत्तिः स्वयं कृता कृषिविंप्रक्षत्रिययोरभ्यनुज्ञायते एवं शिल्पादीन्यप्यसाभ्यनुज्ञायनते । शिल्पं सूपॅकरणादि, भृतिः प्रेष्यत्वम्, विद्या भृतकाध्यापकत्वाद्या, कुसीदं वृद्धध्यं द्रव्यप्रयोगः, तत् स्वयंकृतमभ्यनुज्ञायते, शकटं भाटकेन धान्यादिवहन-द्वारेण जीवनहेतुः, गिरिस्तद्गतनृणेन्धनद्वारेण जीवनम्, सेवा परचित्तानुवर्तनम्, अनूपं प्रचुरतृणवृक्षजलप्रायः प्रदेशः, तथा नृपो त्ययाचनम्, मक्षं स्नातकस्यापि, एतान्यापत्तो जीवनानि । तथा च मनुः (१०।११६)— 'विद्या शिल्पं सृतिः सेवा गोरक्षा विपणिः कृषिः । गिरिभैक्षं कुसीदं च दश जीवनहेतवः ॥' इति ॥ ४२ ॥

यदा कृष्यादीनामपि जीवनहेतूनामसंभवसादा कथं जीवनमित्यत आह—

## बुभुक्षितस्यहं स्थित्वा धान्यमन्नासणाद्धरेत्। प्रतिगृद्य तदाच्येयमभियुक्तेन धर्मतः ॥ ४३॥

धान्याभावेन त्रिरात्रं वुभुक्षितोऽनश्चन् स्थित्वा अब्राह्मणाच्छूद्रात्तद भावे वैश्यात् तदभावे अत्रियाद्वा हीनकर्मण एकाह्पयांत्रं धान्यं हरेत् यथाह मनुः (६१९९७)—'तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनश्चता । अश्वस्तन विधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥' इति । तथा च प्रतिप्रहोत्तरकालं यद्पहृतं तद्धमतो यथादृत्तमाख्येयम् । यदि नास्तिकेन खामिना त्वयेदं कि नामापहः तमिखिधयुज्यते । यथाह मनुः (१९१९७)—'खलात्क्षेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते । आख्यातव्यं नु तत्तस्त पृच्छते यदि पृच्छति ॥' इति ॥ ४३ ॥

इदमपरमापत्प्रसङ्गाद्राज्ञो विधीयते-

# तस वृत्तं कुलं शीलं श्रुतमध्ययनं तपः।

ज्ञात्वा राजा कुटुम्बं च धम्याँ वृत्तिं प्रकल्पयेत् ॥ ४४ ॥ योऽशैनायापरीतोऽवसीदित तस्य वृत्तमाचारं, कुलमाभिजालं, शीलमा-रमगुणं, श्रुतं शास्त्रश्रवणं, अध्ययनं वेदाध्ययनं, तपः कृच्छ्रादि च परीक्य

पाठा०—१ सेवाऽनूपो A. २ भैक्ष्यमापत्तौ ख. ३ न्यप्यनुज्ञायन्ते छ. ४ रूपकरणादि छ. ५ तथाऽऽख्ये A. ६ धान्यमाहरेत्. ७ नाष्टिकेन छ. ४ ममापहतमिति ख. ९ योशनया ख.

राजा धर्माद्नपेतां वृत्तिं प्रकल्पयेत्, अन्यथा तस्य दोषः; तथा च मनुः ( ७।१३४ )—'यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोन्नियः सीदति श्रधा । तस्य सीदति तदाष्ट्रं दुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥' इति ॥ ४४ ॥

इलापद्धमेप्रकरणम ।

#### अथ वानप्रस्थधर्मप्रकरणम् ३

चतर्णामाश्रमिणां मध्ये ब्रह्मचारिगृहस्थयोधर्माः प्रतिपादिताः । सांप्रतमवसर-प्राप्तान्वानप्रस्थधर्मान्प्रतिपादयित्माह—

## सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो वनम्। वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो बजेत् ॥ ४५॥

वने प्रकर्षेण नियमेन च तिष्ठति चरतीति वनप्रस्थः, वनप्रस्थ एव वान-प्रस्थः । संज्ञायां दैर्ध्यम् । भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य वनं प्रतिष्ठासरिति यावत । असी स्तिविन्यस्तपत्नीकः 'त्वयेयं वरणीया' इत्येवं सुते विन्यस्ता निक्षिप्ता पत्नी येन स तथोकः । यदि सा पतिपरिचर्याभिलाषेण खयमपि वनं जिगमिषति तदा तयाऽनगतो वा सहितः । तथा ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेताः साग्निवैतानामिसहितः तथा सोपासनो गृह्यामिसहितश्च वनं वजेत् । 'सुतविन्यस्तपत्नीक' इति वदता कृतगार्हस्थ्यो वैनवासेऽधिकियत इति दर्शितम् । एतचाश्रमसमुचयपक्षमङ्गीकृत्यो-क्तम् । इतरथा 'अविष्ठतब्रह्मचर्यो यमिच्छेत्त तमावसेत्' इत्यकृतगार्ह्सथ्योऽपि वनवासेऽधिकियत एव । अयं च वनप्रवेशो जराजर्जरकलेवरस्य जातपौत्रस्य वा । यथाऽह मनुः ( ६।२ )—'गृहस्थस्तु यदा पर्येद्वलीपलितमात्मनः । अपत्यस्यैव वाऽपत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥' इति । अयं च पुत्रेषु पत्नीनिक्षेपो विद्यमान-भार्यसः। मृतभार्यस्थाप्यापस्तम्बादिभिः वनवासस्मरणात् । अतो यत् (अ!० ८९) 'दाह्यित्वाभिहोत्रेण' इति पुनराधानविधानं,-तदपरिपक्कषायविषयम् । 'साभिः सोपासन' इत्यत्रापि थेदाधीधानं ऋतं तदा श्रौतामिभिर्गृद्धोण च सहितो वनं बजेत । सर्वाधाने तु श्रौतैरेव केवलम् । यदि कथंचि ज्येष्ठश्रातरनाहितामित्वादिना श्रोतामयोऽनाहितास्तर्हि केवलं सोपासनो वजेदिखेवं विवेचनीयम् । अमिनयनं च तित्रविर्श्वाप्तिहोत्रादिकमीसद्भवर्थम् । अत एव मनुः ( ६।९ )—'वैतानिकं च जुह्यादिमहोत्रं यथाविधि । दैर्शमस्कन्दयन्पर्व पौर्णमासं च शक्तितः ॥' इति ॥ नतु च पुत्रनिक्षिप्तपलीकस्य तद्विरहिणः कथमित्रहोत्रादिकमीतुष्ठानं घटते ? 'पह्नया सह यष्टव्यम्' इति सहाधिकारनियमात् , सत्यमेवं; किंत्वत्र पत्नीनिक्षेपविधि-

टिप्प०-1 'अर्थाधानं रमृतं श्रीतसार्ताझ्योरतु पृथक्कृतिः । सर्वाधानं तयोरैक्य-कृतिः पूर्वयुगाश्रया ।' त्रेतापरिग्रहः=सर्वाधानम्.

पाठा०- १ राज्ञो दोषः ङ. २ वानप्रस्थो वनवासे. ख. ३ दर्शमास्क-न्द्यत् ग. ङ.

वलादेव तैन्नेरपेक्ष्येणाधिकारः कल्यते । यथा हि रजखलायां 'यस्य वेलेऽहानि पत्यनालेम्भुका स्यातामपर्वेद्धय यजेते'त्यपरोधिविधिवलात्तिन्रपेक्षता । यहा वनं प्रतिष्ठमानमेव पति पत्यनुमन्यत इति न विरोधः । नच यथा ब्रह्मचारिणो विधुरस्य वा वनं प्रस्थितस्यामिहोत्रादिपरिलोपस्तथा निक्षिप्तपत्नीकस्याप्यमिहोत्राच्यभाव इति शङ्कनीयम्; अपाक्षिकत्वेन श्रवणात् । नच ब्रह्मचारिविधुरयोरप्यमिसाध्यकर्मस्वनिधकारः । पद्यममासाद्ध्वमाहितश्रावणिकामेस्तद्धिकारदर्शनात्, 'वानप्रस्थो जटिलश्चीराजिनवासा न फालकृष्टमिधितिष्ठत्; अकृष्टं मूलफलं संविन्वति कथ्वरेताः क्ष्माशयो द्यादेव न प्रतिगृह्णीयाद्ध्वं पश्वभ्यो मासेभ्यः श्रावणिकेनामीनाधायाहितामिर्श्वसम्लको द्यादेविगृतमनुष्यभ्यः स गच्छेत्स्वर्गमानन्त्यम्' इति वसिष्ठस्यरणात् । चीरं वस्रखण्डो वल्कलं वा । न फालकृष्टमिधितिष्ठेन्त्रप्रश्चेत्रस्थोपरि न निवसेत् । श्रावणिकेन वैदिकेन मार्गेण न लोकिकेनेत्यर्थः ॥४५॥

'सामिः सोपासनो व्रजेत्' (प्रा॰ ४५) इत्येतदामसाध्यश्रीतसार्तकर्मानुष्टा-नार्थमित्युक्तं, तत्र गुणविधिमाह—

## अफालकृष्टेनाग्रींश्र पिदन्देवातिश्रीनपि । भृत्यांश्र तर्पयेत् इमश्रुजटालोमभृदात्मवान् ॥ ४६ ॥

'फाल'प्रहणं कर्षणसाधनोपलक्षणम् । अकृष्टक्षेत्रोद्भवेन नीवारवेणुश्यामा-कादिना अर्झीस्तर्पयेदिमसाध्यानि कर्माण्यनुतिष्ठेत । 'च'शब्दाद्विक्षादानमपि तेनैव कुर्यात् । तथा पितृन्देवानतिथीन् 'अपि'शब्दाद्भतान्यपि तेनैव तर्पयेत । तथा मृत्यान् 'च'शब्दादाश्रमप्राप्तानिष । तथा च मनुः (६।७)-'यद्भक्ष्यं स्यात्तता दद्याद्वालें भिक्षां च शक्तितः । अम्मूलफलभिक्षाभिरचयेदाश्र-मागतान ॥' इति । एवं पश्चमहायज्ञान्कृत्वा स्वयमपि तच्छेषमेव भुज्ञीत । (६११२)—'देवताभ्यश्व तद्धत्वा वन्यं मेध्यतरं हविः । शेषमात्मनि यज्जीत लवणं च ख्यंकृतम् ॥' इति मनुस्मरणात् । ख्यंकृतमूषरलवणम् । एवं भोजनार्थे यागायर्थे च मुन्यन्ननियमाद्वाम्याहारपरित्यागोऽर्थसिद्धः । अत एव मनुः ( ६१३ )—'संत्यज्य प्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदम्' इति । ननु च दर्शपूर्ण-मासादेवींह्यादिप्राम्यद्रव्यसाध्यत्वात्कथं तत्परित्यागः ? नच वचनीयम् 'अफाल-कृष्टेनामींश्व' (वसि॰ ९।३) इति विशेषवचनसामध्यीद्रीह्यादिवाध इति । विशे-वविषयिण्यापि स्मृत्या श्रुतिबाधस्यान्याय्यत्वात् , अफालकृष्टविधेश्व स्मार्तामिसा-ध्यकर्मविषयत्वेनाप्युपपत्तेः । सत्यमेवम् , किंलत्र त्रीह्यादेरप्यफालकृष्टलसंभवान विरोधः । अत एवोकं मनुना (६।११)— वासन्तशारदैर्मे ध्येर्नुन्यन्नैः खयमा-हतैः । पुरोडाशांश्वरंश्वेव विधिवन्निर्वपेत्पृथक् ॥' इति ॥ नीवारादीनां मन्यन्नानां खयमुत्पन्नानां खतो मेध्यत्वे सिद्धेऽपि पुनः 'मेध्य'यहणं यज्ञाईबीह्यादिप्राप्त्यर्थं

पाठा०—। तिक्ररपेक्षेणाधिकारः ङ. २ बालेऽहिन ङ. ३ लिमका ङ. ४ अवरुध्य यजेतेत्ववरोध. क. ख. ५ नामिमाधाय ख. ६ अकालकृष्ट ख. या॰ ३१

कृतम् । मेधो यज्ञस्तदर्हं मेध्यमिति । तथा रमश्रूणि मुखजानि रोमाणि जटारू-पांश्व शिरोरुहान्कक्षादीनि च रोमाणि विमृयात् । 'रोम'श्रहणं नखानामप्युपलक्ष-णम् । तथा च मनुः (६१६)—'जटाश्व विमृयान्निसं रमश्रुलोमनखांस्तथा' इति । तथात्मवानात्मोपासनाभिरतः स्यात् ॥ ४६ ॥

पूर्वीक्तद्रव्यसंचयनियममाइ---

अही मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा । अर्थस्य संचयं कुर्यात्कृतमाश्चयुजे त्यजेत् ॥ ४७॥

एकस्याह्नः संविन्ध भोजनयजनादिदृष्टादृष्टकर्मणः पर्याप्तस्यार्थस्य संचयं कुर्यात् । मासस्य वा षण्णां मासानां वा संवत्सरस्य वा संविन्ध कर्मपर्याप्तं संचयं कुर्यात्, नाधिकम् । यथेवं कियमाणमपि कथंचिद्तिरिच्यते तर्हि तद्तिरिक्तमाश्वयुजे मासि त्यजेत् ॥ ४७ ॥

दान्तिस्ववणस्नायी निष्टत्तश्च प्रतिप्रहात्।

स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वसत्त्वहिते रतः ॥ ४८ ॥

किंच, दान्तो दर्गरहितः, त्रिषु सवनेषु प्रातमेध्यंदिनापराहेषु स्नान-शीलः । तथा प्रतिग्रहे पराइद्धुखः । 'च'शब्दावाजनादिनिश्चतश्च । स्वाध्यायवान् वेदाभ्यासरतः । तथा फलमूलिभक्षादिदानशीलः सर्वप्राणि-हिताचरणनिरतश्च भवेत् ॥ ४८ ॥

दन्तोत्र्रखलिकः कालपकाशी वाश्मकुट्टकः । श्रीत्रं सार्तं फलसेहैः कर्म कुर्यात्तथा कियाः ॥ ४९॥

किंच, दन्ता एवोळ्खलं निस्तुषीकरणसाधनं दन्तोळ्खलं, तद्यस्यास्ति स दन्तोळ्खिकः। कालेनेव पकं कालपकं नीवारवेणुरयामाकादि बदरेष्ट्वदादि फलं च तदशनशीलः कालपकाशी। 'वा'शब्दः 'अग्निपकाशनो वा स्यात्का-लपक्षभुगेव वा' (मनुः ६१९७) इति मन्कािन्नपकािशत्वािभिन्नायः। अरमकु-हको वा भवेत् । अश्मना छुट्टनमवहननं यस्य स तथोकः। तथा श्रीतं स्मार्ते च कर्म दृष्टार्थाथ भोजनाभ्यञ्जनादिकियाः लकुचमधूकािदमेध्यतस्-फलोद्भवैः स्नेहद्भव्यैः कुर्यात्, न तु पृतादिकैः। तथा च मनुः (६१९३)— 'मेध्यवृक्षोद्भवानवात्स्नेहांश्च फलसंभवान्' इति ॥ ४९॥

पुरुषार्थतया विहितद्विभीजननिवृत्त्यर्थमाह—

चान्द्रायणैर्नयेत्कालं कुँच्छ्रैवी वर्तयेत्सदा । पक्षे गते वाप्यश्रीयान्मासे वाऽहिन वा गते ॥ ५० ॥ चान्द्रायणैर्वक्ष्यमाणलक्षणैः कालं नयेत् । कुच्छ्रैर्वा प्राजापत्सादिभिः

पाठा०—१ अर्थाय A. २ श्रीतस्मार्त A. ३ ुर्यात्क्रियास्तथा A. ४ सदा कुच्छ्रैश्च वर्तयेत् A. ५ यातेऽन्नमश्री A.

कालं वर्तयेत्। यदा,-पक्षे पञ्चद्शदिनात्मकेऽतीतेऽश्रीयात्। मासे वाऽहिन गते वा नक्तमश्रीयात्। 'अपि'शब्दाचतुर्यकालिकत्वादिनापि। यथाह मनुः (६१९९) 'नक्तं वाऽत्रं समश्रीयादिवा वाह्ल शक्तितः। चतुर्थकालिको वा स्यायद्वाप्यष्टमकालिकः॥' इति । एतेषां च कालनियमानां खशक्तयपेक्षया विकल्पः॥ ५०॥

खंप्याद्भूमौ शुची रात्रौ दिवा संप्रपदैर्नयेत् । स्थानासनविहारैर्वा योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥

किंच, आहारविहारावसरवर्ज्य रात्रौ शुनिः प्रयतः स्वध्यात् नोपविशेचापि तिष्ठेत् । दिवास्त्रस्य पुरुषमात्रार्थंतया प्रतिषिद्धत्वाच तिष्ठवृति-परम्। तथा भूमावेव स्वध्यात्। तच भूमावेव, न शय्यान्तरितायां मञ्चकादौ वा। दिनं तु संप्रपदेरटनैनयेत्। स्थानासनस्पैवी विहारैः संचारैः कंचित्कालं स्थानं कंचिचोपवेशनमित्येवं वा दिनं नयेत् । योगाभ्यासेन वा। तथा च मतुः (६।२९) 'विविधाश्चौपनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः' इति । आत्मनः संसि-द्धये ब्रह्मत्वप्राप्तये । 'तथा'शब्दात्क्षितिपरिलोडनाद्वा नयेत् । 'मूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रपदैर्दिनम्' (६।२२)—इति मनुस्मरणात् । प्रपदैः पादाप्रैः ॥ ५९॥

ग्रीष्मे पञ्चाग्रिमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः । आर्द्रवासास्तु हेमन्ते शक्त्या वापि तपश्चरेत् ॥ ५२ ॥

किन, 'त्यर्तुः संवत्सरो श्रीष्मो वर्षा समन्तः' इति दर्शनात् श्रीष्मे चैत्रादि-मासचतुष्टये चतस्य दिश्व चत्वाराद्रस्यः उपारश्वादित्य इत्येवं पञ्चानामग्रीनां मध्ये तिष्ठेत् । तथा वर्षासु श्रावणादिमासचतुष्टये स्थण्डिलेश्यः वर्षाधा-राविनिवारणविरहिणि भूतले निवसेत् । हेमन्ते मार्गशीर्षादिमासचतुष्टये हिन्नं वासो वसीत । एवंविधतपश्वरणे असमर्थः स्वशक्त्यनुरूपं वा तपश्चरेत् । यथा शरीरशोषस्तथा यतेत—'तपश्चरंश्वोग्रतरं शोषयेदेहमात्मनः' (६१२४) इति मनुस्मरणात् ॥ ५२ ॥

यः कण्टकैर्वितुद्ति चेन्दनैर्यश्च लिम्पति । अक्रद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥ ५३ ॥

किंच, यः कश्चित्कण्टकादिभिविषमज्ञानि तुद्ति व्यथयित तस्मै न कुच्येत्। यश्चन्दनादिभिव्पित्तम्पति सुखयित तस्य न परितुष्येत्। किंतु तयोक्भयोरिप समः स्याहुदासीनो भवेत्॥ ५३॥

अन्निपरिचर्याक्षमं प्रलाह—

अग्नीन्वाप्यात्मसात्कृत्वा श्रक्षावासो मिताशनः। वानप्रस्यगृहेष्वेव यात्रार्थं भैक्षमाचरेत्॥ ५४॥ अग्नीनात्मनि समारोप्य वृक्षावासो वृक्ष एव भावासः कृते यस स पाठा०—१ श्रुचिर्भूमौ स्वपेदात्रौ दिवसं प्र A. २ चन्द्रनैयों विलि A. तथोकः । मिताशनः खल्पाहारः । 'अपि'शब्दात्फल्नूलाशनश्च भवेत । यथाह मनुः (६१२५)— 'अप्रीनात्मिन वेतानान्समारोप्य यथाविधि । अनिशर निकेतः स्थानमुनिर्मृलफलशानः ॥' इति । मुनिर्मीनवतयुक्तः । फल्मूलासंभवे च यावत्प्राणधारणं भवति तावन्मात्रं भैक्षं वानप्रस्थगृहेष्वाचरेत् ॥ ५४ ॥

यदा तु तदसंभवो व्याध्यभिभवो वा तदा कि कार्यमिखत आह—

ग्रामादाहृत्य वा ग्रासानष्टी भुञ्जीत वाग्यतः ।

त्रामाद्वा भैक्षमादृत्य वाग्यतो मौनी भृत्वा अष्टो त्रासान्भुञ्जीत । प्राम्यभैक्षविधानान्मुन्यक्षनियमोऽर्थेलुप्तः । यदा पुनरष्ट्रभिष्ठीसः प्राणधारणं न संभवति तदा 'अष्टी प्रासा मुनेभैक्षं वानप्रस्थस्य बोडक्षे'ति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् ॥-

सकलानुष्ठानासमर्थं प्रसाह—

वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेद्वाऽऽत्रर्भसंक्षयात् ॥ ५५॥

अथवा,-वायुरेव भक्षो यस्यासी वायुभक्षः प्रागुदीचीमेशानी दिशं गच्छेत् । आ वर्षमंसंक्षयात् वर्षमं वपुस्तस्य निपातपर्वन्तमकुटिलगितर्ग-च्छेत् । यथाह् मनुः ( ६१३१ )—'अपराजितां वास्थाय गच्छेह्शमजिह्मगः' इति । महाप्रस्थानेऽप्यशक्तौ मृगुपतनादिकं वा कुर्यात्ः 'वानप्रस्थो वीराच्यानं ज्वलनाम्युप्रवेशनं भृगुपतनं वानुतिष्ठेत्' इति स्मरणात् । स्नानाचमनादिधर्मा त्रह्मचारिप्रकरणादभिहिताश्वाविरोधिनोऽस्यापि भवन्तिः, 'उत्तरेषां चैतद्विरोधि' इति गौतमस्मरणात् । एवं प्रागुदितैन्दवादिदीक्षामहाप्रस्थानगर्यन्तं तनुत्यागः न्तमनुतिष्ठन्त्रह्मलोके पूज्यतां प्राप्नोति । यथाह मनुः ( ६।३२ )—'आसां मह-विचर्याणां स्वक्तान्यतमया तनुम् । वीतशोकभयो विश्रो बद्धानोके महीयते ॥' इति । ब्रद्मलोकः स्थानविशेषो नतु निखं ब्रह्म । तत्र 'टोक'श्चरस्यात्रयोगात् । तुरीयाश्रममन्तरेण मुक्लनर्ज्ञाकाराच । नच 'योगाभ्यामेन वा पुनः' (प्रा०५३) इति ब्रह्मोपासनविध्यनुपपत्त्या तद्भावापतिः परिश्चङ्कनीया । सालोक्यादिप्राप्त्यर्थ-त्वेनापि तदुपपतः । अत एव श्रुतौ 'त्रयो धर्मस्कन्धा' इत्युपकन्य 'यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एनेति द्वितीयः, बद्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयः । अत्यन्त-माचार्यकुल एवमात्मानमवसादयन्निति गाईस्थ्यवानप्रस्थनिष्ठिकलसहपमिभधाय मुवं एते पुण्यलेका भवन्तीति त्रयाणामाश्रामणां पुण्यलोकप्राप्तिमभिधाय ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति इति पारिशेष्यात्परित्राजकस्मैत ब्रह्मसंस्थस्य मुक्तिलक्षणा-मृतत्वप्राप्तिरभिहिता । यदिप 'श्राद्धकृत्सल्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते' इति गृहस्थस्यापि मोक्षप्रतिपादनं तद्भवान्तरानुभृतपारित्रज्यस्थेस्ववगन्तव्यम् ॥ ५५ ॥

इति वानप्रस्थधनं प्रकरणम् ।

#### अथ यतिधर्मप्रकरणम् ४

वैक्षानैसक्मानतुकस्य कमप्राप्तान्परित्राजकधर्मान्सांप्रतं प्रस्तौति— वनाद्गृहाद्वा कृत्वेष्टिं सार्ववेदसदक्षिणाम् । प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मिन ॥ ५६ ॥ अधीतवेदो जपकृत्पुत्रवानन्नदोऽग्निमान् । शक्तया च यज्ञकृत्मोक्षे मनः कुर्यातु नान्यथा ॥ ५७ ॥

यावता कालेन तीव्रतपःशोषितवपुषो विषयकषायपरिपाको भवति पुनश्च मदोद्भवाशङ्का नोद्भाव्यते तावत्कालं वनवासं कृत्वा तत्समनन्तरं मोक्षे मनः क्यांत । 'वन-गृह'शब्दाभ्यां तत्संबन्ध्याश्रमो लक्ष्यते । 'मोक्ष'शब्देन च मोक्ष-कफलकश्चतुर्थाश्रमः ॥ अथवा, गृहाद्गाईस्थ्यादनन्तरं मोक्षे मनः कुर्यात् । अनेन च पूर्वोक्तश्चतुराश्रमसमुचयपक्षः पाक्षिक इति द्योतयति । तथा च विकल्पो जाबालश्रुतौ श्रूयते—'ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्, भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् गृहाद्वा वनाद्वा' इति । तथा गार्हरैय्योत्तराश्रमबायश्च गौतमेन दर्शितः (३।-३६ )—'ऐकाश्रम्यं त्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद्वाईस्थ्यस्य' इति । एतेषां च समुचयविकरपबाधपक्षाणां सर्वेषां श्रुतिमूलत्वादिच्छया विकल्पः । अतो यस्कैश्चि-त्पण्डितंमन्येरक्तम् — 'सार्तत्वाक्षेष्ठिकत्वादीनां गाईस्थ्येन श्रौतेन बाधः गाई-स्थ्यानधिकृतान्धक्रीबादिविषयता वा' इति तत्स्वाध्यायाध्ययनवैधुर्यनिवनधनमित्यु-वेक्षणीयम् । किंच, -यथा विष्णुक्रमणाज्यावेक्षणायक्षमतया पंग्वादीनां श्रोतेष्व-निधकारस्तथा स्मार्तेष्वप्युदकुम्भाहरणभिक्षाचर्यादिष्वक्षमत्वात्कर्थं पंग्वादिविषय-तण नैष्ठिकरवाद्याश्रमनिर्वाहः असिश्वाश्रमे बाह्यणस्यैवाधिकारः । मनुः (६।२५) —'आत्मन्यमीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्धहात् ।' तथा (६।९७)—'एष वो अभिहितो धर्मो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः' इत्युपक्रमोपसंद्वाराभ्यां मतुना ब्राह्मण-स्याधिकारप्रतिपादनात्। 'ब्राह्मणाः प्रवजन्ति' इति श्रुतेश्वाप्रजन्मन एवाधिकारः, न द्विजातिमात्रस्य । अन्ये तु त्रैवर्णिकानां प्रकृतत्वात् 'त्रयाणां वर्णानां वेदमधीस्य चत्वार आश्रमाः' इति सूत्रकारवचनाच द्विजातिमात्रस्याधिकारमाहः ॥ यदा च वनाद्वहाद्वा प्रवजित तदा सावेवेदसद्क्षिणां सावेवेदसी सर्वेवेदसंबन्धिनी दक्षिणा यस्याः सा तथोका तां प्रजापतिदेवताकामिष्टि कृत्वा तदन्ते तान्वतानानग्रीनात्मनि अत्युक्तविधानेन समारो प 'च'शब्दात् 'उदगयने पौर्णमास्यां पुरश्वरणमादौ कृत्वा शुद्धेन कायेनाशौ श्राद्धानि निर्वपेत् द्वादश वा' इति बौधायनाद्युक्तं पुरश्वरणादिकं च कृत्वा तथाऽधीतवेदो जपपरायणो जातपुत्रो दीनान्धकृपणापिताथी यथाशच्यासद्श्य भूत्वाऽनाहितास्निज्येष्ठ-त्वादिना प्रतिबन्धाभावे कृताधानो नित्यनैमित्तिकान्यज्ञानकृत्वा मोक्षे मनः

पाठा०- १ वानप्रस्थधर्मान् ङ. २ सर्वे ४. ३ गृहस्थोत्तराश्रम ख.

क्यांत्—चतुर्थाश्रमं प्रविशेषान्यथा । अनेनानपाकृतणंत्रयस्य गृहस्थस्य प्रवन्यायामधिकारं दर्शयति ॥ यथाह मनुः (६१३५)—'ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् । अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥' इति ॥ बदा तु ब्रह्मचर्यात्प्रवृज्ञति तदा न प्रजोत्पादनादिनियमः; अकृतदारपरिष्रहस्य तत्रानधिकारात् रागप्रयुक्तत्वाच विवाहस्य । नच ऋणत्रयापाकरणविधिरेव दारानाक्षिपतीति शङ्कनीयम्; विद्याधनार्जनियमवदन्यप्रयुक्तदारसंभवे तस्यानाक्षेपकत्वात् । ननु 'जायमानो वे ब्राह्मणिक्षिभिर्ऋणवाङ्मायते ब्रह्मचर्यणिष्मयो यद्भेन देवभ्यः प्रजया पितृभ्यः' इति जातमात्रस्येव प्रजोत्पादनादीन्यावश्यकानीति दर्शयति । मैवम्; निह जातमात्रः अकृतदाराप्रिपरिण्रहो यज्ञादिष्वधिनित्रयते तस्मादिषकारी जायमानो ब्रह्मणादिर्यज्ञादीननुतिष्ठेदिति तस्यार्थः । अत-श्रोपनीतस्य वेदाध्ययनमेवावश्यकम् । कृतदाराप्रिपरिष्रहस्य प्रजोत्पादनमपीति निरवयम् ॥ ५६—५०॥

एवमधिकारिणं निरूप्य तद्धर्मानाइ-

सर्वभूतिहतः शान्तिस्त्रिष्डी सकमण्डलः। एकारामः परिव्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्॥ ५८॥

सर्वभूतेभ्यः प्रियाप्रियकारिभ्यो हित उदासीनो, न पुनर्हिताचरणः । 'हिंसानुप्रह्योरनारम्भी' (३।२४,२५) इति गौतमस्परणात् । द्यान्तो बाह्या-न्तःकरणोपरतः, त्रयो दण्डा अस्य सन्तीति त्रिद्ण्डी । ते च दण्डा वैणवा **आह्याः । '**प्राजापलेष्टयनन्तरं त्रीन्वैणवान्दण्डान्मूर्घप्रमाणान्दक्षिणेन पाणिना थारयेत्सच्येन सोदकं कमण्डलुम्' इति स्मृत्यन्तरदर्शनात् । एकं वा दण्डं धार-येत् 'एकदण्डी त्रिदण्डी वा' (३।१०।४०) इति बौधायनस्मरणात् । 'चतुर्थ-माश्रमं गच्छेद्रह्मविद्यापरायणः । एकदण्डी त्रिदण्डी वा सर्वसंगविवर्जितः ॥' इति चतुर्विशतिमते दर्शनाच । तथा शिखारणमपि वैकल्पिकम् । 'मुण्डः विखी वा' (३।२२) इति गौतमस्मरणात् । 'ग्रुँण्डोऽममोऽक्रोधोऽपरित्रहः' (१०।६) इति वसिष्ठस्मर्गात् । तथा यज्ञोपवीतधारणमपि वैकल्पिकमेव । 'सिशखान्केशाबिकुन्त्य विस्ज्य यज्ञोपवीतम्' इति काठकश्रुतिदर्शनात्— 'कुटुम्बं पुत्रदारांश्व वेदाङ्गानि च सर्वशः । केशान्यज्ञोपवीतं च त्यक्तवा गूढश्चरेन्मुनिः ॥' इति बाष्कलसारणाच । 'अथ यज्ञोपवीतमप्मु जुहोति भू:खाहेति अथ दण्डमादत्ते सखे मां गोपाय' इति परिशिष्टदर्शनाच । यद्यशक्ति-स्तदा कन्थापि प्राह्मा । 'काषायी मुण्डक्षिदण्डी सकमण्डलुपवित्रपादुकासनकन्था-मात्रः' इति देवलस्मरणात् । शौचाद्यर्थं कमण्डल्लसहितश्च भवेत् । एकारामः प्रव्रजितान्तरेणासहायः संन्यासिनीभिः स्त्रीभिश्व । 'स्त्रीणां चैके' इति बौधायनेन श्लीणामि प्रवज्यास्मरणात् । तथा च दक्षः—'एको भिक्ष्यथोक्तश्च द्वावेव मिश्नं स्मृतम् । त्रयो प्रामः समाख्यात ऊर्ध्वं तु नगरायते ॥ राजवार्तावि

पाठा०-१ शान्तः करणोपरतः क. २ मनोपरिग्रहः छ.

तेषां तु भिक्षावार्ता परस्परम् । अपि वैद्युन्यमात्सर्यं सिनकर्षान्न संशयः ॥' इति । 'परिवज्य परिपूर्वो वजितस्यागे वर्तते । अतश्वाहंममाभिमानं तत्कृतं च लौकिकं कमीनिचयं वैदिकं च नित्यकाम्यात्मकं संत्यजेत् । तदुक्तं मनुना (१२१८८,८९,९२)—'सुखाभ्युद्यिकं चैत्र नैश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् ॥ इह वामुत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्ल्यते । निष्कामं शानपूर्वं तु निवृत्तमुपदिश्यते ॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । आत्मज्ञाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यलवान् ॥' इति । अत्र नेदाभ्यासः प्रणवाभ्यासस्तत्र यलवान् । भिक्षाप्रयोजनार्थं प्राममाश्रयेत् प्रविशेत्, न पुनः सुखनिवासार्थम् । वर्षाकाले तु न दोषः; 'कर्ष्वं वार्षिकाभ्यां मासाभ्यां नैकस्थानवासी' इति शक्कसरणात् । अशक्तो पुनर्मासच्चष्टयपर्यन्तमपि स्थातव्यं न चिरमेकत्र वसेदन्यत्र वर्षाकालात्; 'श्रावणादयश्वत्वारो मासा वर्षाकालः' इति देवलस्मरणात् ।—'एकरात्रं वसेद्वामे नगरे रात्रिपञ्चकम् । वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांस्तु चतुरो वसेत् ॥' इति काण्वस्मरणात् ॥ ५८॥

कथं भिक्षाटनं कार्यमित्यतं आह—

अप्रमत्तश्ररेङ्गैक्षं सायाह्वेऽनैमिलक्षितः । रहिते भिक्षुकैप्रीमे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ५९ ॥

अप्रमत्तो वाक्च छुरादिचापलरहितो मेशं चरेत् । विसष्ठेनात्र विशेषो दिशितः (१०१७) 'सप्तागाराण्य संकल्पितानि चरे द्वैक्षम्' इति । सायाह्ने अहः पश्चमे भागे । तथा च मनुः (६।५६)—'विधूमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने । वृत्ते शरावसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्वरेत् ॥' इति । तथा—'एककालं चरे द्विक्षां प्रसंज्येत्र तु विस्तरे । भेश्ने प्रसक्तो हि यतिर्विषयेष्विप सज्जति ॥' (६।५६,५५) इति । अनिभल्लाक्षितः ज्योतिर्विज्ञानोपदेशादिना अचिहितः । मनुः (६।५०)— 'न चोत्पातिनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित् ॥' इति तेनोक्तत्वादिति ॥ यत्युनविषष्ठवचनम्—'ब्राह्मणकुले वा यल्लभेत्तद्भुङ्गीत सायंप्रातमांसवर्ज्यम्' इति, नतदशक्तविषयम् । भिक्षुकिर्भिक्षणशीलैः पाखण्ड्यादिभिविर्जिते द्वामे । मनुनात्र विशेष उक्तः (६।५९)—'न तापसेर्बाह्मणेवां वयोभिरिष वा श्वभिः । आकीर्णं भिक्षुकेरन्यैरगारमुपसंवर्जते ॥' इति । यावता प्राणयात्रा वर्तते तावनमात्रं भेक्षं चरेत् । तथा च संवर्तः—'अष्टौ भिक्षाः समादाय मुनिः सप्त च पञ्च वा । अद्भिः प्रक्षाल्य ताः सर्वास्ततोऽश्रीयाच वाग्यतः ॥' इति । अलोलुपो मिष्टाक्रव्यक्षनादिष्वप्रसक्तः ५९

भिक्षाचरणार्थं पात्रमाह—

यतिपात्राणि मृद्वेणुदार्वलाबुमयानि च । सलिलं ग्रुद्धिरेतेषां गोवालैश्वावधर्षणम् ॥ ६० ॥ मृदादिप्रकृतिकानि यतीनां पात्राणि भवेयुः । तेषां सिळिलं गोवाळावघर्षणं च शुद्धिसाधनम् । इयं च शुद्धिर्मिश्वाचरणादिप्रयोगाङ्गभूता, न्यमेध्याद्यपहितिविषया । तदुपघाते द्रव्यशुद्धिप्रकरणोक्ता द्रष्टव्या अत एव मनुना (६।५३)—'अतैजसानि पात्राणि तस्य स्युर्निर्द्रणानि च । तेषामद्भिः स्मृतं शौचं चमसानामिवाध्वरे ॥' इति । चमसदृष्टान्तोपादानेन प्रायोगिकी शुद्धिर्दर्शिता । पात्रान्तराभावे भोजनमपि तत्रैव कार्यम् ; 'तद्भिक्ष्यं यहीत्वैकान्ते तेन पात्रेणान्येन वा तृष्णीं प्राणमात्रं भुझीते'ति देवलस्मरणात् ॥ ६०॥

एवंभूतस्य यतेरात्मौपासनाङ्गं नियमविशेषमाह-

#### संनिरुद्धोन्द्रियग्रामं रागद्वेषौ प्रहाय च । भयं हित्वा च भूतानाममृतीभवति द्विजः ॥ ६१ ॥

चक्षुरादीन्द्रियसमूहं ह्पादिविषयेभ्यः सम्यङ्किरुध्य विनिवर्ख रागद्वेषौ प्रियाप्रियविषयौ प्रहाय लक्त्वा 'च' शब्दावीर्ष्याचीनिष,तथा भूतानामपँकारेण भयमकुर्वन् शुद्धान्तःकरणः सन्नद्वैतसाक्षात्कारेणामृतीभवति मुक्तो भवति ॥

#### कर्तव्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वातत्त्र्यकरणाय च ॥ ६२ ॥

किं च, विषयाभिलाषद्वेषजनितदोषकल्लितस्याद्यायस्थान्तःकरणस्य शुद्धिः कल्मषक्षयः प्राणायामैः कर्तव्याः, तस्याः शुद्धरात्माद्वैतसाक्षात्काररूपञ्चानोत्पानिमित्तत्वात् । एवं च सित विषयासिक्तज्जनितदोषात्मकप्रतिबन्धक्षये सस्यात्मध्यानधारणादौ स्वतन्त्रो भवति । तस्याद्भिश्चकेण त्वेषा शुद्धिविद्रो-षतोऽनुष्ठेयाः, तस्य मोक्षप्रधानत्वात् । मोक्षस्य च शुद्धान्तःकरणतामन्तरेण दुर्लभत्वात् । यथाह मनुः (६१७१)—'दह्यन्ते ध्मायमानानां धात्नां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निप्रहात् ॥' इति ॥ ६२ ॥

इन्द्रियनिरोधोपायतया संसारखरूपनिरूपणमाह—

## अवेक्ष्या गर्भवासाश्च कर्मजा गतयस्तथा । आधयो व्याधयः क्लेशा जरा रूपेविपर्ययः ॥ ६३ ॥ भवो जातिसहस्रेषु प्रियाप्रियविपर्ययः ।

वैराग्यसिद्धधर्थं मूत्रपुरीषादिपूर्णनानाविधगर्भवासा अवेक्षणीयाः पर्या-लोचनीयाः। 'च'शब्दाजनोपरमाविष तथा निषिद्धाचरणादिकियाजन्या महारौर-वादिनिरयपतनहृपा गतयः। तथा आध्यो मनःपीडाः, व्याध्यश्व ज्वरातीसा-रावाः शारीराः, क्रेशाः अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च, जरा वलीपिल-ताद्यभिभवः, हृपविपर्ययः खज्जकुब्जत्वादिना प्राक्तनस्य हृपस्यान्यथाभावः, तथा

पाठा०- १ भिक्षाहरणप्रयोग ङ. २ विहाय A. ३ अपकारणेन ङ. ४ मोक्षप्रसाधनत्वात् ङ. ५ रूपविपर्ययाः ङ.

श्वत्करखरोरगाद्यनेकजातिषु भव उत्पत्तिः । तथा 'इष्ट्रस्याप्राप्तिः अनि-ष्ट्रस्य प्राप्तिः' (योगस्० १-२) इत्यादिबहुतरक्लेशावहं संसारस्वरूपं पर्यालोच्य तत्परिहारार्थमात्मक्कानोपायभृतेन्द्रियजये प्रयतेत ॥ ६३ ॥

एवमवेक्ष्यानन्तरं किं कार्यमित्यत आह-

घ्यानयोगेन 'संपञ्चेत्स्रक्षम आत्मात्मनि स्थितः ॥ ६४ ॥

योगिश्वत्तवृत्तिनिरोधः, आत्मैकायता ध्यानं, तस्या एव बाह्यविषयत्वोपरमः ध्यान्योगेन निदिध्यासतापरपर्यायेण सूक्ष्मशरीरप्राणादिव्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञ आत्मा आत्मिन ब्रह्मण्यनिस्थितः इत्येवं तत्त्वंपदार्थयोरभेदं सम्यक् पश्येद-परोक्षीकुर्यात् । अत एव श्रुतौ (बृ॰ उ॰ ५।४।५) 'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः' इति साक्षात्काररूपं दर्शनमनुद्य तत्साधनत्वेन 'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासि-तव्यः' (बृ॰५।४:५) इति श्रवणमनननिदिध्यासनानि विहितानि ॥ ६४ ॥

नाश्रमः कारणं धर्मे कियमाणी भवेद्धि सः । अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत् ॥ ६५ ॥

किंच, प्राक्तनकोकोकात्मोपासनाख्ये धर्मे नाश्रमो दण्डकमण्डल्वादिधारणं कारणम्। यसादसौ कियमाणो भवेदेव नातिदुष्करः। तस्माद्यदात्म-नोऽपथ्यमुद्देगकरं पष्टपमाषणादि तत्परेषां न समाचरेत् । अनेन ज्ञानोत्पत्तिहेतुम्तान्तःकरणञ्जद्धवापादनत्वेनान्तरङ्गत्वाद्रागद्वेषप्रहाणस्य प्रधानत्वेन प्रशंसार्यमाश्रमनिराकरणं न पुनस्तत्परित्याग्य तस्मापि विहितत्वाद् । तदुक्तं मनुना (६१६६)—'दृषितोऽपि चरेद्धमं यत्र तत्राश्रमे वसन् । समः सर्वेषु भृतेषु न छिङ्गं धर्मकारणम् ॥' इति ॥ ६५ ॥

सत्यमस्तेयमकोघो हीः शौचं धीर्धतिर्दमः। संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सर्व उदाहृतः॥ ६६॥

किंच, सत्यं यथायंप्रियवचनम्, अस्तेयं परद्रव्यानपहारः, अक्रोधोऽप-कारिण्यपि क्रोधस्यानुत्पादनम्, हीर्ल्जा शौचमाहारादिश्चद्धिः, धीर्हिताहित-विवेकः, धृतिरिष्टवियोगेऽनिष्टप्राप्ता प्रचितिचित्तस्य यथापूर्वमवस्थापनम्, द्मो मदलागः, संयतेन्द्रियता अप्रतिषिद्धेष्वपि विषयेष्वनतिसङ्गः, विद्या आत्मज्ञानम्, एतैः सलादिमिरनुष्टितैः सर्वो धर्मोऽनुष्ठितो भवति । अनेन दण्डकमण्डल्वादिघारणबाह्यस्रथात् ( वृ० उ० ४१५१६ ) सलादीनामात्मगुणा-नामन्तरङ्गतां चोतयति ॥ ६६ ॥

ननु ध्यानयोगेनात्मनि स्थितमात्मानं पर्यदिखयुक्तम्, जीवपरमात्मनोर्भेदा-भावादिखत आह—

> निःसरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्स्फुलिङ्गकाः । सकाञ्चादात्मनस्तद्वदात्मानः प्रभवन्ति हि ॥ ६७ ॥

ययपि जीवपरमात्मनोः पारमार्थिको भेदो नास्ति तथाप्यातमनः सकाशाद-वियोपाधिभेदिभिन्नतथा जीवातमानः प्रभवन्ति हि यसात् तस्माद्युज्यत एव जीवपरमात्मनोभेदव्यपदेशः । यथा हि तप्तास्त्रोहपिण्डादयोगोलकाद्विस्पुर-लिङ्गकास्त्रेजोवयवा निःसरन्ति निःस्ताश्च स्फुलिङ्गव्यपदेशं लभन्ते तद्वत् । अत उपपन्नं आत्मात्मनि स्थितो द्रष्टव्य इति । यद्वाऽयमर्थः—ननु सुषुप्तिसमये प्रलये च सकलक्षेत्रज्ञानां ब्रह्मणि प्रलीनत्वात्कस्यायमात्मोपासनाविधिरित्यत् आह्—निःसरन्तीत्यादि । यद्यपि सूक्ष्मरूपेण प्रलयवेलायां प्रलीनास्त्रथाप्यात्मनःसकाशादिवद्योपाधिभेदभिन्नतया जीवात्मानः प्रभवन्ति, पुनः कर्मवशात्स्थूल-शरीराभिमानिनो जायन्ते, तस्मान्नोपासनाविधिविरोधः, तैजसस्य पृथग्मावसा-म्यालोहपिण्डदृष्टान्तः ॥ ६७ ॥

नतु चानुपात्तवपुषां क्षेत्रज्ञानां निष्परिस्पैन्दतया कथं तिश्वबन्धनो जरायु-जाण्डजादिचनुर्विधदेहपरिश्रह इत्यत आह—

# तत्रात्मा हि खयं किंचित्कर्म किंचित्खभावतः। करोति किंचिदभ्यासाद्धर्माधर्मोभैयात्मकम्॥ ६८॥

यद्यपि तस्यामवस्थायां परिस्पन्दात्मकित्रयाभावस्यथापि धर्माधर्माध्यवसायात्मकं कर्म मानसं भवस्य । तस्य च विशिष्टशरीरम्रहणहेतुस्त्मस्त्रेवः 'वाचिकैः पिस्मिग्गतां मानसैरन्स्यजातिताम्' (१२।९) इति मनुस्मरणात् । एवं गृहीतवपुः स्वयमेवान्वयव्यतिरेकिनरपेक्षः, स्तन्यपानादिके कृते नृप्तिर्भवसकृते न भवती- स्वेवंह्रपौ यावन्वयव्यतिरेकौ तत्र निरपेक्षं प्राग्मवीयानुभवभावितभावनानुभावो-द्भूतकार्यावबोधः किंचित्स्वन्यपानादिकं करोति, किंचित्स्वभावतो यह- च्छया प्रयोजनाभिसंधिनिरपेक्षं पिपीलिकादिभक्षणं करोति , किंचिद्भवान्तरा- भ्यासवशाद्धर्माधर्माभयरूपं करोति । तथा च स्मृत्यन्तरम्— 'प्रतिजन्म यदभ्यस्वं दानमध्ययनं तपः । तेनैवाभ्यासयोगेन तदेवाभ्यसते पुनः ॥' इति ॥ एवं जीवानां कर्मवैचित्र्यात्तत्कृतं जरायुजादिदेहवैचित्रयं युज्यत एव ॥ ६८ ॥

नन्वेवं सित ब्राह्मण एव कथंनिजीवव्यपदेश्यत्वात्तस्य च निल्यत्वादिधर्मत्वा-त्कथं विष्णुमित्रो जात इति व्यवहार इलाशङ्काह—

#### निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वश्री। अजः शरीरब्रहणात्स जात इति कीर्त्यते ॥ ६९॥

सलमात्मा सकलजगतप्रपञ्चाविभीवेऽविद्यासमावेशवशातसमवाय्यसमवायिनिमित्तमिलेवं खयमेव त्रिविधमपि कारणं, न पुनः कार्यकोटिनिविष्टः । यसमदक्षरोऽविनश्वरः । ननु सत्त्वादिगुणविकारस्य सुखदुःखमोद्दात्मकस्य कार्यभूते
जगतप्रपञ्चे दर्शनात्तद्वणवल्याः प्रकृतेरेव जगत्कर्तृतोचिता, न पुनर्निर्गुणस्य ब्रह्मणः ।
मैवं मंस्थाः,-आत्मैव कर्ता । यसादसौ जीवोपभोग्यसुखदुःखहेतुँभूतादृष्टादे

पाठा०—१ स्पन्दतया कथं ख. २ भयाश्रयम् A. ३ हेतुपुण्यापु-ण्यादेवींद्वा ङ.

चोंद्धा । नह्यचेतनायाः प्रकृतेर्नामरूपव्याकृतविचित्रभोकृवर्गभोगानुकूलभोग्यभोगायतन।दियोगिजगत्प्रपञ्चरचना घटते । तस्मादात्मैव कर्ता । तथा स एव ब्रह्म बृंहको विस्तारकः। नचासौ निर्गुणः। यतस्तस्य त्रिगुणशक्तिरविद्या प्रकृतिप्रधानाद्यपरपर्याया विद्यते । अतः खतो निर्गुणत्वेऽपि शक्तिमुखेन सत्त्वादिगुण्योगी कथ्यते । नचतावता प्रकृतिः कारणता, यस्तदात्मैव वशी खतन्त्रः न प्रकृतिनोम खतन्त्रं तत्त्वान्तरं, ताद्यविधत्वे प्रमाणाभावात् । नच वचनीयं शक्तिरुपपि सैव कर्तृभृतेति । यतः शक्तिमत्कारकं न शक्तिः, तस्मादात्मैव जगतिखन्वधमपि कारणम् । तथा अज उत्पत्तिरहितः । अतस्तस्य यद्यपि साक्षाज्ञननं नोपपद्यते तथापि शरीरप्रदृणमात्रेण जात इत्युच्यते अवस्थान्तरयोगितयोत्पत्ते-र्गृहस्थो जात इतिवत् ॥ ६९ ॥

शरीरप्रहणप्रकारमाह-

सर्गादी स यथाकाशं वायुं ज्योतिर्जलं महीम् । सृजत्येकोत्तरगुणांस्तथादत्ते भवन्नपि ॥ ७० ॥

सृष्टिसमये स परमात्मा यथाकाशादीन् शब्दैकगुणं गगनं, शब्द-स्पर्शगुणः पवनः, शब्दस्पर्शरूपगुणं तेजः, शब्दस्पर्शरूपेरसगुणवदुदकम्, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धमुणा जगतीत्येवमेकोत्तरगुणान् सृजिः। तथात्मा जीवभावमापन्नो भवन्नुत्पद्यमानोऽपि खशरीरस्यारम्भकत्वेनापि गृह्णाति ७० कथं शरीरारम्भकत्वं पृथिव्यादीनामिस्यत आह—

आहुत्याप्यायते सूर्यः सूर्याद्वृष्टिरथौषधिः । तद्भं रसरूपेण शुक्रत्वमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

यजमानैः प्रक्षिप्तया आहुत्या पुरोडाशादिरसेनाप्यायते सूर्यः । सूर्याच कालवशेन परिपक्षाज्यादिहवीरसाहृष्टिर्भवति । ततो बीह्याद्यौषधिरूपमन्नम् । तचात्रं सेवितं सत् रसरुधिरादिक्रमेण शुक्रशोणितभावमापद्यते ॥ ७३ ॥

ततः किमिस्यत आह—

स्त्रीपुंसयोस्त संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणिते । पञ्चधातुन्स्वयं पष्ठ आदत्ते युगपत्प्रभुः ॥ ७२ ॥

ऋतुवेलायां स्त्रीपुंसयोयोंगे शुक्रं च शोणितं च शुक्रशोणितं तसिन्परस्परसंयुक्तं विशुद्धे 'वातिपत्त स्टेष्मदुष्टमन्थिपृयक्षीणमृत्रपुरीषगन्धरेतांस्य-वीजाने' इति स्मृत्यन्तरोक्तदोषरिहते स्थित्वा पञ्चधातून् पृथिश्चादिपञ्चमहाभू-तानि शरीरारम्भकतया स्वयं षष्ठश्चिद्धातुरात्मा प्रभुः शरीरारम्भकारणादृष्टकर्म-योगितया समर्थो युगपदादत्ते योगायतनत्वेन स्वीकरोति'। तथा च शारिरके (मुश्रुत. ३।३)—'श्लीपुंसयोः संयोगे योनौ रजसाभिसंस्ष्टं शुक्रं तत्क्षणमेव सह भूतात्मना गुणैश्च सत्त्वरजस्तमोभिः सह वायुना प्रेर्यमाणं गर्माशये तिष्ठति' इति ॥

पाठा०—१ रसवदुदकम् ख. २ सूर्यस्तसाङ् △. ३ मुपगच्छति △. ४ रमभक्तणे दुष्ट ख.

इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । धारणा प्रेरणं दुःखिमच्छाहंकार एव च ॥ ७३ ॥ प्रयत्न आकृतिर्वर्णः खरद्वेषौ भवाभवौ । तस्वैतदात्मजं सर्वमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७४ ॥

किंच, इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, मनश्वोभयसाधारणम्, प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इस्त्रेवं पश्चवृत्तिभेदिभन्नः ज्ञारीरो वायुः प्राणः, ज्ञानमवगमः, आयुः कालविशेषाविच्छनं जीवनम्, सुखं निर्वृतिः, धृतिश्वित्त्र्श्यम्, धारणा प्रज्ञा मेधा च, प्रेरणं ज्ञानकर्मेन्द्रियाणामधिष्ठातृत्वम्, दुःखमुद्देगः, इच्छा स्पृहा, अहंकारोऽहंकृतिः, प्रयत्न उयमः, आकृतिराकारः, वर्णो गौरिमादिः, खरः षड्जगानधारादिः, द्वेषो वैरम्, भवः पुत्र-पश्चादिविभवः, अभवस्तद्विपर्ययः, तस्यानादेरात्मनो निस्रस्यादिमिच्छतः शरीरं जिष्टक्षमाणस्य सर्वमेतदिन्द्रियादिकमात्मजनितं प्राग्भवीयकर्मवीजन्यमिस्यर्थः॥ ७३-७४॥

संयुक्तशुकशोणितस्य कार्यरूपपरिणतौ कममाह—

प्रथमे मासि संक्केदभूतो धातुविमूर्च्छितः । मास्यर्बुदं द्वितीये तु तृतीयेऽङ्गेन्द्रियेर्युतः ॥ ७५ ॥

असौ चेतनः षष्टो धातुः धातुविमू चिंछतो धातुषु पृथिव्यादिषु विमू चिंछतो लोलीभूतः । क्षीरनीरवदेकीभूत इति यावत् । प्रथमे गर्भमासे संक्रेद्रभूतो दवरूपतां प्राप्त एवाचित्रष्ठते न किठनतया परिणमते । द्वितीये मास्य वृद्दमी वत्किठनमां सिपण्डरूपं भवति । अयमभिष्ययः —कौष्ट्रियननजठरदद्द-नाभ्यां प्रतिदिनमीषदीषच्छोध्यमाणं शुक्रसपैकंसपादितद्रवीभावं भूतजातं त्रिंशद्भिः विने काठिन्यमापयत इति । तथा च सुश्रुते (शा.३११४)—'द्वितीये शीतोष्णानिलै-रिभपच्यमानो भूतसंघातो घनो जायते' इति । तृतीये तु मास्य क्षिरिन्द्रयेश्च संयुक्तो भवति ॥ ७५॥

आकाशास्त्राघवं सौक्ष्मयं श्रैंबदं श्रोतं बलादिकम् । वायोश्च स्पर्शनं चेष्टां व्यूहनं रौक्ष्यमेव च ॥ ७६ ॥ पित्तातु दर्शनं पिक्तमौष्ण्यं रूपं प्रकाशिताम् । रसातु रसन शैत्यं स्नेहं क्केदं समादेवम् ॥ ७७ ॥ भूमेर्गन्धं तथा घाणं गौरवं मूर्तिमेव च ।

आत्मा गृह्णात्यजः सर्वे तृतीये स्पन्दते ततः ॥ ७८॥ किंच, 'भात्मा गृह्णाति' इति सर्वत्र संबध्यते । गगनाह्यधिमानं लङ्गनिक्रयोध-

पाठा०-१ कोष्टपवन इ. २ संपर्काह्रवीसूतं इ. ३ शब्दश्रीत्रवका A. ४ प्रकाशतास् A. ५ रसेस्यो A.

योगिताम्, सौक्ष्मयं स्क्ष्मिक्षित्वम्, शब्दं विषयम्, श्रोत्रं श्रवणेन्द्रियम्, बलं दार्व्यम्; 'आदि' श्रहणात्मुषिरत्वं विविक्ततां चः 'आकाशाच्छव्दं श्रोतं विविक्ततां सर्विच्छद्रसम्हां श्र' इति गर्भोपनिषद्शेनात्, पवनात्स्पर्शेन्द्रियम्, चेष्टां गमना-गमनादिकाम्; व्यूहनमङ्गानां विविधं प्रसारणम्, रोक्ष्यं कर्कशत्वं, 'च'शब्दा-त्स्पर्शं चः पित्तात्तेजसो दर्शनं चक्षुरिन्द्रियम्, पार्के भुक्तस्यात्रस्य पचनम्, श्रीष्ण्यमुष्णस्पर्शत्वमङ्गानाम्, रूपं श्यामिकादि, प्रकाशितां श्राजिष्णुताम्, तथा संतापामषादि चः 'शौर्यामष्रंतेश्ण्यपत्त्योष्ण्यश्राजिष्णुतासंतापवर्णक्षपेन्द्रियाणि तैजसानि' इति गर्भोपनिषद्शनात् । एवं रसादुदकाद्रसनेन्द्रियम्, शैत्यमङ्गानाम्, क्रिय्यता मृदुत्वसहितं, क्रेद्माईताम्, तथा भूमेर्गन्धं द्राणेन्द्रियं गरिमाणं मृतिं च । सर्वमेतत्परमार्थतो जनमरहितोऽप्यात्मा तृतीये मासि गृद्धाति । ततश्चतुर्थे मासि स्पन्दते चलति । तथा च शारीरके—रतसाचतुर्थे मासि चलनादाविभप्रायं करोति' इति ॥ ७६-७८ ॥

दौहुदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्रयात्।

वैरूप्यं मरणं वापि तसात्कार्यं प्रियं स्त्रियाः ॥ ७९ ॥ किंच, गर्भस्यैकं हृदयं गर्भिण्याश्वापरमिस्येवं द्विहृदया तस्याः व्रिया यदिम-लिवं तत् दोहृदं, तस्याप्रदानेन गर्भो विरूपतां मरणरूपं वा दोषं प्राप्नोति । तसात्तहोषपरिहारार्थं गर्भपुष्ट्यर्थं च गर्भिण्याः स्त्रियाः यिष्ठियाः विरूप्ति तद्याप्ति तद्याप्त्रित् व्याप्त्रित् विरायुषं पुत्रं जनयि दि । तथा च व्यायामादिकमिष गर्भप्रहणप्रमृति तया परिहरणीयम् । 'ततःप्रमृति व्यायामव्यवायातितपणदिवास्त्रपात्रिजागरणशोकभययानारोहणवेगधारणकुक्कुटासनशोणितम्माक्षणानि परिहरेत्' इति तत्रैवाभिधानात् । 'गर्भ'प्रहणं च श्रमादिभिर्तिः क्षेत्रवामन्तव्यम् । 'सद्योगृहीतगर्भायाः श्रमो ग्लानिः पिपासा सिर्वेशसदनं चुक्तशोणित-योरेववन्धः स्फुरणं च योनेः' इत्यादि तत्रैवोक्तम् ॥ ७९ ॥

स्थैयँ चतुर्थे त्वङ्गानां पश्चमे शोणितोद्भवः।

पष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णां च संभवः ॥ ८०॥ किंच, तृतीये मासि प्रादुर्भृतस्याङ्गसङ्घस्य चतुर्थे मासि स्थैर्य स्थेमा भवति । पञ्जमे लोहितस्योद्भव उत्पत्तिः । तथा षष्ठे बलस्य वर्णस्य कर्रुह-रोम्णां च संभवः॥ ८०॥

मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाडीस्नायुशिरायुतः । सप्तमे चाष्टमे चैर्वै त्वद्यांसस्मृतिमानिष ॥ ८१ ॥ किंच, असौ पूर्वोक्तो गर्भः सप्तमे मासि मनसा चेतसा चेतनया च

पाठा०—१ दोहदस्याप्रदानेन इ. A. २ द्विहृदयायाः स्त्रिया इ. ३ दोहद् सू इ. ४ सिन्थसीदनं इ. ५ रनुबन्धः इ. ६ वाऽपि A.

युक्तो नाडीभिर्वाहिनीभिः स्नायुभिरस्थिवन्धनैः शिराभिर्वातपित्तश्रेष्टमवाहिनी-भिश्व संयुतः। तथाष्टमे मासि त्वचा मांसेन स्मृत्या च युक्तो भवति ॥ ८१ ॥

पुनर्धात्रीं पुनर्गर्भमोजस्तस्य प्रधावति । अष्टमे मास्यतो गर्भी जातः प्राणैर्वियुज्यते ॥ ८२ ॥

किंच, तस्याष्ट्रममासिकस्य गर्भस्योजः कश्चन गुणविशेषो धात्रीं गर्भ च त्रति पुनःपुनरतितरां चञ्चलतया शीघ्रं गच्छति । अतोऽष्टमे मासि जातो गर्भः प्राणैर्वियुज्यते । अनेनौजःस्थितिरेव जीवनहेतुरिति दर्शयित ॥ ओजःखरूपं च स्मृत्यन्तरे द्शितम्—'हृदि तिष्ठति यच्छुद्धमीषदुष्णं सपीत-कम् । ओजः शरीरे संख्यातं तनाशानाशमृच्छति ॥' इति ॥ ८२ ॥

नवमे दशमे बापि प्रवलैः स्तिमारुतैः। निःसार्यते वाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ॥ ८३ ॥

किंच, एवं करचरणचश्चरादिपरिपूर्णाङ्गेन्द्रियो नवसे दशमे वापि मासे 'अपि'शब्दात्प्राक् सप्तमेऽष्टमे वा अखायासादिदोषःत्प्रवस्त्रस्तिहेतुप्रमञ्ज-नप्रेरितस्राय्वस्थिवमीदिनिर्मितवपुर्यनास्य छिद्रेण स्क्मसुविरेण सज्वरो दुःसहदुःखाभिभूयमानो निःसार्यते धनुर्यन्त्रेण सुधन्वप्रेरितो बाण इवाति-वेगेन निर्गमसमनन्तरं च बाह्यपवनस्पृष्टो नष्टप्राचीनस्मृतिर्भवति । 'जातः स वायना स्पृष्टो न स्मरति पूर्वं जन्म मरणं कर्म च शुभाशुभम्' इति निरुक्तस्या-ष्टादशेऽभिधानात ॥ ८३ ॥

कायस्वरूपं विवृण्वन्नाह—

तस्य पोढा शरीराणि पट् त्वँचो धारयन्ति च। षडङ्गानि तथाऽस्थ्रां च सह पछ्या शतत्रयम् ॥ ८४ ॥

तस्यात्मनो यानि जरायुजाण्डजशरीराणि तानि प्रत्येकं षटप्रकाराणि रक्तादिषड्यातुपरिपारुहेतुभूतषडिप्रस्थानयोगित्वेन: तथा हि-अन्नरसो जाठ-राधिना प्रचयमानी रक्ततां प्रतिपद्यते । रक्तं च खकोशस्थेनाधिना प्रचयमानं मांसलम् । मांसं च खकोशानलपरिपकं मेदस्त्वम् . मेदोऽपि खकोशविहन। पक्षमस्थिताम् , अस्थ्यपि स्वकोशशिखिपरिपकं मजात्वम् , मजापि स्वकोशपा-वकपरिपच्यमानश्चरमधातुतया परिणमते । चरमधातोस्तु परिणतिर्नास्तीति स एवात्मनः प्रथमः कोशः । इत्येवं षदकोशामियोगित्वात् षदप्रकारत्वं शरीरा-णाम् । अन्नरसरूपस्य तु प्रथमधातोरनियतत्वान्न तेन प्रकारान्तरत्वम् । तानि च शरीराणि षट त्वचो धारयन्ति रक्तमांसमेदोऽस्थिमजाशुकाख्याः षड धातव एव रम्भास्तम्भत्वगिव बाह्याभ्यन्तररूपेण स्थिताः त्वगिवाच्छादकत्वा-

टिप्प०-1 अन्यद्वक्ष्यमाणं षडङ्गत्वादिकमनियतमिति सूचनार्थं पुनः 'षट्'-वदोपादानमत्रेति ज्ञेयम्।

पाठाo-१ पुनर्गर्भ पुनर्धात्री A. २ तथाष्ट्रम छ. ३ मासि A. ४ त्वचं A. ५ तथास्थीनि सह A.

त्त्वचत्ताः षद त्वचो धारयन्ति । तदिदमायुर्वेदप्रसिद्धम् । तथाङ्गानि च षडेच करयुगमं चरणयुगलमुत्तमाङ्गं गात्रमिति । अस्थ्रां तु षष्टिसहितं रातत्रयमुपरितनषदश्लोक्या वक्ष्यमाणमवगन्तव्यम् ॥ ८४॥

स्थालैः सह चतुःषष्टिर्दन्ता वै विंशतिर्नखाः । पाणिपादशलाकाश्च तेषां स्थानचतुष्टयम् ॥ ८५ ॥

किंच, स्थालानि दन्तमूलप्रदेशस्थान्यस्थीनि द्वात्रिंशत्, तैः सह द्वात्रिंश्वहन्ताश्चतुःषष्टिर्भवन्ति । नखाः करचरणस्वा विशतिः, हस्तपाद्-स्थानि शलाकाकाराण्यस्थीनि मणिबन्धस्योपरिवर्तीनि अङ्गलिमूलस्थानि विशतिरेव । तेषां नखानां शलाकास्त्रां च स्थानचतुष्टयं द्वौ चरणौ करी चेस्रेवमस्त्रां चतुरुत्तरं शतम् ॥ ८५ ॥

षष्ट्यङ्गुलीनां द्वे पार्ण्योर्गुल्फेषु च चतुष्ट्यम्। चत्वार्यरित्रकास्थीनि जङ्गयोस्तावदेव तु॥ ८६॥

किंच, विंशतिरङ्कलयस्तासां एकैकस्यास्त्रीणि त्रीणीलेवमङ्कुलिसंबद्धान्य-स्थीनि षष्टिर्भवन्ति । पादयोः पश्चिमौ भागौ पार्णा, तयोरस्थीनि द्वे एकैक-सिन्पादे गुरुफौ द्वाविलेवं चतुर्षु गुल्फेषु चत्वार्यस्थीनि, बाह्वोर्रस्तिप्रमा-णानि चलार्यस्थीनि, जङ्कयोस्तावदेव चत्वार्यवेलेवं चतुःसप्तिः ॥ ८६॥

द्वे द्वे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्भवे । अक्षताल्यके श्रोणीफलके च विनिर्दिशेत् ॥ ८७ ॥

किंच, जङ्घोरुसन्धिर्जानुः, कपोलो गहः, ऊरुः सिक्य तत्फलकं, अंस्रो भुजशिरः, अक्षः कर्णनेत्रयोर्मध्ये शङ्कादधोभागः, तालूषकं काकुदं, श्रोणी ककुद्मती तत्फलकं, तेषामेकैकत्रास्थीनि द्वे द्वे विनिर्दिशोतः; इत्येवं चतुर्दशास्थीनि भवन्ति ॥ ८७ ॥

भगास्थ्येकं तथा पृष्ठे चत्वारिंशच पश्च च।

ग्रीवा पेश्वद्शास्थिः साजन्वेकैकं तथा हतुः ॥ ८८॥ किंच, गुह्यास्थ्येकं पृष्ठे पिश्वमभागे पश्चचत्वारिंशदस्थीनि भवन्ति। ग्रीवा कंघरा, सा पश्चद्शास्थिः स्यात् भवेत । वक्षोंसयोः सन्धिजेत्र, प्रतिजन्वस्थि एकेकम्, हतुश्चिबुकम्, तत्राप्येकमस्थीत्येव चतुः षष्टिः ॥८८॥

तन्मूले द्वे ललाटाक्षिगण्डे नासा घनास्थिका। पार्श्वकाः स्थालकैः सार्घमर्बुदैश्च द्विसप्ततिः ॥ ८९ ॥ किंच, तस्य हनोर्मूलेऽस्थिनी द्वे, ललाटं भार्व अक्षि चक्षः, गण्डः

टिप्प०—1 यद्यपि 'अरिल'शब्दो बाह्य एव प्रोक्तस्तथाप्यत्रास्थीनां चतुः-संख्यासंपत्त्यर्थं प्रयुज्यमानः समस्त एव हस्तोऽत्र ह्रेयः । कपोलाक्षयोमंध्यप्रदेशः, तेषां समाहारो ललाटाक्षिगण्डं, तत्र प्रत्येकमस्थियुग-लम् । नासा घनसंज्ञकास्थिमती । पार्श्वकाः कक्षाधःप्रदेशसंबद्धान्यस्थीनि तदाधारम्तानि स्थालकानि, तैः स्थालकैः अवुदेश्चास्थिविशेषः सह पार्श्वका द्विसप्ततिः । पूर्वोक्तेश्च नवभिः सार्धमेकाशीतिर्भवति ॥ ८९ ॥

## द्रौ शङ्कको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा। उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रहः॥ ९०॥

किंच, भूकर्णयोर्मध्यप्रदेशावस्थिविशेषौ राङ्क्षकौ, शिरसः संबन्धीनि चत्वारि कपालानि । उरो वक्षः, तत्सप्तदशास्थिकमिलेवं त्रयोविंशतिः । पूर्वोक्तैश्च सह षष्ट्यधिकं शतत्रयमिलेवं पुरुषस्यास्थिसंग्रहः कथितः ॥९०॥

स्रविषयाणि ज्ञानेन्द्रियाण्याह—

# गन्धरूपरसस्पर्शशब्दाश्च विषयाः स्मृताः । नासिका लोचने जिह्वा त्वक् श्रोत्रं चेन्द्रियाणि च॥९१॥

एते गन्धाद्यो विषयाः पुरुषस्य बन्धनहेतवः; 'विषय'शब्दस्य 'षिज् बन्धने' इस्रस्य धातोर्व्युत्पन्नत्वात् । एतेश्च गन्धादिभिर्वोध्यत्वेन व्यवस्थितैः खखगोचरसंवित्साधनतयानुमेयानि द्याणादीनि पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति ९१

कर्मेन्द्रियाणि दर्शयितुमाह—

### हस्तौ पायुरुपस्यं च जिह्वा पादौ च पश्च वै । कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेत्रोभयात्मकम् ॥ ९२ ॥

इस्तो प्रसिद्धौ, पायुर्गुदं, उपस्थं रतिसंपायसुखसाधनं, जिह्ना प्रसिद्धा, पादौ च, एतानि इस्तादीनि पश्च कर्मेन्द्रियाणि आदाननिर्हारानन्दव्याहा-रिवहारादिकमसाधनानि जानीयात्। मनोऽन्तःकरणं युगपत् ज्ञानानुत्पत्ति-गम्यं तच बुद्धिकमेन्द्रियसहकारितयोभयात्मकम्॥ ९२॥

प्राणायतनानि दर्शयितुमाह—

# नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खकौ तथा । मूर्थांसकण्ठहँदयं प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९३ ॥

नाभित्रभृतीनि दश प्राणस्य स्थानानि । समाननाम्नः पवनस्य सकलाङ्ग-संचारित्वेऽपि नाभ्यादिस्थानविशेषवाचोक्तिः प्राचुर्याभिष्राया ॥ ९३ ॥

टिप्प०-1 'नव कणार्थ वे शिरः' इति श्रुतिस्तु उखसहितशिरःपरा, अत्र तु सुखरहितानि शिरांस्थभिमतानि इति न कोऽपि विरोधः।

पाठा०—१ पायुरुपस्थश्च A. २ च A. ३ जानीत म A. ४ हृद्यः A. ५ भित्रायेण इ.

प्राणायतनानि प्रपश्चयितुमाह—

वपा वसावहननं नाभिः क्लोमं यक्तित्रहा । श्रुद्राचं वृक्तको विस्तः पुरीषाधानमेव च ॥ ९४ ॥ आमाश्योऽथ हृद्यं स्थूलात्रं गुद एव च । उदरं च गुदो कोष्ट्यो विस्तारोऽयसुदाहृतः ॥ ९५ ॥

वपा प्रसिद्धा, वसा मांसलेहः, अवहननं फुप्फुसः, नाभिः प्रसिद्धा, सीहा आयुर्वेदप्रसिद्धा, तो च मांसपिण्डाकारौ स्वः सव्यक्किश्विगतौ ॥ यकृत् कालिका, क्रीम मांसपिण्डस्तो च दक्षिणकुक्षिगतौ, अद्भानं हत्स्थान्त्रम्, वृक्ककौ हृदयसगीपस्थौ भांसपिण्डौ, बस्तिर्मृत्राशयः, पुरीषाधानं पुरीषाशयः, आमारायोऽपकान्नस्थानम्, हृद्यं हृत्पुण्डरीकम्, स्थूलान्त्रगुदोत्रराणि प्रसिद्धाने, वाह्याद्वुदवलयादन्तर्गुदवलये द्वे, तौ च गुदौ कोष्ट्यौ कोष्टे नामेरधः- प्रदेशे भवौ । अयं च प्राणायतनस्य विस्तार उक्तः । पूर्वश्चोके तु संक्षेपः । अत एव पूर्वश्चोकोक्तानां केषांचिदिह पाठः ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

पुनः प्राणायतनप्रपञ्चार्थमाइ—

कनीनिके चाक्षिक्र रे गण्कुली कर्णपत्रकौ । कर्णो शङ्को अने दंन्तवेष्टावोष्ट्री ककुन्दरे ॥ ९६ ॥ यङ्काणो प्रणो वृक्को श्लेष्मसंघातजो सनौ । उपजिह्वास्पिजो बाहू जङ्कोरुषु च पिण्डिका ॥ ९७ ॥ ताल्द्ररं वस्तिशीर्षं चित्रुँके गलशुण्डिके । अवटश्रेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥ ९८ ॥ अक्षिकर्णचतुष्कं च पद्धस्तहृद्यानि च । नव च्छिद्राणि तान्येव प्राणस्थायतनानि तु ॥ ९९ ॥

कनीनिके अभितारके, अक्षिक्टे अभिनासिकयोः सन्धी, शब्कुली कर्णशब्कुली, कर्णपत्रकों कर्णपाल्यों, कर्णों प्रसिद्धों, दन्तवेष्टी दन्तपाल्यों, ओष्ट्रों प्रसिद्धों, ककुन्द्ररे जयनकृपकों, वङ्क्षणों जयनोरसंधी, वृक्कों पूर्वोक्तों, स्तनी च स्टेष्मसंघातजों, उपजिद्धा घण्टिका, स्पिजों कटिप्रोथों, बाहू प्रसिद्धों, जङ्कोरुषु च पिण्डिका जङ्कयोहवींश्व पिण्डिका मांसलप्रदेशः, गलु-ग्रुण्डिके हतुमूलगह्नयोः सन्धी, शीर्ष शिरः, अवटः शरीरे यः कश्चन निम्नो देशः कण्टमूलकक्षादिः 'अवटुः'इति पाटे कृकाटिका; तथाक्ष्णोः कनीनिकयोः

पाठा०—१ क्लोमा ख. २ वृक्को A, ३ कोष्ठी विखरोऽय A. ४ दन्तावेष्टावेष्टी कुकुन्दरे A. ५ संघातको A. ६ पिण्डिकाः A. ७ चित्रुकं A. ८ अवदु A. ९ अक्षिवर्मचतुष्कं A.

प्रतेषं श्वेतं पार्श्वद्वयमिति वर्णचतुष्टयम् । यद्वा अक्षिपुटचतुष्टयम् । शेषं प्रसि•द्वम् । एवमेतानि कुत्सिते शरीरे स्थानानि । तथाक्षियुगुलं कर्णयुग्मं—नासाविव-रद्वयमास्यं पायुरुपस्थमित्येतानि पूर्वोक्तानि नव चिछद्राणि च प्राणस्याय-तनान्येच ॥ ९६–९९ ॥

### शिराः शतानि सप्तेव नव स्नायुशतानि च । धमनीनां शते द्वे तु पश्च पेशीशतानि च ॥ १०० ॥

किंच, शिरा नाभिसंबद्धाश्वत्वारिंशतसंख्या वातिपत्ति लेष्मवाहिन्यः सकल-कलेवरव्यापिन्यो नानाशाखाः सत्यः सप्तश्चतसंख्या भवन्ति । तथाङ्गप्रवङ्ग-संधिबन्धनाः स्नायवो नवशतानि । धमन्यो नाम नाभेरुद्भूताश्चतुर्विंशित-संख्याः प्राणादिवायुवाहिन्यः शाखाभेदेन द्विशतं भवन्ति । पेश्यः पुनर्मास-लाकारा करुपिण्डकायङ्गप्रवङ्गसंथिन्यः पश्चशतानि भवन्ति ॥ १०० ॥

पुनश्रासामेव शिरादीनां शाखाप्राचुर्येण संख्यान्तरमाह—

एकोनत्रिंश स्थाणि तथा नव शतानि च ।

षट् पश्चाशच जानीत शिरा धमनिसंज्ञिताः ॥ १०१ ॥ शिराधमन्यो मिलिताः शाखोपशाखाभेदेन एकोनिर्त्रिशाह्यक्षाणि तथा नवशतानि षट्पञ्चाशच भवन्तीत्येवं हे सामश्रवःप्रमृतयः मुनयः! जानीत ॥ १०१ ॥

### त्रयो लक्षास्तुं विज्ञेयाः इमेश्रुकेशाः श्रारिणाम् । सप्तोत्तरं मर्मशतं द्वे च संधिशते तथा ॥ १०२॥

किंच, रारीरिणां रमश्रूणि केशाश्व मिलिताः सन्तस्त्रयो लक्षा विज्ञेयाः । मर्माणि मरणकराणि क्षेत्रकराणि च स्थानानि तेषां ससीचरं रातं विज्ञेयम्। अस्त्रां तु द्वे सन्धिशते स्नायुशिरादिसन्धयः पुनरनन्ताः॥१०२॥

सकलशरीरसुषिरादिसंख्यामाह-

रोम्णां कोट्यस्तु पश्चाशचतस्रः कोट्य एव च । सप्तपष्टिस्तथा लक्षाः सार्धाः खेदायनैः सह ॥ १०३॥ वायवीयैर्विगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः। यद्यप्येकैोऽनुवेर्नैयेषां भावनां चैव संस्थितिम् ॥ १०४॥

पूर्वोदितशिराकेशादिसहितानां रोम्णां परमाणवः स्क्मस्क्षमतररूपा भागाः खेदस्रवणस्रिपैः सह चतुःपञ्चाशत्कोट्यः तथा सप्तोत्तरपष्टिलक्षाः सार्धाः पञ्चाशत्सदस्रसहिताः वायवीयैर्विभक्ताः पवनपरमाणुभिः पृथकृता

१ लक्षाश्च A. २ केशश्मश्च शरीरिणाम् A. ३ एको नु वेदैषां ङ. ४ वेदैषां A.

विगण्यन्ते । एतच शास्त्रदृष्ट्याभिहितम् । चक्षुरादिकरणपथगोचरस्वाभावाद-न्यार्थस्य । इममतिगहनमर्थं शिरादिभावसंस्थानरूपं हे मुनयः ! भवतां मध्ये यः कश्चिद्नुवंत्ति सोऽपि महान् अम्यो वुद्धिमताम् । अतो यन्नतो वुद्धिमता वोद्धया भावसंस्थितिः ॥

शारीररसादिपरिमाणमाह-

रसस्य नव विज्ञेयां जलसाञ्जलयो दग्न ।
सप्तेव तु पुरीषस्य रक्तस्याष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ १०५ ॥
पट् श्लेष्मा पश्च पित्तं तु चत्वारो सूत्रमेव च ।
वसा त्रयो द्वौ तु सेदो मैजैकोर्ध्वं तु मस्तके ॥ १०६ ॥
श्लेष्मौजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तुं ।
इस्येतदस्थिरं वर्ष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसौ ॥ १०७ ॥

जम्यक्परिणताहारस्य सारो रसस्तस्य परिमाणं नवाञ्जलयः । पार्थिव-परमाणु पंक्षेषिनिमत्तस्य जलस्याञ्जलयो द्श विज्ञेयाः । पुरीषस्य वर्चस्कस्य समैव । रक्तस्य जाठरानलपरिपाकापादितलौहित्यसात्ररसस्याष्टावज्जलयः प्रकी-र्तिताः । स्रेष्मणः कफस षडञ्जलयः । पित्तस्य तेजसः पञ्च । मूत्र-स्योचारणय चत्वारः । वसाया मांसम्नेहस्य त्रयः । मेदसो मांसरसस्य द्वावश्वली । मज्जा लस्थिगतसुषिरगतस्यैकोऽज्ञलिः । मस्तके पुनर्घाः अलिः मजा शेष्मीजसः श्रेष्मसारस । तथा रेतसश्वरमधातोस्तावदेवा-र्वाङालिरेव । एतच समधातपुरुषाभित्रायेणोक्तम् । विषमधातोस्तु न नियमः; बैलक्षण्याच्छरीराणामस्यायित्वात्तथैव च । दोषधातुमलानां च परिमाणं न विद्यते ॥' इलायुर्वेदसारणात् । इतीदशमस्थित्राय्वाद्यारव्यमेतदशुचिनिधानं वरमास्थिरमिति यस्य बुद्धिरसा कृती पण्डितो मोक्षाय समर्थो भवति । वैराग्यनिलानिल्विवेकयोमीक्षोपायस्वात्, अस्थिमूत्रपुरीषादिपालुर्थज्ञानस्य वैरा-म्यहेतुत्वात् । अत एव व्यासः—'सर्वाशुचिनिधानस्य कृतन्नस्य विनाश्चिनः। शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुर्वते ॥ यदि नामास्य कायस्य यदन्तस्तद्वहि-भेवेन् । दण्डमादाय लोकोऽयं छुनः काकांश्व वारयेत् ॥' इति । तस्मादीदश-कुत्सितशरीरस्यात्यन्तिकविनिवृत्त्यर्थमात्मोपासने प्रयतितव्यम् ॥ १०५-१०७ ॥

उपासनीयात्मखरूपमाह—

द्वासप्ततिसहस्राणि हृदयाद्भिनिःसृताः । हिताहिता नाम नाड्यरत्यां मध्ये यशिप्रभम् ॥१०८॥

पाटा० - १ मजैकोऽर्धं A. २ च A. ३ हिता नाम हि ता नाड्यः A.

मण्डलं तस्य मध्यस्य आत्मा दीप इवाचलः । स ज्ञेयस्तं विदित्वेह पुनराजायते न तु ॥ १०९ ॥

हृद्यप्रदेशाद्भिनिःसृताः कदम्बक्रुम्रकेसरवत्सर्वतो निर्णता हिताहित-करत्वेन हिताहितेतिसंज्ञा द्वासप्ततिसहस्राणि नाड्यो भवन्ति । अपराखिस्रो नाड्यस्तासामिडापिज्ञलाख्ये द्वे नाड्यौ सत्यदक्षिणपार्श्वगते हृदि विपर्यस्ते नासाविवरसंबद्धे प्राणापानायतने । सुषुम्राख्या पुनस्तृतीया दण्डव-नमध्ये ब्रह्मरन्ध्रविनिर्गता । तासां नाडीनां मध्ये मण्डलं चन्द्रप्रभं तस्मिन्नात्मा निर्वातस्थदीप इवाचलः प्रकाशमान आस्ते स एवंभूतो ज्ञातव्यः । यतस्तत्साक्षात्करणादिह संसारे न पुनः संसरित अमृतत्वं प्राप्नोति ॥ १०८-१०९॥

ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान् । योगशास्त्रं च मत्प्रोक्तं ज्ञेयं योगमभीप्सता ॥ ११० ॥ क्षिच, चित्तव्येविषयान्तरतिरस्कारेणात्मिन स्थैयं योगस्तत्प्राध्यर्थं बृहदार-ण्यकाख्यमादित्याद्यन्मया प्राप्तं तच्च ज्ञातव्यम् । तथा यन्मयोक्तं योगशास्त्रं तदपि ज्ञातव्यम् ॥ ११०॥

कथं पुनरसावात्मा ध्यातव्य इत्यत आह-

अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियम्।

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्प्रभुः ॥ १११॥ भात्मव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियाणि प्रसाहस्य आत्मे-कविषयाणि कृत्वा आत्मा ध्येयः । योऽसी प्रभुनिर्वातस्थप्रदीप-वद्दीप्यमानो निष्प्रकम्पो हृदि तिष्ठति । एतदेव तस्य ध्येयत्वं यिचतवृते-बहिविषयावभासतिरस्कारेणात्मप्रवणतानाम शरावसंपुटनिरुद्धप्रभाप्रतानप्रसरस्थेव प्रदीपस्थैकनिष्ठत्वम् ॥ १९९ ॥

यस्य पुनिश्चत्तवृत्तिर्निराकारालम्बनत्या समाधौ नाभिरमते तेन शब्दब्रह्मो-

पासनं कार्यमित्याह—

यथाविधानेन पठन्सामगायमिवच्युतम्। सावधानस्तेद्भ्यासात्परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ११२॥

खाध्यायावगतमार्गानतिक्रमेण सामगायं सामगानम् । साम्रो गाना-

टिट्प०—1 जीवपरमात्मनोरभेदिवज्ञानं विषयान्तरासंभिन्नं योगः; 'आत्मप्रयत्नसा-येक्षा विशिष्टा या मनोगितः । तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते' इति वचनात् । 2 इदमेवोक्तं भगवता गीतायाम् (६।२५)—'शनैः शनैरुपरमेद्भुद्धया धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदणि चिन्तयेत् ॥' इति ।

पाठा०—१ यथावधानेन पठन्साम गायत्यविस्तरम् ४. २ स्तथाऽभ्या-सात्प ४.

त्मकत्वेऽपि गायमिति विशेषणं प्रगीतमञ्जञ्युदासार्थम् । अविच्युतमस्खलितं सावधानः सामध्वन्यनुस्युतात्मैकाप्रचित्तवृत्तिः पठंस्तद्भ्यासवशात् तत्र निष्णातः शब्दाकारश्चन्योपासनेन परं ब्रह्माधिगच्छति । तदुक्तम्— 'शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति' इति ॥ ११२ ॥

यस्य पुनर्वेदिक्यां गीतौ चित्तं नाभिरमते तेन लौकिकगीतानुस्मृतात्मोपासनं

कार्यमित्याह—

अंपरान्तकग्रुल्लोप्यं मद्रकं प्रैकरीं तथा । औवेणकं सरोबिन्दुग्रुत्तरं गीतकानि च ॥ ११३ ॥ ऋँग्गाथा पाणिका दक्षविहिता बर्क्षगीतिका । गेयँमेतत्तद्म्यासकरणान्मोक्षसंज्ञितम् ॥ ११४ ॥

अपरान्तको छोप्यमद्रकप्रकर्यों वेणकानि सरो बिन्दु सहितं चोत्तर-मिलेतानि प्रकरणाख्यानि सप्त गीतकानि । 'च'शब्दादासारितवर्धमानकादि-महागीतानि गृह्यन्ते । ऋग्गाथाद्याश्वतको गीतिका इलेतदपरान्तकादिगीत-जातमध्यारोपितात्मभावं मोक्षसाधनत्वान्मोक्षसं झितं मन्तव्यम् । तदभ्या-सस्यकाप्रतापादनद्वारेणात्मैकातापत्तिकारणलात् ॥ १९३–१९४॥

### वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । तालज्जश्रार्थयासेन मोक्षमार्गे नियच्छति ॥ ११५ ॥

किंच, भरतादिमुनिप्रतिपादितवीणावादनतत्त्ववेदी । श्रूयत इति श्रुतिः द्वाविंशतिविधा सप्तखरेषु । तथा हि—षड्जमध्यमपश्चमाः प्रत्येकं चतुःश्रुतयः ऋषभधैवतौ प्रत्येकं त्रिश्रुती गान्धारनिषादौ प्रत्येकं द्विश्रुती इति । जातयस्तु षड्जादयः सप्त श्रुद्धाः संकरजातयस्त्वेकादशेत्येवमधादशिवधास्तासु विशारदः प्रवीणः । ताल इति गीर्तपरिमाणं कथ्यते । तत्त्वक्रपञ्चश्च तदनुविद्धन्नह्यो-पासनतया तालादिमञ्जमयाचित्तवृत्तेरात्मैकामतायाः सुकरत्वादल्पायासेनैव मुक्ति-पर्यं नियच्छति प्राप्नोति ॥ १९५ ॥

चित्तविक्षेपायन्तरायहतस्य गीतज्ञस्य फलान्तरमाह—

गीतज्ञो यदि योगेनं नाप्तोति परमं पदम् । रुद्रस्थानुचरो भूत्वा तेनैव सह मोदते ॥ ११६॥

गीतको यदि क्यंनिद्योगेन परमं पदं नाप्नोति तर्हि रुद्रस्य सनिवो भूत्वा तेनैव सह मोदते कीडित ॥ ११६ ॥

पाठा०—१ अनुस्मृतात्मेक क. २ अपरान्तिक A. ३ मकरीं ख. ४ त्रैवेणुकं सुराबिन्द्सु A. ५ त्र्यगाथाः A. ६ ब्रह्मगीतिकाः A. ७ गायन्नेतत्त A. ८ प्रयत्नेन A. ९ गीतप्रमाणं कल्प्यते ख. १० गीतेन A. ११ सूरवा सह तेनैव क. इ.

पूर्वोक्तमुपसंहरति—

अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु श्वरीरकम् । आत्मनस्त जगत्सर्वं जगतश्रात्मसंभवः ॥ ११७ ॥

प्रागुक्तरीला अनादिरातमा क्षेत्रज्ञस्तल च शरीरपहणमेवादिरुद्भवः कथितः 'अजः शरीरप्रहणाद्' (प्रा०६९) इलात्र । परमातमन् सकाशात्पृथि-व्यादिसकलभुवनोद्भवः तस्मादुद्भैताच पृथिव्यादिभूतसंघाताज्ञीवानां स्थूलशरीर-तया संभवश्च कथितः 'सर्गादौ स यथाकाशं' (प्रा०७०) इलादिना ॥ १९७॥

एतदेव प्रश्नपूर्वकं विवृणोति-

कथमेतद्विम्रह्यामः सदेवासुरमानवम् । जगदुद्भृतमात्मा च कथं तसिन्वदस्व नः ॥ ११८ ॥

यदेतत्सकलसुरासुरमनुजादिसहितं जगदात्मनः सकाशात्कथ-मृत्पन्नं, आत्मा च तिस्मन् जगति कथं तिर्यङ्नरसरीसपादिशरीरमा-गमवतीस्रेतिसमार्थे विमुद्धामः । अतो मोहापनुत्त्यथंमसाकं विस्तरशो वदस्य॥ ११८॥

एवं मुनिभिः पृष्टः प्रत्युत्तरमाइ-

मोहजालमपास्येह पुरुषो दृश्यते हि यः। सहस्रकरपन्नेत्रः सूर्यवर्चाः सहस्रकः ॥ ११९ ॥ स आत्मा चैव यज्ञश्र विश्वरूपः प्रजापतिः। विराजः सोऽन्नरूपेण यज्ञत्वम्रुपगच्छति ॥ १२० ॥

इह जगित यदिदं स्थूलकलेवरादावनातमन्यातमाभिमानरूपं भोहजालं तद-पास्य तद्यतिरिक्तो यः पुरुषोऽनेककरचरणलोचनः स्थैवर्चाः अनन्त-रिन्मः सहस्रकः बहुशिरा हृद्यते । एतच तत्तद्रोचरशक्तयाधारतयोच्यतेः तस्य साक्षात्कारादिसंबन्धाभावात् । स प्वात्मा यञ्चः प्रजापतिश्च । यतो इसी विश्वरूपः सर्वात्मकः । वैश्वरूप्यमेव कथमिति चेत् । यसादसौ विराजः पुरोबाशाद्यक्रूरूपेण यञ्चत्वमुपगच्छिति । यज्ञाच वृष्ट्यादिद्वारेण प्रजासृष्टि-रिस्त्येवं वैश्वरूप्यम् ॥ १९९-१२०॥

पाठा०—१ आत्मनश्च A. २ संभूताश्च पृथिव्यादिभूतसंवाताः जीवानां इ. ३ विराट च A.

एतदेव प्रपञ्चयति-

यो द्रव्यदेवतात्यागसंभूतो रस उत्तमः।
देवान्संतप्य स रसो यजमानं फलेन च॥ १२१॥
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रिक्मिमिस्ततः।
ऋग्यज्ञःसामविहितं सौरं धामोपनीयते॥ १२२॥
व्यमण्डलादसौ स्र्यः सृजल्यसृतग्रुत्तमम्।
यज्ञन्म सर्वभृतानामशनानशनात्मनाम्॥ १२३॥
तसादनात्युनर्यज्ञः पुनरनं पुनः ऋतुः।
एवमेतदनाद्यन्तं चक्रं संपरिवर्तते॥ १२४॥

द्रव्यस्य चरुपुरोडाशादेदेंवतोद्देशेन त्यागाची रसः अदृष्टहपमातमनः परिणलन्तरमुत्तमः सकल्जगजन्मनीजतयोत्कृष्टतमः संभूतः स देवान्संप्रदानकारकभूतान्सम्यक्प्रीणयित्वा यजमानं चाभिलिषतफलेन संयोज्य पवनेन प्रेथमाणश्चन्द्रमण्डलं प्रति नीयते । ततः शशिमण्डलाद्रिमिभिभां पुमण्डलम् । सैषा त्रय्येव विद्या तपतीलभेदाभिधानात् ऋग्यजुःसाममयं प्रत्युपनीयते । ततश्च खमण्डलाद्सौ स्योऽसृतरसं वृष्टिहपम्मपं यत्सकलभूतानामशनानशनात्मनां चराचराणां जनननिमित्तं तत्स्यज्ञति । तस्मादृष्टिसंपादितौषधिमयात्प्रजोत्पत्तिहेतोरचात्पुनर्यञ्चः, यज्ञाच पूर्वाभिहित्तभङ्गया पुनरम्नं, अचाच पुनः ऋतुरित्येवमेतद्खिलं संस्राचकं प्रवाहरूपेणोत्पत्तिविदाशविरहितं सम्यक्परिवर्ततः इलनेन क्रमेणात्मनः सक्षशादिलल्जगदुत्पत्तिः । तत्र चात्मनः सक्रमीनुरूपविप्रहपरिग्रहः ॥ १२१–१२४ ॥

ननु यद्यात्मनः संसरणमनाद्यन्तं तर्द्यनिर्मुक्तिप्रसङ्ग इत्यत आह—

अनादिरात्मा संभूतिर्विद्यते नान्तरात्मनः । समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्वेषकर्मजः ॥ १२५॥

यद्यातमनोऽनादित्वात्संभूतिने विद्यते अन्तरातमनः शरीरव्या-पिनः तथापि पुरुषः शरीरेण समवायी भवति भोगायतने सुखदुःखात्मकं भोग्यजातमुपभुक्के इसेवं भूतेन संबन्धेन संबन्धी भवसेव । स च समवायो मोहेच्छाहेषज्ञनितकर्मनिर्मेयो नतु निसर्गजातः । तस्य कार्यत्वेन विना-शोपपत्तेनं निर्मुक्तिः ॥ १२५ ॥

आत्मनो जगज्जन्मेत्युक्तं तत्प्रपश्चयितुमाह—

सहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उदाहृतः। मुखवाहूरुपजाः स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमम् ॥ १२६ ॥

पाठा०-१ त्यागात्संभूतो A. २ तनमण्डलमसौ A. ३ प्रत्युपनीयते क. ४ मिहितसंज्ञात्युनरत्रं क.

पृथिवी पादतस्तस्य शिरंसो द्यौरजायत । नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्स्पर्शाद्वायुर्धुखाच्छिखी ॥१२७॥ मनसञ्चन्द्रमा जातश्रक्षपत्र दिवाकरः। जघनादन्तरिक्षं च जगच सचराचरम् ॥ १२८ ॥

योऽसौ सकलजीवात्मकतया प्रपन्नात्मकतया च सहस्रात्मा बहुरूपस्तथा सकलजगद्धतत्या आदिदेवो मया युष्माकमुदाहृतः तस्य वदनभुजसिवथचरण-जाता यथाकममग्रजनमादयश्वलारो वर्णाः । तथा तस्य पादाद्वसिः, मस्तका-त्सुरसञ्ज्ञाणात्प्राणाः कर्णात्ककुभः स्पर्शात्पवनः, वद्नाद्धतवहः, मनसः शशाङ्कः, नेत्राद्भातुः, जघनाद्गगनं, जङ्गमाजङ्गमात्मकं जगञ्च ॥ १२६-१२८ ॥

अत्र चोदयन्ति—

यद्येवं स कथं ब्रह्मन्पापयोनिषु जायते । ईश्वरः स कथं भावैरिनष्टैः संप्रयुज्यते ॥ १२९ ॥

हे ब्रह्मन् योगीश्वर! यद्यात्मैव जीवादिभावं भजते तर्हि कथमसौ पाप-योनिषु मृगपक्ष्यादिषु जायते ? अथ मोहरागद्वेषादिदोषदुष्टत्वात्तत्र जनमेत्यु-च्यते । तच न,-यसादीश्वरः खतन्त्रः कथमनिष्टेमोंहरागदिभावैः संयुज्यते ? ॥ १२९ ॥

करणैरन्वितस्यापि पूर्व ज्ञानं कथं च न। वेत्ति सर्वगतां कसात्सर्वगोऽपि न वेदनाम् ॥ १३०॥

किंच, तथेदमप्यत्र दूषणम् । मनःप्रमृतिश्वानोपायैः सहितस्यापि तस्यात्मनः पूर्वेज्ञानं जन्मान्तरानुभूतविषयं कस्मान्नोत्पद्यते ? तथा सर्वेप्राणि-गतां वेदनां सुखदुःखादिरूपां खर्य सर्विगोऽपि सर्वदेहगतोऽपि कसान्न वेत्ति ? तसादात्मैवेश्वरो जीवादिभावं भजत इखयुक्तम् ॥ १३० ॥

तत्र पूर्वचोद्यस्थोत्तरमाह—

### अन्त्यपश्चिस्थावरतां मनोवाकायकर्मजैः। दोषैः प्रयाति जीवोऽयं भवं योनिश्चतेषु च ॥ १३१ ॥

यद्यपिश्वरः खरूपेण सत्यज्ञानानन्दलक्षणः तथाप्यविद्यासमावेशवशानमोह-रागादिभावैरभिभ्यमानो नानाहीनयोनिजननसाधनं मानसादित्रिविधं दर्भ-निचयमाचरति । तेन चान्खादिहीनयोनितामापद्यते दयः, पश्चिणः काकादयः, स्थावरा वृक्षादयः तेषां भानोऽन्सपक्षिस्थाव-

पाटा०—१ शिरस्तो △. २ तत्तज्जनमेत्युच्यते इ. ३ करणेनान्वितस्य ख. ४ पूर्वज्ञानं कथं च न A, ५ सर्वज्ञोपि छ.

रता तां यथाक्रमेण मनोवाकायारब्धकर्मदोषैर्जन्मसहस्रेष्वयं जीवः प्राप्नोति ॥ १३१ ॥

अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम् । रूपाण्यपि तथैवेह सर्वयोनिषु देहिनाम् ॥ १३२ ॥

किंच, रारीरिणां जीवानां रारीरेषु भावा अभिप्रायिवशेषाः सत्त्वाद्यु-द्रेकतारतम्याद्यथाऽनन्तास्तथा तत्कार्याण्यपि रूपाणि कुञ्जवामनत्वादीनि देहिनां सर्वयोनिषु भवन्ति ॥ १३२ ॥

ननु यदि कर्मजन्यानि कुब्जत्वादीनि तर्हि कर्मानन्तरमेव तैर्भवितव्यमित्या-शक्काह—

विपाकः कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते । इंह वाऽम्रुत्र वैकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम् ॥ १३३ ॥

केषांचिज्योतिष्टोमादिकर्मणां विपाकः फलं प्रेत्य देहान्तरे भवति । केषांचित्कर्मणां वृष्ट्यादिफलमिट्टैव भवति । केषांचिचित्रादीनां फलं पश्चादिकमिद्द देहान्तरे वेद्यनियतम् । नहानन्तरमेव कर्मफलेन भवितव्यमिति शास्त्रार्थः । अत्र च कर्मणां ग्रुभाशुभफलजनकत्वे सत्त्वादिभाव एव प्रयोजकभूतस्तदायत्तत्वात्फलतारतम्यस्य ॥ १३३ ॥

मनोवाकायकर्मजैरन्त्यादियोनीः प्राप्तोतीत्युक्तं, तत्प्रपश्चियतुमाह—

परद्रव्याण्यभिध्यायंस्तथानिष्टानि चिन्तयन् । वितथाभिनिवेशी च जायतेऽन्त्यासु योनिषु ॥ १३४॥

परधनानि कथमहमपहरेयमित्याभिमुख्येन ध्यायंस्तथाऽनिष्टानि ब्रह्महत्यादीनि हिंसात्मकानि करिष्यामीति चिन्तयन् वितथे असत्यभूते वस्तुनि अभिनिवेदाः पुनः पुनः संकल्पस्तद्वांश्च श्वचण्डालाद्यन्त्ययोनिषु जायते ॥ १३४॥

> पुरुषोऽनृतवादी च पिशुनः पर्रुषस्तथा । अनिबद्धप्रलापी च मृगपक्षिषु जायते ॥ १३५॥

किंच, यस्त्वनृतवद्नशीलः पुरुषः पिशुनः कर्णेजपः परुषः परोद्वेग-करभाषी अनिबद्धप्रलापी प्रकृतासङ्गतार्थवादी च बुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वादितारत-स्याद्धीनोत्कृष्टेषु मृगपक्षिषु जायते ॥ १३५॥

पाठा०—१ अनन्ता हि A. २ इह चामुत्र चैकेषां A. ३ योनिर्ता प्रामोतीति ङ. ४ पुरुषस्तथा A. ५ पूर्वावृत्त्यादि ख.

### अदत्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ॥ १३६ ॥

किंच, अद्त्तादाननिरतः अदत्तपरधनापहारप्रसक्तः परदारप्रसक्तश्च अविहितमार्गेण प्राणिनां घातकश्च दोषगुरुलघुभावतारतम्यात्तरुलताप्रता-नादिस्थावरेषु जायते ॥ १३६ ॥ •

सत्त्वादिगुणपरिपाकमाइ-

आत्मज्ञः शौचवान्दान्तस्तपस्त्री विजितेन्द्रियः । धर्मकृद्वेदविद्यावित्सात्त्विको देवयोनिताम् ॥ १३७ ॥

आत्मक्को विद्याधनाभिजनाद्यभिमानरहितः, शौचवान् बाह्याभ्यन्तरशौच-युक्तः, दान्त उपशमान्वितः, तपस्वी कृच्छ्रादितपोयुक्तः, तथेन्द्रियार्थेष्व-प्रसक्तः, निस्नैमित्तिकधर्मानुष्ठाननिरतः, वेदार्थवेदी च यः, सात्त्विकः । स च सत्त्वोद्देकतारतम्यवशादुत्कृष्टोत्कृष्टतरसुरयोनितां प्रामोति ॥ १३७ ॥

> असत्कार्यरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः। स राजसो मनुष्येषु मूँतो जन्माधिगच्छति।। १३८॥

किंच, असत्कार्येषु तूर्यवादित्रच्खादिष्वभिरतो यः तथा अधीरो व्ययम्तिः आरम्भी सदा कार्योक्कले विषयेष्वतिप्रसक्तश्च, स रजो-गुणयुक्तः । तद्वणतारतम्याद्वीनोत्कृष्टमनुष्यजातिषु मरणानन्तरमुत्पतिं प्राप्नोति ॥ १३८॥

निद्रातुः क्रकुक्रुब्धो नास्तिको याचकस्तथा । प्रमादवान्भित्रवृत्तो भवेत्तिर्यक्षु तामसः ॥ १३९ ॥

तथा च, यः पुनर्निद्राशीलः, प्राणिपीडाकरो, लोभयुक्तश्च, तथा नास्तिको धर्मादेनिन्दकः, याचनशीलः, प्रमादवान् कार्याकार्यविवेक-श्चन्यः,विरुद्धाचारश्च;असौतमोगुणयुक्तस्ततारतम्याद्धीनहीनतरपश्चादि-योनिषु जायते ॥ १३९ ॥

पूर्वोक्तमुषसंहरति-

रजसा तमसा चैवं समाविष्टो अमित्रह । भावैरनिष्टैः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥ १४० ॥

एवमविद्याविद्धोऽयमात्मा रजस्तमोभ्यां सम्यगाविष्ट इह संसारे पर्य-टन् नानाविधदुःखप्रदेभीवैरभिभूतः पुनः पुनः संसारं देहपहणं प्राप्तो-तीति । ईश्वरः स कथं भावैरनिष्टैः संप्रयुज्यत इखस्य चोद्यसानवकाशः॥१४०॥

पाठा०—१ स्थावरेषूपजायते A. २ धर्मकृद्धेदविद्याति सात्विको A. ३ तारतम्यादुरकृष्ट क. ४ पुनर्जन्माधिगच्छति A. यदिप 'करणैरिन्वतस्थापि' (प्रा॰ १३०) इति द्वितीयं चोद्यं तस्योत्तरमाह— मिलनो हि यथाऽऽदर्शो रूपालोकस्य न क्षमः । तथाऽविपक्ककरण आत्मज्ञानस्य न क्षमः ॥ १४१ ॥

यद्यातमा अन्तःकरणीदिज्ञानसाधनसंपन्नस्तथापि जन्मान्तरानुभूतार्थाव-बोधे न समर्थः अविपक्तकरणो रागादिमलाकान्तचित्तो यसात्; यथा द्र्पणो मलच्छन्नो रूपन्नानोत्पादनसमर्थो न भवति ॥ १४१ ॥ ननु प्राग्भवीयज्ञानस्याप्यात्मप्रकाशत्वात् तस्य च खतःसिद्धत्वान्नानुपलम्भो

युक्त इलाशक्काह—

केंद्रेवारी यथाऽपके मधुरः सत्रसोऽपि न । प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापककरणे ज्ञता ॥ १४२ ॥

अपके कट्टेर्बारौ तिक्तकिरिकायां विद्यमानोऽपि मधुरो रसो यथा नोपलभ्यते तथात्मन्यपककरणे विद्यमानापि इता ज्ञातृता प्राग्भवीय-वस्तुगोचरा न प्राप्यते ॥ १४२ ॥

'वित्ति सर्वगतां कस्मात्सर्वगोऽपि न वेदनाम्' (प्रा॰१३०) इति यदुकं, तत्रोत्तरमाह—

सर्वाश्रयां निजे देहे देही विन्दति वेदनाम् । योगी मुक्तश्र सर्वासां यो न चामोति वेदनाम् ॥१४२॥

यः पुनर्देही देहाभिमानयुक्तः, स सर्वाश्रयामाध्यात्मिकादिर्हेपां वेदनां सक्मोंपाजित एव देहे प्राप्तोति, न देहान्तरगतां भोगायतनारम्भादष्टवेलक्ष-ण्यादेवः यस्तु योगी मुक्तो मुक्ताहंकारादिः सकलक्षेत्रज्ञगतानां सुखदुः-स्वादिसंविदां वेदिता भवति परिपक्षकरणत्वात् ॥ १४३ ॥

नन्वेकस्मिन्नात्मनि सुरनरादिदेहेषु भेदप्रखयो न घटत इलाशङ्गाह-

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् । तथात्मैको द्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान् ॥ १४४ ॥

यथैकमेव गगनं कूपकुम्भाद्यपाधिमेद्भिन्नं नानेवानुभूयते, यथा वा भानुरेकोऽपि भिनेषु जलभाजनेषु करकमणिकमहिकादिषु नानेवानुभू-यते, तथैकोऽप्यात्मा अन्तःकरणोपाधिभेदेन नाना प्रतीयते । द्वितीयदृष्टा-न्तोपादानमात्मभेदस्यापारमार्थिकत्वयोतनार्थम् ॥ १४४ ॥

पाठा०—१ अन्तःकरणादेर्ज्ञान ख. २ कटूर्वारी A. ३ ज्ञाता नामोति वेदनाम् A., यो न वामोति क. ४ त्मिकादिबहुरूपां ख.

'पत्रधातून्खयं षष्ठ आदत्ते युगपत्प्रभुः' (प्रा०७२) इत्याद्युक्तमर्थमुपसंहत्याह—

ब्रह्मखानिलतेजांसि जलं भूश्रेति धातवः । इमे लोका एष चात्मा तसाच सचराचरम् ॥ १४५ ॥

ब्रह्म भातमा, खंगगनं, अनिलो वायुः, तेजोऽभिः, जलं प्रसिद्धं, भूश्चेन्त्येते वातादिधातव एव शरीरं व्याप्य धारयन्तीति धातवोऽभिधीयन्ते । तत्र खादयः पत्र धातवः लोक्यन्ते हत्यन्ते इति लोकाः । जडा इति यावत् । एष विद्यातुरातमा एतसाज्जडाजडसमुदायात्स्थावरजङ्गमातमकं जगदुन्त्यत्यते ॥ १४५ ॥

कथमसावात्मा जगतस्जतीत्याह-

मृद्दण्डचक्रसंयोगात्क्रम्भकारो यथा घटम् । करोति तृणमृत्काष्ठेर्गृहं वा गृहकारकः ॥ १४६ ॥ हेममात्रमुपादाय रूपं वा हेमकारकः । निजलालासमायोगात्कोशं वा कोशकारकः ॥ १४७॥ कारणान्येवमादाय तासु तास्तिह योनिषु । सृजत्यात्मानमात्मा च संभूय करणानि च ॥ १४८॥

यथा हि कुलालो मृचकचीवरादिकं कारणजातसुपादाय करकशरावादिकं नानाविधकार्यजातं रचयति, यथा वा वर्धकिस्तृणमृत्काष्ठैः परस्परसापेक्षैः एकं गृहाख्यं कार्यं करोति, यथा वा हेमकारः केवलं हेमोपादाय हेमानुगतमेव कटकमुकुटकुण्डलादिकार्यमुत्पाद्यति, यथा वा कोशकारकः कीटविशेषो निजलालयारच्यमात्मवन्धनं कोशाख्यमारभते, तथात्मापि पृथिव्यादीनि साधनानि परस्परसापेक्षाणि, तथा करणान्यपि श्रोत्रा-वीन्युपादाय अस्मिन्संसारे तासु तासु सुरादियोनिषु स्वयमेवातमानं निजकर्मवन्धवदं शरीरितया सुजति ॥ १४६-१४८ ॥

किं पुनर्वेषयिकज्ञानेन्द्रियव्यतिरिक्तात्मसद्भावे प्रमाणमित्याशङ्कयाह—

महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि । कोऽन्यथैकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥ १४९ ॥ वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य संश्रुताम् ।

यथा हि पृथिव्यादिमहाभूतानि सत्यानि प्रमाणागम्यलात् तथाऽऽत्मापि सत्यः । अन्यथा यदि बुद्धीन्त्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता ध्रुवो न स्याक्ति एकेन चक्षुरिन्द्रियेण दृष्टं वस्तु अन्येन स्पर्शनेन्द्रियेण को विज्ञानाति 'यमहम-द्राक्षं तमदं स्पृशामि' इति ॥ तथा कस्यचित्पुरुषस्य वाचं पूर्वं श्रुत्वा पुनः श्रूयमाणां वाचं तस्य वागियमिति कः प्रत्यभिजानाति । तस्मात् ज्ञानेन्द्रियातिरिको ज्ञाता ध्रुव इति सिद्धम् ॥ १४९६ ॥

अंतीतार्थस्मृतिः कस्य को वा स्वमस्य कारकः ॥१५०॥ जातिरूपवयोवृत्तविद्यादिभिरहंकृतः । शब्दादिविषयोद्योगं कर्मणा मनसा गिरा ॥ १५१॥

किंच, यद्यात्मा ध्रुवो न स्यात् तक्कंनुभूतार्थगोचरा स्मृतिः पूर्वानुभव-भावितसंस्कारोद्वोधनिबन्धना कस्य भवेत् ? नहान्येन दृष्टे वस्तुन्यन्यस्य स्मृति-रुपण्यते । तथा कः स्वप्नज्ञानस्य कारकः । नहीन्द्रियाणामुपरतव्यापाराणां तत्कारकत्वम् । तथाहमेवाभिजनत्वादिसंपन्न इत्येवविधोऽनुसंधानप्रस्ययः कस्य भवति स्थिरात्मव्यतिरिक्तस्य ? तथा शब्दस्पर्शादिविषयोपभोगसिद्धा-र्थमुद्योगं मनोवाक्षायैः कः कुर्यात् ? तस्मादिप बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्त आत्मा स्थितः ॥ १५०-१५१॥

उपासनाविशेषविध्यर्थं संसारस्य रूपं विवृण्वन्नाह—

स संदिग्धमितः कर्मफलमिस्त न वेति वा । विद्वतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥ १५२ ॥

योऽसौ पूर्वोक्त आत्मा विष्ठुतोऽहंकारदृषितः स सकलकर्मसु फलमस्ति न वेति संदिग्धमतिर्भवति । तथाऽसिद्धोऽप्यकृतार्थोऽपि सिद्धमेव कृतार्थमात्मानं मन्यते ॥ १५२ ॥

> मम दाराः सुतामात्या अहमेषामिति स्थितिः । हिताहितेषु भावेषु विपरीतमितः सदा ॥ १५३ ॥

किंच, तस्य विद्वुतमतेर्मम कळत्रपुत्रप्रेष्याद्योऽहमेषामित्यतीव मम-ताकुलस्थितिर्भवति । तथा हिताहितकरे कार्यप्रकरे स विद्वुतमितिर्विप-रीतमितः सदा भवेत् ॥ १५३ ॥

> क्षेयं क्षे प्रकृतौ चैव विकारे चाविशेषवान् । अनाशकानलाघातजलप्रपतनोद्यमी ॥ १५४ ॥ एवं वृत्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान् । कर्मणा द्वेषमोहाभ्यामिच्छया चैव बध्यते ॥ १५५ ॥

किंच, ह्रेयं जानातीति ह्रेयह्रस्तसिन्नात्मनि प्रकृतौ चात्मनो गुणसाम्याव-

पाठा०—१ अतीतार्थस्मृतिः क. ग., अतीतार्था A. २ विषये सक्तः A. ३ सिद्ध्यर्थं दुः. ४ संडुतः A. ५ होये च प्रकृतौ विकारे चावि A. ६ अना-शकानलापात A.

स्थायां विकारे चाहंकारादावविशेषवान् विवेकानभिज्ञो भवति । तथानाश-नहुतारानाम्बुप्रवेराविषारानादिषु विष्ठववशान्कृतप्रयत्नो भवेत्। एवं नानाप्रकाराकार्यप्रवृत्तोऽविनीतात्माऽसंयतात्मा असत्कार्याभिनिवेशयुः कः सन् तत्कृतकर्मजातेन रागद्वेषाभ्यां मोहेन च बध्यते ॥१५४-१५५॥

शरीरप्रहणद्वारेण कथं पुनस्तस्य विस्नम्भो भवतीत्यत आह-

आचार्योपासनं वेदशास्त्रार्थेषु विवेकिता। तत्कर्मणामनुष्ठानं सङ्गः सद्भिर्गिरः शुभाः ॥ १५६ ॥ स्र्यालोकालम्भविगमः सर्वभूतात्मदर्शनम् । त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषायधारणम् ॥ १५७॥ विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविवर्जनम् । शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्वघद्रश्चनम् ॥ १५८ ॥ नीरजस्तमसा सन्वश्चद्विनिःस्पृहता शमः। एतैरुपायैः संशुद्धः सन्त्वयोग्यमृती भवेत् ॥ १५९ ॥

विद्यार्थमाचार्यसेवा, वेदान्तार्थेषु पातज्जलादियोगशास्त्रार्थेषु च विवेकि त्वम् ,तत्प्रतिपादितध्यानकर्मणामनुष्ठानम् ,सत्पुरुषसङ्गः प्रियहितवचन-लम्, छलनालोकनालम्भयोः परित्यागः, सर्वभूतेष्वातमवहर्शनं समत्व-दर्शनम्, परिग्रहाणां च पुत्रक्षेत्रकलत्रादीनां त्यागः, जीर्णकाषायधार-णम्, तथा शब्दस्पर्शादिविषयेषु श्रोत्रादीन्द्रियाणां प्रवृत्तिनिरोधः, तन्द्रा निद्रानुकारिणी, आलस्यमनुस्साहः तयोविंशेषेण लागः, शरीरस्य परिसंख्यानमस्थिराञ्चित्वादिदोषानुसंघानम्, तथा सकलगमनादिषु प्रवृ-त्तिषु सूक्ष्मप्राणिवधादिदोषपरामर्शः, तथा रजस्तमोविधुरता, प्राणा-यामादिभिभीवशुद्धिः, निःस्पृहता विषयेष्वनभिलाषः, शमो बाह्यान्तः-करणसंयमः, एतैराचार्योपासनादिभिरुपायैः सम्यक् शुद्धः केवलसत्त्वयुक्तो ब्रह्मोपासनेनामृती भवेत् मुक्तो भवति ॥ १५६-१५९ ॥

कथममृतत्वप्राप्तिरित्यत आह—

तत्त्वस्मृतेरुपस्थानात्सत्त्वयोगात्परिक्षयात् । कर्मणां संनिकर्षाच सतां योगः प्रवर्तते ॥ १६० ॥

आत्माख्यतत्त्वस्मृतेरात्मनि निश्वलतयोपस्थानात् सत्त्वग्रुद्धियोगात्के-वलसत्त्वगुणयोगातकर्मबीजानां परिक्षयात् सत्युरुवाणां च संबन्धात् आत्मयोगः प्रवर्तते ॥ १६०॥

पाठा०- १ वेदशास्त्रस्य च विवेचनम् त. २ स च योग्य त.

# श्वरीरसंक्षये यस्य मनः सन्त्रस्थमीश्वरम् । अविष्ठुतमतिः सम्यक्स जातिसंस्परतामियात् ॥ १६१ ॥

किंच, यस्य पुनर्योगिनोऽविद्युतमतेः शरीरसंक्ष्यसमये मनः सत्त्ययुक्तं सम्यगेकाप्रतयेश्वरं प्रति व्याप्रियते स यद्युपासनाप्रयोगाप्रवीणतयात्मानं नाथिगच्छति तार्द्धं विशिष्टसंस्कारपाटववशेन जात्यन्तरानुभूतकृमिकीगदिनानामभेवासादिसमुद्भृतदुःखस्मरत्थं प्राप्तुयात्। तत्स्मरणेन च जातोद्वेगतस्त-द्विच्छेदकारिणि मोक्षे प्रवर्तते ॥ १६१॥

यस्त्वैपद्धसंस्कारतया पूर्वा जाति न स्मरित तस्य का गतिरित्यत्राह—

# यथा हि भरतो वर्णवर्णयत्यात्मनस्तनुम् । नानारूपाणि कुर्वाणस्तथात्मा कर्मजास्तनुः ॥ १६२ ॥

भरतो नटः, स यथा रामरावणादिनानारूपाणि कुर्वाणः सितासितपीतादिभि-वैर्णेरात्मनस्तनुं वर्णयति रचयति तथैवात्मा तत्तत्कर्मफलोपभोगार्थं कुन्जवामनादिनानारूपाणि कर्मनिमित्तानि कलेवराण्यादत्ते ॥ १६२ ॥

# कालकमीत्मवीजानां दोवैमीतुस्तथैव च । गर्भस्य वैकृतं दृष्टमङ्गद्दीनादि जन्मनः ॥ १६३ ॥

किंच, न केवलं कमेंव कुन्जवामनत्वादिनिमित्तं, किंतु कालकर्मणि खेंकारण-खिपतृवीजदोषो मातृदोषश्चेति सर्वमेतत्सहकारिकारणम् । एतेन दृष्टादृष्ट-खह्पेण कारणकलापेन गर्भस्याङ्गहीनत्वादिविकारो जन्मन औरभ्यानिय-तकालो हृष्टः ॥ १६३ ॥

ननु प्राकृतिकप्रलयावसरे महदाद्यखिलविकारविनाशे कर्मणो नाशात्कथं तन्निवन्धनः प्रथमपिण्डपरिग्रह इत्याशक्क्याह—

# अहंकारेण मनसा गत्या कर्मफलेन च। शरीरेण च नात्मायं मुक्तपूर्वः कथंचन ॥ १६४॥

मनोऽहंकारो प्रसिद्धो, गतिः संसरणहेतुभूतो दोषराशिः, कर्मफलं धर्माधर्महर्पम्, दारीरं लिङ्गात्मकम्; एतैरहंकारादिभिरयमात्मा कदाचि-द्पि न मुच्यते यावन्मोक्षः॥ १६४॥

पाठा०—१ अविश्वतस्मृतिः सम्यग्जाति. २ जातिसारतामियात् A. ३ यत्स्वयं दुःसंस्कार ख. ४ जन्मतः. ५ स्विपितृकारणबीज ख. ६ भारभ्य-नियत ङ.

ननु प्रतिनियतकर्मणां जीवानां प्रतिनियतकालमेवोपरितर्युक्ता, न पुनः संप्रा-मादौ युगपदकाले प्राणसंक्षय इत्याशक्काह—

# वर्त्याधारस्नेहयोगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः। विकियापि च दृष्टैवमकाले प्राणसंक्षयः॥ १६५॥

यथा हि खल तैलक्किन्नानेकैवर्तिनिनां नानाज्वालानां युगपत्सं-स्थितिः तासां च स्थितानां तदुत्तरं दोध्यमानपवनाहतिक्पविपत्तिहेतूपनिपात-यौगपयाद्यगपदुपरतिर्यथा भवति तथैन रथिसारथिवाजिकुज्ञरादिजीवानां युद्धाख्योपरतिहेतुयौगपयादकालेऽपि प्राणपरिक्षयो नानुपपन्नः । एतदुक्तं भवति—प्रतिनियतकालविपत्तिहेतुभूतादृष्टस्य तिह्वरुद्धकार्यकरदृष्टहेतूपनिपातेन प्रतिवन्ध इति ॥ १६५ ॥

मोक्षमार्गमाह—

अनन्ता रक्ष्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । सितासिताः कॅर्बुरूपाः कपिला नीललोहिताः ॥ १६६ ॥ ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भिन्ता सूर्यमण्डलम् । ब्रह्मलोकमतिकञ्य तेन याति परां गतिम् ॥ १६७॥

योऽसौ हृदि प्रदीपवित्थितो जीवस्तस्यानन्ता रइमयो नाड्यः मुख-दुःखहेतुभूताः 'द्वासप्तिसहस्राणि' (प्रा॰ १०८) इत्यादिनोक्ताः सितासित-कर्वुरादिरूपाः सर्वतः स्थितास्तेषामेको रिम्रूप्ट्वं व्यवस्थितः योऽसौ मार्तण्डमण्डलं निर्भिद्य हिरण्यगर्भनिलयं चातिक्रम्य वर्तते तेन जीवः परां गतिमपुनरावृत्तिलक्षणां प्राप्नोति ॥ १६६–१६७॥

खर्गमार्गमाइ—

# यदस्यान्यद्रिमशतमूर्ध्वमेव व्यवस्थितम् । तेन देवशरीराणि सधामानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥

यदस्यात्मनो मुक्तिमार्गभूताद्रश्मेरन्यद्रिमशतमूर्ध्वाकारमेव व्यवस्थितं तेन सुरशरीराणि तैजसानि मुक्षेकभोगाधिकरणानि सधामानि कनकरजत-रलरिचतामरपुरसिहतानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥

पाठा०—१ देहसंक्षयः. A. २ नेकवर्तिनीनां ङ. ३ स्थितानां पडुतरदोधूयमान ङ. ४ कर्बुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः ङ.; बश्चु-नीलाः A.

संसर्णमार्गमाह—

येऽनेकरूपाश्राधस्ताद्रक्ष्मयोऽस्य मृदुप्रभाः । इह कर्मोपभोगाय तैः संसरति सोऽवशः ॥ १६९ ॥

ये पुनस्तसाधस्ताद्रश्मयो मृदुप्रभास्तैरिह फलोपभोगार्थं संसारे संसरति अवशः सकृतकर्मपरतन्त्रः॥ १६९॥

भूतचैतन्यवादिपक्षं परिजिहीर्षुराह—

वेदैः शास्त्रैः सविज्ञानैर्जन्मना मरणेन च ।
आर्त्या गत्या तथाऽगत्या सत्येन बनुतेन च ॥१७०॥
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कर्मभिश्र शुभाशुभैः ।
निमित्तशाकुनज्ञानग्रहसंयोगजैः फलैः १७१ ॥
तारानश्रत्रसंचारैर्जागरैः खप्रजैरि ।
आकाशपवनज्योतिर्जलभूतिमिरैस्तथा ॥ १७२ ॥
मन्वन्तरैर्युगप्रास्या मन्त्रौषिषक्लैरि ।
वित्तात्मानं वेद्यमानं कारणं जगतस्तथा ॥ १७३ ॥

वेदैः 'स एष नेति नेत्यातमा' (वृह.३।९।२६) इति, 'अस्थूलमनण्वहस्वमयाणिपादम्' (वृ. ३।८।८) इत्यादिभिः । शास्त्रेश्च मीमांसान्वीक्षक्यादिभिः ।
विद्वानेश्च 'ममेदं शरीरम्' इत्यादिदेहव्यतिरिक्तात्मानुमवैः। तथा जन्ममरणाभ्यां
जन्मान्तरानुष्ठितधर्माधर्मनियताभ्यां देहातिरिक्तात्मानुमानम् । आत्यां जन्मान्तरगतकर्मानुष्ठातृनियतया, तथा गमनागमनाभ्यां ज्ञानेच्छाप्रयत्नाधारनियताभ्यामिष भौतिकदेहातिरिक्तात्मानुमानम् । निह देहस्य चैतन्यादि संभवति । यतः
कार्रणगुणप्रक्रमेण कार्यद्रव्ये वैशेषिकगुणारम्भो दृष्टः । नच तत्कारणभूतपार्थिवः
परमाण्वादिषु चैतन्यादिसमवायः संभवति । तदारव्यत्वम्भकुम्भादिभौतिकेष्वनुपलम्भात् । नच मदशक्तिवदुदकादिद्रव्यान्तरसंयोगज इति वाच्यम्; शकः
साधारणगुणलात् । अतो भौतिकदेहातिरिक्तिक्वैतन्यादिसमवाययज्ञीकर्तव्यः ।
सत्यान्ते प्रसिद्धे, श्रेयो हितप्राप्तिः, सुखदुःखे आमुष्मिके, तथा श्रुमकर्मानुष्ठानमञ्चभकर्मपरित्यागः । एतेश्च ज्ञाननियतैर्देहातिरिक्तात्मानुमानम् ।
निमित्तं भूकम्पादि, शाकुनज्ञानं पिज्ञलादिपतिज्ञचेष्ठालिङ्कं ज्ञानम्,
प्रहाः सूर्यादयः, तरसंयोगजैः फलैः, तारा अश्वन्यादिव्यतिरिक्तानि
ज्योतीषि नक्षत्राण्यश्वयुक्प्रस्तीनि, एतेषां संचारैः, श्चभाश्चभफलयोतनैः

पाठा०— ३ रहमयश्च ख. २ मितप्रभाः A. ३ विद्यमानं सर्वस्य जगतस्तथा A. ४ कारणगुणप्रक्रमेण. इ. ५ रिक्तचैतन्यादि ख.

जागरेर्जागरावस्थाजन्येश्व सन्छिद्रादिखादिदर्शनः, तथा स्वप्नज्ञेः खरवराहयुक्तरथारोहणादिज्ञानेः, तथा आकाशाद्येश्व जीवोपभोगार्थतया सृष्टेः, तथा
मन्वन्तरप्राह्या युगान्तरप्राह्या देहेऽनुपपद्यमानतया, तथा मन्त्रोषधिफ्रकैः
प्रेक्षापूर्वकैः श्वरकर्माद्यैः साक्षात्परम्परया वा देहेऽनुपपद्यमानैर्वेद्यमानं हे
मुनयः! वित्त जानीत ॥ १७०-१७३ ॥

अहंकारः स्मृतिमेधा द्वेषो बुद्धिः सुलं घृतिः । इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा धारणजीविते ॥ १७४ ॥ स्वर्गः स्वमश्र भावानां प्रेरणं मनसो गतिः । निमेषेश्वेतना यत्न आदानं पाश्चभौतिकम् ॥ १७५ ॥ यत एतानि देश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः । तसादस्ति परो देहादात्मा सूर्वग ईश्वरः ॥ १७६ ॥

किंच, अहंकृतिरहंकारः, स्मृतिः प्राग्मवीयानुभवभावितसंस्कारोद्वोधन्विवन्धना स्वन्यपानादिगोचरा, सुखमैदिकम्, धृतिधैर्यम्, इन्ट्रियान्तरेण हि दृष्टेऽथें इन्द्रियान्तरस्य संचारो 'यमहमद्राक्षं तमहं स्पृशामि' इस्वेवमनुसन्धान-स्प इन्द्रियान्तरसंचारः, अतेच्छाप्रयत्नचतन्यानां स्वरूपेण लिङ्गलम्, पूर्व श्रीके तु गमनसस्यवचनादिहेतुतया आर्थिकं लिङ्गल्वमस्यानक्त्यम्, तथा,—धारणं शरीरस्य, जीवितं प्राणधारणम्, स्वर्गो नियतदेहान्तरोपभोग्यः सुखविशेषः, स्वमः प्रसिद्धः। पूर्व श्रीके तु स्वप्तस्य श्रुभफल्योतंनाय लिङ्गल्वम्; अत्र सहपेणस्य गौनहक्त्यम्, तथा भावानामिन्द्रियादीनां प्ररणम्; मनसो गतिश्चेत-नाधिष्टानव्याप्ता, निमेषः प्रसिद्धः, तथा पञ्चभूतानामुपादानम्, यसा-देतानि लिङ्गानि भृतेष्वनुपपन्नानि साक्षात्परम्पर्या वा परमात्मनो बोत-कानि हश्यन्ते, तसादिस्त देहातिरिक्त आत्मा सर्वेग ईश्वर इति सिद्धम्॥ १७४-१७६॥

क्षेत्रज्ञखरूपमाह—

बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च । अहंकारश्च बुद्धिश्च पृथिन्यादीनि चैत्र हि ॥ १७७ ॥ अन्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । ईश्वरः सर्वभृतस्थः सन्नसन्सदसच यः ॥ १७८ ॥

वुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि सार्थानि शब्दादिविषयसहितानि मनः कर्मेन्द्रियाणि वागादीनि तथाऽहंकारो बुद्धिश्च निश्चयात्मिका पृथिच्या-दीनि पश्चभूतानि अव्यक्तं प्रकृतिरिलेतत् क्षेत्रमस्य योऽसावीश्वरः

पाठा०- १ उन्मेषश्चेतना A. २ लिङ्गानि दृश्यन्ते A. ३ सर्वज्ञ A. ४ श्लोकेऽनुगमन ङ. ५ धोतकतया क.

सर्वगतः अत एव सद्रूपः प्रमाणान्तराष्ट्राह्यत्वात् । असन् अस्पष्टप्रतीतिक-त्वात् । सदसद्रूपोऽसावात्मा क्षेत्रज्ञ इति निगद्यते ॥ १७७-१७८ ॥

बुद्धादेरत्पत्तिमाह—

बुद्धेरुत्पत्तिरव्यक्तात्ततोऽहंकारसंभवः । तन्मात्रादीन्यहंकारादेकोत्तरगुणानि च ॥ १७९ ॥

सत्त्वादिगुणसाम्यमव्यक्तम् । ततिश्वप्रकारायाः सत्त्वरजन्तमोमय्या वुद्धेरुत्पत्तिः, तस्याश्च वैकारिकस्तैजसो भूतादिरिति त्रिविधोऽहंकार उत्पद्यते ।
तत्र तामसाद्भृतादिसंज्ञकादहंकारात्तन्मात्राणि, 'आदि'ग्रहणाद्गगनादीनि
तानि चैकोत्तरगुणान्युत्पद्यन्ते । 'च'शब्दाद्वैकारिकतेजसाभ्यां वुद्धिकर्मेनिद्रयाणामुत्पत्तिः ॥ १७९ ॥

गुणखरूपमाह—

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तहुणाः । यो यसान्निःसृतश्चेषां स तस्मिन्नेव लीयते ॥ १८० ॥

तेषां गगनादिपञ्चभूतानां एकोत्तरवृद्धा पत्र शब्दादयो गुणा वेदितव्याः । एषां च बुद्धादिविकाराणां मध्ये यो यस्मात्प्रकृत्यादेरुत्पन्नः स तसिन्नेव सृक्ष्मरूपेण प्रलयसमये प्रलीयते ॥ १८० ॥

प्रकरणार्थमुपसंहरन्नाह—

यथात्मानं सृजत्यात्मा तथा वः कथितो मया।
विपाकात्रिप्रकाराणां कर्मणामीश्वरोऽपि सन् ॥ १८१ ॥
सत्त्वं रजस्तमश्रेव गुणास्तस्यैव कीर्तिताः।
रजस्तमोभ्यामाविष्टश्रकवद्धाम्यते ह्यसौ ॥ १८२ ॥
अनादिरादिमांश्रेव स एव पुरुषः परः।
लिक्नेन्द्रियग्राह्यरूपः सविकार उदाहृतः ॥ १८३ ॥

मानसादित्रिप्रकारकर्मणां विपाकादीश्वरोऽपि सन्नात्मा यथा-त्मानं सृजति तथा युष्माकं कथितः। सत्त्वाद्याथ गुणास्तस्यैवावि-वाविबिष्टस्य कीर्तिताः। तथा स एव रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चकविद्द् संसारे श्राम्यतीत्यपि कथितम्। स एवानादिः परमपुरुषः शरीरप्रहणेना-दिमान् कुब्जवामनादिविकारसहितस्तथा स्थूलाकारतया परिणतो लिङ्गेरि-निद्रयेश्च ग्राह्यस्कूप उदाहृतः॥ १८१-१८३॥

पाठा०—१ स्तस्य प्रकीर्तिताः A. २ हि सः A. ३ तस्यैवाविश्चि-ष्टस्य स्त्र.

स्त्रगमार्गमाह—

पितृयानोऽजवीध्याश्च यदगस्त्रस्य चान्तरम् । तेनाशिहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा दिवं प्रति ॥ १८४॥

अजवीध्यमरमार्गः तस्यागस्त्यस्य च यदन्तरमसौ पितृयानस्तेना-ग्निहोत्रिणः स्वर्गकामाः दिवं यान्ति स्वर्गं प्राप्नुवन्ति ॥ १८४ ॥

ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणैर्युताः । तेऽपि तेनैव मार्गेण सत्यव्रतपरायणाः ॥ १८५ ॥

किंच, ये च दानादिसार्तकर्मपराः सम्यग्दम्भरहिताः तथाऽष्टाभि-रात्मगुणैः 'दयाक्षान्तिरनस्याशीचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहा' (८।-२३) इति गीतमादिप्रतिपादितैर्युक्ताः । तथा ये च संत्यवचननिरतास्तेऽपि तेनैव पितृयानेनैव सुरसद्नमाप्रुवन्ति ॥ १८५॥

ननु नैमित्तिकादिप्रतिसंचरेऽखिलाध्यापकप्रलयादविदितवेदास्तस्योपरितना जनाः कथमग्निहोत्रादिकं कर्म करिष्यन्ति कथंतरां चाकृतकर्माणः स्वर्गमार्गमधिरो-स्यन्तीस्रत आह—

तैत्राष्टाशीतिसाहस्रमुनयो गृहमेधिनः । पुनरावर्तिनो बीजभूता धर्मप्रवर्तकाः ॥ १८६ ॥

तत्र पितृयानेऽष्टाशीतिसहस्रसंख्या मुनयो गृहस्थाश्रमिणः पुन-रात्रृत्तिधर्माणः सर्गादौ वेदस्योपदेशकतया धर्मतस्त्रादुर्भावे बीजभूताः सन्तोऽग्निहोत्रादिधर्मप्रवर्तकाः, अतो न प्रागुदितदोषसँमासङ्गः ॥ १८६ ॥

संप्तिर्षिनागवीध्यन्तर्देवलोकं समाश्रिताः । तावन्त एव मुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः ॥ १८७ ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण सङ्गत्यागेन मेधया । तत्र गत्वावतिष्ठन्ते यावदाभृतसंष्ठवम् ॥ १८८ ॥

किंच, सप्तर्षयः प्रसिद्धाः, नागवीश्री ऐरावतपन्थाः, तद्न्तराले तावन्त एव अष्टाशीतिसहस्रसंख्या मुनयः सर्वारम्भविवर्जिताः केवल-ज्ञाननिष्टाः तपोत्रह्मचर्ययुक्ताः तथा सङ्गस्यागिनो देवलोकं समाश्रिताः आभूतसंप्रवं प्राकृतप्रलथपर्यन्तमविष्ठन्ते । तत्र च स्थिताः सृष्टयादा-वाध्यात्मिकधर्माणां प्रवर्तकाः ॥ १८७-१८८ ॥

पाठा०- १ सत्यवदन ख. २ अष्टाशीतिसहस्राणि A. ३ पुनराबू-त्तिनो. A. ४ समागमः ङ. ५ सप्तर्षिनागवीध्यन्ते.

क्यंभूतास्ते मुनय इखत आइ—

यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषद्स्तथा । स्रोका सत्राणि भाष्याणि यंच किंचन वाद्मयम् ॥१८९॥

यतो द्विविधादिष मुनिसमूहाचत्वारो त्रेदाः पुराणाङ्गविद्योपनिषद्श्व जिल्पाता एवाध्येतृपरम्परायाताः प्रवृत्तास्तथा स्ठोका इतिहासात्मकाःसूत्राणि च शब्दानुशासनमीमांसागोचराणि भाष्याणि च सूत्रव्याख्याख्पाणि यदन्य-दायुर्विद्यादिकं वाङ्मयं, तदिष यत्सकाशात्प्रवृत्तं तथाविधास्ते मुनयो धर्मप्रव-नैकाः । एवं सति वेदस्यापि नानित्यतादोषप्रसङ्गः ॥ १८९ ॥

ततः किमिखत आह—

वेदानुवचनं यज्ञो ब्रह्मचर्यं तपो दमः । श्रद्धोपवासः स्नातन्त्रयमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ १९० ॥

वेदस्य निखत्वे सति तत्प्रामाण्यवलाद्धेदानुवचनाद्यः सत्त्वञ्च ज्ञापाद-नद्वारेणात्मज्ञानस्य हेतव इत्युपपत्रं भवति ॥ १९०॥

स बाश्रमैर्निजिज्ञासः समस्तैरेवमेव तु । द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च द्विजातिभिः ॥१९१॥ य एनमेवं विन्दन्ति ये वारण्यकमाश्रिताः । उपासते द्विजाः मत्यं श्रद्धया परया युताः ॥ १९२ ॥

किन, यसानिस्ततयात्मप्रमाणभूतो वेदस्तसादसायुक्तमार्गेण सकलाश्रमिनिर्मानाप्रकारं जिन्नासितव्यः । तमेव प्रकारं दर्शयति—द्विजातिभिर्वष्ट-त्योऽपरोक्षीकर्तव्यः । तत्रोपायं दर्शयति—श्रोतव्यो मन्तव्य इति । प्रथमतो वेदान्तश्रवणेन निर्णेतव्यः, तदनन्तरं मन्तव्यः युक्तिभिर्विचारयितव्यः, ततोऽसौ भ्यानेनापरोक्षी भवति । ये द्विजातयोऽतिशयश्रद्धायुक्ताः सन्तो निर्जन-प्रदेशमाथिताः सन्त एवमुक्तेन मार्गेण एनमात्मानं सत्यं परमार्थभूत-मुपासते ते आत्मानं विदन्ति लभन्ते प्राप्तवन्ति ॥ १९१–१९२ ॥

प्राप्तिमार्गं देवयानसाह—

क्रमात्ते संभवन्त्यर्चिरहः ग्रुक्कं तथोत्तरम् । अयनं देवलोकं च सवितारं सवैद्युतम् ॥ १९३ ॥ ततस्तान्पुरुषे अध्येत्य मानसो ब्रह्मलौकिकान् । करोति पुनराष्ट्रत्तिसोपिह न विद्यते ॥ १९४ ॥ ते विदितात्मानः क्रमादम्यायिममानिदेवतास्थानेषु मुक्तिमार्गभूतेषु विश्रम्य

शाठा०—१ यचान्यद्वाक्षयं कचित् त. २ समग्रेरेवमेव त. ३ य एवसेनं ख. या० ३४

तः प्रस्थापिताः परमपदं प्राप्नुवन्ति । अर्चिविद्विः, अहर्दिनं, शुक्कृपक्षः, तथोत्तरायणं, सुरसदा, सविता स्र्यः, वैद्युतं च तेजः, तान् एवं कमाद्विरादिस्थानगतान्मानसः पुरुषो ब्रह्मछोकभाजः करोति । तेषा-मिह संसारे पुनरावृत्तिनं विद्यते, किंतु प्राकृतप्रतिसंचरावसरे सक्तिकः-वारीराः परमास्मन्येकीभवन्ति ॥ १९३-१९४ ॥

यूर्वोक्तपितृयानमाइ—

यज्ञेन तपसा दानैयें हि स्वर्गजितो नराः ।
थूमं निशां कृष्णपश्चं दक्षिणायनमेव च ॥ १९५ ॥
पितृलोकं चन्द्रमसं वायुं वृष्टिं जलं महीम् ।
क्रमात्ते संभवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ॥ १९६ ॥
एतद्यो न विजानाति मार्गद्वितयमात्मवान् ।
दन्दशुकः पतङ्गो वा भवेत्कीटोऽथवा कृमिः ॥ १९७ ॥

ये पुनिविहितैर्मार्गेर्यञ्चदानतपोभिः खर्गफलमोक्तारस्ते कमाद्धमादि-चन्द्रपर्यन्तपदार्थाभिमानिनीर्देवताः प्राप्य पुनरेव वायुवृष्टिजल-भूमीः प्राप्य बीह्याद्यक्रहपेण शुक्रत्वमवाप्य संसारिणो योनि ब्रजन्ति । एतन्मार्गद्धयममतो यो न विज्ञानाति मार्गद्धयोपायम्त्यभांशुष्ठानं न करोति असौ दन्दशुको भुजङ्गः, पतङ्गः शलमः, कृमिः क्रीटो वा अवेत् ॥ १९५-१९७॥

उपासनाप्रकारमाह—

उक्तस्थोत्तानचरणः सच्ये न्यस्थोत्तरं करम् ।
उत्तानं किंचिदुन्नाम्य मुखं दिष्टम्य चोरसा ॥ १९८ ॥
निमीलिताक्षः सन्तस्थो दन्तदेन्तानसंस्पृश्चन् ।
तालुस्थाचलिह्नश्च संवृतास्यः मुनिश्चलः ॥ १९९ ॥
संनिरुद्धोन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासनः ।
द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्राणायाममुपक्रमेत् ॥ २०० ॥
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्त्रभुः ।
धारयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयन्बुधः ॥ २०१ ॥

उरुखाबुत्तानो चरणो यस्य स तथोकः बद्धपद्मासनः, तथोत्ताने सव्यक्तरे दक्षिणमुत्तानं न्यस्य मुखं किंचिदुन्नाम्योरसा च विष्टभ्य स्तम्भयित्वा तथा निमीलिताक्षः, सत्त्वस्थः कामकोधादिरहितः, दन्तैर्द्न्ता-

पाठा०- १ न्यस्येतरं करम् ङ.

नसंस्पर्शयन् तथा तालुनि स्थिता अचला जिह्ना यस्य स तथोकः, तथा संवृतास्यः पिहिताननः, सुनिश्चलो निष्प्रकम्पः, तथा सम्यगिन्द्रिय-समृहं विषयेभ्यः प्रलाह् स नातिनीचासनो नात्यु च्छितासनो यथा नित्तिविश्चेषो न भवति तथोपविष्टः सन्, द्विगुणं त्रिगुणं वा प्राणायामाभ्यासमुपन्न मेत् । ततो वशीकृतपवनेन योगिना योऽसौ हृदये दीपवद्यक्ष्यः प्रभुः स्थितोऽसौ ध्यातत्यः । तत्र च हृदि आत्मानं मनोगोचरतया धारयेत् । तथा धारणां च धारयेत् । धारणाखह्पं च जान्वप्रभ्रमणेन-च्छोटिकादानकालो मात्रा, ताभिः-पञ्चद्शमात्राभिरधमः प्राणायामः, त्रिंशद्भिम्ध्यमः, पञ्चवत्वारिंशद्भिकृत्तम इति । प्राणायामत्रयात्मिकैका धारणा, तास्तिहो 'योग'शब्दवान्यासाश्च धारयेत् । यथोक्तमन्यत्र— 'संभ्रम्य च्छोटिकां द्यात्क-रामं जानुमण्डले । मात्राभिः पञ्चद्शभिः प्राणायामोऽधमः स्मृतः ॥ मध्यमो द्विगुणः श्रेष्ठित्वगुणो धारणा तथा । त्रिभित्निभिः स्मृतैकैका ताभियोंगस्तथैव च ॥' इति ॥ १९८-२०१ ॥

धारणात्मकयोगाभ्यासे प्रयोजनमाह-

अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिर्दृष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा । निजं शरीरमुत्सृज्य परकायप्रवेशनम् ॥ २०२ ॥ अर्थानां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्धेहिं लक्षणम् । सिद्धे योगे त्यजनदेहममृतत्वाय कल्पते ॥ २०३ ॥

अगिमैत्राह्या परेरद्दयत्वमन्तर्धानम्, स्मृतिरतीन्द्रियेष्वर्थेषु मन्वादेरिव स्मरणम्, कान्तिः कमनीयता, दृष्टिरतीतानागतेष्वप्यर्थेषु, तथा श्रोत्रइता अतिद्वीयसि देशेऽभिव्यज्यमानत्या श्रोत्रपथमनासेदुषामपि शब्दानां ज्ञातृता, निज्ञशरीरत्यागेन परशरीरप्रवेशनम्, खवाञ्छावशेनार्थानां करणिनरपेश्वतया सृष्टिः, इत्येतद्योगस्य सिद्धेर्ळक्षणं लिङ्गम् । नवैतावदेव प्रयोजनं, किंतु सिद्धे योगे त्यजन्देद्दममृतत्वाय कत्पते ब्रह्मत्वप्राप्तये च प्रभवति ॥ २०२–२०३ ॥

यज्ञदानायसंभवे सत्त्वशुद्धावुपायान्तरमाह-

अथवाप्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा वने वसन् । अयाचिताशी मितशुक्परां सिद्धिमवाश्वयात् ॥ २०४ ॥ अथवा त्यक्तकाम्यनिषद्धकर्मा अन्यतमं वेदमभ्यसन्, एकान्तशीलो-

टिप्प०—1 'सिद्धे योगे' इत्यन्तं यावत् यतिविषयकमभिहितम्, संप्रति वानप्र-स्थविषयकमाह-अथवेत्यादिना । अयाचिताशी स्वयमुपनतान्नसेवी, मितमुक् केवलं आणभारणस्य कृते एव भोक्ता, न्यस्तकमी काम्यनिषिद्धकर्मत्यागीति भाषः।

पाठा०- १ घारणामवधारयन्. २ सिद्धेश्च; सिद्धिहैं ख. ३ अणिमा-प्राह्मा ख. ४ कारणनिरपेक्ष क. ग. ऽयाचितमिताशनापादितसत्त्वशुद्धिरात्मोपासनेन परां मुक्तिलक्षणां सिर्द्धि प्रामोति ॥ २०४ ॥

### न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ २०५ ॥

किंच, सत्प्रतिप्रहादिन्यायेनोपार्जितधनः अतिथिपूजातत्परः निस्ननेमि-क्तिकश्राद्धानुष्ठाननिरतः सस्यवद्नशीलः सन्नात्मतस्य ध्याननिरतो गृहस्योऽपि हि यसानमुक्तिमवामोति तस्माच केवलमैहिकपौरिवाज्यपरिग्रह एव मुक्ति-साधनम् ॥ २०५ ॥

इलध्यात्मप्रकरणम्।

#### अथ प्रायश्चित्तप्रकरणम् ५ (१) कर्मविपाकः

'वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः' ( आ० १ ) इत्यत्र प्रतिपायतयाः प्रतिहातषिद्विधर्ममध्ये पश्चप्रकारं धर्ममिभिधायाधुनाऽविश्वष्टं नैमित्तिकं धर्मजातं प्रायिक्षत्तपदाभिलप्यं प्रारिष्सः प्रथमतस्तत्प्ररोचनार्थमिवकारिवित्रेषप्रदर्शनार्थं चार्थवादरूपं कर्मविपाकं तावदाह—

### महापातकजान्धोरान्नरकान्प्राप्य दारुणान् । कर्मक्षयात्प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ॥ २०६ ॥

ब्रह्मह्यादिपश्चकस्य महापातकसंज्ञा 'ब्रह्महा मयपः' (प्रा॰ २२७) इस्वत्र वक्ष्यते तयोगिनो महापातिकन्ते महापातकजनितांस्वामिस्वादिनरका-न्स्वजनितदुष्कृतानुरूपान् घोरानितितीववेदनापादकत्वेनातिभयंकरान्दारुणान्दुः-स्वैकभोगनिलयान् प्राप्य कर्मक्षयात् कर्मजन्यनरकदुःखोपभोगक्षयादनन्तरं कर्मशेषात्पुनरिह् संसारे दुःखबहुलक्षस्यगालादितियंग्योनिषु प्रकर्षेण भूयो भूयो जायन्ते। 'महापातिक'ग्रहणमितरेषामप्युपपातक्यादीनामुपलक्षणम् । तेषां च तिर्यगादियोनिप्राप्तेवंक्ष्यमाणत्वात्॥ २०६॥

महापातिकनां संसारप्राप्तिमुक्तवा तद्विशेषकथनायाह—

मृग(गा)श्वस्करोष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृच्छति । खरपुल्कसवेनानां सुरापो नात्र संशयः ॥ २०७ ॥ कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्तुयात् । तृणगुल्मलतात्वं च क्रमशो गुरुतल्पगः ॥ २०८ ॥ मृगा हरिणादयः, श्वस्करोष्ट्राः प्रसिद्धाः, तेषां योनि ब्रह्महा खक्म- शेषेण प्राप्तीति । खरो रासभः, पुल्कसः प्रतिलोमनिषादेन ग्रूग्रां जातः वैदेहकेनाम्बष्टयां जातो वेनः, तेषां योनिं सुरापः प्राप्तोति । कृमयः सजातीयसंभोगनिरपेक्षां मांसविष्ठागोमयादिजन्याः, ततः किंचित्स्थूलतराः पक्षा-स्थिरहिताः सजातीयसंभोगनिरपेक्षाः पिपीलिकादयः कीटाः. पतङ्गः शलभः, तेषां योनि ब्राह्मणखर्णहारी प्राप्तुयात् । तृणं काशादि, गुल्मलते प्रागुक्ते; तज्जातीयतां क्रमेण गुरुतल्पगः प्राप्नोति । एतचाकामकृतविषयम्, कामकारकृते त्वन्याखिप दुःखबहुलयोनिषु संसरिन्तः यथाह मनुः (१२।५५-५८)— असुकरखरोष्ट्राणां गोऽजाविसृगपक्षिणाम् । चाण्डालपुरुकैसानां च ब्रह्महा योनिमुच्छति ॥ कृमिकीटपतङ्गानां विद्युजां नैव पक्षिणाम् । हिंसाणां नैव सत्त्वानां सुरापो ब्राह्मणो बजेत् ॥ छताऽहिसरठानां च तिरश्वां चाम्बुचारि-णाम् । हिंसाणां च पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ स्ता ऊर्णनाभः । सरठः कृकलासः ।--'तृणगुल्मलतानां च कत्यादां दृष्ट्रिणामपि । क्रुरकर्म-कृतां चैव शतशो गुरुतल्पगः ॥' इति ॥ २०७-२०८ ॥

एवं च तिर्यक्तवादुत्तीर्णानां मानुष्ये रोगादि लक्षणानि भवनतीत्याह—

ब्रह्महा क्षयरोगी स्थात्सुरापः इयावदन्तकः। हेमहारी तु कुनखी दुश्रमी गुरुतल्पगः ॥ २०९ ॥ यो येन संवसत्येषां स तिहाङ्गोऽभिजायते ।

किंच, एवं रीरवादिनरकेषु श्वसूकरखरादियोनिषु न दारुणं दुःखमनुभूया-नन्तरं दुरितशेषेण जननसमय एव क्षयरोगादिलक्षणयुक्ताः । प्रचुरेषु मानव-शरीरेषु संसरन्ति । तत्र ब्रह्महा क्षयरोगी राजयक्ष्मी भवेत् । निषिद्धसुरापी खमावतः कृष्णद्शनः, ब्राह्मणहेस्रो हर्ता कुत्सितनखलम्, गुरुद्गर-गामी दुश्चर्मत्वं कुष्ठिताम् । एतेषां ब्रह्महादीनां मध्ये येन पतितेन यः पुरुषः संवसति स तिङ्क्षोऽभिजायते ॥ २०९३ ॥

अन्नहर्ताऽऽमयावी स्थान्मुको वागपहारकः ॥ २१० ॥ धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः पिश्चनः पूतिनासिकः। तैलहुत्तेलपायी खात्पूतिवऋस्तु स्चकः ॥ २११ ॥

किंच, अन्नस्यापहर्ता आमयावी अजीणीनः । वागपहारकोऽनतुहा-ताष्यायी पुस्तकापहारी च मूको वागिन्द्रियविकलो भवेत्। धान्यसि-श्रोऽतिरिक्ताङ्गः षडङ्गुल्यादिः पिशुनो विद्यसःनपरदोषप्रख्यापनश्रीलः । प्रतिनासिकः दुर्गन्धनासिकः, तैलस्य हर्ता तैलपायी कीटविशेषो भवति । स्चकोऽसद्दोषसंकीर्तनो दुर्गन्धिवदनो जायते । एतच तिर्यवत्वप्राह्युतर्कालं मानुषशरीरप्राप्ती द्रष्टव्यम् ( १२।६८ )—'यद्वा तद्वा परद्रव्यमपह्रस बलानरः । अवर्यं याति तिर्यक्तं जरम्वा चैवाहृतं ह्विः ॥' इति मनुस्मरणात् ॥२१०-२१९॥ परस्य योषितं हत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । अरण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ २१२ ॥

किंच, यः परदारानपहरति, ब्रह्मस्वं च सुवर्णव्यतिरिक्तमपहराते, असावरण्ये निर्जले देशे ब्रह्मराक्षसो भूतविशेषो जायते ॥ २९२ ॥

हीनजातौ प्रजायेत पररतापहारकः।

पत्रशाकं शिखी हत्वा गन्धाञ्छुच्छुन्द्री शुभान् ॥२१३॥

किंच, हीनेजाती हैमकाराख्यायां पक्षिजाती पररत्नाद्यपहारको जायते। तथा च मतुः (१२।६१)—'मणिमुक्ताप्रवालानि हृत्वा लोभेन मानवः। विविधानि च रत्नानि जायते हेमकर्तृषु ॥' इति । पत्रात्मकं शाकं हृत्वा मयूरः। शुभान्गन्धानपहृत्य छुच्छुन्द्री राजदुहिताख्या मूषिका जायते ॥२१३॥

मूपको धान्यहारी स्याद्यानग्रुष्ट्रः किपः फलम् । जलं प्रवः पयः काको गृहकारी द्युपस्करम् ॥ २१४ ॥ मधु दंशः पलं गृध्रो गां गोधार्मि वकस्तथा । श्वित्री वस्तं श्वा रसं तु चीरी लवणहारकः ॥ २१५ ॥

किंच, धान्यहारी आखुः, यानं हत्वोष्ट्रः, फलं वानरः, जलं सुवः, शंकटविलाख्यः पक्षी, पयः श्रीरं, काको ध्वाङ्कः, गृहोपस्करं मुस-लादि हत्वा गृहकारी वैटकाख्यः कीटविशेषः, मधु हत्वा दंशाख्यः कीटः, पलं मांसं तद्धत्वा गृभाख्यः पक्षी, गां हत्वा गोधाख्यः प्राणिविशेषः, अग्नि हत्वा वकाख्यः पक्षी, वस्त्रं हत्वा श्वित्री, इक्ष्वादिरसं हत्वा सारमेयः, लवणहारी चीर्याख्यः उच्चैःखरः कीटः ॥ २१४-२१५॥

एवं प्रदर्शनार्थं किंचिदुक्त्वा प्रतिद्रव्यं द्वैष्टाकोटन्यायेन वक्तुमशक्तेरेकोपाधिना कमेविपाकं दर्शयितमाह—

> प्रदर्शनार्थमेततु मयोक्तं स्तेयकर्मणि । द्रव्यप्रकारा हि यथा तथैव प्राणिजातयः ॥ २१६ ॥

द्रव्यस्यापिह्यमाणस्य यादशाः प्रकारास्तादशा एव प्राणिजातयः स्तयकर्मण्यपहर्तारो भवन्ति । यथा कांस्यहारी हंस इति । अथवा याक्रसाधनं द्रव्यमपहरति तत्साधनविकलः—यथा पङ्गतामश्वहारक इति ॥ शङ्केन कचिद्विशेषो दर्शितः । 'ब्रह्महा कुष्ठी, तैजसापहारी मण्डली, देवब्राह्मणा-

टिप्प॰—1 हीनजातिः श्रुद्धादियोनिरित्यन्ये । 2 नोषा विलेशयः शिशुमार-सदशः प्राणिभेदः ।

पाठा०- श्वाकटविलास्यः ङ. २ वरटास्यः ङ. ३ प्रष्टाकोटेन. ख.

क्रोशकः खलतिः, गरदामिदाञ्चन्मत्तौ, गुरुं प्रतिद्वन्तापसारी, गोम्रश्चान्धः, धर्मपत्नीं त्यक्त्वान्यत्र प्रवृत्तः शब्दवेधी प्राणिविशेषः, कुण्डाशी सगभक्षो देव-ब्रह्मखापहारी, पाण्डुरोगी न्यासापहारी च काणः, श्रीपण्योपजीवी षण्टः, कौमार-दारलागी दुर्भगः, मिष्टेकोशी वातगुल्मी, अभक्ष्यभक्षको गण्डमाली, ब्राह्मणीगामी निवींजी, क्रुरकर्मी वामनः, वस्तापहारी पतंगः, शव्यापहारी क्ष्रणकः, शङ्क-क्रुक्तयपहारी कपाली, दीपापहारी काैशिकः, मित्रधुक् क्षयी मातापित्रोराकोशः खें जक' इति ॥ गौतमोऽपि कंचिद्विशेषमाह—अनृतवागुल्बलः मुहर्मुहुः संलग्न-वाक्, दारखागी जलोदरी, कूटताक्षी श्वीपरी उर्च्छूनजङ्गाचरणः, विवाहविम-कर्ता छिन्नोष्ठः, अवगूरणः छिन्नहस्तः, मातृन्नोऽन्धः, स्नुषागामी वातरृषणः, चतुष्पथे विष्मूत्रविसर्जने मूत्रकृच्छी, कन्यादूषकः षण्डः, ईर्ध्यालुमैशकः, पित्रा विवदमानोऽपस्मारी, न्यासापहारी अनपत्यः, रत्नापहारी अत्यन्तदरिद्रः, विद्या-विकयी पुरुषमृगः, वेदविकयी द्वीपी, बहुयाजको जलप्रवः, अयाज्ययाजको चराहः, अनिमन्त्रितभोजी वायसः, ईंट्रैकभोजी वानरः, यतस्ततोऽश्रन्मार्जारः, कक्षवनदहनात्खद्योतः, दारकाचार्यो मुखविगन्धिः, पर्युषितमोजी कृमिः, अद-त्तादायी बलीवर्दः, मत्सरी अमरः, अर्युत्सादी मण्डलकुष्ठी, ग्रुदाचार्यः श्वपाकः, गोहर्ता सर्पः, स्नेहापहारी क्षयी, अन्नापहारी अजीणीं, ज्ञानापहारी मूकः, चण्डालीपुल्कसीगमने अजगरः, प्रत्रजितागमने मरुपिशाचः, ग्रहीगमने दीर्घः कीटः, सवर्णाभिगामी दरिद्रः, जलहारी मत्स्यः, श्रीरहारी बलाकः, वार्धेषिकोऽ-ज्ञहीनः, अविकेयविकयी एवः, राजमहिषीगामी नपुंसकः, राजाकोशको गर्दभः, गोगामी मण्ह्कः, अनध्यायाध्ययने सगालः, परद्रव्यापहारी परप्रेध्यः, मत्स्यवधे गर्भवासी, इत्येतेऽनू ध्वेगमना इति ॥ स्त्रियोऽप्येतेषु निमित्तेषु पूर्वोक्तास्रेव जातिषु स्रीत्वमनुभवन्ति । यथाह मनुः ( १२।६९ )—'स्रियोऽप्येतेन कल्पेन कृत्वाँ। दोषमवामुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥' इति । एतच क्षयित्वादिलक्षणकथनं प्रायश्चित्तोन्मुखीभूतब्रहाद्युद्देगजननार्थं न पुनः क्षयिःवा-दिलक्षणयुक्तानां द्वादशवार्षिकादिवतप्राप्त्यर्थं संसर्गनिवृत्त्यर्थं च । तथा हि-पापक्षयार्थं प्रायश्चित्तम् । नीच प्रायश्चित्तेन प्रारब्धफलपापापूर्वविनाशे किंचन प्रयोजनमस्ति । निह कार्मुकनिर्धुक्तो बाणो लक्ष्यवेधे वेद्धुस्तद्यापारस्य वा सत्ता-न्तरं पुनरपेक्षते । नच तदारब्धफलनाशार्थो पूर्वनाशोऽन्वेषणीयः । नहि निमित्तकीरणीभूतचक्रचीवरादिविनाशेन तदारब्धकरकादिविनाशः । नच नैस-र्गिकं कीनक्यादिकं प्रत्यानेतुं शक्यते । किंच नरकित्यग्योन्यादिजन्यदुःखपरम्प-रामैं जे भूतस्य हि कौ न ख्यादिको विकारश्वरमं फलम् । तेन चौत्पन्तमात्रेण स्वकार-

पाठा०—१ ब्रह्मखहरः ख. २ मृष्टैकाशी ३ खण्डकारः ख. ४ अस्थूळ-जङ्ग ङ. ५ अवगूरणी ख. ६ मिष्टैकभोजी ङ. ७ इत्वा दोषं ख. ८ नच प्रारब्ध ख. ९ सत्तां पुनरवेक्षते ख. १० कारणभूत ख.ग. ११ मनुभूष तस्य ख.

णापूर्वनाशो जन्यते मन्धनजनिताशुशुक्षणिनेवारणिक्षयः । तस्मान पापविनाशार्थं व्रतपरिचर्या, नापि संव्यवहारार्थम् । नहि बिष्टाः कुनख्यदिभिः सह संबन्धं परिहरन्ति । प्राचीनैक्षयात्पापनाशेन संव्यवहार्यत्वस्थापि सिद्धेनीथीं व्रतचर्यया ॥ यत्तु वसिष्टेनोक्तम् (३०६)—'कुनखी श्यावदन्तश्च कृच्छं द्वादशरात्रं चरेत्' इति तस्क्षामवस्थादिवन्नेमिक्तिकमात्रं न पुनः पापक्षयार्थं संव्यवहार्यत्वसिद्धयर्थं वेति मन्तव्यम् ॥ २१६॥

यथाकर्म फलं प्राप्य तिर्यक्तवं कालपर्ययात् । जायन्ते लक्षणश्रष्टा दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥ २१७ ॥

किंच, यथाकर्म खक्रतदुष्कृतानतिक्रमेण तदनुरूपं नरकादि फलं तिर्यक्तं च प्राप्य कालक्रमेण क्षीणे कर्मणि दुष्टलक्षणा दरिद्राश्च पुरुषेषु निकृष्टा जायन्ते ॥ २१७॥

> ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः । जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः ॥ २१८ ॥

किंच, ततो दुर्लक्षणमनुष्यजनमानन्तरं निष्कत्मषीभूता नरकाद्यपमो-गद्वारेण क्षीणपापाः प्राग्भवीयसुकृतशेषेण महाकुले भोगसंपन्नाः विद्या-धनधान्यसंपन्ना जायन्ते ॥ २१८ ॥

एवं प्रायश्चित्तेषु प्ररोचनार्थ कर्मविपाकमभिधायाधुना तेष्वेवाधिकारिणं निरू-पयितुमाह—

> विहितस्याननुष्ठानान्त्रिन्दितस्य च सेवनात् । अनिप्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ २१९ ॥ तसात्तेनेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदिति ॥ २२० ॥

विहितमिति यदावश्यकं संध्योपासनामिहोत्रादिकं नित्यमञ्जन्दिस्पर्शादौ
नैमित्तिकस्वेन चोदितं स्नानादिकं च तदुभयमुच्यते तस्याकरणात्, निन्दितस्य
निषिद्धस्य सुरापानादेः करणात्, इन्द्रियाणामनिम्नहाच नरः पतमसुच्छति प्राप्नोति । प्रत्यवायी भवतीति यावत् ॥ नतु 'इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न
प्रसज्येत कामतः' (मनुः४।१६) इतीन्द्रियप्रसक्तेरिप निषिद्धत्वात् 'निन्दित'म्रहणेनैव गतार्थत्वात्किमर्थं 'अनिम्हाचेन्द्रियाणाम्' इति पृथगुपादानम् श्वतौ-

टिप्प०-1 दारिश्राबद्युभकक्षणोपेता इति भावः।

पाठा०-- १ प्राचीननयात् क. स. २ संन्यवद्दारार्थत्वस्थापि स्त. १ यया कर्म स्त्र.

च्यते, -इन्द्रियप्रसक्तिनिषेधस्य नैकान्ततः प्रतिषेधरूपता स्नातकवतमध्येऽस्य पाठातत्र च 'वतानीमानि धारयेत्' (मनुः ४। १३ ) इति 'वत'शब्दाधिकारा-क्रञ्त्रवणाचेन्द्रियप्रसक्तिप्रतिषेधकः संकल्पो विधीयते । स चीभयरूप इति प्रयुगादानम् ॥ नन् विहिताकरणात् प्रत्यवैतीति कृतोऽवसितम् १ न तावदिम-होत्रादिचोदना पुरुषप्रवर्तनारिमकाऽननुष्ठानस्य प्रत्यवायहेतुतामाक्षिपति । विष-यानुष्ठानस्य पुरुषार्थत्वावगतिमात्रपर्यवसायिनी हि सा तावन्मात्रेण प्रवृत्त्यु-वपत्तेर्न पुनरकरणस्य प्रत्यवायहेतुलमपि वक्तिः क्षीणशक्तित्वादनुपपत्तेः । किंच, येंचनुपपत्त्युपशमेऽपि प्रशृतिसिद्धवर्थमर्थान्तरं कल्प्यते तर्हि निषिद्ध-मानिकयाजन्यप्रत्यवायपरिहारार्थतयैव तद्वर्जनस्य पुरुषार्थत्वसिद्धावपि फलान्तरं करुप्येत । नचैतत्कस्यचिद्पि संगतम् ॥ ननु यथा निषिद्धेव्वर्थवादावगतप्रत्य-वायपरिहार्थतयैव पुरुषार्थत्वं तथा विहितेष्वप्यर्थवादावगताकरणजन्यप्रस्यवाय-परिहारार्थता कस्माच स्यात् ? मैवम् ; निह सर्वत्राप्तिहोत्रादिषु ताहि विश्वार्थ-वादाः सन्ति । नच 'विहितस्याननुष्ठानाञ्चरः पतनमृच्छति' इतीयं स्मृतिरेव वाक्यशेषस्थानीयेति चतुरसम् । नहि वाक्यान्तरप्रमिते कार्ये वाक्यान्तरे-णार्थवादः संभवति । भवत् वा कथंचिदेकवाक्यतयार्थवादस्तथापि नाभाव-रूपं विहिताकरणे कार्यान्तरं जनयितुं क्षमते । ननु 'ज्वरे चैवातिसारे च लङ्कनं परमौषधम्' इत्यायुर्वेदवचनाङ्कोजनाभावरूपं लङ्कनं ज्वरशान्ति जनयतीति यथावगम्यते तथात्रापि भवतु । मैवम् ; यतो नात्रापि लङ्घनाज्वर-शान्तिः, किं तर्हि जनरनाशप्रतिबन्धकभोजनाभावे सति जठरानलपरिपाकँजनिता-द्धातुसाम्यादिति मन्तव्यम् । तसात् 'विहितस्याननुष्ठानान्नरः पतनमृच्छति' इति कथमस्याः स्मृतेर्गतिरिति वाच्यम् । उच्यते, अनिहोत्रादिविषयाधिका-रासिद्धिरूपप्रखवायाभिप्रायेणेति न दोषः । ननु ( १२१७१।७२ )—'वान्ता-इयुल्कामुखः प्रेतो पित्रो धर्मात्स्वकाच्युतः । अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ मैत्राक्षेज्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक् । चैलाशकस्तु भवति शुद्रो धर्मात्स्वकाच्युतः ॥' इत्येतानि विहिताकरणप्रत्यवायपराणि मनुवच-नानि कथं घटनते ? उच्यते, —यथा वान्तमश्रत उल्कया वा दह्यमानमुखस्य दुःखं तथास्यापि विहितमकुर्वतः पुरुषस्य पुरुषार्थासिद्धेरित्यकरणनिन्दनमनुष्टान-प्ररोचनार्थमित्यविरोधः । यद्वा,—प्राग्भवीयनिषिद्धाचरणाक्षिप्तविहितानुष्ठान-विरोधिरागालस्यादिजन्यवान्तार्युल्कामुखप्रेतत्वादिरूपमिति न कचिदभावस्य कारणतेति मन्तव्यम् ॥ नतु पुंश्वलीवानरखरदृष्ट्(श्वदृष्ट्)मिथ्याभिशस्तादौ विहि-ताकरणादिनिमित्तानामन्यतमस्याप्यभावात्कथं प्रत्यवायिता ? कथं च तद्भावे

टिप्प०-1 मित्रदेवताकत्वान्मैत्रः पायुस्तदेवाक्षं कमेन्द्रियं तत्र ज्योतिर्यस्य.

पाठा०-१ च भावरूप क. ग. २ यद्यप्यनुप ख. ३ नाभावरूप-विहिताकरणं ख. ४ परिपाकजननाद्धातु ख. ५ वित्रो भवति विच्युतः ग. ङ.

प्रायश्चित्तविधानम् ? उच्यते,—अस्मादेव पापक्षयार्थप्रायश्चित्तविधानाजनमःन्तरा-चरितनिषद्धसेवादिजन्यपापापूर्वं समाक्षिप्तमित्यभिशापादिकं तिनिमित्तप्राय-श्चित्तापनोद्यमनेनानुष्टितमिति कल्प्यते; पुरुषप्रयत्ननेरपेक्ष्येण कार्यक्पपापोत्प-च्यनुपपत्तेः । नच पुंश्रत्यादिगतप्रयत्नेन पुरुषान्तरे पापोत्पत्तिः, कर्तृसमदायित्व-नियमाद्धर्माधमेयोः, तस्माद्युक्तेव प्रायिश्वेते निमित्तत्रयपरिगणना । तथा च मनुः ( ११।४४ )—'अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समावरन् । प्रसक्तयेन्द्रि-यार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥' इति । 'नर'प्रहणं प्रतिलोमजातानामपि प्रायश्चि-त्ताधिकारप्राप्त्यर्थम् , तेषामप्यहिंसादिसाधारणधर्मव्यतिकमसंभवात , निषिद्धाचरणादिना प्रस्यवैति तसात्तेन कृतनिषिद्धसेनादिना पुरुषेण प्राय-श्चित्तं कर्तव्यमिह लोके परत्र च विशुद्धर्थम् । प्रायिक्षत्तराब्द्धायं वापक्षयार्थे नैमित्तिके कर्मविशेषे रूढः । एवं प्रायश्चित्ते कृते अस्यान्तरात्मा ग्रुद्ध-तया प्रसीदति लोकश्च संवैयवहर्तुं प्रसीदति । एवं वद्तैतहर्शितम्—नैमित्तिकोऽयं प्रायश्चित्ताधिकारः, तथा चार्थवादगतदुरितक्षयोऽपि जातेष्टिन्यायेन साध्यतया खीकियते । नच दुरितपरिजिहासुनानुष्ठीयत इत्येतावता कामाधिकाराशङ्का कार्यं। यस्मात् ( मनुः १९।५३ )—'चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये। निन्यैहिं लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः ॥' इत्यकरणे दोषश्रवणेनावस्यकत्वा-वगमात् ॥ २१९-२२०॥

प्रायश्चित्ताकरणे दोषमाह—

प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पापेषु निरता नराः ।

अँपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्यान्ति दारुणाद् ॥ २२१ ॥

पापेषु शास्त्रार्थव्यतिकमजनितेषु प्रसक्ताः पुरुषाः अपश्चात्तापिनो मया दुष्कृतं कृतमिखेवमुद्देगरहिताः प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः दुःसहान्नरका-न्प्रामुवन्ति ॥ २२१ ॥

नरकसक्षं विवृवण्वन्नाह—

तामिस्रं लोहशङ्कं च मँहानिरयशात्मली ।
रोरवं कुद्धलं पृतिमृत्तिकं कालस्रत्रकम् ॥ २२२ ॥
संघातं लोहितोदं च सविषं संप्रपातनम् ।
महानरककाकोलं संजीवनमँहापथम् ॥ २२३ ॥
अवीचिमन्धतामिस्रं कुम्भीपाकं तथैव च ।
असिपत्रवनं चैव तापनं चैकविंशकम् ॥ २२४ ॥

पाठा०—१ प्रायश्चित्तनिमित्त ङ. २ लोकश्चायं संन्यव ख. ३ धिकार-शङ्का ङ. ४ अपश्चात्तापिने। यान्ति नरकानतिदारुणान् A. ५ दुःखदान् ङ. ६ महारौरवशाल्मलिम् A. ७ नदीपथम् A. ८ तपनं ग.

# महापातकजेघीरिरुपपातकजैस्तथा।

अन्विता यान्त्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ॥ २२५ ॥ तामिस्नप्रमृतींस्तापनपर्यन्तानेकविंशतिनरकानन्वर्थसंज्ञाचोतितावान्तरभेदान्महापातकोपपातकजनितभयंकरदुरितैरन्विता अनाचरितप्रायन्त्रिक्ताः पुरुषाधमाः प्राप्नुवन्ति ॥ २२२-२२५ ॥

उपात्तदुरितनिरासार्थं प्रायिक्षत्तित्युकं, तत्र विशेषमाह—
प्रायिक्षित्तेरपैत्येनी यदज्ञानकृतं भवेत् ।
कामतो व्यवहार्यस्तु वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥

प्रायश्चित्तैवेक्ष्यमाणलक्षणैरज्ञानायदेनः पापं इतं तद्पैति गच्छति, न कामतः कृतम् । किंतु तत्र प्रायश्चित्तविधायकवचनवलादिह लोके व्यव-हार्यो जायते। अत्र च 'प्रायधित्तैरपैलेनो यदज्ञानकृतम्' इरयुपकमात्तरप्रतियोगि-तया 'ज्ञानत' इति वक्तव्ये यत् 'क्रामतः' इत्युक्तं, तत् ज्ञानकामयोस्तुत्यत्वप्रदर्शना थम् । तथा हि-'विहितं यदकामानां कामात्तद्विगुणं भवेत् ।' तथाऽबुद्धिपूर्विकया-यामध प्रायिक्तम् । तथा 'म्लेच्छेनाधिगैतः ऋदस्लज्ञानातु कथंचन । हुच्छ्त्रयं प्रकुर्वात ज्ञानातु द्विगुणं भवेत् ॥' ईत्यादिभिवेचनैज्ञीनकामनयोस्तुत्यप्रायश्चित्त-दर्शनात्तुल्यफलतेव । किंच, स्वतन्त्रप्रवृत्तिविषयज्ञानकामनाभ्यां नियता; तयो-र्न्यतरीपायेऽपि तस्या असंभवादतः 'कामत' इत्युक्तम् ; 'ज्ञानाज्ञानत' इत्युक्तेऽपि कामः प्राप्तोलविनाभावात् । नच चौरादिभिवलात्प्रवर्खमानस्य सत्यपि विषयज्ञाने कामनाभावात्राविनाभाव इति वाच्यम् । यतोऽत्र विद्यमानस्यापि ज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाभावेनासत्समत्वम् ॥ यत्तु-ग्रुष्केऽपि पिपतिबोर्भान्त्यां कर्दमपतनं, तत्रापि वास्तरज्ञानाभावात्तद्विषयक।मनायाश्वाभाव एव । एवमज्ञानाकामनयो-रप्यसभिचार एव ॥ ननु 'प्रायश्चित्तरपैत्येनः' इति न युक्तम्; फलविनाइयत्वा-त्कर्मणः । मैवम्; यथा पापोतपत्तिः शास्त्रगम्या तथा तत्परिक्षयोऽपीति नात्र प्रमाणान्तरं कमते । अत एव गौतमेन पूर्वोत्तरपक्षमङ्ग्या अयमधी दर्शितः । तत्र प्रायिशतं कुर्यात्र कुर्यादिति मीमांसन्ते । न कुर्यादिखाहुर्ने हि कमें क्षीयते इति । कुर्योदित्यपरे । 'पुनःस्तोरेनेष्ट्रा पुनःसवनमायान्तीति विज्ञायते : त्रात्य-

टिप्प०—1 तथा चाह छागलेयः— 'प्रायश्चित्तमकामानां कामावासौ न विचते, उपपातक एव स्यात्तथा चास्मोपघातिने ॥' इति । तस्यायमाश्चरः—कामसहिते पापे प्रायश्चित्तं पापक्षयत्या न विचते । उपपातकात्महत्ययोस्तु कामसहिते वर्तत इति । मर-णान्तिकप्रायश्चित्तानां पापक्षयः स्पष्ट एव ।

पाठा०—१ धिगता श्रूहा त्वज्ञानातु ख. २ ज्ञानात्तिहुगुणं ग.; ज्ञाने तु हिमुणं ङ. ३ इत्याद्यपूर्ववचनैः ङ. ४ अन्यतराभावेऽपि ग. ५ विद्य-मानस्याप्रदृत्ति ङ.

स्तोमेनेष्टा तरति सर्व पाप्मानं तरति भ्रणहत्यां योऽश्वमेधेन यजते' इति पनः-सवनमायान्ति इति सवनसंपायज्योतिष्टोमादिद्विजातिकर्मणि योग्यो भवतीत्यर्थः । न चेदमर्थवादमात्रम्; अधिकारिविशेषणाकाङ्घायां रात्रिसत्रन्यायेनार्थवादिकफल-स्मैव कल्पनाया न्याय्यलात्, अतो युक्तं 'प्रायश्वित्तरपैलेनः' इति ॥ नत् कामकृते आयश्चित्ताभावाःकथं व्यवहार्यत्वं तदभावश्च 'अनभिसंधिकृतेऽपराधे प्रायश्चित्तम्' इति (२०११) वसिष्ठवचनात् ॥ 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्ने विधीयते ॥' इति (१९।८९) मनुवचनाचावग-म्यते । नैतत् ; 'यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथंचन । न तस्य निष्कृतिर्देष्टा मुखिमपतनाहते ॥' इति । तथा—'विहितं यदकामानां कामात्तिह्रगुणं भवेत्' इति च कामकृतेऽपि प्रायिक्षत्तदर्शनात् । यत्तु वसिष्ठवचनं 'तस्याप्यकामकृतेऽ-पराचे प्रायिक्तं इद्धिकरम्' इलिभिप्रायो न पनः कानकृते प्रायिक्ताभाव इति ॥ यत्त मनुवचनं-'इयं विशुद्धिरुदिता' इत्यादि, तदपीयमिति सर्वनामपरामृष्टद्वाद-शदार्षिकादिवतचर्याया एव । 'कामतो बाह्मणवये निष्कृतिर्न विधीयते' इत्यनेन प्रतिषेघो न पुनः प्रायश्चित्तमात्रस्यः सरणान्तिकादेः प्रायश्चित्तस्य दर्शितस्वातः ॥ नतु यदि कामकृतेऽपि प्रायश्चित्तमास्त तर्हि पापक्षयोऽपि कस्मान स्यादविशेषा-यदि पापश्रयोऽपि नास्ति तर्हि व्यवहार्यतापि वर्थं भवति ? उच्यते,-उभयत्र प्रायिश्वताविशेषेऽपि फलविशेषः शास्त्रतोऽवगम्यते । अज्ञानऋते तु सर्वत्र पाप-क्षयः । यत्र तु 'त्रझहें सुरापगुरुतल्पगमान्पितृयोनिसंबन्धसंबैद्ध,वागमस्तेननास्तिक-निन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्व' (२०।-११२) इति गौतमोक्तमहापातकादौ व्यवहार्यत्वं निषिदं, तस्मिन्पतनीये कर्मणि कामतः कृते व्यवहार्थत्वमात्रं न पापक्षय इति । नच पापक्षयाभावे व्यवहार्थत्व-ननुष्पत्रम् । द्वे हि पापस्य शक्ती नरकोत्पादिका व्यवहारनिरोधिका चेति । तत्रेतरशक्त्यविनाशेऽपि व्यवहारनिरोधिकायाः शक्तेर्विनाशो नानुपपन्नस्तरमात्पाः-पानपगमेऽपि व्यवहार्यस्वं नानुपपन्नम् । यत्तु मनुवचनम् (११।४५)— 'अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्द्धधाः । कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्वतिनिदर्श-नात् ॥ इति,-तद्पि कामकृते प्रायश्चित्तप्राह्यर्थं, न पुनः पार्पेक्षयप्रतिपादन-परम् । अपतनीये पुनः कामकृतेऽपि प्रायिश्वतेन पापक्षयो भवलेव ; 'अकामतः कृतं पारं वेदाभ्यासेन शुद्धाति । कामतस्तु कृतं मोहारप्रायश्चित्तैः पृथरिवधैः इति ( १९।४६ ) मनुसारणात् । पतनीयेऽपि कर्मणि कामकृते मरणान्तिकप्राय-श्चितेषु कत्मपद्धयो भवलेव । फलान्तराभावात् । 'ना सान्यसिह्नोके प्रत्यापत्ति-विं्ने कल्मणं तु निहन्यते' ( १।२४—२६ ) इत्यापराम्बस्मरणात् ॥ २२६ ॥

पाठा०—१ नेष्ट्वा ब्रह्मचर्यं चरेडुएनयनत इति सर्वं पाप्मानं स्त्र. २ ब्रह्महा सुरापो गुरुतस्पगो मातृपितृ ख. ३ संबन्धावगम ङ. १ पापक्षयं प्रति प्रतिपादन ङ. ५ नास्पासिस्तोके क. ग.

निषिद्धाचरणादिकं प्रायश्चित्ते निमित्तमित्युक्तं तत्त्रपश्चयितुमाह—

जह्महा मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः ।

ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथेव गुरुतल्पगः। एते महापातकिनो यश्च तैः सेह संवसेत्।। २२७॥

इन्तिरयं प्राणवियोगैकरे व्यापारे हढः, यद्यापारसमनन्तरं कालान्तरे वा कारणान्तरनिरपेक्षः प्राणवियोगो भवति सः, ब्राह्मणं इतवानिति ब्रह्महा. मचपो निषद्धसुरायाः पाता, स्तेनः ब्राह्मणसुवर्णस्य हर्ता, 'ब्राह्मणसुवर्णप-हरणं महापातकं इत्यापस्तम्बस्मरणात् । गुरुतल्पगो गुरुभार्यागामी । 'तल्प'-शब्देन शयनवाचिना साहचर्याद्वार्या लक्ष्यते । एते ब्रह्महादयो महापात-किनः । पातयन्तीति पातकानि ब्रह्महत्यादीनि । महच्छब्देन तेषां गुरुत्वं ख्याप्यते तयोगिनो महापाकिन इति लाघवार्थं संज्ञाकरणम् । यश्च तैर्वह्महा-दिभिः प्रत्येकं सह संवसति 'एभिस्तु संवसेयो वै वत्सरं सोऽपि तत्समः' (प्रा॰ २६६) इति वक्ष्यमाणन्यायेन सोऽपि महापातकी । 'तथा'शब्दः प्रकारवचनोऽनुपाहकप्रयोजकादिकर्तृसंप्रहार्थः । अनुपाहकश्च यः पलायमानम-मित्रं उपरुन्धन् परेभ्यश्व इन्तारं परिरक्षन्हन्तुई दिमान मुपजनय सपकरोति स उच्यते । अत एव मनुनानुप्राहकस्य हिंसाफलसंबन्धो दर्शितः—'बहुनामेक कार्याणां सर्वेषां शस्त्रधारिणाम् । यथेको घातयेत्तत्र सर्वे ते घातकाः स्मृताः ॥ इति । तथा प्रयोजकादीनामप्यापस्तम्बेन फलसंबन्ध उक्तः—'प्रयोजितात-मन्ता कर्ता चेति खर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनो यो भूय आरभते तस्मिन्फल-विशेषः' इति तत्राप्रवृत्तस्य प्रवर्तकः प्रयोजकः । स च त्रिप्रकारः--आज्ञापयि-ताभ्यर्थयमान उपदेष्टिति । तत्राज्ञापयिता नाम खयमुचः सन्नीचं मृत्या-दिकं यः प्रेरयति मदीयममित्रं जहीति स उच्यते । अभ्यर्थयमानस्त यः खयमसमर्थः सन् प्रार्थनादिना मच्छत्रं व्यापादयेत्युचं प्रवर्तयति सोऽभिधीयते । अनयोश्व स्वार्थसिद्धार्थमेव प्रयोक्तलम् । उपदेष्टा पुनस्त्वं शत्रुमित्थं व्यापाद्येति मर्गोद्घाटनाद्युपदेशपुरःसरं प्रेरयन्कथ्यते । तत्र च प्रयोज्यगतमेव फलमिति तेषां भेदः । अनुमन्ता तु प्रवृत्तस्य प्रवर्तकः । स द्विप्रकारः—कश्चित्स्वार्थसिद्धा-र्थमनुजानाति कश्चित्परार्थमिति ॥ नन्वनुमननस्य कथं हिंसाहेनुत्वं, न तावत्प्राण-वियोगोत्पादनेन; तस्य साक्षात्कर्तृव्यापारजन्यत्वात् । नापि प्रयोजकस्येन; साक्षा-त्कर्तृप्रवृत्युत्पादनद्वारेण प्रवृत्तस्य प्रवर्तकत्वात् । नच साधु त्वयाध्यवसितमिति प्रवृत्तमेवानुमन्यत इति शङ्कनीयम् । ताँहशस्यानुमननस्य हिंसां प्रत्यहेतुत्वासर्थ-त्वाच । उच्यते, —यत्र हि राजादिपारतक्र्यात्स्वयं मनसा प्रवृत्तोऽपि प्रवृत्ति-विच्छेदभयादागामिदण्डभयाद्वा शिथिलप्रयलो राजायनुमतिमपेक्षते तत्रानुमति-

टिप्पo—1 'गुरुतहरं, सुरापानं, महाहत्यां माह्यणसुवर्णहरणं, पतितसंयोगं' इत्यत्र स्पष्टीकरणात , तथा चांधे स्वयं 'माह्मणस्वर्णहारी' इति ।

पाठा०-१ संपिबेत्समाम् A. २ वियोगकरणे ख. ३ समर्थं प्रवतेयाति इ. ४ तादशमननस्य ख.

र्इन्तुः प्रवृत्तिमुपोद्धलयन्ती हिंसाफलं प्रति हेत्रतां प्रतिपयते । तथा योऽपि भर्त्सनताडनधनापहारादिना परान्कोपयति सोऽपि मरणहेतुभूतमन्यूरपादनद्वा-रेण हिंसाहेतुर्भवस्वेव । अत एव विष्णुनोक्तम्—'आकुष्टस्ताडितो वापि धनैर्वा विप्रयोजितः । यमुद्दिश्य त्यजेत्प्राणांस्तमाहुर्बद्धाघातकम् ॥' इति तथा—'ज्ञाति-मित्रकलत्रार्थं मुद्दत्क्षेत्रार्थमेव च । यमुद्दिस्य खजेत्प्राणांस्तमाहुर्वद्यघातकम् ॥ इति । नच कृतेष्वप्याकोशनादिषु कस्यचिन्मन्यूत्पत्त्यदर्शनादकारणतेति शङ्कनी-यम् ; पुरुषस्वभाववैचित्रयात् । ये अल्पतरेणापि निमित्तेन जातमन्यवो भवन्ति तेष्वत्रभिचार इति नाकारणता । एतेषां चानुप्राहकप्रयोजकादीनां प्रसासत्तित्र-वधानापेक्षया व्यापारगतगुरुलाघवापेक्षया च फैलं गुरुलाघवात् प्रायश्चित्तगुरुला-घवं बोद्ध यम्; 'यो भूय आरभते तस्मिन्फलविशेषः' इति वचनात्। तथा ह्यतुप्राहकस्य तावत्ख्यमेव हिंसायां प्रवृत्तत्वेन खतन्त्रकर्तृत्वे सखपि साक्षात्प्राण-वियोगफलकखङ्गप्रहारादिव्यापारयोगित्वाभावेन साक्षात्कर्तृवद्भयो हिंसारम्भक-त्वाभावादल्पफलत्वमल्पप्रायश्चित्तत्वं च । प्रयोजकस्य तु स्वतन्त्रकर्तृप्रवृत्तिजनक-त्वेन व्यवहितत्वात्ततोऽल्पफलत्वम् । प्रयोजकानां मध्ये परार्थप्रवृत्तरवेनोपदेष्टर-ल्पफल्रत्वम् ॥ ननु प्रयोजकहरूतस्थानीयत्वात्प्रयोज्यस्य न फलसंबन्धो युक्तः । यदि परप्रयुक्त्या प्रवर्तमानस्यापि फलसंबन्धस्तर्हि स्थपतितडागेखनितृप्रसृतीनामपि मूल्येन प्रवर्तमानानां खर्गादिफलप्राप्तिप्रसङ्गः । उच्यते, शास्त्रोक्तं फलं प्रयोक्त-रीति न्यायेनाधिकारिकर्तृगतफलजनका देवैकूपतडागनिर्माणादयः । नच स्थपति-तडागँखनित्रादयो देवकूपतडागकरणादिष्वधिकारिणः, खर्गकामित्वात । अत्र पुनः परप्रयुक्त्या प्रवर्तमानानामप्यहिंसायामधिकारित्वाद्भवत्येव तद्यतिकमनिब-न्धनो दोषः । अनुमन्तुस्तु प्रयोजकादप्यल्पफलत्वं प्रयोजकव्यापाराद्विहरङ्गत्वा-ह्रघुत्वाचानुमननस्य । निमित्तकर्तुः पुनराक्रोक्षकादेः प्रवृत्तिहेतुभूतमन्युजनकत्वेन व्यवहितत्वान्मरणानुसंधानं विना प्रवृत्तत्वाचानुमन्तुः सकाशाद्यरपफळत्वम् ॥ नतु यदि व्यवहितसापि कारणत्वं तार्हे मातापित्रोरपि हन्तुपुरुषोत्पादनद्वारेण इननकर्तृत्वप्रसङ्गः । उच्यते, --- निह पूर्वभावित्वमात्रेण कारणत्वम् ; कारण-तयापि तथाभाविलोपपत्तेः । यत्खळु खरूपातिरिक्तकार्योत्पत्त्यनुगुणव्यापारगोगि भवति ति कारणम् । यदि रथन्तरसामा सोमः स्यादैन्द्रवायवाप्रान् प्रहान् गृह्णीयादिति रथन्तरसामतैव कतोरैन्द्रवायवाप्रतार्थां कारणम् । नहि तत्र सोमयागः खरूपेण कारणं; व्यभिचारात् । नच पित्रोस्ताद्दग्विधकारणलक्षणयोगित्वमिति नातिप्रमङ्गः । अनेनैव न्यायेन धर्माभिसंधिना निर्मितकूपवाप्यादौ प्रमाद्पतित-ब्राह्मणादिमरणे खानयितुर्देषाभावः । नहि कूपोऽनेन खानितः अतोऽहमात्मानं व्यापादयामी खेवं कूपखनन निमत्तं व्यापादनं यथाको शादौ । अतः कूपकर्तुरिप

पाठा०—१ तथान्योपि ख. २ फलगुरु ख. ३ देवकुलतडाग. क.ग.ड. ४ तडागकर्त्रादयो ख. ५ द्प्यफल्वम् ख. ६ प्रता कारणं ङ. ७ नास्ति प्रसंगः क.

कारणत्वमेव, न पुनिहिंसाहेतुत्वमिति मातापितृतुल्यतेव । तथा कचित्सत्यपि हिंसानिमित्तयोगित्वे परोपकारार्थप्रवृत्ती वचनाहोषाभावः । यथाह
संवर्तः—'बन्धने गोश्रिकित्सार्थे मृढगर्भविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिश्चेत्प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ औषधं स्नेहमाहारं ददद्रोबाह्मणादिषु । दीयमाने विपत्तिः
स्याच स पापेन लिप्यते ॥ दाहच्छेदिधाराभेदप्रयत्नेहपकुर्वताम् । प्राणसंत्राणसिद्ध्यर्थे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥' इति ।-एतचादाननिदाननिपुणिभषिवषयम् ।
इतरस्य तु 'भिषङ्मिध्याचरन्दाप्यः' (व्य० १४२) इत्यत्र दोषो दर्शितः ।
यत्तु मन्युनिमित्ताक्रीशनादिकमकुर्वतोऽपि नाम गृहीत्वोन्मादादिनात्मानं व्यापादयति तत्रापि न दोषः; 'अकारणं तु यः कश्चिह्रिजः प्राणान्परित्यजेत् ।
तस्यैव तत्र दोषः स्याच तु यं परिकीर्तयेत् ॥' इति स्मरणात् ॥ तथा यत्राप्याक्रोशकादिजनितमन्युरात्मानं खद्वादिना प्रहत्य मरणादर्वागाक्रोशनादिकर्त्रो धनदानादिना संतोषितो यदि जनसमक्षमुचैः श्रावयति नात्राक्रोशकस्यापराध इति, तत्रापि
वचनाच दोषः । यथाह विष्णुः—'उद्दिश्य कुपितो हत्वा तोषितः श्रावयेत्पुनः ।
तस्मिन्मृते न दोषोऽस्ति द्वयोष्टच्छावणे कृते ॥ इति । एतेषां च प्रयोजकादिनां
दोषगुरुल्खुभावपर्यालोचनया प्रायश्चित्तविशेषं वक्ष्यामः ॥ २२७ ॥

ब्रहाहत्यासमान्याह—

गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुहृद्रधः । ब्रह्महत्यासमं ब्रेयमधीतस्य च नाशनम् ॥ २२८ ॥

गुरूणामाधिक्येनाधिक्षेपः अद्यताभिशंसनम् । 'गुरोर त्यताभिशंसनमिति महापातकसमानि' (२१।१०) इति गौतमस्मरणात् । एतच लोकाविदितदोषा-भिशंसनविषयम् । 'दोषं बुद्धा न पूर्वः परेषां समाख्याता स्थात्संव्यवहारे चैनं परिहरेत्' (१।२९।२०) इत्यापत्तम्बस्मरणात् । नास्तिक्याभिनिवेशेन वेदकु-त्सनम् । सुदृन्मित्रं तस्याब्राह्मणस्यापि वधः । अधीतस्य वेदस्यासच्छा-स्रविनोदेनालस्यादिना वा नादानं विस्मरणम् । एतानि प्रत्येकं ब्रह्महत्यास-मानि । यत्पुनः 'स्वाध्यायामिस्रतत्यागः' (प्रा०२३९) इत्यधीतत्यागस्थोप-पातकमध्ये परिगणनं, तत्कथंचित्कुदुम्बभरणाकुलत्याऽसच्छास्रश्रवणव्यप्रतया वा विस्मरणे द्रष्टव्यम् ॥ २२८॥

सुरापानसमान्याह—

निषिद्धभक्षणं जैहयग्रँतकर्षे च वचोऽनृतम् । रजस्रलाग्रुखाखादः सुरापानसमानि तु ॥ २२९ ॥

निषिद्धं लग्जनादिकं, तस्य मतिपूर्वं भक्षणम् । अत एव मनुः (५।१९)— छत्राकं विद्वराहं च लग्जनं प्रामकुकुटम् । पलाण्डुं गृज्जनं चैव मत्या जरध्वा पतेर्चरः ॥' इति । अमतिपूर्वे तु प्रायिश्वत्तान्तरम् (५।२०)—'अमस्यैतानि

पाठा०-१ मन्युनात्मानं ख. २ कर्ता धनदाना छ. ३ ततः क. ४ मुत्कर्षं च छ. ५ द्विज.

षह् जग्धा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् । यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः ॥' इति तेनैवोक्तत्वात् । जैह्रयं कौटिल्यं, अन्याभिसंधानेनान्यवादित्वमन्यकर्तृतं च । अत्र च जैह्रयमिति यद्यपि सामान्योनोक्तं, तथापि प्रायिक्षत्तस्य गुरुत्वािक्षमित्तस्यापि गुरुविषयं जैह्रयमिति गौरवं गम्यते । अस्ति च नैमित्तिकपर्याळोचनया निमित्तस्य विशेषावगतिः । यथा 'यस्योभावशी अनुमतौ स्थातां दुष्टौ भवेतामभिनिम्लोचेद्वा पुनराधेयं तत्र प्रायिक्षित्तः' इत्यत्रोभावित्यस्य निमित्तविशेषणत्वेन द्वविरुभयत्वाद्व-विविक्षितत्तवेऽप्यगिद्वयानुगतिरेव निमित्तमिति कल्प्यते; तथात्रःपीति युक्तं निमित्तगौरवकल्पनम् । तथा समुत्कर्षनिमित्तं राजकुलादावचतुर्वेद एव चतुर्वेदोऽहमित्यनृतभाषणम् । रजस्वलाया (कामवशेन) वकासवसेवनम् , एतानि सुरापानसमानि ॥ २२९ ॥

सुवर्णस्तेयसमान्याह—

गुरुतल्पसमान्याह-

अश्वरत्नमनुष्यस्तीभू घेनुहरणं तथा । निक्षेपस्य च सर्वे हि सुवर्णस्तेयसंमितम् ॥ २३० ॥ अश्वादीनां ब्राह्मणसंबन्धिनां, निक्षेपस्य च स्वर्णव्यतिरिक्तसापहरण-मेतत्सर्वे सुवर्णस्तेयसमं वेदितव्यम् ॥ २३० ॥

> सखिभार्याकुमारीषु खयोनिष्वन्त्यजासु च । सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम् ॥ २३१ ॥

सखा मित्रं, तस्य भार्याः कुमार्युत्तमजातीया कन्यका, तासु 'सकामा-खनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः। दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥' (त्य॰ २८८) इति तत्रैव दण्डविशेषप्रतिपादनात्प्रायिश्वत्तगुरुत्वं युक्तम् । खयोनिर्भिगिनी, अन्त्यजा चाण्डाली, सगोत्रा समानगोत्रा, सुतस्त्री खुषा, पतासां गमनं प्रत्येकं गुरुत्तरपसमम् । एतच रेतःसेकाद्व्वं वेदितत्यम्; अर्वाङ्निवृत्तौ तु न गुरुत्तरपसमम् । एतच रेतःसेकाद्व्वं देतःसेकः खयोनीषु कुमारीष्वन्यजासु च । सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुत्तरप-समं विदुः ॥' (१९१५८) इति मानवे 'रेतःसेक' इति विशेषणोपादानात् । 'सगोत्रा'प्रहणेनेव सिद्धे पुनः 'सुतस्त्री'प्रहणं प्रायिश्वत्तगौरवप्रतिपादनार्थम् । अत्र च ब्रह्मह्यादिसमत्ववचनं गुर्विधिक्षेपादेस्तत्तिसित्तप्रायिश्वत्तोपदेशार्थम् । ननु वेदनिन्दादौ दोषस्य लघुत्वाद्वुरुत्तरं ब्रह्मह्यादिप्रायिश्वत्तं न युज्यते । मैवम्; गुरुप्रायिश्वतोपदेशबलादेव दोषगुरुत्वावगतेः । न च ब्रह्मह्यादिप्राय-

टिप्प०—1 वाब्धनःकायकर्मणामनाजैवमित्याशयः । 2 यचोक्तं विष्णुना-'बाह्मणस्य भूमिहरणं निक्षेपहरणं च सुवर्णस्तेयसमम्' इति ।

पाठा॰—१ विषयं यज्ञेक्कयमिति ख. २ विशेषत्वेन छ. ३ गुरुत्वमवग-म्यते ख.

श्चित्तातिदेशार्थमेवेदं वचनं भवति, किंतु दोषगौरवमात्रप्रतिपादनपरमिखाशक्कतीयम् । यतस्तावनमात्रप्रतिपादनपरत्वे ब्रह्महत्यासमिमदं गुरुतलपसममिलादिभेदेन समत्वाभिधानं नोपपद्यते । तच प्रायिश्वत्तं 'सम'शब्देनोपदिश्यमानं
ब्रह्महत्यादिप्रायिश्वत्तेभ्यः किंचिच्यूनमेवोपदिश्यते । 'लोके राजसमो मन्त्री'
इलादिवाक्येषु 'सम'शब्दस्य किंचिद्धीने प्रयोगदर्शनात्, महतः पातकस्तेतरस्य
च तुल्यत्वस्यायुक्तत्वाच । एवं च सति याज्ञवल्क्येन ब्रह्महत्यासमत्वेनोक्तानामिप
ब्रह्मोजक्षत्ववेदनिन्दामुहद्धधानां मनुना यत्युरापानसाम्यम् (१९१५)—
'ब्रह्मोजक्षता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं मुहद्धधः । गीहिताक्राज्ययोजिषधः मुरापानसमानि षद् ॥' इत्युक्तं, तत्प्रायश्चित्तविकलपार्थम् । एवमन्येष्विप चचनेषु विरोधः
परिहर्तव्यः । यत्तु वसिष्ठेन—'गुरोरलीकनिर्वन्धे कृच्छ्ं द्वादशरात्रकं चरित्वा
सक्वेलः स्नातो गुरुप्रसादात् पूतो भवति' इति लघुप्रायिश्वत्तमुकं, तदमितपूर्वं
सक्वदनुष्ठाने च वेदितव्यम् ॥ २३१॥

गुरुतल्पातिदेशमाह—

पितुः खसारं मातुश्र मातुलानीं स्नुषामपि । मातुः सपत्नीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ २३२ ॥ आचार्यपत्नीं खसुतां गच्छंस्तुं गुरुतल्पगः । लिङ्गं छिन्वा वधस्तस्य सकामायाः स्निया अपि ॥२३३॥

पितृष्वसादयः प्रसिद्धाः, ता गच्छन् गुरुतरूपगः, तस्य लिङ्गं छिरवा राज्ञा वधः कर्तव्यो दंण्डार्थं, प्रायिक्षत्तं च तदेव । 'च'शब्दाह्राज्ञीप्रवितावीनां प्रहणम् । यथाह नारदः (१२१०३-०५)—'माता मानृष्वसा श्वश्रूमांतुलानी पितृष्वसा । पितृव्यसिखशिष्यस्त्री भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ दुहिताचार्यभार्या च सगोत्रा शरणागता । राज्ञो प्रवित्ता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमां गच्छन्गुरुतरूपग उच्यते । शिश्रस्योत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीतते ॥' इति । राज्ञी राज्यस्य कर्तुर्भार्यां, न क्षत्रियस्यैवः तद्रमने प्रायिक्षत्तान्तरोपदेशात् । धात्री मानृव्यतिरिक्ता स्तन्यदानादिना पोषयित्री, साच्वी व्रतचारिणी, धर्णोत्तमा ब्राह्मणी । अत्र 'मानृ'प्रहणं दृष्टान्तार्थम् । अयं च लिङ्गच्छेदवधात्मको दण्डो ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्यः 'न जातु ब्राह्मणं हृन्यात्सवेपापेष्ववस्थितम् दृष्टि तस्य वधनिषेधात् वधस्येव प्रायिक्षत्तरूप्त्वात् । अस्य च विषयं गुरुतत्त्पप्रायिक्षत्तप्रकरणे प्रपञ्चयिष्यामः । अत्र सृषाभगिन्योः पूर्वश्लोकेन गुरुतत्त्वप्रसमिष्ठतयोः पुनर्भहणं प्रायिक्षत्तविकल्पार्थम् । यदा पुनरेताः क्षियः स्रकामाः सस्य एतानेव पुरुषान्वश्लीकृत्योपपुङ्गन्ते तदा

पाठा०—१ गर्हितान्नाचर्योः. २ गच्छंश्च A. ३ वधस्तत्र स्त. ४ स्तथा A. ५ दण्डार्थः स्त.

तासामपि पुरुषवद्वध एव दण्डः प्रायिक्षतं च। एतानि गुर्विधिक्षेपादितनयागमपर्यन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सद्यःपतनहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते ।
यथाह यमः—'मातृष्वसा मातृसखी दुहिता च पितृष्वसा । मातुलानी खसा
श्वश्रूर्गत्वा सद्यः पतेन्नरः ॥' इति गौतमेन पुनरन्येषामपि पातकलमुक्तम् (२९
।९२)—'मातृपितृयोनिसंबद्धाङ्गस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितालाग्यपतितलागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्व' इति । तेषां च महापातकोपपातकमध्यपाठान्महापातकाच्यूनत्वमुपपातकाच गुरुलम्वगम्यते । तदुक्तम्—'महापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु । तानि पातकसंज्ञानि तच्यूनमुपपातकम् ॥' इति । तथा चाङ्गराः—'पातकेषु सहसं स्थान्महत्सु द्विगुणं तथा
उपपापे तुरीयं स्थान्तरकं वैषैसंख्यया ॥' इति ॥ २३२–२३३ ॥

एवं महापातकानि तत्समानि च पातकानि परिगणय्योपपातकानि परिगण-

यितुमाह—

गोवधो वात्यता स्तेयमृणानां चानपाकिया। अनाहितामिताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम् ॥ २३४ ॥ भृताद्ध्ययनादानं भृतकाध्यापनं तथा। पारदार्यं पारिवित्त्यं वार्धुष्यं लवणक्रिया ॥ २३५ ॥ स्त्रीशुद्रविद्धन्नवधो निन्दितार्थोपजीवनम् । नास्तिक्यं व्रतलोपश्च सुतानां चैव विक्रयः ॥ २३६ ॥ धान्यकुप्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम् । पितृमातृसुतत्यागस्तडागारामविक्रयः ॥ २३७ ॥ कन्यासंदूषणं चैव पैरिविन्दकयाजनम् । कन्याप्रदानं तस्यैव कौटिल्यं व्रतलोपनम् ॥ २३८ ॥ आत्मनोऽर्थे क्रियारम्भो मद्यपस्नीनिषेवणम् । स्वाध्यायात्रिमुतत्यागो बान्धवत्याग एव च ॥ २३९ । इन्धनार्थं द्रुमच्छेदः स्नाहिंसीषधजीवनम् । हिंस्रयत्र्विधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः ॥ २४० ॥ शुद्रप्रेष्यं हीनसच्यं हीनयोनिनिषेवणम् । तथैवानाश्रमे वासः परात्रपरिप्रष्टता ॥ २४१ ॥ असच्छास्त्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । भार्याया विकयश्रेषामेकैकमुपपातकम् ॥ २४२ ॥

पाठा०- १ वर्षमसंक्षयात् इ. २ चानपिकया क. ग. ३ परिवेदक इ.

गोवधो गोपिण्डव्यापादनम्, कालेऽनुपनीतत्वं वात्यता. बाह्रणमुवर्णतत्सम-व्यतिरिक्तपरद्रव्यापहरणं स्तेयम् , गृहीतस्य सुवर्णादेरप्रदानसृणानामनपाकर-णम् , तथा देवविंपितृणां संबैन्ध्यृणस्यानपाकरणं च । सत्यधिकारे ऽनाहिताग्नि-त्वम् ॥ ननु ज्योतिष्टीमादिकामश्रुतयः स्वाज्ञभूतामिनिष्पत्त्यर्थमाधानं प्रयुक्षत इति मीमां सकप्रसिद्धिः, अतश्च यस्यामिभिः प्रयोजनं तस्य तदुपायभूताधाने प्रवृ-त्तिवीं ह्याद्यर्थिन इव धनार्जने । यस्य पुनरिप्तिभः प्रयोजनं नास्ति तस्याप्रवृत्तिरिति कथमनाहितामितादोषः १ उच्यते, —अस्मादेवाधानस्यावर्यकत्ववचनान्नित्यश्रुत-योऽपि साधिकारित्वाविशेषादाधानस्य प्रयोजिका इति स्मृतिकाराणामभिप्रायो लक्ष्यत इसदोषः । तथा अपण्यस्य लवणादेर्विकयः, सहोदरस्य ज्येष्ठस्य तिष्ठतः कनीयसो भ्रातुर्दाराभिसंयोगः परिवेदनम् ,पणपूर्वाध्यापकादध्ययन-महणम्, पणपूर्वाध्यापनम्, परदारसेवनं गुरुदारतत्समव्यतिरेकेण, पारि-विन्यं कनीयिस कृतविवाहे ज्येष्टस्य विवाहराहित्यम्, वार्धुच्यं प्रतिविद्धवृद्धगुप-जीवनैम्, लचणिकया लवणस्योत्पादानम्, स्त्रिया वधः आत्रेयी सगर्भा ऋतु-मती,अत्रिगोत्रपरिणीता वा बाह्मण्या अप्यात्रेयीव्यतिरेकेण,शूद्भवधः,अदीक्षित-विद्श्वत्रियवधः । निन्दितार्थोपजीवनमराजस्थापितार्थोपजीवनम्, ना-स्तिक्यं 'नास्ति परलोकः' इलायभिनिवेशः, व्रतलोपो ब्रह्मचारिणः स्त्रीप्रसङ्गः, सुतानामपत्यानां विक्रयः, धान्यं त्रीह्यादि, कुप्यमसारहव्यं त्रपुसीसादि, पदाचो गवादयः,तेषामपहरणम् ; 'गोवधो ब्राखता खेयम्'(प्रा. २३४)इखनेन स्तेयमहणेनैव सिद्धे पुनर्धान्यकुण्यादिस्तेयमहणं निलार्थम् । अतो धान्यादिव्यति-रिक्तद्रव्यस्तेये नावर्यमेतदेव प्रायश्चित्तम्, अपि तु ततो न्यूनमपि भवत्येव । एतेन 'बान्धवलाग'महणेनैव सिद्धे पुनः 'पित्रादिलाग'महणं व्याख्यातम्। अयाज्यानां जातिकमें दुष्टानां रह्मात्यादीनां याजनम्।पितृमातृसुतानामपिततानां त्यागो गृहानिष्कासनम् । तडागस्यारामस्य चोवानोपवनादेविकयः । कन्यायाः संदूषणमङ्खल्यादिना योनिविदारणम्, नतु भोगः। तस्य 'सखिभार्याकुमारीषु' (प्रा॰२३९) इति गुरुतल्पगसमत्वस्योक्तत्वात् । परिविन्दक्याजनं, तस्य च कन्याप्रदानम् । कौटिल्यं गुरोरन्यत्र, गुरुविषयस्य तु कौटिल्यस्य सुरापानसम-त्वमुक्तम् । पुन मतिलोप' ग्रहणं शिष्टाप्रतिषिद्धेष्वपि श्रीहरिचरणकमलप्रेक्षणात् प्राक् ताम्बूलादिकं न भक्षयामी खेवंरूपेषु प्राप्तर्थं, नतु स्नातकवतप्राप्त्यर्थम् । 'स्नात-कवतलोपे च प्रायिक्षत्तमभोजनम्' (१९१०३) इति मनुना लघुप्रायिक्षतस्य प्रतिपादितत्वात् ॥ तथाऽऽत्मार्थे च पाकलक्षणिकयारम्भः; 'अघं स केवलं भुद्धे यः पचलात्मकारणात्' (मनुः ३।११८) इति तस्यैव प्रतिषिद्धत्वात् । कियामात्रविषयत्वे तु प्रैतिषेधकल्पनया गौरवं स्यात् । मद्यपायाः स्त्रियाः जायाया अपि निषेवणसुपभोगः, खाध्यायत्यागो व्याख्यातः, अद्गीनां

पाठा०-१ संबन्ध्यर्णस्या ख. २ साधिकारत्वाविशेषां ङ. ३ वृत्त्युपः जीवित्वम् ङ. ४ प्रतिषेधे ङ.

च श्रीतसार्तानां त्यागः, सुतत्यागः संस्कारायकरणम्, बान्धवानां पितृ-व्यमातुलारीनां त्यागः सति विभवे अपरिरक्षणम् । पाकादिदृष्टप्रयोजन-सिद्धधर्थमाई दुमच्छेदो न त्वाहवनीयपरिरक्षणार्थमपि । स्त्रिया हिंसया औषधेन च वर्तनं जीवनं स्त्रीहिंसौषधजीवनम्। तत्र स्त्रीजीवनं नाम भायां पण्यभावेन प्रयोज्य तल्लब्धोपजीवनम्, स्त्रीधनेनोपजीवनं वा । हिंसया जीवनं प्राणिवधेन जीवनम् । औषधजीवनं वश्चीकरणादिना । हिंस्नयन्त्रस्य तिलेखु पीडाकारस प्रवर्तनम् । व्यसनानि मृगयादीन्यष्टादश । आत्मविकयो द्रव्यप्रहणेन परदास्यकरणम् । शूद्रसेवनं हीनेषु मैत्रीकरणम् । अनूदसव-र्णदारस्य केवलहीनवर्णदारोपयमनं साधारणस्रीसंभोगश्च । अनाश्रम-वासः अगृहीताश्रमित्वं सत्यधिकारे। परान्नपरिपुष्टता परपाकर्तित्वम्। असच्छास्रस्य चार्वाकादिप्रन्थस्याधिगमः। सर्वाकरेषु सुवर्णाद्युत्पत्ति-स्थानेषु राजाज्ञयाधिकारित्वम् । भार्याया विक्रयः 'च'शब्दान्मन्वाद्युका-भिचारामतिपूर्वलञ्जनादिभक्षणादेर्प्रहणम् । एषां गोवधादीनां प्रत्येकमुपपात-कसंक्षा वेदितव्या । मनुना पुनरन्यान्यपि निमित्तानि जातिश्रंशकरसंकरीक-रणापात्रीकरणमलिनीकरणसंज्ञानि परिगणितानि । ( मनुः ११ । ६७-७० )— 'ब्राह्मणस्य रुजःकृत्या घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः । जैह्मयं पुंसि च मैथुन्यं जातिश्रंशकरं स्मृतम् ॥ खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । संकरीकरणं क्षेयं मीनाहिमहि-षस्य च ॥ निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं श्रूहसेवनम् । अपात्रीकरणं होयमस-खस्य च भाषणम् । कृमिकीटवयोह्ला मद्यानुगतभोजनम् । फलैधःकुषुमस्तेय-मधेर्यं च मलावहम् ॥' इति ॥ अतोऽन्यन्निमित्तजातं प्रकीर्णकं कथ्यते ॥ बृहद्धि-ष्णुना च समस्तानि प्रायश्चित्तनिमित्तान्युत्तरोत्तरलघीयांसि पृथक्संज्ञामेदभिन्नानि दार्शतानि—'ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणसुवर्णापहर्णं गुरुदारगमनमिति महापा-तकानि तत्संयोगश्च । मातृगमनं दुहितृगमनं सुषागमनमिखतिपातकानि । याग-स्थक्षत्रियवधो वैश्यस्य च रजखलायाश्वान्तर्वद्याश्वीत्रिगोत्रायाश्वाविज्ञातस्य गर्भस्य शरणागतस्य च घातनं ब्रह्महत्यासमानि । कौटसाक्ष्यं सुहृद्वध इत्येतौ सुरापान-

टिप्प०—1 मृगयादीन्यष्टादश व्यसनानि मनुस्मृतौ (७ श्लो. ४७-५३) 'मृगयाऽक्षो दिवा(स्त्रः) परिवादः स्त्रियो मदः। तौर्यत्रिकं वृथाव्या च कामजो दशको गणः॥
पैशुन्यं साइसं द्रोह ईच्याऽस्यार्थदूषणम्। वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोषजोऽपि गणोऽष्टकः॥
द्वयोरप्येतयोर्मृलं यं सर्वे कवयो विदुः। तं यक्षेन जयेष्ठोमं दुष्टा (तज्जा) वेताबुमै। गणौ॥
पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्। पतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्कं कामजे गणे॥
दण्डस्य पातनं चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे। क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्वष्टमेतित्रिकं सदा॥
सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः । पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याद्यसनमात्मवान्॥ व्यसन्तस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते। व्यसन्यशेषो त्रजित स्वर्यात्यव्यसनी मृतः॥' इति।

पाठा०-१ करणेन इ. २ च मैथुनं पुंसि. ३ श्रासगोत्रायाः ख.

समी । ब्राह्मणभूमिहरणं सुवर्णस्तेयसमम् । पितृव्यमाताभइमातुलरूपपद्वयिन-गमनं गुरुदारगमनसमम् । पितृष्वसमातृष्वस्मामनं श्रोत्रियर्त्वगुपाध्यायमित्र-पद्वयभिगमनं च । खम्रः सख्याः सगोत्राया उत्तमवर्णीया रजखलायाः शरणा-गतायाः प्रविजतायाः निक्षिप्तायाश्च गमनमिखेतान्यनुपातकानि । अन्तवचनै समुत्कर्षे राजगामि च पैश्चनम् । गुरोश्वालीकनिर्वन्धो वेदनिन्दा अधीतस्य लागोऽभिषितृमातृसुतदाराणां च अभोज्यात्रभक्षणं परखापहरणं परदारानुग-मनमयाज्यानां च याजनं वात्यता मृतादध्यापनं मृतकाष्ययनादानं सर्वाकरेष्य-धिकारो महायन्त्रप्रवर्तनं द्रमगुरेमवल्लीलतौषधीनां हिंसया जीवनमभिचारमूलकर्मसु च प्रवृत्तिरात्मार्थिकयारम्भः अनाहितामिता देवर्षिपितृणामृणस्यानपाकिया अस-च्छास्राधिगमनं नास्तिकता कुशीलता मद्यपस्त्रीनिषेवणमित्युपपातकानि । बाह्म-णस्य रुजःकरणमध्यमययोर्घातिजैंद्वयं पशुषु पुंसि च मैथुनाचरणमिखेतानि जातिश्रंशकराणि । प्राम्यारण्यपश्चनां हिंसनं संकरीकरणम् । निन्दितेभ्यो धना-दानं, वाणिज्यं, कुसीदजीवनं, असल्यभाषणं, शूद्रसेवनमिल्यपात्रीकरणानि । पक्षिणां जलचराणां जलजानां च घातनं क्रमिकीटघातनं मद्यातुगतभोजनमिति मलाव-हानि । यदनुक्तं तत्प्रकीर्णकम्' इति ॥ कालायनेन तु महापातकसमानां विष्णु-नाप्युपपातकत्वेनोक्तानां पातकसंज्ञा दर्शिता- महापापं चातिपापं तथा पातक-मेव च । प्रासक्तिकं चोपपापमित्येवं पश्चको गणः ॥' इति ॥ ननुपपातकादीनां क्यं पातकत्वं ! पतनहेतुत्वाभावात् । यदि तेषामपि पतनहेतुत्वं तर्हि 'मातृपितृ-योनिसंबद्धान्नः इत्यादिपरिगणनमनर्थकम् । अथैवमुच्येत-ययपि महापातकत-रसमेष्विव सदाःपातित्यहेत्तत्वं नास्ति. तथाप्यभ्यासापेक्षया पातित्यहेतुत्वमविष-दम्; 'निन्दितकर्माभ्यासी' (२१।१) इति गौतमवचनादिति । मैवम्; अभ्या-सस्यानिरूप्यमाणत्वात् द्धिः शतकृत्वो वेति तत्राविशेषेऽङ्गीकियमाणे योऽपि द्विदिंवा खिपति, यः शतकृत्वो वा गोवधं करोति, तयोरविशेषेण पाति खं स्थात् । अत्रोच्यते, यत्रार्थवादे प्रत्यवायविशेषः श्रूयते, प्रायश्चित्तबहुत्वं वा तसिन्निन्दि-तकर्मणि यावलभ्यस्यमाने महापातकतुल्यत्वं भवति-तावानभ्यासः पातिलहेतुः। दिवाखप्रादौ त सहस्रकृत्वोऽप्यभ्यस्यमाने न महापातकत्रस्यत्वं भवतीति न तत्र पातित्यम्, अतो युक्तमुपपातकादेरभ्यासापेक्षया पतनहेतुत्तम् ॥ २३४-२४२ ॥

एवं व्यवहारार्थं संज्ञामेदसहितं प्रायश्चित्तनिमित्तपरिगणनं कुला नैमित्तिकानि प्रदर्शयितमाह—

## शिरःकपाली घ्वजवान्मिश्वाशी कर्म वेदयन् । ब्रह्महा द्वादशाब्दानि मितश्चकशुद्धिमामुयात् ॥ २४३ ॥

शिरसः कपालमस्यास्तीति शिरःकपाली, तथा ध्वजवान् 'कृत्वा शवशिरो-ध्वजम्' (११।७२)—इति मनुस्मरणात् । अन्यच्छिरःकपालं दण्डाप्रसमारो-

पाठा०- १ पैशुन्यम् ख. २ गुल्मळतीषधीनां क. ग. ३ स्थानपिकया ग. ४ नुपातकत्वेन ख.

पितं ध्वजशब्दवाच्यं गृह्णीयात् । तच कपालं खव्यापादितब्राह्मणशिरःसंबन्धि माह्मम् । 'ब्राह्मणो ब्राह्मणं घातयित्वा तस्येव शिरःकपालमादाय तीर्थान्यनुसंच-रेत्' इति शातातपस्मरणात् । तदलाभेऽन्यस्येव ब्राह्मणस्येव ब्राह्मम् । एतदुभयं पाणिनैव प्राह्मम् । 'खद्वाङ्गकपालपाणिः' (२२।४) इति गौतमस्मरणात् । 'खद्वा-क्व'शब्देन दण्डारोपितशिरःकपालात्मको ध्वजो गृह्यते; न पुनः खद्वकदेशः, 'महोक्षः खद्वाङ्गं परशुः' इत्यादिव्यवहारेषु तस्यैव प्रसिद्धेः । एतच कपालघारणं चिहार्थ, न पुनर्भोजनार्थ भिक्षार्थ वाः 'मृन्मयकपालपाणिर्भिक्षाये प्रामं प्रवि-शेत्' ( २२।४ ) इति गौतमस्मरणात् । तथा वनवासिना च तेन भवितव्यम् । 'बैह्महा द्वादशाब्दानि कुटीं कृत्वा वने वसेत्' (१९१७२ ) इति मनुस्मरणात् । प्रामसमीपादौ वा । ( मनुः १९१७८ )—'कृतवापनो वा निवसेद्वामान्ते गोत्र-जेऽपि वा। आश्रमे इक्षमूळे वा गोब्रोह्मणहिते रतः ॥' इति तेनैवोक्तत्वात्। 'कृतवापनो वा' इति विकल्पाभिधानाज्यटी वेति रुक्ष्यते । अत एव संवर्तः— 'ब्रह्महा द्वादशाब्दानि बैालवासा जटी ध्वजी' इति । तथा मिक्षाशनशीलश्र भवेत्। भिक्षा च लोहितकेन मृन्मयखण्डशरावेण प्राह्मा; 'लोहितकेन खण्ड-शरावेण प्रामं भिक्षाये प्रविशेत्' (१२४।१४) इति आपस्तम्बस्मरणात्। सप्तागाराण्येवान्त्रमिष्टं लभ्येत वानवेखेवमसंकल्पितानि मिक्षार्थं प्रविशेत् : 'सप्ता-गाराण्यसंकिल्पतानि चरेद्भैक्षम्' ( १०१७ ) इति वसिष्ठसारणात् । तथैककाल एव सा प्राह्मा; 'एककालाहारः' इति धेनैवोक्तलात् । एतच भैक्षं ब्राह्म-णादिवर्णे ब्वेव कार्यम् ; 'चातुर्वर्ण्यं चरेद्भक्षं खद्वाङ्गी संयतातमवान्' इति संवर्त-सर्णात् । तथा 'ब्रह्महासि' इति खदर्म ख्यापयन् द्वारि स्थितो 'भिक्षीं याचेत: 'वेश्मनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः' इति पराशरस्मरणात् । अयं च भैक्षाशित्वनियमो वन्यैजीवनाशको द्रष्टव्यः; 'भिक्षायै प्रविशेद्वामं वन्यैर्यदि न जीवति' इति संवर्तसरणात् । तथा ब्रह्मचर्यादियुक्तेन च तेन भवितव्यम् । र्खेट्टाङ्गकपालपाणिर्द्वादशवत्सरान्ब्रह्मचारी भिक्षाये यामं प्रविशेत्कर्माचक्षाणः। यथोपकामेत्स संदर्शनादार्यस्य ( 'उत्थितस्तु दिवा तिष्ठेदुपविष्टस्तथा निशि । एतद्वीरासनं नाम सर्वेपापप्रणाशनम् ॥')—'स्थानीसनाभ्यां निहरेत्सवनेषूदको-पस्पशीं शुद्धयेत' (२१।६) इति गौतमस्मरणात् । 'ब्रह्मचारि'प्रहणं च 'वर्जये-न्मधुमांसगन्धमाल्यदिवाखप्राज्ञनाभ्यज्ञनोपानच्छत्रकामकोधलोभमोहद्दर्षेच्लगी-तपरिवादनभयानि' इति ब्रह्मचारिप्रकरणोक्ताविरुद्धधर्मप्राप्त्यर्थम् । अत एव शङ्कः--'स्थानवीरासनी मौनी मौजी दण्डकमण्डलुः । भिक्षाचर्याप्रिकःर्यं च

टिप्प०—1 तत्र भिक्षानियमश्चोक्तो विसिष्ठेन-'सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरे-द्रैक्षम्' इति ।

पाठा०—१ ब्रह्महा द्वादशसमा. २ सर्वभूतिहते ग. ३ चीरवासा जटी ख. ४ ण्येवात्र मृष्टं रुभ्यते नात्रेत्येवमसंकव्पितानि ख. ५ तथा सायंकाल एव ख. ६ संयतः पुमान् क. ७ भिक्षां चरेत् ख. ङ. ८ खट्टाइ-पाणिः ख. ९ ङ. पुस्तके १० स्थानाशनाभ्यां ङ.

कूष्माण्डीभिः सदा जपः ॥ इति, तस्य भवेदिति शेषः ॥ अत्र सवनेषूदकस्पर्शीति स्नानविधानात्तदङ्गभूतमन्त्रादिप्राप्तिरप्यवगम्यते । तथा 'शुचिना कर्मे कर्तव्य'मि-खस्य सर्वकर्मसाधारणात्वाद्रतचर्याङ्गभूतशौचसंपत्त्यर्थं स्नानवत्संध्योपासनमपि कार्यम् । तस्यापि शौचापादनद्वारेण सर्वकर्मशेषत्वात् । तथा च दक्षः—'संध्या-हीनोऽशुचिनित्यमनर्हः सर्वकर्मसु । यत्किचित्कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्॥ इति । न च 'द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनम्' इति वचनात् संध्योपासनायाश्व द्विजातिकमेंत्वाद्पाप्तिरिति शङ्कनीयम् । यसात्पतितस्यैव वतचर्योपदेशात्तदङ्गतयैव संध्योपासनादिप्राप्तिः । अतो 'द्विजातीनामध्ययनमिज्या दानं बाह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिप्रहाः' इलादीनामेव द्विजातिकर्मणां वतचर्यानक्रभूतानां हानिर्न सर्वेषाम्; तावन्मात्रबाघेन द्दानिवचनस्य चरितार्थत्वात् । इयं च मनुयाज्ञव-ल्क्यगौतमादिप्रतिपादिता द्वादशवार्षिकव्रतचर्येकैव न पुनर्भिन्ना । परस्परसापे-क्षत्वाद्विरोधाच । तथा हि—भिक्षाशी कर्म वेदयन्नित्युक्ते कि भिक्षापात्रं केषां वा गृहेषु कतिषु वेत्याकाङ्का जायेतैव । तत्र 'लोहितकेन खण्डशरावेण' ( १।२४।१४ ) इत्यापस्तम्बादिवचनैः परिपूरणमविरुद्धम् । अतः सर्वेरैककरुपोपदे-शात्कैश्चिदुक्तं मनुगौतमाद्युक्तेतिकर्तव्यतायाः परस्परसापेक्षत्वेऽपि विकल्प इति तदनिक्ष्यैवोक्तमिति मन्तव्यम् । एवं द्वाद्शवर्षाणि व्रतचर्यामावर्ष ब्रह्महा शुद्धिमाप्रुयात् । इयं चाकामकृतब्रह्मवधविषया ( १११८९ )—'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् । कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते ॥ इति मनुस्मरणात् ॥ अत्रेदं चिन्तनीयम् — किं द्वित्रे ब्राह्मणवधे प्रायश्वित्तस्य तन्त्र-त्वमुतायृत्तिरिति । तत्र केचिन्मन्यन्ते ब्रह्महा द्वादशाब्दानीसत्र ब्रह्मशब्दस्यैक-स्मिन्द्रयोर्बहुषु साधारणत्वादेकस्मिन्ब्राह्मणवधे यत्प्रायश्चित्तं तदेव द्वितीये तृती-येऽपि । तत्रैकब्राह्मणवधनिमित्तैकप्रायश्चित्तानुष्ठाने सतीदं कृतमिदं नेति न शक्यते वक्तम् । देशकालकर्तृणां प्रयोगानुबन्धभूतानामभेदेनागृह्यमाणविशेषत्वात्तन्त्रानु-ष्टानेनैव पापक्षयस्रक्षणकार्यनिष्पत्तिर्युक्ता । यथा तन्त्रानुष्ठितैः प्रयाजादिभिराग्ने-यादिषु तम्त्रेणैवानेकोपकारलक्षणकार्याणां निष्पत्तिः । नचैवं वाच्यम् 'द्वित्रैबाह्म-णवधे पापस्य गुरुत्वादेनसि गुरुणि गुरुणि लघुनि लघूनि (१९।१९) इति, गौतम-वचनादावृत्तमेव प्रायिश्वत्तानुष्ठानं युक्तम् , विलक्षणकार्ययोस्तन्त्रेण निष्पत्त्यनुपपत्ते-रिति । यतो नेदं वचनमावृत्तिविधायकं किंतूपदिष्टानां गुरुलघुकल्पानां व्यवस्था-प्रतिपादनपरम् । नच द्वितीयबाह्मणवधे पापस्य गुरुखं, प्रमाणाभावात् । यच मनुदेवलाभ्यामुक्तम्—'विधेः प्राथमिकादस्माद्वितीये द्विगुणं भैवेत्। तृतीये त्रिगुणं प्रोक्तं चतुर्थं नास्ति निष्कृतिः ॥' इति, नतद्पि 'प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकंशास्त्रमावर्तते' इति न्यायेन, द्वित्रब्राह्मणवधगोचरनैमित्तिकशास्त्रावृत्त्यनुवादेन चतुर्थे तदभाव-

पाठा०—१ साधारणसरणत्वात् ख. २ किं तत्र द्वित्रिव्राह्मणवधे छ. ३ द्वित्रिव्राह्मण ख. ४ द्विगुणं चरेत् ख. ५ नैमित्तिकमावर्तते ख.

विधिपरम्, न पुनर्द्वितीयब्रह्मवधे प्रायश्वित्तानुष्ठानद्वैगुण्यविधिपरमपि; वाक्यभेद-प्रसंगात् । तसात् द्वित्रवाह्मणवधेऽपि सक्टदेव द्वादशवार्षिकायनुष्ठानं युक्तम्, यथा 'अमये क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपे'दिलादिगृहदाहादिनिमित्तेषु चोदितानां क्षामवत्यादीनां युगपदनेकेष्वपि गृहदाहादिनिमित्तेषु सक्कदेवानुष्ठानम्। अत्रोच्यते—नहि वचनविरोधे न्यायः प्रभवति । वचनं च विधेः प्राथमिकादिला-दिकं द्वित्रबाद्मणविधे प्रायश्चित्तानुष्ठानावृत्तिविधिपरम् । एवं सति न्यायलभ्य-तस्त्रानुष्ठानबाधेनावृत्तिविधाविदं वचनं प्रवृत्तिविशेषकरं स्यात् । इतरथा शास्त्रतः प्रात्यतुवादकत्वेनानर्थकं स्यात् । नच वाक्यभेदः । चतुर्थादिब्रह्मवधपर्युदासेनेत-रत्रावृत्तेप्रायश्चित्तविधानेनैकार्यत्वात् । किंच, 'चतुर्थे नास्ति निष्कृति'रिति लिज्ञ-दर्शनाद्धन्यमानब्राह्मणसंख्योत्कर्वे दोषगौरवं गम्यते । तथा देवलादिवचनाच व्यत्सादनभिसंधाय पापं कर्म सङ्गत्कृतम् । तस्येयं निष्कृतिर्देष्टा धर्मविद्भिर्मनी-षिभिः ॥' इति । नच विरुक्षणयोर्गुदलघुदोषयोः क्षयस्तन्त्रेण निष्पद्यते । अत एवंविधेषु दोषगुक्तवेन कार्यवैलक्षण्यादिप प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकस्यादृत्तिर्युक्ता । क्षामवत्यादिषु पुनः कार्यस्यावैलक्षण्याद्युक्तस्तन्त्रभाव इत्यलं प्रपश्चेन । यचेदं 'चतुर्थे नास्ति निष्कृति'रिति, तद्पि महापातकविषयम् ;पापस्यातिगुरुत्वेन प्रायश्वित्ताभाव-प्रतिपादनपरत्वात् । अतः श्रहाश्वसेवनादौ बहुशोऽप्यभ्यस्ते तदनुगुणप्रायश्चित्ता-बृत्तिः कल्पनीया, न पुनः प्रायश्चित्ताभावः । अत एवोक्तं मनुना (१९।१४०)-'पूणें चानस्थानस्थां तु शूदहत्यावतं चरेत्' इति । इदं च द्वादशवार्षिकं वतं साक्षा-द्ध-तुरेव; ब्रह्महेति तस्यैवाभिधानात् । अनुप्राहकप्रयोजकादेस्तु तत्तहोषानु-सारेण प्रायक्षित्ततारतम्यं कल्पनीयम् । तत्रानुप्राहको यत्प्रायश्चित्तभाजं पुरुष-मनुग्रहाति स तत्प्रायिक्तं पादोनं कुर्यात् । अतस्तस्य द्वादशवार्षिके पादोनं नववार्षिकं प्रयोजकस्त्वधोंनं षड्वार्षिकं कुर्यात् । अनुमन्ता पुनः सार्धपादं सार्ध-चतुर्वार्षिकं निमित्ती त्वेकपादं त्रिवार्षिकम् । अत एव सुमन्तुः--'तिरस्कृतो यदा वित्रो इत्वात्मानं मृतो यदि । निर्गुणः साइसात्क्रोधाद्गृहक्षेत्रादिकारणात् ॥ त्रैवार्षिकं वतं कुर्योत्प्रतिलोमां सरस्वतीम् । गच्छेद्वापि विद्युद्धयर्थं तत्पापस्येति निश्चितम् ॥ अलार्थं निर्शुणो वित्रो हालार्थं निर्शुणोपरि । कोधाद्वै मियते यस्तु निर्निमित्तं तु भार्त्सेतः ॥ वत्सरत्रितयं कुर्याचरः कृच्छ्रं विशुद्धये ॥' इति । यदा पुनर्निमित्त्यसम्तगुणवान् आत्मघाती चास्यन्तिनिर्गुणस्तदैकवर्षमेव ब्रह्महस्यावतं कुर्यात्; 'केशरमश्रुनखादीनां कृत्वा तु वपनं वने । ब्रह्मचर्यं चरन्वित्रो वैषेणैकेन शुद्धयति ॥' इति तेनैवोक्तत्वात् ॥ अनयैव दिशानुप्राहकप्रयोजकादीनां येऽनु-

टिप्प०—1 अस्थिरहितानां प्राणिनां शकटपरिमितानां वर्षे इत्यर्थैः । गुणवदुपरि आत्मवाती वा.

पाठा०- १ परममिति ख. परमेव ग. २ वृत्तिप्रायश्चित्त ङ. ३ वर्षेकेण विश्वचिति ङ.

श्राहकप्रयोजकादयस्तेषामपि प्रायश्चित्तं कल्प्यम् । अस्यां च कल्पनायां प्रयोजिय-ताऽनुमन्ता कर्ता चेति खर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनो यो भूय आरभते तिस-न्फलविशेषः' ( २।२९।१ ) इत्यापस्तम्बीयं वचनं मूलम् । तथा प्रोत्साहकादीना-मिप दण्डप्रायश्वित्ते कल्प्ये। यथाह पैठीनसिः--'हन्ता मन्तोपदेष्टा च तथा संप्रति-पादकः । प्रोत्साहकः सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः ॥ आश्रयः शस्त्रदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम् । उपेक्षकः शक्तिमांश्रेद्दोषवक्ताऽनुमोदकः ॥ अकार्य-कारिणस्त्वेषां प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् । यथाशत्त्यनुरूपं च दण्डं चैषां प्रकल्पयेत् ॥ इति ॥ तथा बालवृद्धादीनां साक्षात्कर्तृत्वेऽप्यर्धमेवः 'अज्ञीतिर्यस्य वर्षाण बालो वाऽप्यूनषोडशः । प्रायश्चित्तार्घमहीनित स्त्रियो रोगिण एव च ॥' इत्यक्तिरः-सारणात् ॥ तथा समन्तुः—'अवींकु द्वादशाद्वर्षादशीतेकध्वेमेव वा । अर्धमेव भवेत्पुंसां तुरीयं तत्र योषिताम् ॥' इति ॥ तथाऽनुपनीतस्यापि बालकस्य पादमाः त्रमेव प्रायिक्षत्तम् ; 'स्रीणामर्थं प्रदातन्यं वृद्धानां रोगिणां तथा । पादो बालेषु दातव्यः सर्वपापेष्वयं विधिः ॥' इति विष्णुस्मरणात् । अतश्च यच्छङ्क्तेन-कनैकादशवर्षस्य पञ्चवर्षात्परस्य च । प्रायिश्वतं चरेद्धाता पिता वाडन्यः सह-जनः ॥' इति प्रतिपाद्योक्तम् ,-'अतो बःलतरस्यास्य नापराधो न पातकम् । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥' इति,-तदपि संपूर्णप्रायश्चित्ताभाव-प्रतिपादनपरं, न पुनः सर्वात्मना तदभावप्रतिपादनपरम् । आश्रमविशेषनिरपेक्षेण श्रूयमाणेषु 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' 'तस्माह्राह्मणराजन्यो वैदयश्च न सुरां पिवेत्' इस्येवमादिष्वनपेक्षितवयोविशेषस्यैवाधिकारात् । अतश्र तदीयमपि प्रायश्चित्तं पित्रादिभिरेवाचरणीयम् ; 'पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदमध्याप्य वृत्ति विदध्यात्' इति तस्यैव पुत्रादिहिताचरणेऽधिकृतत्वात् । यत्र पुनः कस्मिश्चिद्रह्मवधे प्रयो-जैकभावमापन्नस्यान्यस्मिन्साक्षात्कर्तृत्वे गुरुलघुप्रायश्चित्तसंपातस्तत्र द्वादशवार्षि-कादिगुरुप्रायश्चित्तान्तःपातिनः प्रयोजकसंबन्धिलघुप्रायश्चित्तप्रसङ्गात्कार्यसिद्धिः । नचैवं सत्यविशेषाह्रघुकल्पेन महतोऽपि सिद्धिः स्यादित्याशङ्कनीयम् । अत्र ह्यन्तःपातितयानुष्ठाने विशेषानवगमात्त्रसङ्गातकार्यसिद्धिरवगम्यते । नच लघ्न-न्तःपाती महाकल्प इति कुतः प्रसङ्गाशङ्का १ नच चैत्रवधजनितकल्मषक्षयार्थ-र्मं तुष्ठितेन कथं विष्णुमित्रवधोत्याद्यपापनिवृत्तिरिति वाच्यम्; चैत्राद्युदेशस्या-तन्त्रत्वात् । अतो यथा काम्यनियोगनिष्यत्यर्थं खर्गार्थं वाऽनुष्ठितैरामेयादिभिर्निख-नियोगनिष्पत्तिसद्गह्रषुप्रायश्चित्तस्यापि कार्यसिद्धिः । यत्पुनर्भध्यमाङ्गिरोवचनम्-'गवां सहसं विधिवत्पात्रेभ्यः प्रतिपादयेत् । ब्रह्महा विप्रमुच्येत सर्वपापेभ्य एव च ॥ इति, -तत्सवनस्थगुणवद्राह्मणविषयम् । एतच दि्रगुणं सवनस्थे तु बाह्मणे वतमादिशेत्' इत्येतद्वाक्यविहितद्विगुणद्वादशवाधिकवतचर्याशक्तस्य वेदि-तव्यम् ; प्रायश्चित्तस्यातिगुरुत्वात् । न त्वनावृत्तद्वादशवार्षिकविषयम् । तत्र हि

पाठा०-१ भागिनो भूय ख. २ तथार्वाकु ख. ३ पुत्रहिताचरणे ख. ४ प्रयोजकाभावापन्न ङ. ५ सिद्धिरुच्यते ङ. ६ मनुष्टेयेन ख.

द्वादशदिनान्येकैकप्राजापत्यमिति गणनायां प्राजापत्यानां षष्टयधिकशतत्रयं भवति । यद्यपि प्राजापत्यस्यान्ते त्र्यहमुपनासोऽधिकस्तथाप्यत्र वनवासजटाधारणवन्या-हारत्वादि कैपतपोविशेषयुक्तत्वादुपवासाभावेऽध्येकैकस्य द्वादशाहस्य प्राजापत्यतुल्य-लम् । ततश्व 'प्राजापत्यिकियाशक्तौ धेनुं दद्याद्विचक्षणः । गवामभावे दातव्यं तन्मूल्यं वा न संशयः ॥' इखनेन न्यायेन प्रतिप्राजापलमेकैकस्यां धेन्वां दीय-मानायां घेनूनामपि षष्ट्यधिकं शतत्रयं भवति, न पुनः सहस्रम् । अतो यथोक्त एव विषयो युक्तः । यदपि शङ्खवचनम्—'पूर्ववदमतिपूर्वं चतुर्षु वर्णेषु विप्रं प्रमाप्य द्वादशवत्सरान्षद त्रीन्सार्धं संवत्सरं च वतान्यादिशेत्तेषामनते गोसदसं तदर्ध तसार्धं तदर्धं च दद्यात्सर्वेषां वर्णीनामानुपूर्व्येणे'ति द्वादशवार्षिकगोसहस्रयोः समुचयविधिपैरं, तदाचार्यादिहननविषयं द्रष्टन्यम्; तस्यातिगुरुत्वात् । तथा च दक्षः—'सममत्राह्मणे दानं द्विगुणं बाह्मणब्रुवे । आचार्ये शतसाहसं श्रोत्रिये दत्तमक्षयम् ॥' इति प्रतिपाद्योक्तवान्—'समं द्विगुणसाहस्रमानन्त्यं च यथाक्रमम्। दाने फलविशेषः स्मार्द्धसायां तद्वदेव हि ॥' इति । तथापस्तम्बेन (१।२४।२४) द्वादशवार्षिकमुक्त्वोक्तमस्मिन्नव विषये—'गुरुं हत्वा श्रोत्रियं वा एतदेव वतमो-त्तमादुच्छ्वासाचरेत्' इति, तत्र यावजीवमावर्तमाने व्रते यदा त्रेगुण्यं चातुर्गुण्यं वा संभाव्यते तदा तत्राऽसमर्थस्य बहुधनस्यायं दानतपसोः समुचयो द्रष्टव्यः । द्वाद्शनार्षिकव्यतिरिक्तानां तु सुमन्तुपराशराद्युक्तानां प्रायिक्तानामुत्तरत्र व्यवस्थां वस्यामः॥ नतु द्वादशवार्षिकादिकल्पानां व्यवस्था कुतोऽवसिता ? न ताबद्वादश-वार्षिकादिविधायकवाक्यैरिति युक्तम् ; तत्राप्रतीतेः । नच वाच्यं प्रमाणावगतगुरु-लघुकल्पानां वाधो मा प्रसाङ्गीदिति व्यवस्था कल्प्यत इति । विकल्पसमुचया-ज्ञाङ्गिभावानामन्यतमाश्रयणेनापि वाधस्य सुपरिहरलात् । अत्रोच्यते—न ताव-हादशवार्षिक सेतुदर्शनादीनां विषमकल्पानां विकल्पोऽवकल्प्यते; विकल्पाश्रयणे गुरुकंत्पानामनुष्टानासंभवेनानर्थक्यप्रसङ्गातः । नच षोडशिष्रहणाष्ठहणवद्विषमयो-रपि विकल्पोपपत्तिरिति वाच्यम् । यतस्तत्रापि सति संभवे प्रहणमेवेति युक्तं कल्पयितुम् । यद्वा घोडशियहणानुगृहीतेनातिरात्रेण क्षिप्रं स्वर्गादिसिद्धिरितश-यितस्य वा स्वर्गस्येति कल्पनीयम् । इतरथा प्रहणविधेरानर्थवयप्रसङ्गात् । नापि समुचयः । उपदेशातिदेशप्राप्तिमन्तरेण समुचयो न संभवति; उपदेशावगतनै-रपेक्ष्यस्य बाधप्रसङ्गात् । नचाङ्गाङ्गिभावः; श्रुत्यादिविनियोजकानामभावात् । श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानानि विनियोजकानि । अतः परस्परोपमर्द-परिहारार्थे विषयव्यवस्थाकल्पनैवोचिता। सा च जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया कल्प-नीया; 'जातिशक्तिगुणापेक्षं सक्कृदुद्धिकृतं तथा। अनुबन्धादिविज्ञाय प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥' इति देवलस्मरणात् ॥ २४३ ॥

पाठा०- १ रूपतया विशेष. २ समुचयपरं ख. ३ चोक्तत्वात् ख.

पूर्वोक्तस्य ब्रह्महत्यादिप्रायिश्वतस्य नैमित्तिकसमीह्यविधमाह-

### त्राह्मणस्य परित्राणाद्भवां द्वादशकस्य च । तथाश्वमेधावभृथस्नानाद्वा शुद्धिमाम्रयात् ॥ २४४ ॥

यश्चौरव्याघादिभिर्व्यापाद्यमानस्य ब्राह्मणस्यैकस्याप्यात्मप्राणानन्तरे कृत्वा प्राणत्राणं करोति गवां द्वादशैकस्यासावसंपूर्णेऽपि द्वादशवार्षिके ग्रद्धोत्। यद्यपि प्राणत्राणे प्रवृत्तस्तद्कृत्वैव म्रियते तथापि शुद्धास्येव । अत एव मनुना ( १ १ १ ७९ )— 'ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजन् । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्बाह्मणस्य च ॥' इति । ब्राह्मणरक्षणं तदर्थं मरणं च पृथगुपात्तम् । तथा परकीयाश्वमेघावभृथाख्यकमीङ्गभूतम्नानसमये खयमपि स्नात्वा ब्रह्महत्यायाः शुद्धि प्राप्तयात् । क्रानं च स्वकल्मवं विख्याप्य कुर्यात् । तथा च मनुः ( १९१८२ )—'शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । खमेनोऽवमृथे स्नात्वा ह्यमेधेविमुँच्यते॥' इति । भूमिदेवा ब्राह्मणा ऋत्विजस्तेषां राज्ञा नरदेवेन यज-मानेन राज्ञा समवाये स्वीयमेनः शिष्टा विख्याप्याऽश्वमेधावभृथे स्नात्वा गुज्यति यदि तैर्नुज्ञातो भवतिः 'अश्वमेधावमृथं गत्वा तत्रानुज्ञातः स्नातः सद्यः पूतो भवति' इति शङ्कसंरणात् ॥ अश्वमेधावसृथग्रहणममिष्टुन्मध्यानां पश्चदशरात्रा-दिकत्वन्तराणाममिष्टुत्समाप्तिकानां च सर्वमेधादीनामुपलक्षणम्। 'अश्वमेधावमृथे बान्ययक्केंऽप्यमिष्टदन्तश्चेत्' (२२।९,१०) इति गौतमस्मरणात् । अयं च प्रकान्तद्वादशवार्षिकस्य कथंचिद्राह्मणप्राणत्राणादिकं कुर्वतो वतसमास्यवधिरु-च्यते । यथा सारखते सत्रे हाक्षं प्रस्नवणं प्राप्योत्थानमृषभैकशतानां वा गवां सद्समभावे सर्वर्क्दानं गृहपतिमरणे चेति । न पुनः खतन्त्रं प्रायश्वितान्तरम् । तथाच शङ्क:- 'द्वादशे वर्षे ग्राद्धे प्राप्नोत्यन्तरा वा बाह्मणं मोचँयिला, गवां द्वादशानां परित्राणात्सय एवाश्वमेधावभृथस्नानाद्वा पूतो भवति' इति । अत एव मनुना ( १९१७८ )—'कृतवापनो वा निवसेत्' इति द्वादशवार्षिकस्य गुणविधि प्रकम्य ( १९१७९ )—'ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजन् । मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोर्बाह्मणस्य च ॥' इत्यादिना मध्ये ब्राह्मणत्राणादिकमभिधाय ( १९१८ ) — 'एवं दढनतो निलं ब्रह्मचारी समाहितः । समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥' इति द्वादशवार्षिकमेवोपसंहतम् । ननु ब्रह्महत्यायाः गुद्धिमाम्यादिति बाह्मणत्राणादीनां द्वादशवाधिकेण सहैकफलत्वावगमात्खातन्य-मेव युक्तं न पुनरङ्गत्वम् , किंच प्रधानविरोधित्वाद्पि नाङ्गत्वम् । प्रधानानु-श्राहकं हाक्नं भवति । नच प्रारब्धद्वादशवार्षिकस्येदं विधानम् । येन तत्कार्ये विधानं गम्यते । यथा 'सत्रायावगूर्य विश्वजिता यजेत' इति सत्रप्रयोगप्रवृत्तस्य

पाठा०—१ समस्याविध ङ. २ कस्य वासंपूर्णोऽपि ख. ३ साने च ख. ४ विशुद्यति ङ. ५ स्नात्वा शुद्धयेत् ख. ६ सर्वस्वजान्यां, सर्वस्व-याज्याः व्यां ङ. ७ भोजयित्वा ङ.

तत्परिसमापनाक्षमस्य विश्वजिद्धिधानमतोऽपि खातह्यमेव युक्तम् । यथाभिप्रवेश्रव्धक्ष्यभावादीनाम् । नच तेषामपि द्वादशवार्षिकोपक्रमोपसंहारमध्यपिठतत्वेन
तदक्रत्वमिति शक्कनीयम् । यतः सत्यपि मध्यपाठे निर्श्ञातप्रयोजनत्वेन प्रयोजनाकाङ्क्षाविरहात्र परस्परमङ्गाङ्गित्वं युक्तम् । यथा सामिधेनीप्रकरणमध्यवितंनां
निर्वित्पदानामिससिन्धनप्रकाशत्वेन सामिधेनीभिः सहैककार्याणां न सामिधेन्यक्रत्वम् । न नैकान्ततोऽमिप्रवेशादीनां द्वादशवार्षिकमध्ये पाठः वसिष्ठगौतमादिभिदेषां द्वादशवार्षिकप्रकमात्प्रागेव पठितत्वात् । इदमेव खातह्यं प्रकटयितुं मनुना
( १९१०३ )—'लक्ष्यं शस्त्रमृतां वा स्यात्' 'प्रास्थेदात्मानमभौ वा' इति प्रतिवात्मयं 'वा'शब्दः पठितः। तथा प्रतिप्रायश्चित्तमेवोपसंहतम्—'अतोऽन्यतममास्थाय विधि विप्रः समाहितः । ब्रह्महत्वाकृतं पापं व्यपोहत्यात्मग्रुद्धये ॥' (मनुः १९१८६ ) इति । अतोऽमिप्रवेशादीनां खातन्त्र्यमेव युक्तम् । अतश्च ब्राह्मणत्राणादेरप्येकफल-दवान्नाङ्गल्वमिति । उच्यते,—परिहृतमेतत् 'अन्तरा त्राह्मणं मोचयित्वे'त्यादिना शङ्कवचनेनाङ्गत्वावगमात् । अङ्गस्यैव सतः प्रधानद्वारेण फलसंबन्धः । न च प्रधा-निवरोधः यतो ब्राह्मणत्राणावधिकस्यैव व्रतानुष्ठानस्य फलसाधनत्वं विधीयतः इति न विरोधः ॥ २४४ ॥

## दीर्घतीत्रामयग्रस्तं त्राक्षणं गामथापि वा । दृष्ट्वा पथि निरातङ्कं कृत्वा तु त्रह्महा श्रुचिः ॥ २४५ ॥

किंच, दीर्घेण बहुकाल्यापिना तीव्रेण दुःसहेनामयेन कुष्ठादिक्याधिना स्रस्तं पीडितं ब्राह्मणं गां वा तथाविधां पिथ स्ट्रा निरातक्कं नीरुं कृत्वा ब्रह्महा शुचिभेवति । नतु 'ब्राह्मणस्य परित्राणाद्' (प्रा॰ २४४) इत्यत्र यदुक्तं ब्राह्मणरक्षणं तदेव किमर्थं पुनरुच्यते,—'ब्राह्मणं गामथापि वा' इति ? सत्यमेवम् ; किंत्वात्मप्राणपरित्यागेनाधस्तनवाक्ये ब्राह्मणरक्षणमुक्तमधुना पुनरौषधदानादिनेति विशेषः । अमुनैवाभिप्रायेणोक्तं मनुना (१९१८०)—'विप्रस्य तिन्निमित्ते वा प्राणलामे विमुच्यते' इति ॥ २४५॥

### आनीय विष्रसर्वस्वं हृतं घातित एव वा । तिमित्तं क्षतः शक्षेर्जावन्नपि विद्युः खति ॥ २४६ ॥

किन, विश्रस्यापहृतसर्वस्वतयावसीत्ः संबन्धि द्रव्यं भूहिरण्या॰ दिकं चौरैहृतं साकल्येनानीय रक्षणं यः करोति स विद्युद्ध्यति । आनयने प्रवृत्तः स्वयं चौरैद्यातितो वा, यदि वा तिन्निमित्तं न्नाह्मणसर्वस्वानयनार्थं तन्न युध्य॰ मानः रास्त्रैः क्षतो सतकल्यो जीवन्निप विद्युद्ध्यति । 'शन्नैः' इति बहु- वननं क्षतबहुलप्राह्यर्थम् । अत एव मनुना (१९१८०)—'न्यैवरं प्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजिख वा' इति 'न्यवर'प्रहणं कृतम् । एतस्य श्लोकद्वयोक्तकल्यवक्षस्य

जाह्मणरक्षणरूपत्वेनान्तरा वा 'ज्ञाह्मणं मोचयित्वा' इत्यनेन शङ्कवचनेन कोडी-कृतत्वात् द्वादशवार्षिकसमाध्यवधित्वेनेतरप्रहणे विनियोगान स्वातन्त्रयम्॥२४६॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह—

लोमभ्यः खाहेत्येवं हि लोमप्रभृति वै ततुम् । मैजान्तां जुहुयाद्वापि मन्त्रेरेभियथाक्रमम् ॥ २४७॥

'लोमभ्यः खाहा' इत्येवमादिभिमेत्रेलीमप्रभृतिमज्जान्तां तनुं जुहु-यात् । 'इति'शब्दः करणत्वनिर्देशार्थः । 'एवं'शब्दः प्रकारसूचनार्थः । 'हि'-शब्दः स्मृत्यन्तरप्रसिद्धत्वगादीनां प्रमृतिशब्देनाक्षिप्यमाणानां चोतनार्थः । ततश्च लोमादीनि होमद्रव्याणि चतुध्या निर्दिश्यन्ते खाहाकारं पठित्वा तैर्मन्त्रेजुंहु-यात्। ते च हूयमानद्रव्याणां लोमत्वरलोहितमांसमेदःस्नाय्वस्थिमजानामष्टसं-ख्यत्वादृष्टी मन्त्रा भवन्ति । तथा च वसिष्ठः—'ब्रह्महैं।ऽमिभुपसमाधाय जुहुयाह्नों-मानि मृत्योर्जुहोमि लोमभिर्मृत्युं वाशय' इति प्रथमाम् । १ । 'त्वचं मृत्योर्जुहोमि त्वचा मृःयुं वाशय' इति द्वितीयाम् । २ । 'लोहितं मृत्योर्जुहोमि लोहितेन मृत्युं वाशय' इति तृतीयाम् । ३ । 'मांसानि मृत्योर्जुहोमि मांसैर्मृः युं वाशय' इति चतु-थींम् । ४। 'मेदो मृत्योर्जुहोमि मेदसा मृत्युं वाशय' इति पश्चमीम् । ५। 'स्नायूनि मृत्योर्जुहोमि स्नायुभिर्मृत्युं वाशय' इति षष्टीम् । ६ । 'अस्थीनि मृत्योर्जुहोमि अस्थिभिर्मृत्युं वाशय' इति सप्तमीम् । ७ । 'मजां मृत्योर्जुहोमि मजाभिर्मृत्युं बाशय' इलाष्ट्रमीम् । ८॥' इति । अत्र च लोमप्रमृति तनुं जुहुयादिति लोमा-दीनां होमद्रव्यत्वावगमाहोमभ्यः खाहेति सलपि चतुर्थानिदेशे लोमादीनां न देवतात्वं कल्प्यते; द्रव्यप्रकाशनेनैव मन्त्राणां होमसाधनत्वोपपत्तः । किंतु 'लोम-भिर्मृत्युं वाशय' इत्यादिवसिष्ठमन्त्रपर्यालोचनया मृत्योरेव हविःसंबन्धावगमाहेव-तात्वं कल्प्यते । अतश्च होमादीनि सामध्यास्त्विधितिनावदाय मृत्यूदेशेनाष्टी होमान्कृत्वान्ते तनुं प्रक्षिपेत् । अतो यस्कैश्चिदुक्तमनादिष्टद्रव्यस्वादाज्यहविष्का होमा इति,-तदनिरूप्यैवोक्तमित्युपेक्षणीयम् । जुहुयादिखनेनामौ सिद्धे भूणहामि-मुपसमाधायेति पुनरिप्रप्रहुणं लीकिकाभिप्राप्त्यर्थम् । युक्तं चैतत् ; पतिताभीनां प्रतिपत्तिविधानात्—'आहितामिस्तु यो विप्रो महापातकभाग्भवेत् । प्रायिश्वतैर्न शुद्धवेत तदमीनां तु का गतिः ॥ वैतानं प्रक्षिपेत्तोये शालामिं शमयेडुघः ॥ इत्युशनःस्मरणात् । तथा—'महापातक्षंयुक्तो दैवात्स्यादिममान्यदि । पुत्रादिः पालयेदमीन्युक्तश्रादोषसंक्षयात् ॥ प्रायश्चित्तं न कुर्योचः कुर्वन्ना मियते यदि । रैं हां निवार्पयेच्छ्रोतमप्खस्येत्सपरिच्छदम् ॥' इति कास्यायनस्मरणात् । तनुप्रसे-पश्चीत्थायोत्थाय त्रिरधोमुखेन कर्तव्यः । यथाह मनुः ( १९१७३ )— प्रास्येदा-स्मानमभी वा समिद्धे त्रिरवाक्किराः' इति । गौतमेनाप्यत्र विशेषो दर्शितः

पाठा०-१ स्वाहेति हि A. २ मजान्तं A. ३ श्रूणहामिम् ४ हविष्कामो होम इति इ. ५ गृद्धं वा निर्वपेच्छ्रौतं इ.

( २२।१,२ )—'प्रायश्चित्तममी सिक्जिब्रामिस्रियच्छातस्य' इति । अवच्छातस्य अनशनकशिंतकलेवरस्येलर्थः। तथा च काठकश्रुतिः—'अनशनेन कर्शितोऽप्ति-मारोहेत्' इति । इदं च मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं कामकारविषयम् । यथाइ मध्य-माङ्गिराः- 'प्राणान्तिकं च यत्प्रोक्तं प्रायश्चित्तं मनीषिभिः । तत्कामकार्विषयं विज्ञेयं नात्र संशयः ॥' इति । तथा—'यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथंचन । न तस्य शुद्धिनिंदिष्टा सुम्विमपतनाहते ॥' इति । एतच प्रायिक्तं खतन्त्रमेव न ब्राह्मणत्राणादिवत् द्वादशवार्षिकान्तर्भूतमित्युक्तं प्राक् ॥ २४७ ॥

### संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्रयात्। मृतकल्पः प्रहारातों जीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ २४८ ॥

किंच, अथवा संग्रामे युद्धभूमानुभयबलप्रेरितशरसंपातस्थाने लक्ष्यभूतो मृतः शुद्धिमवाप्रयात् । गाडममेप्रहारजनिततीववेदनो मृतकस्पो मूर्चिछतो जीवसपि विशुद्धयति । लक्ष्यभावश्च प्रायश्चित्ती अयमिखेवं विदुषां धनुर्विद्याविदां संप्रामे खेच्छया कर्तत्र्यो नतु राज्ञा बलात्कारयितव्यः। यथाह मनुः ( १९१९७ )—'लक्ष्यं शस्त्रमृतां वा स्याद्विदुषामिच्छयात्मनः' इति । इदं च मरणान्तिकत्वात्साक्षात्कर्तः क्षत्रियस्य कामकारविषयम् । 'अपि'शब्दादश्वमे-धादिनापि विशुद्ध्यति । यथाह मनुः ( ११।७४ )—'यजेत वाश्वमेधेन खर्जिता गोसवेन च । अभिजिद्धिश्विज्ञां वा त्रिवृताग्निष्टुतापि वा॥' इति । अश्वमेधानुष्टानं सार्वभौमक्षत्रियस्येव ।—'यजेत बाऽश्वमेधेन क्षत्रियस्तु महीपतिः' इति पराशर-सरणात्, 'नावार्वभौमो यजेत' इखवार्वभौमस्य प्रतिषेधद्र्शनाच । इदं चाश्वमेघानुष्ठानं सार्वभौमस्य कामकारकृते मरगान्तिकस्थाने द्रष्ट्रसम् ; 'महा-पातककर्तारश्रत्वारो मतिपूर्वकम् । अप्नि प्रविश्य शुद्धयन्ति स्थित्वा वा महति कतौ ॥' इति यमेन मरणकालाग्निप्रवेशतु स्यतया महाकतोरश्वमेधस्य निर्दिष्ट-त्वात । खर्जितादयश्च त्रैवर्णिकस्याहिताग्नेरिष्टप्रथमयज्ञस्य द्वाद्शवार्षिकेण सह विकल्पन्ते । नच खर्जिताद्यथमाधानं प्रथमयज्ञानुष्टानं वा कार्यम्; पतितस्य द्विजातिकर्मखनधिकारात् । नच संध्योपासनवद्विरोध इति युक्तम्; आधा-नादेश्तरकतुशेषत्वाभावात् । ते च दक्षिणान्यूनाधिक्याश्रयणेन द्वीदशवार्षिका-यहेंषु साक्षादन्त्रादिषु व्यवस्थापनीयाः ॥ २४८ ॥

### अरण्ये नियतो जम्बा त्रिवै वेदस्य संहिताम्। शुद्ध्येत वा मिताशित्वात्प्रतिस्रोतः सरखतीम् ॥ २४९ ॥

किंच, अरण्ये निर्जनप्रदेशे नियतो नियताहार:- 'जपेद्वा नियताहारः' (१९१७७) इति मनुस्मरणात् । त्रिवारं मन्त्रश्रह्मणात्मकं वेदं जिपत्वा

पाठा०-१ द्वादशवार्षिकषड्वार्षिकत्रैवार्षिकादिषु साक्षाद्वज्ञादिषु ङ. -२ ग्रुध्यत्यथ मिताशी वा A.

शुद्धवित । 'संहिता'ग्रहणं पदकमन्युदासार्थम् । यद्वा मितारानो भूत्वा स्राक्षात्प्रस्ववणादारभ्य पश्चिमोदधेः प्रतिस्रोतः स्रोतः स्रोतः प्रति सरस्वतीं इत्वा गत्वा विशुद्धयित । अर्चानं च हिविष्येण कार्यम्—'हिविष्यभुग्वानुचरे-रप्रतिस्रोतःसरस्वतीम्' (१९१७७) इति मनुस्मरणात् । अयं च वेदज्ञाे विदुषो हन्तुर्निर्धनस्यास्नतगुणवतो निर्गुणव्यापादने प्रमादकृते द्रष्टव्यः । सरस्वतीगमनं तु ताहरा एव विषये विद्याविरहिणो द्रष्टव्यम् । निमित्तिनश्च—'तिरस्कृतो यदा विप्रो निर्गुणो स्रियते यदि' इति सुमन्तुवचनस्य दिशतत्वात् । यत्पुनर्मद्धन्वचनम् (१९१७५)—'जिपत्वाऽन्यतमं वेदं योजनानां शतं त्रजेत्' इति तदिष 'अरण्ये नियतो जत्वा' इत्येतस्यैव विषयेऽशक्तस्य द्रष्टत्र्यम् ॥ २४९ ॥

## षात्रे धनं वा पर्याप्तं दक्ता शुद्धिमवामुयात् । आदातुश्र विशुद्धार्थमिष्टिर्वेश्वानरी स्मृता ॥ २५० ॥

किंच, 'न विद्यया केवलया' ( आ० २०० ) इत्याद्युक्त लक्षणे पात्रे गोभू-हिरण्यादिकं जीवनपर्यातं समर्थं धनं दत्त्वा शुद्धिमवा मुयात् । तद्धनं यः प्रतिगृह्णाति तस्य वैश्वानरदैवत्येष्टिः शुद्धवर्धं कर्तव्या । -- एतचाहितामिविषयम् । अनाहितामेस्तु तद्दैवलश्वरुर्भवति; य एवाहितामेर्थमः स एवौपासनिकस्येति मृह्यकारवचनात् । 'वा'शब्दात् सर्वस्तं सपरिच्छदं वा गृहं दद्यात् । यथाह मनुः ( १९१७६ )—'सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणायोपपादयेत् । धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिच्छदम् ॥' इति । इदं च पात्रे धनदानं निर्गुणस्य धनवतो हन्तु-निर्गुणव्यापादने द्रष्टव्यम् । तत्रैव विषये अविद्यमानान्वयस्य सर्वस्वदानं सान्वयस्य तु रापस्करगृहदानमिति व्यवस्था । यदपि पराशरेणोक्तम्—'चातुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्रद्मघातके । समुद्रसेतुगमनं प्रायिश्वतं विनिर्दिशेत् ॥ सेतुबन्धपथे भिक्षां चातुर्वैर्ण्यात्समाहरेत् । वर्जयित्वा विकर्मस्थाञ्छत्रोपानद्विवर्जितः ॥ अहं दुष्कृत-कर्मा नै महापातककारकः । गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः ॥ गोकुलेषु च गोष्ठेषु प्रामेषु नगरेषु च । तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्रस्नवणेषु च ॥ एतेषु ख्याप-येदेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम् । बैद्वाहापि प्रमुच्येत स्नात्वा तस्मिन्महोदधौ ॥ ततः पूतो गृहं प्राप्य कृत्वा ब्राह्मगभोजनम् । दत्त्वा वस्त्रं पवित्राणि पूतात्मा प्रविशेद हम् ॥ गवां वापि शतं दद्याचातुर्विद्याय दक्षिणाम् । एवं शुद्धिमवाप्रोति चातुर्विद्यानुमोदितः ॥' इति ।—तद्पि 'पात्रे धनं वा पर्याप्तम्'इखनेन समान-विषयम् । यच सुमन्तुवचनम्— अह्यहा संवत्सरं कृच्छ्ं चरेदधःशायी त्रिषवणी कर्मावेदको भैक्षाहारो दिव्यनदीपुलिनसंगमाश्रमगोष्ठपर्वतप्रस्रवणतपो-वनविहारी स्यात् स्थानवीरासनी संवत्सरे पूर्णे हिरण्यमणिगोधान्यतिलभूमिस-पीषि बाह्मणेभ्यो ददनपूतो भवति' इति तदिप हन्तुर्मूर्खस्य धनवतो जातिमात्र-व्यापादने द्रष्टव्यम् । यत्पुनर्वसिष्ठवचनम्—'द्वादशरात्रमञ्भक्षो द्वादशरात्र-

मुपवसेत्' इति तन्मनसाऽध्यवसितब्रह्महत्यस्य स्तत एवोपरतिज्ञघांसस्य वेदित-व्यम् । यत्पुनः—'षण्ढं तु ब्राह्मणं इत्वा शूद्रहत्याव्रतं चरेत् । चान्द्रायणं च कुर्वात पराकद्वयमेव च ॥' इति षद्त्रिंशन्मतवचनं तदप्रत्यानेयपुंस्त्वस्य सप्रख्यवधे द्रष्टव्यम् । अत्रैव विषये अप्रख्यवधे बृहस्पतिराह—'अरुणायाः सरखलाः संगमे लोकविश्रुते । ग्रुद्धयेत्रिषवणसायी त्रिरात्रोपोषितो द्विजः॥' इति । एवमन्यान्यपि स्मृतिवचनान्यन्विष्य विषमाणां व्यवस्था विज्ञेया । संमानां तु विकल्पः । एतानि च द्वादशवार्षिकादिधनदानपर्यन्तानि ब्राह्मणस्यव । क्षत्रियादेस्तु द्विगुणादिकम् । यथाहाज्ञिराः—'पर्षेद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच व्रतं स्मृतम् ॥' इति । एवं च बाह्मणानां येन हन्तृहन्यमानगतगुणविशेषेण यः प्रायश्चित्तविशेषो व्यवस्थितः स एव तद्भणविशिष्टे क्षत्रियादी हन्तरि द्विगुणिस्रगुणी वेदितव्यः । अनयैव दिशा क्षत्रियवैद्यादाविप हीनेनोत्ऋष्टवधे दोषगौरवात्प्रायश्चित्तस्यापि हैगुण्यादि कल्पनीयम् । दोषगौरवं च दण्डगौरवादवगम्यते । यथोक्तम्—'प्रतिलोमापवा-देषु द्विगुणित्रगुणो दमः । वर्णानामानुलोम्येन तस्मादर्धार्थहानितः ॥' इति । यतु चतुर्विशतिमतवचनम् — 'प्रायश्चित्तं यदाम्रातं ब्राह्मणस्य महर्षिभिः । पादोनं क्षत्रियः कुर्यादर्भ वैश्यः समाचरेत् ॥ शृद्धः समाचरेत्पादमशेषेष्पि पाप्मसु ॥' इति,-तत्प्रतिलोमानुष्ठितचतुर्विधसाहसब्यतिरिक्तविषयम् । तथा मूर्धा-विसक्तादीनामप्यनुलोमोत्पन्नानां दण्डवतप्रायश्वित्तमूहनीयम् । दर्शितं दण्डताः रतम्यम्-'दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराधरैः' इति । ततश्च मूर्धावसिकस्य ब्राह्मणवधे ब्राह्मणादतिरिक्तं क्षत्रियाच्यूनमध्यर्धं द्वादशवार्षिकं भवति । अनयैव दिशा प्रतिलोमोत्पन्नानामपि प्रायिक्तगौरवम्हनीयम् । तथा आश्रमिणामपि अङ्गिरसा विशेषो दर्शितः—'गृहस्थोकानि पापानि कुर्वन्लाश्रमिणो यदि। शौचवच्छोधनं कुर्युरर्वाग्नहानिदर्शनात् ॥' इति शौचवदिति-'एतच्छोचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम् । त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम् ॥'(मनु:-५।• १३७) इति वचनायथा ब्रह्मचार्यादीनां शौचं द्वैगुण्यादिक्रमेण वर्धते, तथा शोधनं प्रायश्चित्तमपि भवतीत्यर्थः ॥ ब्रह्मचारिणस्तु प्रायश्चित्तद्वेगुण्यं षोडशवर्षादूर्ध्व-मेव । अर्वोक्त पुनः 'बालो वाप्यूनषोडशः; प्रायश्चित्तार्थमर्हन्ति' इति षोडश-वर्षादर्शनीनस्यार्थप्रायश्चित्ताभिधानात् । नच द्वादशवार्षिके चतुर्गुणे कियमाणे मध्ये विपत्तिशङ्कया समाध्यनपपत्तेः प्रवृत्तिरेव नोपपवत इति शङ्कनीयम् । यतः त्रकान्तप्रायश्वित्तस्य मध्ये विपत्ताविष पापक्षयो भवत्येव । यथाह हारीतः-'प्रायिक्षते व्यवसिते कर्ता यदि विपद्यते । पूतस्तदहरेवासाविह लोके परत्र च ॥' इति । व्यासोऽप्याह—'धर्मार्थं यतमानस्त न चेच्छकोति मानुवः । प्राप्तो भवति तत्पुण्यमत्र वै नास्ति संशयः ॥' इति ॥ २५० ॥

अधुना निमित्तान्तरेषु ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तस्यातिदेशमाह—

# यागस्थक्षत्रविड्घाती चरेद्रह्महणि व्रतम् । गर्भहा च यथावर्णं तथात्रेयीनिषृदकः ॥ २५१ ॥

दीक्षणीयाद्यदवसानीयापर्यन्ते सोमयागप्रयोगे वर्तमानी क्षत्रियवैद्यौ यो व्यापादयति असौ ब्रह्महणि पुरुषे यद्रह्महत्यावतम्पदिष्टं द्वादशवा-र्षिकादि तचरेत् । ययपि 'याग'शब्दः सामान्यवचनस्तथाप्यत्र सोमयागमभि-धत्ते ॥ 'सवनगतौ च राजन्यवैश्यौ' इति विषष्ठेन सवनत्रयसंपाद्यस सोमयाग-स्यैव निर्दिष्टलात् । अत्र च गुरुलघुभूतानां द्वादशवार्षिकादिब्रह्महत्याव्रतानां जातिशक्तिगुणायपेक्षया प्रागुक्तवद्यवस्था वेदितव्या। एवं गर्भवधादिष्वपि । मरणान्तिकं तु नातिदिश्यते; व्रतप्रहणात् । अतः कामतो यागस्थक्षत्रियादिवधे व्रतस्येव द्वैगुण्यम् । एतच वर्तं संपूर्णमेव कर्तव्यम् ,-'पूर्वयोर्वणयोर्वेदाध्यायिनं हृत्वा' (धर्म. १।२४,६,५) इति प्रक्रम्यापत्तम्बेन द्वादशवार्षिकाभिधानात् । गर्भ च विज्ञासु संभूतं इत्वा यथावर्णं यद्दर्णपुरुषवधे यत्प्रायश्चित्तमुक्तं तद्दर्णगर्भवधे तचरेत् । एतचानुपजातस्रीपुंनपुंसकव्यज्ञनगर्भविषयम् ; 'हत्वा गर्भमविज्ञातम्' (१९१८७) इति मानवे विशेषदर्शनात् । अत्र च यद्यपि ब्राह्मणगर्भस्य ब्राह्मण-त्वादेव तद्वधनिमित्तवतप्राप्तिस्तथापि स्रीत्वस्यापि संभवात्—'स्रीग्रद्रविद्शत्र-वध-' (प्रा०२३६) इत्युपपातकत्वेन तत्प्रायश्चित्तप्राप्तिरिए स्यात, अतः स्त्रीपुंनपुंस-कत्वेनाविज्ञातेऽपि बाह्मणगर्भत्वमात्रप्रयुक्तं 'ब्रह्महत्यावतं कुर्यात्'इत्यर्थवदतिदेश-वचनम् । उपजाते स्त्रीपुंसादिविशेषव्यज्ञने यथायथमेव प्रायश्चितम् । यश्चात्रय्या निषदको व्यापादकः सोऽपि तथा वर्तं चरेत् । हन्यमानात्रेयीवर्णानुरूपं वर्तं चरे-दिल्थंः । 'आत्रेयी'शब्देनर्तुमत्युच्यते 'रजखलामृतुमातामात्रेयीमाहुर्यत्र ह्येत-दपत्यं भवति' इति वसिष्ठस्मरणात् । अत्रिगोत्रजा च।—'अत्रिगोत्रां वा नारीम्' (५०।९) इति विष्णुस्मरणात् । एतदुक्तं भवति-ब्राह्मणगर्भवधे ब्राह्मण्याः त्रेगीवधे च ब्रह्म लावतम् । क्षत्रियगर्भवधे क्षत्रियात्रेगीवधे च क्षत्रहलावतम् . एवमन्यत्रापीति । 'च'शब्दात्साक्ष्ये अन्तवचनादिष्वपि । तथाह मनुः ( १९।-८८ )— 'उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिष्ध्य गुरुं तथा । अपहृत्य च निश्लेपं कृत्वा च क्रीसुहृद्धधम् ॥' इति । यत्र व्यवहारे असत्यवचनेन प्राणिनां वधप्राप्तिस्तद्धि-ष्यमेतत् ; प्रायश्चित्तस्यातिगुरुत्वात् । प्रतिरोधः कोधावेशः । निश्लेपश्च ब्राह्मण-संबन्धी । स्त्री चाहितामिभार्या पतित्रतात्वादिगुणयुक्तोच्यते सवनस्था च । यथा-हाङ्गिराः—'आहितामेद्विंजाम्यस्य हत्वा पत्नीमनिन्दिताम् । ब्रह्महत्यावतं कुर्यादा-त्रेयीप्रस्तथैव च ॥' इति । 'सवनस्थां श्रियं इत्वा ब्रह्महत्यावतं चरेत् ॥' इति पराशरस्मरणात् ॥ एवं च सवनस्थामिहोत्रिण्यात्रेयीवधे ब्रह्महत्याप्रायश्चितातिदेशा-न्द्यतिरिक्तस्रीवधस्य 'स्त्रीराद्रविदक्षत्रवध-' (प्रा०२३६) इत्युपपातकमध्यपाठादु-

पपातक्रत्वमेव ॥ नजु 'ब्राह्मणो न हन्तव्य' इखन्न निषेधेऽनुपादेयगतत्वेन लिङ्ग-वचनयोरिवविक्षितत्वाद्वाह्मणजातेश्व स्त्रीपुंसयोरैविशेषात्त्रदिकमनिमित्तप्रायश्चित्त-विषे:—'ब्रह्महा द्वादशाब्दानि' (प्रा०२४३) इखस्थोभयत्र प्राप्तत्वात्किमर्थं 'तथा-त्रेयीनिष्ट्रक' इखतिदेशवचनम् १ उच्यते,—सत्यपि व्राह्मणत्वेऽनात्रेय्या वधस्य च महापातकप्रायश्चित्तनिराकरणार्थमतस्त्रस्थापि पातकमध्यपाठादुपपातकप्राय-श्चित्तमेत्र । आतिदेशिकेषु च प्रायश्चित्तस्थेवातिदेशो न पातित्यस्य । अतः पतितः स्थागादिकार्यमैत्र न भवति ॥ २५९ ॥

# चरेद्वतमहत्वापि घातार्थं चेत्समागतः । द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत् ॥ २५२ ॥

किंच, यथावर्णमिखनुवर्तते; ब्राह्मणादिहनने कृतिनिश्चयस्तद्धापादनार्थे सम्यगागत्य शस्त्रादिप्रहारे कृते कथंचित्रितवन्धवशादमी न मृतस्तदा अहत्वापि यथावर्ण ब्रह्मह्यादि वृतं चरेत्। तथा च गौतमः (२२१९)- 'सृष्टश्चेद्वाह्मणवधे अहत्वापि' इति ॥ ननु हनने तदभावे चैकप्रायश्चित्तता न युक्ता-सस्यम् ; अत एवौपदेशिकेभ्यो न्यूनत्वादातिदेशिकानां पादोनान्येव ब्रह्मह्यादिव्रतानि द्वादशवार्षिकादीनि भवन्ति । एतच प्रपश्चितं प्राक् । किंच, यस्तु स्वनसंपाद्यं सोमयागमनुतिष्ठन्तं ब्राह्मणं व्यापाद्यति तस्मिन्द्वाद्वार्षिकादिव्यतं द्विगुणं समादिशेत्। तेषां च व्रतानां गुरुरुष्टुभृतानां जाति शक्तिगुणाद्यपेक्षया सस्यपि सवनस्थत्वस्थाविशेषे पूर्ववदेव व्यवस्थावगन्तव्या । ब्रह्मह्यासमानां तु गुर्वधिक्षेपादीनामातिदेशिकेभ्योऽपि ःयूनलादधोंनं द्वादशवार्षिकादिप्रायश्चित्तमित्युक्तम् ॥ २५२ ॥

इति ब्रह्मह्लाप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

अथ कमप्राप्तं सुरापानप्रायश्चित्तं प्रकमते-

### सुराम्बुष्टतगोमूत्रपयसामग्निसंनिभम् । सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिमृच्छैति ॥ २५३ ॥

सुरादीनां मध्येऽन्यतममित्रसंनिभं काथापादितामिस्पर्शदाहशिककं कृत्वा पीत्वा सुरापो मरणाच्छुद्धं प्रामोति । गोमूत्रसाहचर्याद्रव्ये एव चृतपयसी प्राह्मे । घृतपयःसाहचर्याच क्षेणमेव गोमूत्रम् । एतचाईवासः । कार्यम् । सुराप आईवासाश्च अमिवणां सुरां पिवेत्' इति पैठीनसिस्परणात् । तथा- 'लौहेन पात्रेण सुरापोऽमिवणां सुरामायसेन पात्रेण तःम्रेण वा पिवेत्' इति प्रवेतःस्मरणात् । एतच सकृत्पानमात्रेः 'सुरापानं सकृत्कृत्वाप्यमिवणां सुरां पिवेत्' इस्राह्मेरःस्मरणात् । यतु वसिष्ठवचनम्—'अभ्यासे तु सुरा-

पाठा०-१ रविपर्ययात् ङ. २ कार्यमात्रं ङ. ३ माप्नुयात् A.

याश्व अमिवर्णा पिबेद्धिजः' इति, -तत्सुराव्यतिरिक्तमयपानविषयम् । एतच कामकारविषयम्; 'सुरापाने कामकृते ज्वलन्तीं तां विनिक्षिपेत् । मुखे तया विनिर्देग्ये मृतः शुद्धिमवापुयात् ॥' इति वृहस्पतिसारणात् ॥ यतु 'सुरां पीत्वा द्विजो मोहादमिवणां सुरां पिनेत्' ( १९१९० ) इति मनुना मोहम्रहणं कृतं, तच्छास्रार्थापरिज्ञानाभिप्रायेण ॥ अत्रेदं चिन्तनीयम्—िक 'सुरा'शब्दो मद्यमात्रे रूढ उत तिसुष्वेव गाँडीमाध्वीपैष्टीष्वाहोस्वित्पैष्टयामेवेति । तत्र केचिन्मयमात्रे कढ इति वर्णयन्ति; 'अभ्यासे तु सुरायाः' (२०१२२) इति वासिष्ठे पैष्टयादित्रयव्यतिरिक्तेऽपि मद्यमात्रे सुराशब्दप्रयोगदर्शनात् । न चासौ गौणः प्रयोग इति शङ्कनीयम् । मदजननशक्तिमत्त्वोपाधिकतया सर्वत्र मुख्यत्वोपपत्तौ गौणत्वकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति,—तदयुक्तम्; 'पानसं द्राक्षं माधूकं खार्जूरं तालमैक्षवम् । मधूर्थं सैरमारिष्टं मैरेयं नालिकेरजम् ॥ समानानि विजानीयानमद्यान्येकादशैव तु । द्वादशं तु सुरामदं सर्वेषामधमं स्मृतम् ॥' इति पुलस्लेन मद्यविशेषत्वेन सुराया निर्दिष्टत्वात् । अतश्च मद्यमात्रे सुराशब्द-प्रयोगो गौणः । अन्ये पुनः पैष्टचादिषु तिसृषु 'सुरा'शब्दस्य रूढिं मन्यन्ते । तथा हि—यद्यप्यनेकत्र सुराशब्दप्रयोगो दश्यते तथापि कुत्रानादित्वमिति संदेहे— 'गोडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा' (११।९४) इति मनुवच-नादुडमधुपिष्टविकारेष्वनादित्वनिर्धारणात्तत्रैव मुख्यत्वं युक्तम् । नचानेकेत्र शक्तिकल्पना दोषः; मदशक्तेरुपाधित्वाश्रयणेन तस्य सुपरिहरत्वात् । नच ताला-दिरसेष्वप्युपाधेर्विद्यमानत्वादतिप्रसङ्गः; पङ्कजादिशब्दवद्योगरूढत्वाश्रयणात् । अतश्र—'यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः' (मनुः ११।९४) इति तिस्रणां सुराणां समानदोषत्वप्रतिपादनपरं न पुनरनयोगोंडीमाध्व्योः पैष्टीसुरासमत्व-अंतिपादनपरम् । 'हिजोत्तम'श्रहणं हिजात्युपलक्षणम् ,—एतदप्ययुक्तम् ; 'हादशं तु सुरामयं सर्वेषामधमं स्मृतम्' इति पुलस्खवचने गौडीमाध्वीभ्यामपि सुरामयस्यातिरेकदर्शनात् । तथा—'सुरा वै मलमन्नानां पाप्ना च मलसुच्यते' ( मनुः १९।९३ ) इति । अन्नविकारस्यैव सुरात्वनिर्देशादन्नशब्दस्य च 'अन्नेन व्यञ्जनम्' इत्यादिषु त्रीह्यादिविकार एव प्रयोगदर्शनाद्भुडमधुनोश्च रसरूपत्वात्तथा सौत्रामणिप्रहेषु चान्नविकारे एव 'सुरा'शब्दस्य श्रुतत्वात् पैष्टचेव सुरा सुख्यो-चयते । इतरयोस्तु सुराशब्दो गौणः; यत्तूक्तम्—'गौडी माध्वी' इति मतु-वचनात्तिसःवप्यौत्यत्तिकत्वनिर्घारणेति,-तदप्ययुक्तम् ; यतो नेदं शब्दानुशासन-वच्छब्दार्थंसंबन्धानादिलप्रतिपादनपरं, किंतु कार्यप्रतिपादनपरम् । अतो गुरुप्राय-श्चित्तनिमित्ततया गौडीमाध्योगौंणः 'सुरा'शब्दयोगः । एवं च नानेकशक्ति-करपनादोषो नाप्युपाध्याश्रयणं कृतम् । न चात्र 'द्विजोत्तम'प्रहणस्योपलक्षणलम् । अतश्च- 'सुरा वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । तसाद्राह्मणराजन्यौ वैद्यक्ष न सुरां पिबेत् ॥' (मनुः १९।९३) इति पैष्टचा एव वर्णत्रयसंबन्धि-

पाठा०-१ पाधिकत्वेन ग. २ नेकशक्ति कु. ३ मद्यस व्यतिरेक कु.

स्वेन निषेधः । गौड्यादीनां तु मद्यानां ब्राह्मणसंबन्धित्वेनैव निषेधः, न क्षत्रिय-वैश्ययोः; 'यक्षरक्षःपिशाचाचं मद्यं मांसं सुरासनम् । तद्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्रता हिवः ॥' (१९।९५) इति मानवे ब्राह्मणेनेति विशेषोपादानात् । बृह्द्विष्णुनापि ब्राह्मणस्यैव मद्यप्रतिषेधो दर्शितः—'माधूकमैक्षवं सैरं तालं बार्जुरपानसम् । मधूत्यं चैव माध्वीकं मैरेयं नालिकेरजम् ॥ अमेध्यानि दशैतानि मद्यानि ब्राह्मणस्य तु ॥' इति ॥ बृहद्याज्ञवल्क्येनापि क्षत्रियवैद्ययोदोंषाभावो द्शिंतः-'कामादिप हि राजन्यो वैदयो वापि कथंचन । मद्यमेव सुरां पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥' इति । व्यासेनापि तयोर्माध्वीपानमनुज्ञातम्—'उभी मध्वासवक्षीबातुमी चन्दनचर्चिती । एकपर्यङ्करियनी दृष्टी मे केशवार्जुनी ॥ इति । एवं ब्राह्मणसंबिन्धत्वेन मद्यमात्रनिषेधे सल्यपि—'गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥' ( मनु: ११।९४ ) इति गौडीमाष्ट्योः पृथिक्षिधवचनं दोषगुरुत्वेन सुरासमत्वप्रति-पादनपरम् । अयं च सुरानिषेघोऽनुपनीतस्यानूढायाश्च कन्याया भवत्येवः 'तस्या-ह्राह्मणराजन्यो वैश्यश्व न सुरां पिनेत्' ( मनुः ११।९३ )—इति जातिमात्राव-च्छेदेन निषेधात् । अतश्व 'सुरां पीत्वा द्विजो मोहात्' (१९।९०) इति प्रायश्चित्तविधिवाक्ये मनुना यद्भिजप्रहणं कृतं तद्वर्णत्रयोपलक्षणार्थम् ; निमि-त्तभूतनिषेधसापेक्षलान्नीमित्तिकविधेनिषेधे च वर्णमात्रस्यावच्छेदकलात् । यथा 'यस्य हिवनिंहप्तं पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति' इति निमित्तवाक्ये हिवर्मात्राभ्युदयस्य निमित्तत्वावगतौ तत्सापेक्षनैमित्तिकवाक्ये श्रूयमाणमि 'त्रेधा तन्दुलान्त्रिभजेत्' इति तन्दुलग्रहणं तन्दुलादिरूपहविमीत्रोपलक्षम् । इयांस्तु विशेषः—'पादो बालेषु दातव्यः सर्वेपापेष्वयं विधिः' इति वचनात्कामकारेऽपि न मरणा-न्तिकं किंतु पादमेव द्विगुणीकृत्य षड्वार्षिकं देयम्; 'विहितं यदकामानां कामात्तिह्रगुणं चरेत्' इत्यिक्तरःस्मरणात् । एवं वृद्धातुरादिष्विप योज्यम् । तथा 'तद्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्रता इविः' (मनुः १९।९५)—इति मग्रस्यापि जातिमात्रावच्छेदेन निषिद्धत्वादनुपनीतेनापि न पेयम् ॥ ननु कथमनुपनीतस्य दोषः ? 'प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षाः' (२।३) इति गौतम-वचनात्, तथा- भवमूत्रपुरीषाणां भक्षणे नास्ति कश्चन । दोषस्त्वाऽऽपश्च-माद्वर्षादूर्धं पित्रोः सुहृदुरोः ॥' इति कुमारवचनाच दोषाभावावगतेः। उच्यते, — सुरामद्ययोर्निषेधवाक्ये जातिमात्रत्वावच्छेद्कत्वश्रवणाद्प्रतिहृतैव निषेधप्रवृत्तिः । अत एव स्मृत्यन्तरे निषेधवचनम्-'ग्रुरापाननिषेधस्तु जात्या-अय इति स्थितिः' इति । अतः 'पादो बाळेषु दातव्यः सर्वेपापेष्वयं विधिः' इति । 'सर्वपापेषु सुरापानादिष्वपि' इति वचनात्पाद एव सुरापाने प्रायश्चित्तम् । तथा जातूकण्येंन मद्यपानेऽपि प्रायश्चित्तमुक्तम्—'भनुपेतस्तु यो बालो मद्य मोहात्पिवेदादि । तस्य कृच्छ्त्रयं कुर्यान्माता आता तथा पिता ॥' इति । अतो

पाठा०- १ निन्दितत्वावगती ङ.

गौतमवचनं सुरादिव्यतिरिक्तश्चकपर्युषितादिविषयम् । कुमारवचनं तु खल्प-दोषख्यापनपरम् । अत एव प्राग्रुपनयनात्कृतदोषस्योपनयनमेव प्रायिक्षत्तिस्युक्तं मनुना (२।२७)—'गार्भेहींमर्जातकर्मचूडामौङ्जीनिबन्धनैः । बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपम् ज्यते ॥' इति । अयमन्नार्थः – न्नैवर्णिकानामुत्पत्तिप्रमृति पैधी-प्रतिषेधः । ब्राह्मणस्य मद्यमात्रनिषेधोऽप्युत्पत्तिप्रमृत्येव । राजन्यवैद्ययोस्तु न कदाचिदपि गौड्यादिमद्यप्रतिषेधः । क्र्रहस्य न सुराप्रतिषेधो नापि मद्यप्रतिषेधः ॥ २५३॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह—

#### वालवासा जटी वापि ब्रेबहत्याव्रतं चरेत्। पिण्याकं वा कणान्वापि मक्षयेत्रिसमा निश्चि॥ २५४॥

गोछागादिलोमनिर्मितवस्त्रप्रावृतो वाळवासाः, 'वालवासो'प्रहणं चीरवल्क-लयोहपलक्षणार्थम् : 'सुरापगुहतल्पगौ चीरवल्कलवाससौ ब्रह्महत्यावतं चरेया-ताम्' इति प्रचेतःस्मरणात् । 'जिटि'प्रहणं मुण्डित्वनिराकरणार्थम् । 'ब्रह्म-हत्यावतं चरेत्' इल्पनेनैव सिद्धे यद्वालवसनादिपहणं तदन्यत्र संभवि खयं मारितशिरःकपालादिनिवृत्त्यर्थम् । इदमकामतो जलबुद्धया यः धुरां पिषति तद्विषयम् ; 'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽकामतो द्विजम्' ( मनुः १९१८९ )— इलकामोपाधित्वेन विहितसैव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात् । अत्र च सुरा-पानस्य महापातकत्वात्सव्यप्यातिदेशिकत्वे संपूर्णमेव द्वादशवार्षिकं कुर्याश्च पादो-नम् । अत एव वृद्धहारीतः—'द्वादशिभवेषेंर्महापातिकनः पूयन्ते' इति । अथवा पिण्यांकं पिण्डितं त्रिसमा वर्षत्रयपर्यन्तं रात्रौ भक्षयेत्। कणा-स्तन्दुलेलवास्तान्वा पूर्ववद्भश्योत् ।-एतच सकृदेव कार्यम्; 'कणान्वा मक्ष-येदब्दं पिण्याकं वा सकृत्रिशि' (१९।९२) इति मनुस्मरणात् । अस्य च पिण्या-कादिभक्षणस्य भोजनकार्ये विहितत्वादशनान्तरपरित्यागः । एतचोदकबुद्धशा सुरा-पाने छर्देनोत्तरकाले वेदितव्यम् ; 'एतदेव व्रतं कुर्यान्मयपच्छर्देने कृते । पश्चगव्यं च तस्योक्तं प्रखहं कायशोधनम् ॥' इति व्यासवचनात् । नच सुरासंस्ष्टेषदु-परुभ्यमानतद्गन्धरसोदकपानविषयमिदमिति सुन्दरम् । संसर्गेऽपि सुरात्वस्या नपायात् । यथाऽऽज्यत्वस्य पृषदाज्ये । अत एव 'आज्यपा इति निगमाः कार्याः न पृषदाज्यपाः' इत्येवमुक्तं न्यायविद्भिः । यत्पुनरापत्तम्बवचनम् ( १।२५)-'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारान्गत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा चतुर्थं कालं मित-भोजनोऽभ्युपेयात्सवनानुकल्पं स्थानासनाभ्यां विहरंक्रिभिवधें पापं व्यपनुद्ति' इति । यत्त्विक्तरोवचनम्-'महापातकसंयुक्ता वर्षैः ग्रुद्धयन्ति ते त्रिभिः' इति, तदुभयमपि 'पिण्याकं वा कणान्वा'इत्यनेनैकविषयम् । यदपि यमेन प्रायश्वित्तद्वय-

पाठा॰—१ चरेब्रह्महणि वतम् ४. २ भक्षयेतु समां निशि ४. ३ संभवे श्रूयमाणस्त्रसंबन्धि स्वयं ख्र.४ पिण्याकपिण्डान् इ. ५ तंदुळाणवस्तान्वा इ.

मुक्तम्—'बृहस्पतिसवेनेष्ट्रा सुरापो ब्राह्मगः पुनः । समत्वं ब्राह्मगैर्गच्छेदिलेषा वैदिकी श्रुतिः ॥ भूमिप्रदानं यः कुर्यात्सुरां पीत्वा द्विजोत्तमः । पुनर्ने व **पिनेतां** तु संस्कृतः स विशुद्धयति ॥' इति,-तदुभयमि पूर्वेण सहैकविषयम्। यद्वा अतिरिक्तदक्षिणाकल्पाश्रयणाद्वादशवार्षिकेण सह विकल्पते । अत्रापि बालवृद्धादीनां सार्धेकवर्षीयमनुपनीतानां तु नवमासिकमिखेवं कल्पना कार्यो। यत्तु मनुवचनम् ( १९।९२ )—'कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकृतिशि । सुरापानापनुत्त्यर्थं वालवासा जटी ध्वजी ॥' इति,-तत्ताछमात्रसंयोगे सुराया अबुद्धिपूर्वे द्रष्टव्यम् ॥ ननु च द्रवद्रव्यस्याभ्यवहरणं पानमित्युच्यते । अभ्यव-हरणं च कण्ठादधोनयनं न ताल्वादिसंयोगमात्रं, अतः कथं तत्र पाननिनित्तं प्रायिक्षत्तम् ? उच्यते —येन ताल्वादिसंयोगेन विना पानिकया न निवैतिते सोऽपि पानिकयाप्रतिषेधेन प्रतिषिदः । अतो यद्यपि मुख्यपानाभावाच महा-पातकत्वं तथापि ततप्रतिषेषेन तदक्षभूताच्यभिचारिताल्वादिसंयोगस्थापि प्रति-विद्धत्वेन दोषस्य विद्यमानत्वाद्भवत्येव प्रायश्चित्तम् ।— 'चरेद्रतमहत्वापि घातार्थं चेत्समागतः' इति । यथा इननप्रतिषेधेन तदङ्गभूताध्यवसायादेरपि प्रति-विद्धत्वात्प्रायश्चित्तविधानम् । यत्तु बौधायनीयम्- 'त्रैमासिकममत्या सुरापाने कृच्छ्राब्दपादं चरित्वा पुनरुपनयनम्' इति; यच याम्यम्—'सुरां पीत्वा द्विजं हत्वा इक्मं हला दिजन्मनः। संयोगं पतितैर्गत्वा दिजश्वान्द्रायणं चरेत्॥ इति; यदपि बाईस्पलम्-'गौडीं माध्वीं सुरां पैष्टीं पीत्वा विप्रः समाचरेत्। तत्कृच्छ्रं पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात् ॥' इति,-तिन्नतयमप्यनन्यौषधसाध्य-व्याध्युपशमार्थे पाने वेदितव्यम्; प्रायश्चित्तस्याल्पत्वात् । यदा तु सुरासंस्रष्टं शुष्करसमेवाकं भक्षयति तदा पुनरुपनयनम् । यथाह मनुः (१९।१५०)— 'अज्ञानात्प्राश्य विष्मूत्रं सुरासंस्छमेव च । पुनः संस्कारमईनित त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥' इति । यदा च शुष्कपुराभाण्डस्थोदकं पिवति तदा शातातपोक्तं कुर्यात्—'सुराभाण्डोदकपाने छर्दनं वृतप्राशनमहोरात्रोपनासश्च' इति ॥ यतु बौधायनीयम् (२।१।२१)-'मुरापानस्य यो भाण्डेन्त्रापः पर्युषिताः पिवेत् । शङ्क-पुष्पीविपकं तु क्षीरं सर्पिः पिबेश्यहम् ॥' इति, नत्पर्युषितत्वादिधकम् । अकाम-तोऽभ्यासे पुनर्मनुनोक्तम् (१९१४७)—'अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्ड-स्थितास्तथा । पश्चरात्रं पिबेत्पीस्वा शङ्खपुष्पीरातं पयः ॥' इति; यत्तु विष्णूक्तम् ( ५२।२३ )-'अपः सुराभाजनस्थाः पीला सप्तरात्रं शङ्खपुष्पीरातं पयः पिनेत्' इति,-तन्मतिपूर्वकपाने । ज्ञानतोऽभ्यासे तु बृहद्यम आह- 'सुराभाण्डे स्थितं तोयं यदि कश्चित्पिबेद्विजः । स द्वादशाई क्षीरेण पिबेद्राह्मी सुवर्चलाम् ॥' इति ॥ सुरापस्य मुखगन्धप्राणे तु मानवम् (११।१४९)—'ब्राह्मणस्तु सुरापस्य गन्धमाघ्राय सोमपः। प्राणानप्तु त्रिराग्रम्य घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥' इति,न तत्स्रोमयाजिन एवामतिपूर्वे; मतिपूर्वे तु द्विगुणम् । अपीतस्रोमस्य तु कल्यम् ; साक्षात्युरागन्धव्राणस्य तु 'व्रातिरव्रेयमवयोः' इति जातिश्रंशकरलात्—'जाति- श्रंशकरं कर्म कृलान्यतमिन्छया । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥' ( १९।१२४ ) इति मनुक्तं द्रष्टव्यम् ॥ २५४ ॥

एवं मुख्यसुरापाने प्रायश्चित्तमुक्त्वा मद्यपाने प्रायश्चित्तमाह-

अंज्ञानातु सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमेव च । पुनःसंस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ २५५ ॥

यः पुनरज्ञानादुदकबुद्धया सुरां मद्यं ब्राह्मणः पिवति, ये च ब्राह्मणादयो रेतो विण्मूत्राणि प्राश्नन्ति, ते त्रयोऽपि द्विजातयो वर्णास्तप्तकृच्छ्पूर्वकं पुनरुपनयने प्रायश्चित्तमर्हन्ति । अत्र मद्यपाने योऽयं पुनःसंस्कारः स ब्राह्म-णसीव; क्षत्रियविशोस्तदभ्यनुज्ञानस्य दिशतत्वात् । 'सुरा'शब्दश्वात्र मचपरः; प्रायश्चित्तस्यातिल्घुत्वात्, अज्ञानतो मुख्यसुरापाने द्वादशवार्षिकस्य विहितलाच। अत एव गौतमेनात्र मद्यशब्दः प्रयुक्तः (२३।२)— अमला मद्यपाने पयो घृत-मुदकं वा त्र्यहं तप्तानि पिबेत्स तप्तकृच्छ्रस्ततोऽस्य संस्कारो मूत्रपुरीषकुणपरेतसां प्राशने च' इति । यदप्यसम्त्रिव विषये मनुनोक्तम् ( १९।१४६ )— 'अज्ञानाद्वारुणी पीत्वा संस्कारेण विशुद्धयति' इति, -तदपि तप्तकृच्छूपूर्वकमेव गौतमवाक्यानुरी-धात्। पुनःसंस्कारश्च पुनरुपनयनम् । तचाश्वलायनाद्युक्तकमेण कर्तव्यम् । यथो क्तम्—'अथोपेतपूर्वस्य कृताकृतं केशवपनं मेधाजननं चानिरुक्तं परिदानं कालक्ष तत्सवितुर्वणीमह इति सावित्रीम्' इति । मतिपूर्वमयपाने वसिष्ठोक्तं द्रष्टव्यम्— 'मला मचपाने त्वसुरायाः सुरायाश्वाज्ञाने कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ घृतप्राज्ञानं पुनःसंस्कारश्व' इति । चान्द्रायणं वा शङ्कोक्तम्—'असुरामद्यपायी चान्द्रायणं चरेत्' इति । मुखमात्रप्रवेशे तु मद्यस्यापस्तम्बीयं षड्रात्रम्—'अभक्ष्याणामपेयानामळेह्यानां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायिक्षतं कथं भवेत् । पद्मोदुम्बरिबल्वानां पलाशस्य कुशस्य च । एतेषामुदकं पीत्वा षड्रात्रेण विशुद्धयति ॥' इति ।-एतच तालादि-मग्रविषयम् । गौडीमाध्योः पुनरज्ञानतः पाने 'असुरायाः सुरायाश्राज्ञानतः' इति विसष्ठोक्तः कृच्छ्रातिकृच्छ्रसहितः पुनःसंस्कारो घृतप्राशश्च द्रष्टव्यः। तयोर्मतिपूर्वपाने तु 'पिण्याकं वा कणान्वा' (प्रा॰२५४) इति त्रैवार्षिकम्। कामतस्तु तत्पानाभ्यासे 'अभ्यासे तु सुराया अभिवर्णां सुरां पिबेन्मरणात्पूतो भवति' इति वासिष्ठं मरणा-न्तिकं द्रष्टव्यम्। नात्र 'सुरा'शब्दः पैष्टयभिप्रायः; तस्याः सकृत्पानेऽपि मर्णान्ति-कस्य दर्शितत्वात् ॥ मद्यवासितशुष्कभाण्डस्थोदकस्थाज्ञानतः पाने बृहद्यमेनोक्तम्-'मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित्पिबेद्रिजः । कुशमूलविपक्षेन त्र्यहं क्षीरेण वर्त-बेत्॥' इति । अज्ञानतोऽभ्यासे तु वसिष्ठेनोक्तम् — 'मश्रभाण्डस्थितं तोयं यदि किश्विरिपनेष्ठिजः । पद्मोदुम्बर्बिल्वानां पलाशस्य कुशस्य च ॥ एतेषामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेण विशुद्धपति ॥' इति । ज्ञानतः पाने तु विष्णूक्तम्—'मद्यभाण्डस्थितं तोयं पीत्वा पश्चरात्रं शङ्कपुष्पीशृतं पयः पिबेत्' इति ॥ ज्ञानतोऽभ्यासे तु शङ्केनो- कम्— 'मयभाण्डस्थितं तोयं पीत्वा सप्तरात्रं गोमूत्रयावकं पिबेत्' इति ॥ अख-न्ताभ्यासे तु हारीतोक्तम्— 'मयभाण्डस्थितं तोयं यदि कथित्पिबेद्विजः । द्वाद-शाहं तु पयसा पिबेद्वाद्वीं सुवर्चेलाम् ॥' इति । एषु च वाक्येषु 'द्विज'प्रहणं बाह्मणाभिप्रायम् ; क्षत्रियवैद्ययोरप्रतिषेधादिति दर्शितं प्राक् ॥ इदं च गौडी-माष्वीभाण्डस्थजलपानविषयं गुरुत्वात्प्रायिश्वत्तस्य । तालादिमयभाण्डोदकपाने तु कल्प्यम् ॥ २५५ ॥

द्विजातिभार्यां प्रखाह—

पतिलोकं न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिवेत्। इहैव सा ग्रुनी गृधी सुकरी चोपजायते ॥ २५६ ॥

या द्विजातिभार्या सुरां पिबति सा कृतपुण्याऽपि सती पतिलोकं न याति किंत्विद्वेच लोके श्वगृध्रस्करलक्षितां तिर्यग्योनिं क्रमेण प्रामोति ॥ 'ब्राह्मणी'प्रहणं चात्र 'तिलो वर्णानुपूर्व्यण' (आ०५७) इति न्यायेन यस द्विजातेर्यां वलो भार्यास्तासामुपलक्षणम् । अत एव मनुः—'पतल्पर्धं शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिबेत् । पतितार्धश्वरीरस्य निष्कृतिनं विधीयते ॥' इति । धर्मार्थकामेषु सहाधिकाराह्मपलोरेकशरीरत्वमेन, अतो यस्य द्विजातेर्भार्या सुरां पिबति तस्य भार्याक्ष्पसार्धशरीरस्य निष्कृतिनं विधीयते । तसाद्विजातिभार्यया ब्राह्मण्याद्यया न सुरा पेया । 'तसाद्वाह्मणराजन्यौ वैश्यश्व न सुरां पिबेत्' इति निषेधविधौ लिङ्गस्याविविद्याः तस्माद्वाह्मणराजन्यौ वैश्यश्व न सुरां पिबेत्' इति निषेधविधौ लिङ्गस्याविविद्याः तत्वेन वर्णत्रयभार्याणामपि प्रतिषेधे सिद्धे पुनर्वचनं द्विजातिभार्यायाः श्वद्वायाः अपि सुरापाने प्रायश्वित्तस्यार्धं कार्यम्; श्वद्वभार्यायास्तु श्वद्वायाः श्वद्ववदेव न प्रतिषेधः । सुरापानसमेषु तु निषद्वभक्षणादिषु सुरापानप्रायश्वित्तार्धमित्युक्तं प्राकृ ॥ २५६ ॥

इति सुरापानप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

कमप्राप्तं सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तमाह-

त्राह्मणसर्णहारी तु राज्ञे मुसलमर्पयेत्।

स्वकर्म ख्यापयंस्तेन हतौ मुक्तोऽपि वा ग्रुचिः ॥ २५७॥ बाह्मणसामिकं सुवर्णं योऽपहरत्यसौ स्वर्णस्तेयं मया इतमिसेवं स्वकर्म ख्यापयन् राज्ञे मुसलं समर्पयेत्। मुसलसमर्पणस्य दृष्टार्थत्वात्तेन मुसलेन राजा तं हन्यात्। तेन राज्ञा हतो मुक्तो वा ग्रुह्यो भवति। 'अपहरण'शब्देन च समक्षं परोक्षं वा बलाचौर्येण वा कयादिखत्वहेतुं विना प्रहणमुच्यते। 'मुसलं समर्पयेत्'इति यद्यपि सामान्येनोक्तं तथापि तस्य हननार्थत्वात् तत्समर्थस्यायोम-यादेर्प्रहणम्। अत एव मनुनोक्तम् (८।३१५)—'स्कन्धेनादाय मुसलं लकुटं वापि खादिरम्। क्षीसं चोभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव वा॥' इति॥ शङ्कोना-

प्यत्र विशेष उक्तः ( १९।१०० )—'सुवर्णस्तेनः प्रकीर्णकेश आईवासा भायसं मुसलमादाय राजानमुपतिष्ठेत् 'इदं मया पापं कृतमनेन मुसलेन मां घातयख'इति स राज्ञा बिष्टः सन्पूतो भवति' इति । हननं चावृत्तिविधानाभावात्सकृदेव कार्यम् । अत एव मनुनोक्तम् (१९।१००)—'ततो मुसलमादाय सक्रद्धन्यानु तं खयम्' इति । एवं सकृताडनेन राज्ञा हतो मृतः शुद्धयेत्, मुक्तो वा मरणाज्ञीवचिप विशुद्धयेदिति यावत् ॥ तथा च संवर्तेनोक्तम्—'ततो मुसलमादाय सक्रद्धन्यात् तं स्वयम् । यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेयाद्विग्रुद्धयति ॥' इति ॥ यथोक्तं ब्राह्मण-वधे-'मृतकल्पः प्रहारातों जीवचपि विशुद्ध्यति' इति ॥ नन्वताडित एव राज्ञा मुक्तः स्तेनः शुद्धचेदिखयमर्थः कसान्नेष्यते ? उच्यते, - 'अनम्ननेनसी राजा' इति गौतमीये ताडनमकुर्वतो राज्ञो दोषाभिधानात् । भवतः राज्ञो दोषस्तथाप्यतिका-न्तनिषेघेन राज्ञा स्नेहादिना मुक्तः स्तेनः कथं न शुद्धयेदिति चेत् ,-उच्यते-एवं च सति अकारणिका गुद्धिरापतेत् । अथोच्यते—मोक्षोत्तरकालं द्वादशवार्षि-कायनुष्ठानेन शुद्धयङ्गीकरणाज्ञाकारणिकेति, -तदप्यसुन्दरम् ; सुक्तः 'शुन्वः' इति मोक्षस्यैव गुद्धिहेतुत्वाभिधानात् । अतः प्राच्येव व्याख्या ज्यायसी । मुक्तो वा मरणाजीवन्नपि विशुद्धपेदिति यावत् । इदं च मरणान्तिकं सार्ववर्णिकस्याप-हर्तुने तु ब्राह्मणस्यैव । ब्राह्मणखर्णहारीति नैमित्तिकवाक्ये विशेषानुपादानात् क्षित्र-यारीनां च महापातिकत्वाविशेषात्प्रायिश्वत्तान्तरस्यानाम्रानाच । यत्पुनर्मानवे (१९१९)- 'सुवर्णस्तेयकृद्धिप्रः' इति 'विप्र'ग्रह्णं तन्नरमात्रोपलक्षणम् । 'प्राय-श्वित्तीयते गर' इति तस्यैव प्रकृतत्वात्, 'ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वन्ननागमः' (मनुः १९।५४) इति निमित्तवाक्ये विशेषानुपादानाच । तत्सापेक्षनैमित्तिक-वाक्ये 'सुवर्णस्तेयकृद्विपः' ( ११।९९ ) इत्यत्र श्रूयमाणमप्युपलक्षणमेव युक्तम् । यथा 'अभ्युदितेष्ट्यां यस्य हिवः'इति वाक्ये 'तन्दुल'प्रहणं हिवमात्रस्य ॥ इदं च राज्ञा इननं ब्राह्मणव्यतिरिक्तसः; 'न जातु ब्राह्मणं इन्यात्सर्वपापे व्विषितम्' (८।३८०) इति मानवे त्राह्मणवधस्य निषिद्धत्वात् । यदि कथंचिदतिकान्तनिषेघे राज्ञा हन्यते तथापि छुदो भवति; 'वधेन छुद्धचित स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा' (मतुः १९।१००) इति ब्राह्मणस्यापि वचेन शुद्ध्यभिधानात् । नच 'तपसैव बा' इत्येवकारेण वधनिषेधः; तस्य केवलतपसापि ग्रुद्धयभिधानपरत्वात् । यदि वधो निषिद्धस्तर्हि 'तपसैव वा' इति विकल्गिभधानमनुपपन्नम् । नच दण्डाभिप्रायं विकल्पाभिधानम्; तस्यानिर्दिष्टत्वात् । किंच 'एकार्यास्तु विकल्पेरन्' इति न्यायेनैकार्थानामेव विकल्पो वीहियवयोरिव। नच दण्डतपसोरेकार्थत्वम् ; दण्डस्य दमनार्थत्वात्तपसश्च पापक्षयहेतुत्वात्। नच 'वधेन शुद्धधित स्तेन' इति सामान्या-विषयेण वधेन ब्राह्मणस्तपसैव वेति विशिष्टविषयस्य तपसो विकल्पोपपत्तिः । नहि भवति 'ब्राह्मणेभ्यो दिध दीयतां तकं कौण्डिन्याय च' इति विकल्पस्तसाद्वयोरपि

टिप्प॰—1 मनुस्मृतौ तु—'गृहीत्वा मुसलं राजा सकूद्धन्यानु तं स्वयम्। वर्षेन शुद्ध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्त्रपसेव तु ॥'

सामान्यविषयत्वमेव । यद्वा क्षत्रियस्यापि न निषेधः; मनुना-'सुवर्णस्तेयकृद्विप्र' ( १९१९ ) इत्यभिधाय—'गृहीत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्त तं खयम् ॥' ( १९।१०० ) इति सर्वनाम्रा प्रकृतब्राह्मणपरामर्शेनेव हननविधानात्-'न जात त्राह्मणं हन्यात्' इत्यस्य प्रायश्चित्तव्यतिरिक्तदण्डरूपहननविषयत्वेनाप्युपपतेः।— एतच मरणान्तिकं मतिपूर्वे सुवर्णे स्तेयविषयम् । 'मरणान्तिकं हि यत्प्रोक्तं प्रायिश्वत्तं मनीविभिः । यत्त कामकृते पापे विज्ञेयं नात्र संशयः ॥' इति मध्यमाङ्गिरःसर-णात् । अत्र च 'सुवर्ण'शब्दः परिमाणविशिष्टहेमद्रव्यवचनो न जातिमात्रवचनः ॥ 'जालसूर्यमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्मृतम् । तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिह्नो राजसर्षप उच्यते ॥ गौरस्तु ते त्रयः षड्किर्यवो माषस्तु ते त्रयः । कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते मुवर्णस्तु बोडरा ।।' इति बोडरामाषपरिमिते हेमनि 'सुवर्ण'राब्दस्य परिभाषितलात्। अतो 'ब्राह्मणधुनर्णोपहरणं महापातकम्' इत्यादिप्रयोगेषु कृतपरिमाणस्यैव सुनर्णस्य महणं युक्तम् ; परिमाणकरणस्य दष्टार्थत्वात् । न ह्यदष्टार्थपरिमाणस्मरणम् । नापि लोकव्यवहारार्थम् ; अतत्परत्वात्स्मृतिकारप्रवृत्तेः । अत एवोक्तं न्यायविद्धिः-'कार्य-काले संज्ञापरिभाषयोहपस्थानम्' इति । तथा नामानि गुणफलोपबन्धेनार्थवदित्युक्तं 'पमदशान्याज्यानि' इत्यत्र । नच दण्डमात्रोपयोगिपरिमाणस्मरणमित्युक्तमिति युक्तम् ; तावन्मात्रार्थत्वे प्रमाणाभावात् । अतोऽविशेषात्सर्वशेषत्वमेव युक्तम् । किंच, दण्डस्य दमनार्थत्वाद्दमनस्य च परिमाणविशेषमन्तरेणापि सिद्धेर्नातीव परिमाणसारणमुपयुज्यते । शब्दैकसमधिगम्ये तु महापातिकत्वादावेकान्ततः स्मरणमुप्युज्यते । अतः षोडशमाषात्मकसुवर्णपरिमितहेमहर्ण एव महापातकित्वं तिषामित्तं मरणान्तिकादिप्रायश्चित्तविधानं च । द्वित्रादिमाषात्मकहेमहर्णं तु क्षत्रियादिहेमहरणवदुपपातकमेवेति युक्तम् । किंच, सुवर्णाच्यूनपरिमाणहेमहरणे प्रायश्चित्तान्तरो गदेशात्तत्परिमाणस्येव हेम्रो हरणे मरणान्तिकादिप्रायश्चित्तमिति युक्तम् । तथा चोक्तं षद्त्रिंशन्मते-- 'वालाप्रमात्रेऽपहृते प्राणायामं समाचरेत् । लिक्षामात्रेऽपि च तथा प्राणायामत्रयं बुधः ॥ राजसर्षपमात्रे त प्राणायाम-चतुष्टयम् । गायत्रयष्टसद्कं च जपेत्पापविद्युद्धये ॥ गौरसर्षपमात्रे च सावित्री वै दिनं जपेत् । यवमात्रे सुवर्णस्य प्रायश्चित्तं दिनद्वयम् ॥ सुवर्णकृष्णलं ब्रोकमपह्रस द्विजोत्तमः । कुर्योत्सान्तपनं कृच्छ्रं तत्पापस्यापनुत्तये ॥ अपह्रस युवर्णस्य माषमात्रं द्विजीत्तमः । गोमूत्रयावकाहारिक्रिभिर्मासैर्विशुद्धयति ॥ सुवर्ण-स्यापहरणे वत्सरं यावकी भवेत् । ऊर्ध्व प्राणान्तिकं ह्रीयमथवा ब्रह्महवतम् ॥' इदं च वत्सरं यावकाशनं किचिक्यूनसुवर्णापहारविषयम्; सुवर्णापहारे मन्वादि-महास्मृतिषु द्वादशवार्षिकविधानात्। 'बलाये कामकारेण गृह्वन्ति खं नरा-धमाः । तेषां तु बलहर्तृणां प्राणान्तिकमिद्दोच्यते ॥' सुवर्णपरिमाणादर्वागपील-भिप्रेतम् । इदं च स्तेयप्रायश्चित्तमपहृतधनं तत्स्वामिने दत्त्वैव कार्यम् । 'स्तेये ब्रह्मसभ्तस्य सुवर्णादेः कृते पुनः । स्वामिनेऽपहृतं देयं हर्ना त्वेकादशा-षिकम् ॥' इति स्मरणात् । तथा—'चरेत्सान्तपनं कृच्छं तैनिर्यात्मग्रुद्धये'

पाठा०- १ द्विजाधमः. २ तक्रिद्धियात्मश्रद्धथे.

( १९।१६४ ) इति मनुस्मरणाच । दण्डप्रकरणेऽप्युक्तम्—'शेषेष्वैका-दश्यगुणं दाप्यसस्य च तद्धनम् ॥' इति। यद्घाऽत्यशक्त्या राजा हन्तुमसमर्थस्तदा विष्ठोक्तं द्रष्टव्यम्—'स्तेनः प्रकीणिकेशो राजानमित्रयाचेत्। ततस्तस्म राजी-दुम्बरं शस्त्रं दशक्तेनात्मानं प्रमापयेत् मरणात्पृतो भवतीति विज्ञायते' इति । श्रोदुम्बरं ताम्रमयम् । यदिष द्वितीयं प्रायश्चित्तं तेनोक्तम्—'निष्कालको गोष्ट-ताको गोमयाग्निना पादप्रसत्यात्मानं प्रमापयेन्मरणात्पृतो भवतीति विज्ञा-यते' इति,—तदिष गुक्श्रोत्रिययागस्थादिविषद्रव्यापद्वारविषयं क्षत्रियाद्यपहर्त्त-विषयं वा । तत्र 'निष्कालक' इति निर्गतकेशश्मश्रुलोमाभिधीयते, तथाश्व-मेधावानुष्ठानेन वा । तथा प्रचेतसा मरणान्तिकमभिधायोक्तम्—'इष्ट्रा वाऽश्व-मेधन गोसवेन वा विद्युद्धयेत्' इति ।—एतच विद्यक्षत्रियाद्यपहर्तृविषयम् ॥ २५७॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह—

अनिवेद्य नृपे ग्रुद्धचेत्सुरापव्रतमाचरन् । आत्मतुल्यं सुवर्णं वा दद्याद्वा विप्रतुष्टिकृत् ॥ २५८ ॥

स्तीयं स्तेयं राजन्यनिवेद्य सुरापत्रतं द्वादशवार्षिकमाचरन् ग्रुद्ववेत्। शविद्योध्वजे तत्कपालधारणनिराकरणार्थं सुरापव्रतमित्युक्तम्। - एतचाकामकार-विषयम्; 'इयं विद्युद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्' ( मनुः ११।८९ )—इत्य-कामतो विहितस्यैव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात् ॥ नन्वकामतोऽपहार एव न संभवतीति कथं तद्विषयलम् ? उच्यते,—यदा वस्त्रप्रान्तप्रथितं सुवर्णादिक-मज्ञानादपहरति रजतादिदव्यान्तरबुद्धा वा हृत्वाऽनन्तरमेवान्यसै दत्तं नाशितं वा न पुनः खामिने प्रव्यर्पितं तदा संभवत्येवाकामतोऽपद्दारः । यस्तु ताम्रादिकस्य रसवेधाद्यापादितसुवर्णेरूपस्यापहारो न तत्रेदं प्रायश्चित्तम् । मुरूयजातिसम्वायाभावात् । नच मुख्यसादृश्यमात्रेण गौणे मुख्यधर्मा भवन्ति । यद्यपीदशमेवासुवर्णं सुवर्णभ्रान्सापहरति, तथापि नेदं प्रायश्चित्तम् । असुवर्णा-पहारित्वादेव । नच 'सृष्टश्चेद्राह्मणवधे अहत्वापी'तिवदत्रापि दोष इति वाच्यम्, असुवर्णे प्रवृत्तत्वादेव । न हान्नाहाणः सृष्टश्चेदित्यस्य विषयः । यचेदं 'मनसा पापं ध्यात्वा प्रणवपूर्वकं व्याहृतीमेनसा जपेत् । व्याहृत्या प्राणायामं त्रिराच-रेत्। प्रवृत्ती कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्' इति, -तदपि सम्यगर्थप्रवृत्तिविषयम् । अतो नेदशमज्ञानतः खर्णापहारः प्रायिश्वत्तस्य निमित्तं, किंतु रजतादिवुक्सा पूर्वोक्त एव खर्णापहारः । असिन्नेव विषये यदाऽपहर्ताऽखन्तमहाधनः तदात्म-तुलितं युवर्णं द्यात् । अथ तावद्धनं नास्ति तपश्चर्यायां चाशकसादा चित्र-तुष्टिकृद्धिप्रस्य यावजीवं कुटुम्बभरणपर्याप्ततया तुष्टिकरं धनं द्वात् । यदा तु निर्गुणखामिकं द्रव्यमपहरति, तदा 'एतदेव वर्त स्तेनः पादन्यूनं समाचरेत्' इति व्यासेनोक्तं नववार्षिकं द्रष्टव्यम् । यदा पुनरीदशमेव श्वतक्षामकुटुम्ब-

परिरक्षणार्थमपहरति तदा अत्रिप्रतिपादितं षड्वार्थिकं 'खर्जिदादिं वा कतं कर्या-त्तीर्थयात्रां वा', 'बडब्दं वाचरेत्क्रुच्छ्रं यजेद्वा कतुना द्विजः । तीर्थानि वा अम-न्विद्वांस्ततः स्तेयाद्विमुच्यते ॥' इति । यदा त्वपहारसमनन्तरमेव हा कष्टं मया कृतमिति जातानुतापः प्रस्पर्यति स्यजित वा तदापस्तम्बीयं चतुर्थंकाल-मिताशनेन त्रिवर्षमवस्थानमाङ्गिरसं वा वजारूयं त्रैवार्षिकं द्रष्टव्यम् ॥ ननु प्रत्यर्पणे त्यागे वाऽपहारधात्वर्थस्य निष्पञ्चलात्कर्थं प्रायश्चित्ताल्पत्वम् ? अथा-निष्पन्नस्तदा प्रायश्चित्ताभाव एव स्यानतु प्रायश्चित्ताल्पत्वम् ,-मैवम् ; अपहार-स्योपभोगादिफलपर्यन्तत्वादुपभोगात्प्राङ्गितृत्तौ च पुष्कलस्यापद्वारार्थस्याभावा-द्युक्तमेव प्रायिश्वत्ताल्पत्वं पीतवान्त इवापेयद्रव्ये ॥ नन्वेवं सति चौरहस्ता-प्रहणेऽपि तस्योपभोगळक्षणफलाभावात्प्रायिक्ताल्पत्वप्रसङ्गः । मैवम्; तस्य त्यागे स्वतःप्रवृत्त्यभावात्, फलपर्यन्तेऽपहारे स्वतः प्रवृत्तत्वाच । यस्तु रजतताम्रादिसंसष्टमुवर्णापहारी, न तत्रेदं लघुप्रायक्षित्तम्; यतः संसर्गेऽपि युवर्णस्वं नापैति आज्यत्वमिव पृषदाज्ये । अतस्तत्र द्वादशवार्षिकमेवेति युक्तम् । अथ सुवर्णसद्दर्शं द्रव्यान्तरमेवेति लघुप्रायश्चित्तमुच्यते। तीर्हः न तरां तत्र त्रैवार्षि-कादिलघुप्रायश्चित्तादिविषयता असुवर्णत्वादेव, किंतूपपातकप्रायश्चित्तमेव । यद्प्य-परमापस्तम्बोक्तम्—'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा कृच्छुं सांवत्सरं चरेत्' इति,-तत्सुवर्णपरिमाणाद्वीस्त्राषाचाधिकपरिमाणद्रव्यविषयम् । यत्तूकं सुमन्तुना— 'सुवर्णस्तेयी मासं सावित्र्याऽष्टसहस्रमाज्याहृतीर्जुहृयात् । प्रस्टहं त्रिरात्र-मुपवासं तप्तकुच्छ्रेण च पूतो भवति' इति, तत्पूर्वोक्तमाषपरिमाणसुवर्णापहार-प्रायिक्तेन सह विकल्प्यते । यदप्यपरं तेनैवोक्तम्—'स्वर्णस्त्रेयी द्वादशरात्रं वायुमक्षः पूतो भवति' इति,-तन्मनसापहारे प्रवृत्तस्य स्वत एवोपरतापजिहीर्षस्य वेदितव्यम् । अत्रापि स्त्रीबालवृद्धादिष्वप्यर्धमेव प्रायक्षित्तं वेदितव्यम् । यानि च 'अश्वरत्ममुख्यक्रीभूषेनुहरणं तथा' इत्यादिना सुवर्णस्तेयसमृतवेन प्रतिपादितानि तेष्वर्धमेव कार्यम् । यत्पुनश्रत्वविंशतिमतवचनम् — क्रप्यं हत्वा द्विजो मोहै। च-रेचान्द्रायणवतम् । गद्याणदशकादूर्ध्वमाशताद्विगुणं चरेत् ॥ आ सहस्रासु त्रिगुणमूर्च हेमविधिः स्मृतः । सर्वेषां धातुलोहानां पराकं तु समाचरेत्॥ धान्यानां हरणे कृच्छं तिलानामैन्दवं स्मृतम् ॥ रलानां हरणे विप्रश्वरेचान्द्रा-यणवतम् ॥' इति, -तदपि गयाणसहस्राधिकर जतहरणे सुवर्णस्तेयसमप्रायश्चित्त-प्रतिपादनार्थं न पुनस्ति श्रवृत्यर्थम् । यद्पि रत्नापहारे चान्द्रायणमुक्तं, तद्पि गयाणसहस्राद्धीनमूल्यरलापहारे द्रष्टव्यम् । ऊर्ध्वं पुनः सुवर्णस्रोयसमम् ॥२५८॥

इति सुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

दिप्प॰—1 गणाणेति । किन्विदिधिकशास्त्रीयमाषत्रयेत्यर्थः । टंकपरिमितेत्यर्थं इति केन्वित् ।

पाठा०- १ न तर्झनन्तरं ङ. २ कोभाव् ङ.

उद्देशकमप्राप्तं गुरुतिलिपप्रायश्चित्तमाह—

भाष्येनः ङ.

# तप्तेऽयःशयने सार्धमायसा योषिता खपेत् । गृहीत्वोत्कृत्य वृषणौ नैर्ऋत्यां चोत्सृजेत्तनुम् ॥ २५९ ॥

'समा वा गुरुतल्पग' (प्रा॰ २६०) इति वक्ष्यमाणश्लोकगतं गुरुतल्पगपदमत्र संबध्यते। तसेऽयः शायने यथा मरणक्षमं भवति तथा तसे अभिवर्णे कृते कार्णायसे शयने अयोमय्या स्त्रीप्रतिकृत्या तप्तया सह गुरुतल्पगः खप्यात्। एवं सुरवा तनुं देहं उत्स्जेत्, भ्रियेतेति यावत् । शयनं च 'गुर्वज्ञनागमनं मया कृतम्' इत्येवं खक्म विख्याप्य कुर्यात्; 'गुरुतल्प्यभिभाष्येनः' (११।१०३)—इति मनुस्मरणात् । तथा श्रियमालिङ्गय कार्यम् — 'गुरुतल्पगो मृन्मयीमायसीं वा क्रियः प्रतिकृतिमभिवणाँ कृत्वा कार्णायसशयने (अयोमय्या स्त्रीप्रतिकृत्या कृत्वा) तामालिक्चय पूर्तो भवति' इति दृद्धहारीतस्मरणात् । तथा मुण्डितलोमकेशेन ष्टताभ्यक्तेन च कर्तव्यम्—'निष्कालको घृताभ्यक्तस्तातां सूमी मृन्मयीं वा परिष्वज्य मरणात्पूतो भवतीति विज्ञायते' इति वसिष्ठस्मरणात्। नच (१९।-१०३)—'गुरुतं क्यमिभाष्यैनस्तप्ते खप्यादयोमये । सूमी ज्वलन्तीं खाश्चिष्येनम्-त्युना स विशुद्धयति ॥' इति मनुवाक्यानुरोधेन तप्तलोह्शयनं तप्तलोह्योषिदा-लिङ्गनं च निरपेक्षप्रायश्चित्तद्वयमित्याशङ्कनीयम् । भायस्या योषिता स्वपेत् । कुत्रेत्याकाङ्कायां तप्तेऽयःशयन इति परस्परसापेक्षतयैकत्वावगमादेककल्पत्वमेव युक्तम् ॥ अथवा वृषणौ सलिङ्गौ खयमुत्कृत्य छित्त्वाङ्गलिना गृहीत्वा नैर्ऋत्यां दक्षिणप्रतीच्यां दिशि देहपातान्तमकुटिलगतिर्गत्वा तनुमुत्स्जेत् । यथाह मनुः ( १९।१०४ )—'खयं वा शिश्नवृषणावुत्कृत्याधाय चाजलौ । नैर्ऋतीं दिशमाति-ष्ठेदानिपातादजिद्यगः ॥' इति । गमनं पृष्ठतोऽनीक्षमाणेन कर्तव्यम्; 'श्रुरेण शिश्नवृषणावुत्कृत्यानवेक्षमाणो व्रजेत्' इति शङ्खलिखितसारणात् । एवं गच्छन् यत्र कुड्यादिना प्रतिबध्यते तत्रैव मरणान्तं तिष्ठेत्। 'सवृष्णं शिक्षमुत्कृत्याज्ञ-लावाधाय दक्षिणाभिमुखो गच्छेयत्रैव प्रतिहतस्तत्रैव तिष्टेदाप्रलयात्' (२०।१३) इति वसिष्ठस्मरणात् । दण्डोऽप्यत्रायमेव । यथाह् नारदः ( १२।७५ )—'आसा-मन्यतमां गच्छन्गुरुतल्पग उच्यते। शिश्रस्योत्कर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते॥' एवं दण्डार्थमपि लिङ्गायुत्कर्तनं पापक्षयार्थमपि भवति । इदमेव मरणान्तिक-दण्डमभित्रेलोक्तं मनुना (१११३१८)—'राजभिर्धृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः खर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥' इति । धनदण्डेन पुनः प्रायिक्षत्तं भवत्येवः 'प्रायिक्षत्तं तु कुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम् । नाङ्गा राज्ञा ललाटे स्युदीप्यास्तूतमसाहसम् ॥' (९।२४०) इति तेनैवोक्तत्वात्। अनयोश्व मरणान्तिकयोरन्यतरानुष्ठानेन गुरुतल्पगः ग्रुद्धपेत् । 'गुरु'शब्दश्वात्र मुख्यया बृत्या पितरि वर्तते; 'निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । पाठा०- १ गुरुतत्व्यगमन ङ. २ सुप्यादायस्या 🕰 ३ तत्त्रोऽभि-

संभावयति चान्नेन स वित्रो गुरुरच्यते ॥' (२।१४२) इति मनुना गुरुत्वप्रतिपाद-नपरे वाक्ये निषेकादिकर्तुर्जनकस्पैव गुरुलाभिधानात्। योगीश्वरेण च निषेकादि-कर्माभिप्रायेणोक्तम् । 'स गुरुर्यः कियां कृत्वा वेदमसौ प्रयच्छति' ( आ॰ ३४ ) इति । नतु 'गुरु'शब्दस्यान्यत्रापि प्रयोगो दर्यते । 'उपनीय गुरुः शिष्यम्' इत्या-दिनाचार्ये (मनुः २।१४९)—'खरुपं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। तम-पीह गुरुं विद्यात्' इत्युपाध्याये । व्यासेनाप्यन्यत्र प्रयोगो दर्शितः — 'गुरवो मातृपितृपत्याचार्यविद्यादातुज्येष्ठश्रातर ऋत्विजो भयत्राताष्ट्राता' च इति । न-चानेकार्धकरूपनादोषः; 'गुरु'शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तभूतायाः पूजाईतायाः सर्वत्रातुः स्यूतेः । दर्शितं च तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्वं योगीश्वरेण ( आ॰ ३५ )—'एते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसी' इति 'मान्या' इत्युपकम्य 'गरीयसी' इत्युपसंहारं कुर्वता । नच 'उपाध्यायाद्शाचार्य आचार्याणां शतं पिता' ( मनुः २।१४५ ) इत्युपाध्यायादिषकाचार्यात्पतुरतिशयितत्ववचनात्स एव मुख्य इति वाच्यम् ; आचार्येऽप्यतिशयितत्वस्याविश्विष्ठत्वात् । 'उत्पादकन्नसदात्रोर्गरीयान्त्र-ह्मदः पिता' ( मनुः २।१४६ )—इति । गौतमेनाप्युक्तम् ( २।५० )—'आचार्यः श्रेष्ठो गुरूणाम्' इति । किंच, यद्यतिशयितत्वमात्रेण मुख्यत्वमुच्यते तर्हि 'सह-सम्' इति वचनान्मातुरेव गुरुत्वं स्यात् । तस्मात्सर्वे गुरवस्तरानीगमनं गुवैज्ञना-गमनमिति युक्तम् । उच्यते, — 'निषेकादीनि' (२।१४२) इति मनुवचनं निषेका-दिकर्तुर्जनकसा गुरुत्वप्रतिपादनपरम्; अनन्यपरत्वात् । यत्पुनर्व्यासगौतमवचनं, तत्परिचर्यापूजादिविधिशेषतया स्तुत्यर्थत्वेनान्यपरम् । अतो गुरुत्वप्रतिपादनपरा-निषेकादीति मनुवचनात्पितुरेव मुख्यं गुरुत्वमिति स्थितम् । अत एव वसिष्ठेन (२०19५)—'आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चैवम्' इलाचार्यदारेष्वातिदेशिकं गुरु-तस्पप्रायिक्षत्तमुक्तम् । तथा जातूकर्णादिभिरप्युक्तम्—'आचार्यादेस्तु भार्यापु गुरुतलपत्रतं चरेत्' इत्यादि । आचार्यादेर्मुख्यगुरुत्वे तूपदेशत एव व्रतप्राप्तरित-देशोऽनर्थंक एव स्यात् । किंच - संवर्तेन स्पष्टमेव पितृदारप्रहणं कृतम् -- 'पितृदा-रान्समारु मातृवर्ज्यं नराधमः' इति । षद्त्रिंशन्मतेऽपि—'पितृभार्यो तु विज्ञाय सबर्णा योऽधिगच्छति' इति । अतोऽपि निषेकादिकर्ता पितैव मुख्यो गुरुः ॥ तच गुरुत्व वर्णचतुष्ट्येऽप्यविशिष्टमः निषेकादिकर्तृत्वस्याविशेषात् । अतः-'स विप्रो गुरुरुच्यते' इति 'विप्र'शहणमुपलक्षणम् । अतः पितृपत्नीगमनमेव महापातकम् । गमनं च चरमधात्विसर्गपर्यन्तं कथ्यते । अतस्ततोऽर्वाङ्गिन्तौ न महापात-कित्तम् । तत्र चेदं 'तप्तेऽयःशयने सार्धमायस्या' इत्या गुक्तं मरणान्तिकं प्राय-श्चित्तद्वयम् ।-तच जनन्यामकामकृते, तत्सपत्र्यो तु सवर्णायामुत्तमवर्णायां कामकृते द्रष्टव्यम् । 'पितृभार्या तु विज्ञाय सवर्णा योऽधिगच्छति । जननी चाप्यविज्ञाय नामृतः ग्रुद्धिमामुयात् ॥' इति षद्त्रिंशन्मतेऽभिधानात् । जनन्यां त कामकृते वासिष्ठं 'निष्कालको घृताभ्यको गोमयामिना पादप्रमृत्यात्मानमव-दाहरोत्' इति द्रष्टव्यम् । अकामतोऽभ्यासेऽप्येतदेव ॥ नतु च 'मातुः सपन्नी अगिनीमाचार्यतनयां तथा । आचार्यपत्नी खस्तां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः ॥'

(प्रा॰ २३२) इत्यतिदेशाभिधानान्मातृसपत्नीगमने त्वीपदेशिकं प्रायश्चित्तम-युक्तम् । उच्यते,—'पितृभार्यां सवर्णाम्' इत्यसादेव वचनात्सवर्णप्रहणाद्धीनवर्ण-सपन्नीविषयमिदमातिदेशिकमिति न विरोधः । इदं च मुख्यस्यैव पुत्रस्य । इत-रेषां पुनः पुत्रकार्यकरत्वमेव न पुत्रत्वम् । यथाह मनुः (९।१८०)—'क्षेत्र-जादीन्युतानेतानेकाद्श यथोचितान् । पुत्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोपान्मनी-षिणः ॥' इति । तत्रोभयेच्छातः प्रवृत्तौ 'तप्तेऽयः शयने' इति प्रथमं प्राय-श्चित्तम् । खेन प्रोत्साहने तु 'गृहीत्वोत्कृत्त्य वृषणी' इति द्वितीयम्; अनु-बन्धातिशयेन प्रायश्चित्तगुरुत्वस्योक्तवात्। तया प्रोत्साहितस्य तु मानवं तप्तछोह-शयनज्वलत्सूम्योलिङ्गनयोरन्यतरं द्रष्टव्यम् । यतु शङ्खेन द्वादशवार्षिकमुक्तम्-'अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः । एककालं सेमश्रीत वर्षे तु द्वादशे गते ॥ रुक्मस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । व्रतेनैतेन शुद्ध्यन्ति महा-पातकिनस्त्वमे ॥' इति,-तत्समवर्णोत्तमवर्णपितृदारगमने अकामकृते वा द्रष्टव्यम् । तत्रैव कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात् प्राङ्निवृत्तौ षद्वार्षिकम् ; अकामतस्त त्रैवार्षिकम् । जनन्यां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्प्राङ्कृत्तौ द्वादशवार्षिकम् । अकामतस्तु षड्वार्षिकमिति कल्प्यम् । यतु संवर्तेन-'पितृदारान्समारुह्य मातृ-वज्यं नराधमः' इलादिना समारोहणमात्रे तप्तकृच्छ् उक्तः, स हीनवर्णगुरुदारेषु रेतःसेकादर्वाग्द्रष्टव्यः ॥ २५९ ॥

प्रायश्चित्तान्तरमाइ—

### प्राजापत्यं चरेत्क्रुच्छ्रं समा वा गुरुतल्पगः। चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेद्वेदसंहिताम् ॥ २६०॥

अथवा प्राजापत्यं कृच्छ्रं वक्ष्यमाणकक्षणं समाः वर्षत्रयं चरेत्। एतच्च ब्राह्मणीपुत्रस्य सूद्रजातीयगुरुभार्यागमने मतिपूर्वे द्रष्ट्यम्। यदा तु गुरुपत्रीं सवर्णां व्यभिचारिणीमबुद्धिपूर्वं गच्छिति तदा वेदजपसिहतं चान्द्रायणत्रयं कुर्यात् । तत्रैव कामतः प्रवृत्तावौश्वनसं-'गुरुतल्पाभिगामी संवत्सरं ब्रह्महवृतं षण्मासान्वा तप्तकृच्छ्रं चरेत्' इति । क्षत्रियागमने तु मतिपूर्वे याज्ञवल्कीयं (प्रा॰ २३२)—'मातुः सपत्रीं भिग्नीमाचार्यतन्यां तथा' इति गुरुतल्पव्रतातिदेशान्त्रवार्षिकम् । इदं चातिदेशिकं सवर्णगुरुभार्यागमनिषयं न भविः, तत्र कामतो मरणान्तिकस्याकामतो द्वादशवार्षिकस्य विहितत्वात् । अतः क्षत्रियादिविषयमेवेति युक्तम् । तत्रैव कामतोऽभ्यासे मरणान्तिकम् ; 'मत्या गत्वा पुनर्भार्यां गुरोक्षत्रस्रतां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं लिङ्गमुत्कृत्त्य स मृतः छुचिः ॥' इति कण्वः स्मरणात् । अत्रैव विषये प्रायश्चित्तं यदः न चिकीषैति तदा 'छित्त्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः व्ययस्त्रयां इति याज्ञवल्कीयो वधदण्डः प्रायश्चित्तस्थाने द्रष्टव्यः । वैद्यायां तु गुरुभार्यायां कामतो गमने षड्वार्षिकम् । अत एव स्मत्यन्तरम्—

बाह्मणीपुत्रस्य क्षत्रियायां मातरि गमने पादहान्या द्वादशवार्षिकम् । एवमन्यवर्णाः खपि। अयमर्थः - ब्राह्मणीपुत्रस्य क्षत्रियायां मातुः सपत्र्यां गमने पादन्यूनं द्वादश-वार्षिकं, नववार्षिकमिति यावत्। तस्येव तथाभूतायां वैश्यायां षद्वार्षिकम् ; श्रहायां त त्रैवार्षिकं प्रायिश्वत्तमिति । एवं क्षत्रियापुत्रस्य वैश्यायां माति नववार्षिकम् ; ग्रुदायां तु षड्वार्षिकम् । एवमेव वैदयापुत्रस्यापीतिः वैदयायां तु कामतोऽभ्यासे मरणान्तिकमेव; 'गुरोर्भार्या तु यो वैक्यां मला गच्छेत्पुनः पुनः । लिङ्गाप्रं छद्यित्वा तु ततः ग्रुद्धयेत्स किल्बिषात् ॥' इति लीगाक्षिस्मरणात् । ग्रहायां तु कामतोऽभ्यासे द्वादशवार्षिकम्; 'पुनः ग्रहां गुरोर्गत्वा बुद्धा वित्रः समाहितः। ब्रह्मचर्यमदुष्टात्मा संचरेद्वादशाब्दिकम् ॥' इत्युपमन्युस्मरणात् । क्षत्रियायां तु गुरुभार्यायामबुद्धिपूर्वगमने यमोक्तं त्रैवार्षिकमष्टमकालाशनं द्रष्टव्यम् । 'कालेऽष्टमे वा भुजानो ब्रह्मचारी सदा वती। स्थानासनाभ्यां विहरंखिरहोऽभ्युपयन्नपः। अधःशायी त्रिभिर्वर्षे स्तद्पोहेत पातकम् ॥' इति । अत्रैवाभ्यासे जात्कण्यों कं-'गुरोः क्षत्रमुतां भार्या पुनर्गत्वा त्वकामतः । अण्डमात्रं समुत्कृत्य शुद्धयेजी-वन्मृतोऽपि वा ॥' इति । वैश्यायां स्वकामतो गमने 'प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रम्' (प्रा॰ २६०) इलोतदेव याज्ञवल्कीयम् । तथा च वृद्धमनुः-'गमने गुरुभा-र्यायाः पितृभार्यागमे तथा । अब्दत्रयमकामात्तु कृच्छ्रं नित्यं समाचरेत् ॥' इति । तत्रैवाभ्यासे हारीतोक्तं मरणान्तिकं ब्रह्मचर्यम्—'अभ्यस्य विश्रो वैश्यायां गुरो-रज्ञानमोहितः । षडक्नं ब्रह्मचर्यं च स चरेवावदायुषम् ॥' इति । गुरुभार्यायां श्रहायां त्वमतिपूर्वे मानवम् ( १९।१०५ )—'खद्वाङ्गी चीरवासा वा इमश्रुलो विजने वने । प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रमब्दमेकं समाहितः ॥' इति । अथवा 'गुरुदा-राभिगामी संवत्सरं कण्टकिनीं शाखां परिष्वज्याधःशायी त्रिषवणी मेक्षाहारः पतो भवति' इति समन्तूकं कुर्यात् । तत्रैवाभ्यासे मानवम् ( १९।१०६ )— 'चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेन्नियतेन्द्रियः' इति । क्षत्रियायां कामतः प्रवृत्तस्य रेतः सेकाद्वी ङ्वितौ व्याघ्रोक्तम् — 'कृच्छं चैवातिकृच्छं च तथा कृच्छ्।ति-कृच्छकम् । चरेन्मासत्रयं विप्रः क्षत्रियागमने गुरोः ॥' इति । अत्रेयं व्यवस्था-तया प्रोत्साहितस्य त्रैमासिकं प्राजापत्यचरणम् । उभयेच्छातः प्रवृत्तस्यातिकृच्छ्-चर्णं तावदेव । खेन प्रोत्साहितायां पुनःकृच्छ्रातिकृच्छ्रानुष्ठानं च तावदेवेति । ्त्रैव कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्पूर्वं कष्वोक्तं द्रष्टव्यम्—'चान्द्रायणं तप्तकृच्छ्रम-तिकृच्छ्रं तथैव च । सकृद्रत्वा गुरोभीयीमज्ञानात्क्षत्रियां द्विजः ॥' इति । तया प्रोत्साहितस्यातिकृच्छ्ः, उभयेच्छातः प्रकृतस्य तप्तकृच्छ्ः, नेन प्रोत्साहितायां तु चान्द्रायणम् । वैश्यायां कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकात्पूर्वं निवृत्तौ कण्वोक्तम्— 'तप्तकृच्छुं पराकं च तथा सान्तपनं गुरोः । भार्यां वैश्यां सक्रद्रत्वा बुद्धा मासं चरेद्रिजः ॥' इति । अत्रोभयोरिच्छातः प्रवृत्तौ तप्तकृच्छुः, खेन प्रोत्साहितारां पराकः, तया प्रोत्साहितस्य सान्तपनम् ॥ अत्रैनाकामतः प्रवृत्तस्य प्रजापतिराह-'पचरात्रं तु नाश्रीयात्सप्ताष्टौ वा तथैव च । वैद्यां भार्या गुरोर्गत्वा सकृद्जा-

नतो द्विजः ॥' इति । तया प्रोत्साहितस्य तु पश्चरात्रम् । उभयेच्छातः प्रकृतौ सप्तरात्रम् । खेन प्रोत्साहितायामष्टरात्रम् ॥ श्रुदायां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतः-सेकात्पूर्वं निवृत्तौ जाबालिराह—'अतिकृच्छ्रं तप्तकृच्छ्रं पराकं वा तथैव च। गुरोः ग्रदां सकृद्रत्वा बुद्धा विप्रः समाचरेत् ॥' इति । तया प्रोत्साहितस्यातिकृच्छुः, उभयेच्छातः प्रवृत्तौ तप्तक्रच्छः, खेन प्रोत्साहितायां पराकः। तत्रैवाकामतः प्रकृतस्य दैर्घतमसम्-'प्राजापत्यं सान्तपनं सप्तरात्रोपवासकम् । गुरोः श्रूदां सकृद्गत्वा चरेद्विपः समाहितः ॥' इति । तया प्रोत्साहितस्य प्राजापत्यम् । उभयोरिच्छातः प्रवृत्ती सान्तपनम् । खेन प्रोत्साहितायां सप्तरात्रोपनास इति । अनयेन दिशा-Sन्येषामपि स्मृतिव चसां विषयव्यवस्थोहनीया । पुरुषवच स्त्रीणामप्यत्र महा-पातकित्वमविशिष्टम् । तथा हि कात्यायनः—'एवं दोषश्च ग्रुद्धिश्च पतिताना-मुदाहृता । स्त्रीणामि प्रसक्तानामेष एव विधिः स्मृतः ॥' इति । सतस्तस्या अपि कामतः प्रवृत्तौ मरणान्तिकमविशिष्टम् । अत एव पुरुषस्य मरणान्तिक-मुक्ला ब्रिया अपि योगीश्वरेण मरणान्तिकं दार्शितम् (प्रा॰ २३३)-- 'छित्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः श्रियास्तथा' इति । अकामतस्तु मनुनोक्तम्—( १९।-१८८) 'एतदेव वर्त कार्य योषित्सु पतितास्वपि' इति । द्वादशवार्षिकमेवार्घकल्प-नया कार्यम् । यानि पुनर्गुक्तल्पसमानि-'सखिभार्याकुमारीषु खयोनिष्वन्त्यजासु च । सगोत्राषु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम् ॥' इति प्रतिपादितानि, यानि चातिदेशविषयभूतानि 'पितुः खसारं मातुश्च मातुलानीं सुवामपि। मातुः सपनीं भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ आचार्यपनीं खसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः ॥' इति प्रतिपादितानि,-तेष्वेकरात्राद्ध्वेमैकामतोऽभ्यस्तेषु यथाक्रमेण षड्वार्षिकं नववार्षिकं च प्रायिश्वत्तं विज्ञेयम् । अस्मिन्नेच विषये कामतोऽत्यन्ताभ्यासे मरणान्तिकम् । तथा च बृहद्यमः-'रेतः सिक्त्वा कुमारीषु खयोनिष्वन्खजाञ्ज च । सपिण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते ॥' इति । अन्त्यजाश्वात्र-'चण्डालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेहिकस्तथा । मागधायोगवौ चैव सप्तेतेऽन्लावसायिनः ॥' इति मध्यमाङ्गिरोदर्शिता ज्ञातव्याः । नतु 'रजकश्चर्मकारश्च' इत्यादिप्रतिपा-दिताः; तेषु लघुप्रायश्चित्तस्योक्तत्वात् ॥ तथा-- 'चाण्डालान्यश्चियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृश च । पतत्यज्ञानतो निप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥' ( १९।१७५ ) रित चाण्डालादिसाम्यं प्रतिपादयता मनुनापि कामतोऽत्यन्ताभ्यासे मरणान्तिकं दर्शितम्। तथा हि-अज्ञानतश्रण्डालीगमनाभ्यासे पतित, अतः पतितप्रायश्चित्तं द्वाद्शवार्षिकं कुर्यात् । कामतोऽत्यन्ताभ्यासे चण्डालैः साम्यं गच्छति । अतो द्वादशवार्षिकाथिक मरणान्तिकं कुर्यात्। - एतच बहुकालाभ्यासविषयम्। एकरात्राभ्यासे तु वर्षत्रयम् । यथाह मनुः ( १९।१७८ )— 'यत्करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनाहिजः । तद्भैक्षभुगजपिन्सं त्रिभिर्वपैंच्येपोहति ॥' इति । अत्र 'वृषली'-

पाठा०-१ मेवात्र कल्पनया ङ. २ दूध्वं कामतो ङ. ३ धिकारान्म-रणा ङ.

शब्देन चण्डाल्यभिधीयते—'चण्डाली बन्धकी वेदया रजःस्था या च कन्यका। **ऊढा या च सगोत्रा स्यादृषल्यः पश्च कीर्तिताः ॥' इति स्मृत्यन्तरे** चण्डाल्यां 'वृषठी'शब्दप्रयोगदर्शनात् । बन्धकी खैरिणी । कथं पुनरत्राभ्यासावगमः? उच्यते,-'यत्करोलेकरात्रेण' इलला-तसंयोगापवर्गवाचिन्यास्तृतीयाया दर्शनात् । एकरात्रेण चात्यन्तसंयोगो गमनस्याभ्यासं विनाऽनुषपन्न इति गमनाभ्यासोऽवग-म्यते । अत एवैकरात्राद्वहुकालाभ्यासविषयं प्रागुक्तं द्वादशवर्षादिगुरुतल्पवताति-देशिकं मरणान्तिकं च । यदा पुनर्ज्ञानतोऽज्ञानतो वा विण्डाल्याद्याः सकृद्रच्छति तदा 'चण्डालपुल्कसानां तु भुक्त्वा गत्वा च योषितम् । कृच्छ्राब्दमाचरेज्ज्ञानादः ज्ञानादैन्दवद्वयम् ॥' इति यमाद्युक्तं संवत्सरं क्रुच्छ्रानुष्ठानं चान्द्रायणद्वयं यथाक्रमेण द्रष्टव्यम् । 'खयोनिष्वन्त्यजासु च' इत्येकवाक्यसमभिव्याहाराद्भगिन्यादिष्वपीय-मेव व्यवस्था वेदितव्या । मरणान्तिकं चात्राप्तिप्रवेशनम् । 'जनन्यां च भगिन्यां च खसुतायां तथैव च । ख्रुषायां गमनं चैव विज्ञेयमतिपातकम् ॥ 'अतिपातिक-नस्त्वेते प्रविशेयुर्हुताशनम् ॥' इति कालायनसारणात् । जनन्यां सकृद्रमने भगिन्यादिषु चासकृद्गमने अग्निप्रवेश इति द्रष्टव्यम्; महापातकस्य जननीगमनस्य तदतिदेशविषयभूतातिपातकस्य भगिन्यादिगमनस्य च तुल्यत्वायोगात्। यतु बृहद्यमेनोक्तम्—'चाण्डालीं पुरुकसीं म्लेच्छीं सुषां च भगिनीं सखीम्। माता-पित्रोः खसारं च निक्षिप्तां शरणागताम् ॥ मातुलानीं प्रविजतां खगोत्रां नृपयो-षितम् । शिष्यभार्यां गुरोभीर्यां गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति; यचाङ्गिरोवच-नम्-'पिततान्सिस्रियो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च। मासोपवासं कुर्वीत चान्द्रा-यणमथापि वा ॥' इति, -तदुभयमपि गुरुतल्पातिदेशविषयेषु कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकादर्वाङ्गिवृत्तौ द्रष्टव्यम् ; यद्पि संवर्तवचनम्- भगिनीं मातुराप्तां च खसारं चान्यमातृजाम्। एता गला स्त्रियो मोहात्तप्तकृच्छ्रं समाचरेत्॥'इति,-तद-नन्तरोक्त एव विषये अकामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकादर्वाङ्गिवतौ द्रष्टत्रम् । यदा पुनरेता एवात्यन्तव्यभिचारिणीर्गच्छित तदापीदमेव प्रायश्चित्तयुगलं चान्द्रायण-तप्तकृच्छ्रात्मकं कमेण कामतोऽकामतश्च प्रवृत्तौ द्रष्टच्यम्; साधारणस्त्रीषु तु गुरुणोप-भुकाखिप गमने गुरुतल्यत्वदोषो नास्ति । 'जात्युकं पारदार्यं च कन्यादूषणमेव च । साधारणिखयां नास्ति गुक्तलपत्वमेव च ॥' इति व्याघ्रस्मरणात् । एवम-न्यान्यपि स्मृतिवचनान्युचावचप्रायश्चित्तप्रतिपत्तिपराण्यन्विष्य विषयव्यवस्थो-इनीया, प्रन्थगौरवभयाच लिख्यन्ते ॥ २६० ॥

इति गुरुतल्पप्रायश्चित्तप्रकर्णम्।

एवं ब्रह्महादिमहापातिकप्रायश्चित्तमभित्रायावसरप्राप्तं तत्संसर्गिप्रायश्चितमाह—

एभिस्तु संवसेद्यो वे वत्सरं सोऽपि तत्समः।
पिभः पूर्वोक्तेर्बद्धादिभिरेकं संवत्सरं योऽबन्तं संवसित सहाचरित

पाठा०-- १ चण्डालाचां ग्.

सोऽपि तत्समः । यो येन सहाचरात सोऽपि तदीयमेव प्रायश्चित्तं कुर्यादिति तदीयप्रायश्चित्तातिदेशार्थं तत्समप्रहणम् , न पुनः पातकत्वातिदेशार्थम् । तस्य 'यश्व तैः सह संवसेत्' (प्रा०२२३) इत्युपदेशत एव सिद्धत्वात्। अत्र च सत्यप्यतिदेशत्वे कृत्स्रमेव द्वादशवार्षिकं कार्यम् , साक्षान्महापातिकत्वात्संसर्गिणः । 'अपि'शब्दाज्ञ केवलं महापातिकसंयोगी तत्समः किंत्वितिपातकीपातक्युपपातक्यादीनां मध्ये यो येन सह संसर्गं करोति, सोऽपि तत्स्रम इति तदीयमेव प्रायिश्वत्तं कुर्यादिति द्र्ययति अत एव मनुना सकलं प्रायश्चित्तजातमध्यायान्तेऽभिधायामिहितम् ( १९१९८१ )—'यो येन पतितेनैषां संसर्गं याति मानवः । स तस्यैव वर्त कुर्योत्तत्संसर्गविशुद्धये ॥' इति । विष्णुनापि सामान्येनोपपातक्यादेनिस्त्रमात्रसंसर्गे तत्प्रायश्चित्तभाक्त्वं दर्शितम-'पापात्मना येन सह यः संसुज्येत स तस्येव वर्त कुर्यात्' इति । अत एव मनुना सामान्येनैनस्विमात्रप्रतिषेधः कृतः ( १९।-१८९ )—'एनिखिभिरनिर्णिक्तैर्नार्थं कंचित्समाचरेत्' इति । तथा—'न संसर्गं भजेत्सद्भिः प्रायश्विते कृते सति' इति च ।-एतच द्वादशवार्षिकादिपतितप्रायश्वित्तं बुद्धिपूर्वसंसर्गविषयम् ; 'पतितेन सद्दोषित्वा जानन्संवत्सरं नरः । मिश्रितस्तेन सोऽब्दान्ते खरं च पतितो भवेत् ॥' इति देवलस्मरणात् । अज्ञानतः संसर्गे पुनर्वसिष्ठोक्तम् ( १९१४५,४६ )—'पतितसंप्रयोगे तु ब्राह्मण यौनेन वा स्रोवेण वा यास्तेभ्यः सकाशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परित्यागस्तैश्व न संवसेद्दीचीं दिशं गत्वाऽनश्रनसंहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते' इति । तथा-'ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः। एते महापातिकनो यश्च तैः सह संव-सेत् ॥' इति, "तेरिति तृतीयया सर्वनामपरामृष्टप्रकृतब्रह्महादिचतुष्टयसंसर्गिण एव महापातकित्ववचनात्तत्संसर्गिणो न महापातकित्वम् । ननु महापातिकसंसर्ग एव महापातिकत्वे हेतुर्न ब्रह्मादिविशेषसंसर्गः; तस्य व्यभिचारात् । अतोऽत्र ब्रह्महादिसंसगिंसंसगिंगोऽपि महापातिकसंसगों विद्यत इति तस्यापि महापातिकत्वं स्याच च प्रतिषेधः । उच्यते, स्यादेवं -यदि प्रमाणान्तरगम्यं महापातिकत्वं स्यात् । शब्दैकसम्धिगम्ये त तसिन्नवं भवित्महतीति । तैरिति प्रकृतविशेष-परामर्शिना सर्वनामा ब्रह्महादिविशेषसंसर्गस्येव महापातिकत्वहेतुत्वस्थावगमित-त्वात् । एवं च सति प्रतिषेधाभावोऽप्यहेतुः प्राध्यभावादेव । अतः संसर्गिसंस-र्गिणां द्विजातिक मेंभ्यो हानिर्न भवति, प्रायिक्तं तु भवलेव । न च संसर्गिसंस-र्गिणः पाति सामावे कथं प्रायश्चित्तमिति वाच्यम् ; 'एन सिभरनिर्णि कैर्नार्थं कंचित्समाचरेत्' ( १९।१८९ ) इति सामान्येनैनस्त्रिमात्रप्रतिषेधेन महापातिकः संसर्गिसंसर्गस्यापि प्रतिषिद्धत्वात्पातित्याभावेऽपि युक्तमेव प्रायिश्वत्तम् । तच पादहीनम् ; 'यो येन संवसेद्वर्षं सोऽपि तत्समतामियात् । पादहीनं चरेत्सोऽपि तस्य तस्य वतं द्विजः ॥' इति व्यासोक्तं द्रष्टव्यम् । एवं चतुर्थपञ्चमयोरपि

पाठा०- १ पातकित्वा ख. २ अतिदेशकत्वे ङ. ३ इति सर्वे निरवधं ङ. ४ तैरिति सर्वनाम ख. ५ तसिन्नेव ङ.

कामतः संसर्गिणोरर्धतीनं त्रिपादोनं च द्रष्टव्यम् । अतः साक्षाद्रह्महादिसंसर्गिण एव तदीयप्रायश्विताधिकारो न संसर्गिसंसर्गिण इति सिद्धम् ॥ अत्र च ब्रह्महा-दिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकमुपदिष्टं तथापि संसर्गिणस्तन्नातिदिस्यते । 'स तस्यैव वतं कुर्यात्' इति वतस्यैवातिदेशात् , मरणस्य च 'वत'शब्दवाच्यत्वाभावात् । अतोऽत्र कामकृतेपि संसर्गे द्वादशवार्षिकमकामतस्तु तद्र्धम् । संसर्गश्च खनिब-न्धनकर्ममेदादनेकथा भियते। यथाह वृद्धबृहस्पतिः—'एकशय्यासनं पङ्किर्माण्डं पङ्कयन्नमिश्रणम् । याजनाध्यापने योनिस्तथा च सहभोजनम् ॥ नवधा संकरः प्रोक्तो न कर्तव्योऽधमैः सह ॥' इति । देवलोऽपि-'संलापस्पर्शनिःश्वाससहया-नासनाशनात । याजनाध्यापनाद्यौनात्पापं संक्रमते तृणाम ॥' इति । एकशय्या-सनमेकखद्वासनमेकपङ्किभोजनमेकभाण्डपवनमन्नेन मिश्रणं संसर्गस्तदीयान-भोजनमिति यावत् । याजनं पतितस्य खस्य वा तेन, अध्यापनं तस्य खस्य वा तेन, यौनं तस्मै कन्यादानं तत्सकाशाद्वा कन्यायाः प्रतिप्रहः, सहभोजनमेका-मत्रभोजनम्, संलापः संभाषणम्, स्पर्शो गात्रसंमदः, निःश्वासः पतितमुख-वायुसंपर्कः, सहयानमेकतुरगाद्यारोहणम्, एतेषां मध्ये केन कर्मणा कियता काळेन पातिलामिलपेक्षायां बृहद्विष्णुनोक्तम्—'संवत्सरेण पतति पतितेन सहा-चरन्नेकयानभोजनासनशयनैः, यौनसीवमुख्यैस्त संबन्धेः सद्य एव' इति । -अत्रैकभोजनमेकपङ्किभोजनम् । एकामत्रभोजने तु सद्यःपातित्यम्; 'याजनं योनिसंबन्धं खाध्यायं सहभोजनम् । कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ॥ इति देवलस्मरणात् । 'सौव'शब्देन याजनमभिधीयते । 'मुख्य'शब्देन मुखभव-त्वेनाध्यापनम् । यौनस्रोवमुख्यैरिति सलपि द्वनद्वनिर्देशे प्रत्येकमेव तेषां सयः पतनहेतुत्वम्; 'यः पतितैः सह यौनमुख्यस्रीवानां 'संबन्धानामन्यतमं संबन्धं कुर्यात्तस्याप्येतदेव प्रायश्चित्तम्' इति सुमन्तुस्मरणात् । एकयानादिचतुः ष्ट्रयस्य तु समुदितस्यैव पतनहेतुत्वमः 'एकयानभोजनासनशयनैः' इति इत-रेतरयुक्तानां निर्देशात् । प्रसेकानुष्ठानस्य तु पतनहेतुत्वाभावेऽपि दोषहेतुत्वम-स्लेव; 'आसनाच्छयनाद्यानात्संभाषात्सहभोजनात्, संकामन्ति हि पापानि तैलबिन्दुरिवाम्भसि ॥' इति पराशरवचनेन निरपेक्षाणामपि पापहेतुत्वाव-गमात् । संलापस्पर्शनिःश्वासानां तु यानादिचतुष्टयेनानुषङ्गिकतया समुचिताना-मेव पतनहेतुत्वं न पृथरभूतानामल्पत्वात् , पापहेतुत्वं पुनरस्थेवः 'संलाप-स्पर्शनिःश्वास' इति देवलवचनस्य दर्शितत्वात् । अतः संलापादिरहिते सहया-नादिचतुष्टये कृते पश्चमभागोनं द्वादशवार्षिकं प्रायश्चितं कुर्यात् । तत्सिहिते तु पूर्णम् । एवं च सति 'एभिस्तु संवसेद्यो वै वत्सरं सोऽपि तत्समः' इति योगी-श्वरवचनमपि सहयानादिचतुष्टयपरमेव युक्तम्। यतः संलापादीनौ पृथक्पा-तिखहेतुत्वं नास्ति । अत एव मनुना ( १९१९८० )— 'संवत्सरेण पति पतितेन सहाचरन् । याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनारानात् ॥' इति यानादिचतुष्ट-यसैव संवत्सरेण पातिलाहेतुत्वमुक्तम् । अत्र 'आसन'महणं शयनस्याप्युपजक्षणम् अत्र च 'संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन्।' 'यानाशनासनात्' इति व्यवहि-तेन संबन्धः; प्राग्दर्शितविष्णुवचनानुरोधात्, तथा—'संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन् । भोजनासनशय्यादि कुर्वाणः सार्वकालिकम् ॥' इति देवल-वचनाच । न चानन्वयदोषः; यानासनाशनादिहेतोराचरत्राचारं कुर्विन्निति भेद-विवक्षया संबन्धोपपत्तेः । यथा एतया पुनग्रधियसंमितयेष्ट्येष्ट्रेति । यद्वा 'आचरन्' इति शत्रा हेत्वर्थस्य गमितत्वात् । यानाशनासनादिति द्वितीयार्थे पश्चमी । याजनाध्यापनाद्यौना (त्सहभोजना) च तु संवत्सरेण पतित, किंतु सद्य एव प्राचीन-वचननिचयानुरोधादेव । अतो यौनादिचतुष्टयेन सद्यः पतित यानादिचतुष्टयेन तु संवत्सरं निरन्तराभ्यासेनेति युक्तं 'वत्सरं सोऽपि तत्समः' इति अखन्तसंयोग-वाचिन्या द्वितीयया दर्शनादन्तरितदिवसगणना कार्या । यथा षष्ट्यधिकशत-त्रयदिवसव्यापित्वं संसर्गस्य भवति, ततो न्यूने तु न पतितप्रायश्चित्तं, किंलन्य-देव । यथाह पराशरः---'संसर्गमाचरन्विपः पतितादिष्वकामतः । पश्चाहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ॥ मासार्घ मासमेकं वा मासत्रयमथापि वा । अब्दार्धमेकमब्दं वा भवेदूर्घं तु तत्समः ॥ त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छ्मा-चरन् । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं तृतीये पक्ष एव तु । चतुर्थे दशरात्रं स्यात्पराकः पश्चमे ततः । षष्ठे चान्द्रायणं कुर्यात्सप्तमे त्वैन्दवद्वयम् ॥ अष्टमे च तथा पक्षे षण्मासान्क्रच्छमाचरेत् ॥' इति । कामतः संसर्गे पुनर्विशेषः स्मृत्यन्तरेऽभिहितः— सुमन्तुः—'पञ्चाहे तु चरेत्कृच्छ्रं दशाहे तप्तकृच्छ्रुकम् । पराकस्त्वर्धमासे स्थान्मासे चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । 'मासत्रये प्रकुर्वीत कृच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् । षाण्मा-सिके तु संसर्गे क्रुच्छ्रं त्वब्दार्धमाचरेत् ॥ संसर्गे त्वाब्दिके कुर्यादब्दं चान्द्रायणं नरः ॥' इति । अत्र चाब्दिके संसर्गे इति किंचिक्यून इति द्रष्टव्यम् ; पूर्णे तु वत्सरे मन्वादिभिद्वीदशवार्षिकस्मरणात् । यत्तु बार्हस्पत्यं वचनम्—'षाण्मासिके तु संसर्गे याजनाध्यापनादिना । एकत्रासनशय्याभिः प्रायश्वित्तार्थमाचरेत् ॥' इति, याजनाध्यापनयौनैकपात्रभोजनानां षण्मासात्पातित्यवचनमेतदकामतोऽत्यन्तापदि पश्चमहायज्ञादिप्राये याजनेऽङ्गाध्यापने दुहित्मगिनीव्यतिरिक्ते च योनिसंबन्धे द्रष्टत्रम्; प्रकृष्टयाजनादिभिः सद्यःपातित्यस्योक्तत्वात् । एतिङ्गवलम्बनेनैव दुहि-तृभगिनीसुषागाम्यतिपातिकसंसर्गिणां कामतो नववार्षिकं, अकामतः सार्धचतुर्वाः र्षिकं कल्पनीयम् । सखिपित्व्यदारादिगाभिपातिकसंवर्गिणां कामतः षड्वार्षिकम्, अकामतस्त्रवार्षिकम्। अथोपपातक्यादिसंसर्गिणामपि कामतस्तदीयमेव त्रैमासिकम् , अकामतोऽर्धमित्यूहनीयम् । पुरुषवत्स्रीणामपि महापातक्यादिसंसर्गात्पातित्यम-विशिष्टम् । यथाह शौनकः—'पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि स्त्रीणामपि तान्ये-व ।' ब्राह्मणी हीनवर्णसेवायामधिकं पततीति; अतस्तासामपि महापातिकप्रमृतीनां मध्ये येन सह संसर्गस्तदीयमेव प्रायश्चित्तमर्धं ऋृत्या योजनीयम् । एवं बालवृद्धा-तुराणामि कामतोऽर्धम्, अकामतः पादः । तथानुपनीतस्यापि बालस्य कामतः पादोऽकामतस्तदर्धमिल्येषा दिक् ॥ ६० ॥

पाठा०-१ भ्यस्तेनेति ङ. २ मर्धकृत्या ङ.

पतितसंसर्गप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धस्य यौनसंबन्धस्य कचिःप्रतिप्रसवमाह—

## कन्यां समुद्रहेदेवां सोपवासामिकंचनाम् ॥ २६१ ॥

एषां पितानां कन्यां पिततावस्थायामुत्पन्नां सोपवासां कृततत्संसर्गकालो चित्रायश्चित्तामिकं चनामण्हीतवस्रालं कारादिपितृधनामुद्धहेत्। 'कन्यां समुद्ध-हेत्' इति वदन्खयमेव कन्यां खक्तपितसंसर्गां समुद्धहेन्न पुनः पिततहस्तात्प्रिति गृहीयादिति दर्शयति। एवं च सित पिततयौनसंसर्गप्रितिषेधविरोधोऽपि परिहतो भवति। अयं चाथों वृहद्धारीतेन स्पष्टीकृतः—'पिततस्य तु कुमारीं विवस्नामहोरात्रोपोषितां प्रातः क्रुक्लेनाहतेन वाससाच्छादितां नाहमेतेषां न ममेते इति त्रिष्ठचैरिनद्धानां तीथें खण्हे वोद्धहेत्' इति। तथा 'एषां कन्यां समुद्धहेद्' इति वचनात्स्रीव्यतिरिक्ततदीयापस्यस्य संसर्गानईतां दर्शयति। अत एव वसिष्ठः—'पिततेनोत्पन्नः पिततो भवति अन्यत्र श्वियाः, सा हि परगामिनी तामरिक्थामु-पेयात्' इति ॥ २६१॥

इति संसर्गप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

निषिद्धसंसर्गप्रायश्चित्तप्रसङ्गान्निषिद्धसंसर्गोत्पन्नप्रतिलोमवधे प्रायश्चित्तमाह—

## चान्द्रायणं चरेत्सर्वानवकृष्टानिहत्य तु ।

अवकृष्टाः स्तमागधादयः प्रतिलोमोत्पन्नास्तेषां प्रलेकं हनने चान्द्राय-णम्। तथा च शङ्खः—'सर्वेषामवकृष्टानां वधे प्रलेकं चान्द्रायणम्' इति । यद्वा-नित्रसोक्तम्—'सर्वान्लजानां गमने मोजने संप्रमापणे । पराकेण विकुद्धिः स्यादि-स्यान्निरसभाषितम् ॥' इति पराकं कुर्यात् । तत्र कामतः स्तादिवधे चान्द्राय-णम्, अकामतस्तु स्तवधे पराकः, वैदेहकवधे पादोनम्, चण्डालवधे द्विपादः, मागधवधे पादोनः पराकः, क्षत्तिरि द्विपादः, आयोगवे च पादद्वयम्, अन-यैव दिशा चान्द्रायणस्यापि तारतम्यं कल्प्यम् । यत्तु ब्रह्मगर्भवचनम्—'प्रति-लोमप्रस्तानां स्रीणां मासावधिः स्मृतः । अन्तरप्रभवानां च स्तादीनां चतुर्दि-षद् ॥' इति,—तदावृत्तिविषयम् । तत्र स्तवधे षण्मासाः, वैदेहकवधे चत्वारः, चण्डालवधे द्वाविति योग्यतयान्वयः । तथा मागधवधे चत्वारः, क्षत्तिरि द्वैमा-सिकं, आयोगवे च द्वैमासिकमिति व्यवस्था ॥

नैमित्तिकव्रतानां जपादिसाध्यत्वाद्विद्याविरहिणां च ग्रूद्रादीनां तदनुपपत्तेराज्या-वेक्षणादिसाध्येष्ट्रिवान्धानामनिधकारमाशक्क्याह्—

# ग्र्द्रोऽधिकारहीनोऽपि कालेनानेन ग्रुद्ध्यति ॥ २६२ ॥

ययपि शृद्धो जपाद्यधिकारहीनस्तथाप्यनेन द्वादशवार्षिकादिकालसं-पाचेन वर्तेन शुद्ध्यति । 'ग्रह् 'प्रहणं स्त्रीणां प्रतिलोमजानां चोपलक्षणम् । ययपि तस्य गायत्र्यादिजपासंभवस्तथापि नमस्कारमञ्जजपो भवति । अत एव सम्ययन्तरेऽभिहितम्—'उच्छिष्टं चास्य भोजनमनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः' इति । यद्वा वचनवलाजपादिरहितमेव व्रतं कुर्यात्—'तस्माच्छ्दं समासाय सदा धर्मपथे स्थितम् । प्रायिश्वतं प्रदातव्यं जपहोमविवाजितम् ॥' इत्यिङ्गरःस्मरणात् । तथाऽपरमि तेनैवोक्तम्—'ग्लूदः कालेन ग्लुद्धयेत गोवाह्मणहिते रतः । दानैवी-ऽप्युपवासैवी द्विजग्लुप्रूषया तथा ॥' इति । यत्तु मानवम् (४।८०)—'न चास्पोपदिशेद्धमे न चास्य व्रतमाचरेत्' इति शृहस्य व्रतोपदेशनिषेधपरं वचनं, तद्गुपसत्तश्रद्धाभिप्रायम् । यदि स्मृत्यन्तरवचनम्—'कृच्छ्राण्येतानि कार्याणि सदा वर्णत्रयेण तु । कृच्छ्रेष्वेतेषु ग्लूहस्य नाधिकारो विधीयते ॥' इति, तत्का-म्यकृच्छ्राभिप्रायम् । अतः स्त्रीग्लद्धयोः प्रतिलोमजानां च त्रैविणिकवद्भताधिकार इति सिद्धम् । यतु गौतमवचनम् (४।२५)—'प्रतिलोमा धर्महीनाः' इति, ततुपनयनादिविशिष्टधर्माभिप्रायम् ॥ २६२ ॥

इति महापातकप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

महापातक।दिपञ्चक्रमध्ये महापातकातिपातकानुपपातकप्रायश्चित्तान्युक्त्वाऽधु-नोपपातकप्रायश्चित्तानि व्याचक्षाणः पाठकमप्राप्तं गोवधप्रायश्चित्तं तावदाह —

> पश्चगव्यं पिबेद्रोघ्नो मासमासीत संयतः । गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्ध्यति ॥ २६३ ॥ कुँच्छ्रं चैवातिकुच्छ्रं च चरेद्वापि समाहितः । द्यात्रिरात्रं चोपोष्य वृषभैकादशास्तु गाः ॥२६४ ॥

मां हन्तीति गोझः, मूलिभुजादित्वात्कप्रस्यः। असौ मासं समाहित आसीत। किं कुर्वन् १ पश्च च तानि गव्यानि गोमूत्रगोमयक्षीरद्धिष्टतानि यथाविधि मिश्रितानि पिबन्, आहारान्तरपरिस्यागेन भोजनकार्ये तस्य विधानात्। तथा गोष्टेशयः। प्राप्तश्ययानुवादेन गोष्टविधानाद्दिवा च स्वापप्रतिषेधान्त्रात्रौ गोशालायां शयानः। गा अनुगच्छति तदस्य व्रतमिति गोऽनुगामी। व्रते णिनिः। अतथ यासां गोष्टे शेते सिन्धानात्ता एव गाः प्रातवेनं प्रतिचरन्ती-रनुगच्छेत्। अनुगच्छेदिति वचनायदा ता गच्छन्ति तदैव स्वयमनुगच्छेत्। यदा तु तिष्ठन्त्यासते वा तदा पश्चाद्रमनस्याशक्यकरणत्वात्स्वयमपि तिष्ठेदासीत विति गम्यते। अनुगमनविधानादेव ताभिः सायं गोष्टं व्रजन्तीभिः सह गोष्ठप्रवेशोऽप्ययंसिदः। एवं कुर्वन्मासान्ते गोप्रदानेन एकां गां दत्त्वा तावता शास्त्रार्थस्य संपत्तेगोंहस्यायाः गुद्ध्यतीस्थेकं वतम्। मासं गोष्टेशयो गोऽनुगामीति चानुवर्तते। पश्चगव्याद्दारस्य तु निवृत्तिः कृच्छ्विधानादेव। अतथ मासं निरन्तरं कृच्छं समाहितश्चरेदिस्यपरम्। अत एव जाबालेन मासं प्राजापस्य पृथक् प्राय-श्चित्तत्वमुक्तम्—'प्राजापस्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः। गोहितो गोऽनुगामी स्वाद्रोप्रदानेन गुद्धाति।" (प्रा० २६०) इति। अतिकृच्छं वा तथैव समाव-

पाठा०- श्राजापत्यं वाऽतिकृच्छ्रं A. २ वोपोष्य A.

रेदिलन्यत् । कृच्छातिकृच्छ्योर्रुक्षणमुत्तरत्र वक्ष्यते । अथवा त्रिरात्रमुपवासं कुला वृषभ एकादशो यासां गवां ता द्यादिति वतचतुष्ट्यम् । तत्राकामकृते जातिमात्रवाद्मणस्वाधिकगोमात्रवधे उपवासं कृत्वा वृषभैकाद्शगोदानसहितिब्रि-रात्रोपवासो द्रष्टव्यः । विशिष्टखामिकाया विशिष्टगुणवत्याश्च वधे गुरुप्रायश्चित्तस्य वक्ष्यमाणत्वात् । क्षत्रियसंबन्धिन्यास्तु ताहि वधे व्यापादने मासं पञ्चगव्याशित्वं प्रथमं प्रायश्चित्तम् । अत्र मासपञ्चगव्याशनस्याति खल्पत्वात्तन्मासोपवासतुल्यस्वम् । ततश्च षड्जिः षड्जिरुपवासैरैकैकप्राजापत्यकल्पनया पत्रकृच्छाणां प्रत्यामायेन पत्र धेनवो मासान्ते च दीयमाना गौरेकेति षद् धेनवो भवन्तीति वृषभैकादशगोदाः नसहितत्रिरात्रवताल्लघीयस्त्वम् । कथं पुनर्जाह्मणगवीनां गुरुत्वम्? 'देवब्राह्मण-राज्ञां तु विज्ञेयं द्रव्यमुत्तमम्' इति नारदेन तद्द्रव्यस्योत्तमत्वाभिधानात्, गोषु ब्राह्मणसंस्थास्त्रित दण्डभूयस्यदर्शनाच । वैश्यसंबन्धिन्यास्तु तादिग्विधे व्यापा-दने मासमतिकृच्छुं कुर्यात् । अतिकृच्छुं त्वाये त्रिरात्रत्रये पाणिपूरान्नभोजनम्-क्तम् । अन्ते त्रिरात्रेऽनशनम् । अतोऽतिकृच्छूधर्मेण मासवते कियमाणे पडात्र-मुपवासो भवति । चतुर्विशत्यहे च पाणिपूरान्नभोजनम् । ततश्च कृच्छ्रप्रत्यान्नाय-कल्पनया किंचिच्यूनं घेनुपन्नकं भवतीति पूर्वस्माद्वतद्वयाह्निघहत्वेन वैश्यस्वामिक-गोवधविषयता युक्ता । तादश एव विषये शूदस्वामिकगोहत्यायां मासं प्राजापत्य-वतं द्वितीयम् । तत्र च सार्धप्राजापत्यद्वयात्मकेन प्रत्याम्रायेन किंचिद्धिकं धेतु-द्वयं भवतीति पूर्वभयो लघुतमत्वाच्छूद्रविषयतोचिता । अथ चैतत्प्रायश्चित्तचतु-ष्टयं साक्षात्कर्त्रनुप्राहकप्रयोजकानुमन्तृषु गुरुलघुभावतारतम्यापेक्षया पूर्वोक्त एव विषये योजनीयम् । यत् वैष्णवं व्रतत्रयम्— गोन्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पलः त्रयम् । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥' इति, यच कार्यपीयम्-'गां इत्वा तचर्मणा प्राश्वतो मासं गोष्ठेशयश्चिषवणस्नायी नित्यं पञ्चगव्याहारः' इति, यच शातातपीयम्—'मासं पश्चगव्याहारः' इति, तत्पश्चकमपि याज्ञवल्की-यपञ्चगव्याहारसमानविषयम् । यच शङ्कप्रचेतोभ्यामुक्तम् — 'गोद्रः पञ्चगव्या-हारः पश्चविंशतिरात्रमुपवसेत्सिशखं वपनं कृत्वा गोचर्मणा प्रावृतो गाश्चानुगच्छन् गोष्ठेशयो गां च दयात्' इति । एतच याज्ञवल्कीयमासातिकृच्छुत्रतसमानविष-यम् । 'दद्यात्रिरात्रं चोपोष्य' इत्येतद्विषयं वाऽत्यन्तगुणिनो हन्तुर्वेदितव्यम् । अत्रैव विषये पश्चगव्याशक्तस्य तु द्वितीयं कार्यपीयं 'मासं पश्चगव्येने'ति प्रतिपाद्य 'षष्ठे काले पयोभक्षो वा गच्छन्तीव्वनुगच्छेतासु सुखोपविष्टासु चोपविशेनातिस्रवं गच्छेनातिविषमेणावतारयेन्नाल्पोदके पाययेदनते बाह्मणानभोजयित्वा तिल्धेनुं द्यात्' इति द्रष्टव्यम् । अत्राप्यशक्तस्य 'गोन्नो मासं यवागूं प्रसृतितन्दुलसूतं भुजानो गोभ्यः प्रियं कुर्वन् शुद्धयति' इति पैठीनसिनोक्तं वेदितव्यम् । यत्तु सौम-न्तम्—'गोव्रस्य गोप्रदानं गोष्ठे शयनं द्वादशरात्रं पश्चगव्याशनं गवानुगमनं च' इति; यच संवर्तेनोक्तम् — 'सक्तुयावकभैक्षाशी पयो दिध पृतं सकृत्। एतानि कमशोऽश्रीयान्मासार्धं सुसमाहितः ॥ ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु गां दश्चादात्मशु-द्धये ॥' इति; यच बाईस्पल्यम् —'द्वादशरात्रं पश्चगव्याहारः' इति तन्नितयमपि

याज्ञवल्कीयमासप्राजापंथेन समानविषयं, मृतकल्पगोहत्याविषयं वा, विषमप्र-देशैत्रासेन जनितव्याधितो मरणविषयं वा वेदितव्यम् ।-तदिदं सर्वं प्रागुक्तमका-मविषयम् । यदा पुनरीदिग्वधामविशिष्टविप्रस्वामिकामविशिष्टां गां कामतः प्रमाप-यति तदा मनुना मासं यवागूपानं, मासद्वयं इविष्येण चतुर्थंकालभोजनं, मास-त्रयं वृषमैकादशगोदानयुक्तं शाकादिना वर्तनमिति व्रतत्रितयमाम्रातम् । यथाह ( १९।१०८-११६ )— 'उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिबेत् । कृतवापो वसे-द्गोष्ठे चर्मणार्देणे संवृतः । चतुर्थकालमश्रीयादक्षारस्रवणं मितम् । गोमूत्रेण चरेत्स्नानं द्दौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ दिवानुगच्छेत्ता गासु तिष्ठन्नध्वै रजः पिबेत् । ग्रुश्रृषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत्॥ तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेतु व्रजन्तीष्वप्यनुवजेत्। आसी-नासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ आतुरामैभिशस्तां वा चौरव्याघ्रादिभिर्भयैः। पतितां पङ्कलमां वा सँवींपायैर्विमोचयेत् ॥ उज्जे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा मृशम् । न कुर्वीतात्मनस्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ आत्मनो यदि वा न्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले । भक्षयन्तीं न कथयेत्पिबन्तं चैव वत्सकम् ॥ अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गा अनुगच्छति । स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिर्मासैर्व्यपोहृति ॥ वृषभैकादशा गाश्च द्यात्सुचिरतव्रतः। अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्धो निवेद-चेत् ॥' ( १९।१०८-११६ ) इति, एतत्रितयं याज्ञवल्कीयमासप्राजापत्यमास-पश्चगव्याशनवृषभैकादशगोदानयुक्तत्रिरात्रोपवासरूपव्रतत्रितयविषयं यथाकमेण द्रष्टव्यम् ॥ यत्त्विङ्गरसा मानवेतिकर्तव्यतायुक्तं त्रैमासिकमभिधायाधिकमभिहितम् 'अक्षारलवणं रूझं षष्टे कालेऽस्य भोजनम् । गोमतीं वा जपेदियामोङ्कारं वेदमेव च ॥ व्रतवद्धारयेदृण्डं समन्त्रां चैव मेखलाम् ॥' इति, तन्मानवविषयम् । एवं पुष्टि-तारुण्यादिकिंचिद्धणातिशययोगिन्यां द्रष्टन्यम् । 'अतिबालामतिकृशामतिवृद्धां च रोगिणीम् । हत्वा पूर्वविधानेन चरेद्धं व्रतं द्विजः ॥' इति पुष्टितारुण्यादिरहिः तायां गव्यर्धप्रायश्चित्तदर्शनात् । यदा तु याज्ञवल्कीयमासातिकृच्छ्रवतनिमित्त-भूतां गामविशिष्टखामिकां जातिमात्रयोगिनीं कामतो व्यापादयति तदा 'विहितं यदकामानां कामात्ति हुगुणं चरेत्' इति न्यायेन पूर्वोक्तमेवाकामविहितं मासा-तिकृच्छ्रवतं द्विगुणं कुर्यात् । यत्तु हारीतेन—'गोझलचर्मों ध्वेवालं परि-धाय' इत्यादिना मानवीमितिकर्तव्यतामभिधायोक्तम् — 'वृषभैकादशाश्च गा दश्वा त्रयोदशे मासे पूतो भवति' इति तत्सवनस्थश्रोत्रियगोवधे अकामकृते द्रष्टव्यम् । यत्तु वसिष्टेन—'गां चेद्धन्यात्तस्याश्चर्मणार्देण परिवेष्टितः षण्मासान् क्रुच्छ्तप्तक्रच्छ्रान्वातिष्ठेदषभवेहतौ द्यात्' इति वाण्मासिकं क्रुच्छ्तप्तक्रच्छ्रानुष्ठान-मुक्तम्, यदपि देवलेन—'गोझः षण्मासांस्तचर्मपरिवृतो गोप्रासाहारी गोवजनिवासी गोभिरेव सह चरन् प्रमुच्यते' इति,-तत् द्वयमपि हारीतीयेन समानविषयम् । तत्रैव कामकारकृते काल्यायनीयं त्रैवार्षिकम्-'गोघ्न-स्तचमंसंवीतो वसेद्रोष्ठेऽथवा पुनः । गाश्वानुगच्छेत्सततं मौनी चीरासनादिभिः॥

पाठा०- १ प्रदेशाशनजनित ङ. २ तेन. ३ अप्ति. ४ सर्वप्राणैर्विमोषयेत् ङ.

वर्षशीतातपक्रेशवहिपहुभयार्दितः । मोक्षयेत्सर्वयक्षेन पूयते वत्सरैक्षिभिः॥' इति द्रष्टव्यम् यच शाङ्कं त्रैवार्षिकम्—'पादं तु श्रद्रहत्यायामुद्द्यागमने तथा। गोवधे च तथा कुर्यात्परस्रीगमने तथा ॥' इति,-तदिप कालायनीयव्रतसमान-विषयम् ॥ यत्तु यमेनाङ्गिरसीमितिकर्तव्यतामभिधाय 'गोसहस्रं शतं वापि द्यात्सुचरितवतः । अविद्यमाने सर्वसं वेदविद्यो निवेद्येत् ॥' इति गोसहस्र-युक्तं गोशतयुक्तं च द्वैमासिकं व्रतद्वयमभिहितम्, तत्र यदा सवनस्थश्रीत्रिया-दिदुर्गतबहुकुडुम्बिबाझणसंबन्धिनीं कपिलां कर्माक्सभूतां गर्भिणीं बहुक्षीरत-रुणिमादिगुणशालिनी निर्गुणो धनवीनसप्रयनं खन्नादिना न्यापाद्यति तदा गोसहस्रयुक्तं त्रैमासिकं कुर्यात्; 'गर्मिणीं कपिछां दोग्धीं होमधेतुं च सुत्र-ताम् । खङ्गादिना घातियत्वा द्विगुणं व्रतमाचरेत् ॥' इति विविष्टायां गवि बाई-स्पत्ये प्रायिक्षत्तविशेषदर्शनात् ॥ अत एव प्रचेतसा—'स्त्रीगर्भिणीगोगार्भिणी-बालवृद्धवधेषु भ्रूणहा भवति' इति । ईहिनवधमेव गोवधमभिसंधाय ब्रह्महत्या-वतमतिदिष्टम् । द्वितीयं तु याम्यं गोशतदानयुक्तं त्रैमासिकं वनं कालायनीयवत-विषये धनवतो द्रष्टव्यम् ॥ यतु गौतमेन ( २२।१८ ) वृषभैकशतगोदानसमुचितं त्रैवार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं वैद्यवधेऽभिधाय गोवधेऽतिदिष्टम्—'गां च हत्वा वैदय-वत्' इति । एतच त्रैवार्षिकत्रतप्रसामायभूतनवतिधेनुभिः सार्धं वृषभैकश्चता गावो नवन्यूनं द्विशतं भवतीति गोसहस्रयुक्तत्रमासिकत्रतात्र्यूनत्वात्पूर्वोक्तविषये एव कामतो वधे । यद्वा तत्रैव विषये गर्भरहितायाः कामतो वधे द्रष्टव्यम् । तादिग्वधाया एव गर्भरहितायास्त्वकामतो हननेऽपि कात्यायनीयमेव त्रैवा-र्षिकं कल्प्यम् ॥ यतु यमेनोक्तम्—'काष्ठलोष्टारमभिर्गावः शस्त्रेवां निहता यदि । प्रायिश्वतं कथं तत्र शस्त्रेऽशस्त्रे विधीयते ॥ काष्ट्रे सान्तपनं कुर्या-त्प्राजापत्यं तु लोष्टके । तप्तकृच्छ्रं तु पाषाणे शक्षे चाप्यतिकृच्छ्रकम् ॥ प्राय-श्चित्ते ततश्चीणं कुर्योद्वाद्मणभोजनम् । त्रिशद्वा वृषभं चैकं दद्यात्तेभ्यश्च दक्षि-णाम् ॥' इति, -तत्पूर्वोक्तगोसहस्रशतादिदानत्रैवार्षिकादिवतविषयेष्वेव काष्टादि-साधनविशेषजनितवधनिमित्तसान्तपनादिपूर्वकत्वप्रतिपादनपरं, नतु निरपेक्षं; लघु-त्वाद्रतस्य । तथा वयोविशेषाद्पि प्रायश्चित्तविशेष उक्तः—'अतिवृद्धामति-क्रशामतिबालां च रोगिणीम् । इत्वा पूर्वविधानेन चरेद्धेत्रतं द्विजः ॥ त्राह्मणा-न्भोजयेच्छत्तया दयाद्वेम तिलांस्तथा ॥' इति । नीरोगादिवधे यद्विहितं तस्या-र्थम् ॥ बृहत्प्रचेतसाप्यत्र विशेष उक्तः—'एकवर्षे हते वत्से क्रुच्छ्पादो विधीयते । अबुद्धिपूर्व पुंसः स्याद्विपादस्तु द्विहायने ॥ त्रिहायने त्रिपादः स्यात्प्रा-जापलमतःपरम् ॥' इति । तथा गर्भिण्या वधे यदा यभाँऽपि निहतो भवति तदा 'श्रतिनिमित्तं नैमित्तिकमावर्तते' इति न्यायेनाविशेषेण द्विगुणव्रतप्राप्ती ष्ट्रिंशन्मते विशेष उक्तः-पाद उत्पचमात्रे तु द्वौ पादौ हढतां गते । पादोनं वतसुद्दिष्टं हत्वा गर्भमचेतनम् ॥ अङ्गप्रखङ्गसंपूर्णे गर्भे चेतःसमन्विते ।

पाठा०- १ सप्रतिज्ञं ङ. २ प्रायश्चित्तं पृथक्तत्र धर्मशास्त्रे विधीयते ङ.

त्रिगुणं गोवतं कुर्यादेषा गोझस्य निष्कृतिः ॥' इति । बहुकर्तृके तु इनने संवर्तापस्तम्बी विशेषमाहतुः—'एका चेद्वहुभिः काचिहेवाद्यापादिता कचित् । पादं पादं तु हलायाश्चरेयुस्ते पृथक्पृथक् ॥' इति । यादिवधगोहलायां यद्रतमुपदिष्टं तत्पादं प्रलेकं कुर्युर्वचनात्। 'एका चेत्' इत्युपलक्षणम्। अतौ बहुभिर्द्वयोर्बहूनां च व्यापादने प्रतिपुरुषं पादद्वयं पादोनं वा कल्पनीयम् । -एतचाकामतो वधे द्रष्टव्यम्; दैवादिति विशेषणोपादानात् । कामकारे तु बहुनामि प्रत्येकं कृत्स्रदोषसंबन्धात्कृत्स्रवतसंबन्धो युक्तः, सत्रिणामिव प्रति-पुरुषं कृत्स्रव्यापारसमवायात, 'एकं व्रतां बहूनां तु यथोक्ताद्विगुणो दमः' इति प्रत्येकं दण्डे द्वेगुण्यदर्शनाच । यदा त्वेकेनैव रोधनादिव्यापारेण बहवो गावी व्यापादितास्तत्र संवर्तापस्तम्बी विशेषमाहतुः—'व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बन्धेनेऽपि वा । भिषिद्धिथ्योपचारे च द्विगुणं गोत्रतं चरेत् ॥' इति । बहुष्विप व्यापन्नेषु न प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकानुष्टानं, नापि तन्त्रेण किंतु वचनवलाहिगुण-मेव । तथा भिषगपि विरुद्धौषधदानेनैकस्या अप्यकामतो व्यापाद्ने द्विगुणं गोवतं कुर्योत् । भिषम्व्यतिरिक्तस्य केवलं उपकारार्थं प्रवृत्तस्य त्वकामतः प्रति-कूलीवधदाने व्यास आह—'औषधं लवणं चैव पुण्यार्थमपि भोजनम्। अति-रिक्तं न दातव्यं काळे खल्पं तु दापयेत्॥ अतिरिक्ते निपत्तिश्चेत्कृच्छ्पादी विधीयते ॥' इति ॥ यत्त्वापस्तम्बेनोक्तम्—'पादमेकं चरेद्रोघे द्वौ पादौ बन्धने चरेत् । योजने पादहीनं स्याचरेत्सर्वं निपातने ॥' इति, -तद्यवहितव्यापारिणो निमित्तकर्तुर्विहेयं, न साक्षात्कर्तुः । साक्षात्कर्तृनिमित्तिनीश्च मेदस्तेनैव दर्शितः-'पाषाणैर्जेकुटैर्बांsपि शस्त्रणान्येन वा बलात्। निपातयन्ति ये गास्तु कृत्स्रं कुर्यु-र्वतं हि ते ॥ तथैव बाहुजङ्घोरुपार्श्वशीवाङ्गिमोटनैः ॥' इति । एतदुक्तं भवति-पाषाणखङ्गादिभिर्मीवामोटनादिना वा येऽङ्गानि पातयन्ति ते साक्षाद्धन्तारस्त-च्वेव कृत्स्रं प्रायश्चित्तम् । ये तु व्यवहितरोधवनधादिव्यापारयोगिनस्ते निमित्ति-नस्तेषां न कृत्स्रवतसंबन्धः किंतु तद्वयवैरेव पादद्विपादादिभिरिति । तत्रं च रोधादिना व्यवहितव्यापारत्वाविशेषेऽपि वचनात्क्रचित्पादः, क्रचिद्धिपादः, पादोनं कचिदिति युक्तम् । अत्राह पराश्चरः—'गवां बन्धनयोक्त्रैस्तु भवेन्मृत्युरका-मतः । अकामकृतपापस्य प्राजापस्यं विनिर्दिशेत् ॥ प्रायिवत्ते ततश्रीणे कुर्या-द्राह्मणभोजनम् । अनुदुत्सहितां गां च द्याद्विप्राय दक्षिणाम् ॥' इति । अयं च प्राजापत्यो यदि रोधादिकं कृत्वा तज्जन्यप्रमाद्परिजिहीर्षया प्रस्रवेक्षमाण आस्ते तदा द्रष्टव्यः; 'अकामकृतपापस्य' इति विशेषणोपादानात्। यदा तु न प्रमादसंसरेंणं करोति, तदा 'पादमेकं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्। योजने पादहीनं स्याचरेत्सर्वं निपातने ॥' इसिहरोद्धं त्रैमासिकपादं किंचिद्धिकं वाँ विंशलहगोंनधवतं कुर्यात् । आपस्तम्बेनापि विशेष उत्तः—'अतिदाहाति-

पाठा०—१ बन्धनादि ख. २ बन्धने तथा ख. ३ लगुडैर्वापि छ. ४ तत्रावरोधादिना छ. ५ संरक्षणं छ. ६ द्वाविंशत्यहः छ. ७ मविदोहा. ख.

बाहाभ्यां नासिकाच्छेदने तथा । नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत् ॥' इति । लक्षणमात्रोपयोगिनि तु दाहे न दोषः; 'अन्यत्राङ्कनलक्षाभ्यां वाहने मोनैने तथा । सार्यं संगोपनार्थं च न दुष्येद्रोधबन्धने ॥' इति पराशरस्मरणात् । अङ्कनं स्थिरचिडकरणम्, लक्षणं सांप्रतोपलक्षणम् । बाह्ने शास्त्रोक्तमार्गेण रक्षणार्थमिप नालिकेरादिभिर्बन्धने भवत्येव दोषः; 'न नालिकेरेण न शाणवा-लैर्न चापि मोझेने न बन्धशृङ्खलै:। एतैस्तु गावो न निबन्धनीया बद्धा तु तिष्ठेत्परशुं गृहीत्वा ॥ कुशैः काशैश्व बध्नीयात्स्थाने दोषविवर्जिते ॥' इति व्यास-सरणात् ॥ तथान्योऽपि विशेषस्तेनैवोक्तः—'घण्टाभरणदोषेण विपत्तिर्यत्र गोभवेत्। इच्छ्रार्धं तु भवेत्तत्र भूषणार्थं हि तत्स्यतम् ॥ अँतिदोहेऽतिदमने संघाते चैव योजने । बद्धा राङ्कलपारौक्ष सते पादोनमाचरेत् ॥' इति । पालनाकरणा-दिनोपेक्षायां कचित्प्रायश्चित्तविशेषस्तेनैवोक्तः,—'जलीघपल्वले ममा मेघविद्यु-द्धतापि वा । श्रम्ने वा पतिताऽकसमाच्छ्वापदेनापि भक्षिता ॥ प्राजापत्यं चरेत्कृच्छुं गोस्तामी व्रतमुत्तमम् । शीतवाताहृता वा स्यादुद्वन्धनहृते।पि वा ॥ श्रून्यागार उपेक्षायां प्राजापत्यं विनिर्दिशेत् ॥' इति । इदं तु कार्यान्तरविरहेऽप्युपेक्षायां वेदितव्यम् । कार्यान्तरव्यमतयोपेक्षायां त्वर्धम्—'पल्वलीघमृगव्याप्रभापदा-दिनिपातने । श्वभ्रप्रपातसर्पांचैर्मृते क्रच्छ्रार्धमाचरेत् ॥ अपालत्वातु क्रच्छ्र स्याच्छून्यागार उपष्ठवे ॥' इति विष्णुस्मरणात् ॥ तथा सत्यपि व्यापादने कचि-दुपकारार्थप्रवृत्तौ वचनाहोषाभावः । यथाह संवर्तः- यन्त्रणे गोचिकित्सार्थे मूर्डंगर्भविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिः स्याच स पापेन लिप्यते ॥' इति । यन्त्रणं व्याध्यादिनिर्यातनार्थं संदंशाङ्कशादिप्रवेशनम् । तथा—'औषधं स्नेहमाहारं ददद्रोब्राह्मणे द्विजः । दीयमाने विपत्तिश्चेत्र स पापेन लिप्यते ॥ प्रामघाते शरोंधेण वेरमभङ्गानिपातने । दाहच्छेदशिरामेदप्रयोगैरुपकुर्वताम् ॥ द्विजानां गोहितार्थं च प्रायिक्तं न विद्यते ॥' अत्र पराशरोऽप्याह-- प्रामघाते शरीधेग वेदमभङ्गानिपातने । अतिवृष्टिहतानां च प्रायिश्वतं न विद्यते ॥' इति । तथा-'कूपखाते च धर्मार्थे गृहदाहे च या मृता । प्रामदाहे तथा घोरे प्रायिश्वतं न विद्यते ॥' इति । इदं तु बन्धनरहितस्यैव पशोः कथंचिद्गृहादिदाहेन मृतविषयम् । इतरथा त्वापस्तम्बेनोक्तम्—'कान्तारेष्वथ दुर्गेषु गृहदाहे खलेषु च । यदि तत्र विपत्तिः स्यात्पाद एको विधीयते ॥' इति । तथाऽस्थ्या-दिभन्ने मरणाभावेऽपि कचित्प्रायश्चित्तमुक्तम्—'अस्थिभन्नं गवां कृत्वा लाङ्गूल-च्छेदनं तथा । पाटनं दन्तराङ्गाणां मासार्धं तु यथान्पिबेत् ॥' इति । यत्त्वा-क्तिरसम्- 'र्रोक्तदन्तास्थिभक्ते वा चर्मिनिर्शियनेऽपि वा । दशरात्रं पिबेद्वज्रं स्थापि यदि गौभेवेत् ॥' इति 'वज्र'शब्दवाच्यं क्षीरादिवर्तनमुक्तं तदशक-

पाठा०—१ मोचनेऽपि वा ङ. २ मौजीने च श्रृङ्खलैश्र ङ. ३ गोक्रच्छार्धं भवेत् ङ. ४ अतिदोहातिदमने ङ. ५ मृतापि वा ङ. ६ गूढ्गर्भ ः. ७ न्याब्रादि ङ. ८ श्रृङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे वा ङ.

विषयम् । इदं च प्रायश्चित्तं गोस्वामिने व्या । श्वगोसदृशीं गां दत्त्वैव कार्यम् । यथाह् पराशरः- प्रमापणे प्राणभृतां द्यात्तत्प्रतिरूपकम् । तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादिखन्नवीद्यमः ॥' इति । मनुरपि (८।२८८)—'यो यस्य हिंस्याइव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योत्पादयेत्तुष्टिं राज्ञे दयाच तत्समम् ॥' इति । एतच पूर्वीकप्रायश्चित्तजातं ब्राह्मणसीव इन्तुर्वेदितव्यम् ; क्षत्रियादेस्तु हन्तुर्नृहद्विष्णुना विशेषोऽभिहितः—'विप्रे तु सक्लं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽर्धं पाद एकस्तु शृद्रजातिषु शस्यते ॥' इति । यत्त्विङ्ग-रोवचनम्-'पर्षेद्या बाह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्वद्वच वर्तं स्मृतम् ॥' इति, -तत्प्रातिलोम्येन वाग्दण्डपारुष्यादिविषयम् । तथा स्त्रीबालवृद्धादीनां त्वर्धं, अनुपनीतस्य बालस्य पाद इति च प्रागुक्तमनुसंधे-यम् ॥ स्त्रीणां पराशरेण विशेषोऽभिहितः—'वपनं नैव नारीणां नानुत्रज्या जपादिकम् । न गोष्ठे शयनं तासां न वसीरन्गवाजिनम् ॥ सर्वान्केशान्समुद्धृत्य छेदयेदङ्गलद्वयम् । सर्वत्रैवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम् ॥' इति । पुरुषेषु च विशेषः संवर्तेन दर्शितः-'पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे रमश्रुणोऽपि च। त्रिपादे तु शिखावर्जं सशिखं तु निपातने ॥' इति । पादप्रायश्चित्ताईस्य कण्ठादधस्तना-क्ररोम्णामेव वपनम् । अर्घप्रायिक्षताईस्य तु इमश्रूणामपि । पादोनप्रायिक्षत्ताईस्य पुनः शिरोगतानामपि शिखावर्जितानाम् । पादचतुष्टयार्हस्य तु सशिखस्य सक्छकेशजातस्येति । एवमेतिद्गवलम्बनेनान्येषामपि स्मृतिवचसां विषयो निरूपणीयः ॥ २६३-२६४ ॥

इति गोवधप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

अधुनाऽन्येषामुपपातकानां प्रायश्चित्तमाह-

#### उपपातकशुद्धिः स्थादेवं चान्द्रायणेन वा । पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६५ ॥

एवमुक्तेन गोवधव्रतेन मासं पश्चगव्याशनादिनान्येषां वास्यतादीनामुपपातकानां छुद्धिर्भवेत् । चान्द्रायणेन वा वश्यमाणलक्षणेन मासं पयोव्रतेन
वा पराकेण वा छुद्धिर्भवेत् । अत्रातिदेशसामध्यीद्रोचर्मवसनगोपिरचर्यादिभिगीवधासाधारणेः कतिपयैन्यूनत्वमवगम्यते । -एतच वतचतुष्ट्यमकामकारे
शक्तयपेश्चया विकल्पितं द्रष्टव्यम्; कामकारे तु 'एतदेव वतं कुर्युरुपपातिकनो
द्विजाः । अवकीर्णिवज्यं छुद्धयर्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥' ( मनुः १९१९ १० )
इति मनूक्तं त्रमासिकं द्रष्टव्यम् । अत एव वचनादयं प्रायक्षित्तातिदेशः सर्वेषामुपपातकगणपठितानामुक्तप्रायिक्षत्तानामनुक्तप्रायिक्षत्तानां चावकीर्णिवर्जितानामविशेषेण वेदितव्यः । अवकीर्णिनस्तु प्रतिपदोक्तमेव । नन्वनुक्तप्रायिक्षत्तविषयतयै-

पाठा०- १ द्रव्याणि हिंखाद्यो यस्य.

वातिदेशस्य युक्ताः इतरथा प्रतिपदोक्तप्रायश्चित्तवाधसापेक्षत्वप्रसङ्गात् । मैवम् : तथा सत्युक्तनिष्कृतीनामुपपातकगणपाठोऽनर्थकः स्यात् । यदि पर्मुपपातकमध्ये सामान्यतः पठितस्यान्यत्र विशेषतः प्रायश्चित्तान्तरमुच्यते । यथा--'अयाज्यानां च याजनम् । त्रीन्कृच्छ्रानाचरेद्राखयाजकोऽविचरत्रपि ॥' इति स एव विषयः केवलं परिह्नियेत न पुनर्विशेषतः पठितस्यैवान्यत्रापि विशेषत एव यत्र प्रायश्चित्त-मुच्यते सोऽपि यथा 'इन्धनार्थं हुमच्छेदः' 'बृक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्-शतम्' इति । अतो वाखतादिषु अस्मिन् शास्त्रे शास्त्रान्तरे वा दृष्टेः प्रायश्चित्तैः सह 'उपपातकशुद्धिः स्यादेवम्' इत्यादिना प्रतिपादितव्रतचतुष्ट्यस्य समविषयता-क्रल्पनेन विकल्पो विषयविभागो वाश्रयणीयः। तानि च स्मृत्यन्तरदृष्ट्रप्रायश्चित्तानि पाठकमेण बाखतादिषु योजयिष्यामः।तत्र बाखतायां मनुनेदमुक्तम् (१९।१९१) येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । तांश्वारयित्वा त्रीन्कृच्छ्रान्यथा-विध्युपनाययेत् ॥' इति, यच यमेनोक्तम् (११।१११)—'सावित्री पतिता यस्य दश वर्षाणि पश्च च । सिश्चाखं वपनं कृत्वा व्रतं कुर्यात्समाहितः ॥ एकविंशतिरात्रं च पिबेत्प्रसृतियावकम् । इविषा भोजयेचैव बाह्मणानसप्त पश्च च ॥ ततो यावक-ग्रुद्धस्य तस्योपनयनं स्मृतम् ॥' इति,-तदुभयमपि याज्ञवल्कीयमासपयोव्रतविष-यम् । यतु विष्ठेनोक्तम्-'पतितसावित्रीक उदालकवतं चरेत् द्वौ मासौ याव-केन वर्तयेन्मासं पयसा पक्षमामिक्षयाऽष्टरात्रं घृतेन बड्रात्रमयाचितेन त्रिरात्रम-ब्भक्षोऽहोरात्रमुपवसेदश्वमेधावमृथं गच्छेद्रात्यस्तोमेन वा यजेत' इति । अत्रेयं व्यवस्था — यस्योपनेत्राद्यभावेन तत्कालातिकमस्तस्य याज्ञवल्कीयवतानामन्यतमं शक्तयपेक्षया भवति । अनापयतिकमे तु मानवं त्रैमासिकम् । तत्रैव पश्चदश-वर्षादुर्ध्वमपि कियत्कालातिकमे तुदालकवतं वाल्यस्तोमो वेति । येषां तु पित्राद-योऽप्यज्ञपनीतास्तेषामापस्तम्बोक्तम् ( ध॰ १।१।३२, ५;१।२।५।६ )—'यस्य पितापितामहावनुपेतौ स्थातां तस्य संवत्सरं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यम् । यस्य प्रपिता-महादेनीनुस्मर्यत उपनयनं तस्य द्वादशवर्षाणि त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्यम्' इति बाखता ॥ तथा स्तेयेऽप्यूपपातकसाधारणप्राप्तवतचतुष्टयापवादकं प्रायिश्तं मनुनोक्तम् ( १९।१६२ )- 'धान्यात्रधनचौर्याणि कृत्वा कामाद्विजोत्तमः । सजातीयगृहा-देव क्रेच्छाधेन ि अद्भयति ॥' इति । द्विजोत्तमस्य सजातीयो ब्राह्मण एवातो निप्रपरियहे ब्राह्म स्य हर्नुरिदम् । क्षत्रियादेस्त्वरुपं कल्प्यम् । 'अष्टै।पाद्यं स्तेय-किल्बिषं शूदस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवर्णं विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम् ( १३।१५-१० ) इति क्षत्रियादेरपहर्तुर्दण्डाल्पत्वस्य दर्शनात् । तथा-'विप्रे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम्' इति पादपादहान्या प्रायश्चित्तदर्शनात् । तथा क्षत्रियादिपरिमहेणापि दण्डानुसारेण प्रायश्चित्ताल्पत्वं कल्प्यम् । अतः क्षत्रि-वपरिप्रहे चौर्ये पाण्मासिकम् । वैश्यपरिप्रहे त्रैमासिकं गोवधवतम् । शूद्रपरिप्रहे

पाठा०-१ यस्पोपनयने भापद्मावेन ङ. २ कृच्छ्राब्देन विशुचाति. ३ अष्टपादं ङ.

चान्द्रायणं करूप्यम् । एवमुत्तरत्राप्यूहनीयम् ।-इदं च दशकुम्भधान्यापहारविष-यम् । अधिके तु—'धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरैतो दम उत्तमः । पलसहस्रा-द्धिके वधः' इति वधदर्शनात् । कुम्भश्च पश्चसहस्रपलपरिमाणः । धान्यसाहच-र्यादन्नधने चैतावद्धान्यपरिमिते वेदितव्ये। 'अन्न'शब्देन तन्दुलादिकमभिधीयते। 'धन'शब्देन ताम्ररजतादिकम् । इदं तु प्रायश्चित्तं कामकारविषयम् । अकामतस्तु त्रैमासिकं गोवधवतम् । तथा-- भनुष्याणां च हरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च। कूपवापीजलानां च शुद्धिश्वान्द्रादणेन तु ॥' (मनुः ११।१६३) इति। सार्धशतद्वयपणलभ्यजलापहार इदं चान्द्रायणं प्राप्तमपीतरगोवधवतनिवृत्त्यर्थं विधीयते; 'तावनमूल्यजलापहारे पानीयस्य तृणस्य च । तन्मूल्याद्विगुणो दण्डः' इति पश्चशतदण्डविधानात्तावत्परिमाणदण्डचान्द्रायणयोगीवधादौ सहचरि-तःवात् । तथा 'कृच्छ्रातिकृच्छ्रैन्दवयोः पणपश्चशतं तथा' इति चान्द्रायण-विषये पश्चशतपणदण्डविधानाच । एतच क्षत्रियादिदव्यापहारे द्रष्टव्यम् ; ब्राह्मण-संबिन्धद्रव्यापहारे तु 'निक्षेपस्यापहरणे नराश्वरजतस्य च । भूमिवज्रमणीनां च रुक्मस्तेयसमं स्मृतम् ॥' ( मनुः १९।५७ ) इति द्रष्टव्यम् । तथा- द्रव्याणा-मल्पसाराणां स्तेयं कृलाऽन्यवेश्मतः । चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं तिन्नर्यात्मशुद्धये ॥' ( मतुः १९।१६४ ) इत्यनेनाल्पप्रयोजनत्रपुसीसादिद्रव्यापहार्विशेषेण स्तेयसा-मान्योपपातकप्रायश्चित्तापवादः । इदं च चान्द्रायणनिमित्तभूतार्धतृतीयशतमू-ल्यस्य पश्चदशांशार्धत्रपुसीसायपहारे प्रायश्चित्तम्; चान्द्रायणपञ्चदशांशलातस्य । तथा द्रव्यविशेषेणाप्युपपातकसामान्यप्राप्तव्रतापवादः---'भक्ष्यभोज्यापहरणे यान-शस्यासनस्य च । पुष्पमूलफलानां च पश्चगर्व्य विशोधनम् ॥' (मनुः १९१९६५) इति । एकवारभोजनपर्याप्तभक्षभोज्यापद्दार इदम् । द्वित्रिवारभोजनपर्याप्ताहारै त्रिरात्रम् । यथाह पैठीनसिः—'भक्ष्यभोज्यात्रस्योदरपूरणमात्रहरणे त्रिरात्रमेक-रात्रं वा पश्चगव्याहारता' इति । यानादीनामप्येतत्साहचर्यादेतावन्मूल्यानामेवाप-हरणे एतावरप्रयिक्षत्तम्। सर्वत्रापि हियमाणद्रव्यन्यूनाधिकभावेन प्रायिक्तस्यापि लघुगुरुभावः कल्पनीयः । यथा 'तृणकाष्ठद्वमाणां च ग्रुष्कान्नस्य गुडस्य च । तैलचर्मामिषाणां च त्रिरात्रं स्यादमोजनम् ॥' ( मनुः १९।१६६ ) इति । एषां च तृणादीनां भक्ष्यादित्रिगुणित्ररात्रप्रायित्तस्य दर्शनात् तित्रगुणमूल्यार्घाणामे-तत्प्रायश्चित्तम् । तथा-- भणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च । अयस्कांस्योप-लानां च द्वादशाहं कैदन्नता ॥' (मनुः १९।१६७) इति । अत्रापि भक्ष्यादि-द्वादशगुणप्रायश्चित्तदर्शनात् तनमूल्यद्वादशगुणमूल्यमणिमुक्तायपहार एतत्प्राय-श्चित्तं द्रष्टव्यम् । तथा-- 'कार्पासकीटजौर्णानां द्विखरैकखुरस्य च । पक्षिगन्धौष-धीनां च रज्जवार्थवं त्रयहं पयः ॥' ( मनुः १९।१६८ ) इति । अत्रापि मक्ष्या-दित्रिगुणप्रायधित्तद्शीनात्तत्रिगुणमूल्यानामपहार एवैतत्प्रायधितं ज्ञेयम् । हियमा-णद्रव्यन्यूनाधिकभावेन प्रायश्चित्तास्पत्वमहत्त्वं करूप्यमेव । इदं च स्तेयप्रायश्चित्त-

पाटा॰- १ हरतोऽभ्यधिको वधः छ. २ र्घाणामेव छ. ३ कणाबता छ.

मपहृतद्रव्यदानोत्तरकालमेव द्रष्टव्यम् । यथाह विष्णुः—'दत्त्वैवापहृतं द्रव्यं खामिने व्रतमाचरेत्' इति । इति स्तेयम् ॥ ऋगापाकरणे च 'पुत्रपौत्रेर्ऋणं देयम्' (व्य०५०) इति विहितं तस्यानपाकरणे, तथा वैदिकस्य च 'जायमानो वै ब्राह्मणः' इस्रेतद्वाक्येनणंसंस्तुतयज्ञादिकरणे च 'उपपातकश्चद्धिः स्यादेवम्' (प्रा०२६५) इस्यादिनोपपातकसामान्यविहितं व्रतचतुष्ट्यं शक्स्यपेक्षया योज्यम् । प्रायश्चित्तान्तरमप्यत्र मनुनोक्तम् (१९१२०)—'इष्टिं वैश्वानरीं चैव निर्वपेद-व्दपर्यये । छुतानां पश्चसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभव ॥' इति । अव्दपर्यये संवत्स-रान्ते । इति ऋणानपाकरणम् ॥

तथाधिकृतस्यानाहितामित्वेऽप्येतदेव वतचतुष्टयं वत्सराद्ध्वंमापिद शक्तयपे-क्षया योज्यम् । अनापिद तु मानवं त्रैमासिकम् । अविक्पुनवित्सरात् कार्णा-जिनिर्विशेषमाह—'काळे त्वाधाय कर्माण कुर्याद्विप्रो विधानतः । तदकुर्वेश्वरा-त्रेण मासि मासि विद्यद्वयति ॥ अनाहितामौ पित्रादौ यक्ष्यमाणः स्रुतो यदि । स हि वास्येन पद्यना यजेत्तिक्त्रयाय तु ॥' इति । एकामेरपि विशेषस्तेनैवोक्तः— 'कृतदारो गृहे ज्येष्ठो यो नाद्ध्यादुपासनम् । चान्द्रायणं चरेद्वर्षं प्रतिमासमहो-ऽपि वा ॥' इति ॥ अनाहितामिता ॥

( विकेये यद्रतं प्रोक्तं हरणे द्विगुणं हि तत् । सुराविकये सोम्ये चतुष्टयं लाक्षा-लवणमांसमध्वाज्यतिलहेमानां चान्द्रायणत्रयं पयःपायसापूपदधीक्षुरसगुडखण्डा-दिल्लह्पकादिषु पराकः । सिद्धान्नविकये प्राजापत्यं । पनसस्य त्रिदिनं । कदली-नारिकेरजम्बीरबीजपूरकनारङ्गानां पादकृच्छं । कस्तूरिकाविकये गन्धानां च कृच्छं । कर्पूरेऽर्धं हिंग्वादिविकये दिनसुपवासः । गुक्ककृष्णपीतवस्रविकये त्रिदिनं । अजा-नामैन्दवं । खराश्वतरकरभाणां पराकः । ज्ञनां द्विगुणं । एकाहाद्वेदविकये चान्द्रं । अङ्गानां पराकः । स्मृतीनां कृच्छ्रं । इतिहासपुराणानां सांतपनं । रहस्यानां कृच्छ्रं । गाथानां शिशिरातत्त्वविद्यानां पादं।) तथा अपण्यानां विक्रये च समुखन्तरे प्रायिश्वत्तविशेष उक्तः । यथाह हारीतः—'गुडतिलपुष्पमूलफलपकान्नविकये सोमायनं सौम्यकृच्छुः । लाक्षालवणमधुमांसतैलक्षीरद्धितऋष्टतगन्धचर्मवास-सामन्यतमविकये चान्द्रायणम् । तथा । ऊर्णाकेशकेसरिभूधेनुवेशमार्मशस्त्रविकये च भक्ष्यमांसम्राय्वस्थिशः इनखशुक्तिविकये तप्तकृच्छः । हिङ्गुगुगुलुहरितालमनः-शिलाजनगैरिकशारलवणमणिमुक्ताप्रवालवैणवमृन्मयेषु च तप्तकुच्छः। आरामः तडागोदपानपुष्करिणीसुकृतविक्रये त्रिषवणस्नारयधःशायी चतुर्थकालाहारो दश-सहस्रं जपन्संवत्सरेण पूतो भवति । हीनमानोन्मानसंकरसंकीणीविकये चेति । एवमन्यरिप शङ्काविष्णवाद्युक्तवचनैर्यत्र प्रायिश्वत्तविशेषो नोकस्तत्रानापादि मान-वसुपपातकसाधारणतः प्राप्तं त्रैमासिकम् । आपदि तु याज्ञवल्कीयं वतचतुष्टयं शक्तयपेक्षया योज्यम् ॥ इति अपण्यविकयः ॥ तथा परिवेत्तरि च वसिष्ठेन प्राय-श्चित्तविशेष उक्तः (२०१८)—'परिविविदानः कृच्छातिकृच्छ्रौ चरित्वा तस्मै दत्त्वा

पाठा०- १ क्रुसानां ङ. २ अधिकमिदं ग. पुस्तके ३ मानोश्वतसंकीणं ङ.

प्रनिनिविशेत तां चैवापयच्छेत' इति । परिविविदानः परिवेत्तीच्यते । तत्खरूपं च प्राग् व्याख्यातम् । असो कृच्छातिकृच्छी चरित्वा तसी ज्येष्ठाय तां स्रोढां दत्त्वा ब्रह्मचर्याहृतमैक्षवद्भुरुपरिभवपरिहारार्थं निवेश पुनरुद्धहेत् । कामिखपेक्षा-यामुक्तं 'तामेवोपयच्छेत' इति । तामेव स्रोढां ज्येष्ठाय निवेदितां तेन चातुज्ञाता-मुद्रहेत् । यत्तु हारीतेनोक्तम्—ज्येष्टेऽनिविष्टे कनीयान्निविशमानः परिवेत्ता भवति, परिवित्तिज्यें छः, परिवेदनी कन्या, परिदायी दाता, परियष्टा याजकस्ते सर्वे पतिताः संवत्सरं प्राजापत्येन कृच्छ्रेण पावयेयुः' इति । यदपि शङ्केनोक्तम्-'परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणगृहेषु भेक्षं चरेयाताम्' इति तदुभय-मपि कामकारेण कन्यापित्राचननुज्ञातोद्वाहविषयम्। प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वात्। यदा पुनः वामतः कन्यां पित्रादिदत्तामेव परिणयति तदा मानवं त्रैमासिकम् । पूर्वीक्ती कृच्छातिकृच्छी याज्ञवल्कीयं च वतचतुष्टयमज्ञातविषयम् । यमेना-प्यत्र विशेष उक्तः—'कृच्छी द्वयोः पारिवेधे कन्यायाः कृच्छ एव च । अति-कृच्छं चरेहाता होता चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति ।-एतच पर्याहिताःयादीनामपि समानम् । एकयोगनिर्देशात् । यथाह गौतमः ( १५।१८ )- पिरिवित्तिपरिवेतृप-र्याहितपर्योधात्रप्रेदिधिषूपतीनां संवत्सरं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम्' इति । अत एव वसि-ष्टेनाग्रेदिधिषूपत्यादाविद्मेव प्रायश्वित्तमुक्तम् (२०।९,१०) अग्रेदिधिषूपतिः कुच्छुं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत तां चैवोपयच्छेत । दिधिषूपतिः कुच्छ्राति-कुच्छी चरित्वा तसी दत्तां पुनर्निविशेत' इति । अप्रेदिधिष्वादेर्रुक्षणं स्मृद्धन्तरे-ऽभिहितम्—'ज्येष्ठायां यदानूढायां कन्यायामूह्यतेऽनुजा। या साऽमेदिधिषूर्ज्ञेया पूर्वा तु दिधिषुः स्मृता ॥' इति । तत्राऽत्रेदिधिषुपतिः प्राजापालं कृता तामेव ज्येष्ठां पश्चादन्येनोढामुद्रहेत् । दिधिषूपतिस्तु कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ कृत्वा स्रोढां ज्येष्ठां कनीयस्याः पूर्वविवोढ्रे दत्त्वाऽन्यामुद्रहेदिति परिवेदनम् । तथा भृतकाध्यापक-मृतकाच्यापितयोश्व पयसा ब्रह्मसुवर्चलां पिबेदिलाधकुल विष्णुनोक्तम्-'मृतकाध्यापनं कृला मृतकाध्यापितस्तथा। अनुयोगप्रदानेन त्रीन्पक्षान्नियतः पिबेत् ॥' इति । उत्कर्षहेतोरधीयानस्य किं पठिस नाशितं त्वयेखेवं पर्यनुयो-गोऽनुयोगप्रदानम् । अत एव स्मृत्यन्तरे—'दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मनुर-ब्रवीत् ' इत्युक्तम् । अत्रापि पूर्वोक्तवतैः सहास्य शक्तयपेक्षया विकल्पः ।

इति मृतकाध्यापकभृतकाध्यापितप्रकरणम् ॥

तथा पारदार्थेऽप्युपपातकसामान्यप्राप्तमानवत्रैमासिकस्य याज्ञवल्क्यवतचतुष्ट्यस्थापि गुरुदारादावपवाद उक्तः । तथान्यत्रापि गौतमादिभिः पारदार्थविशेषेणापवाद उक्तः । यथाह गौतमः—'हे पारदार्थे त्रीणि श्रोत्रियस्य' इति । तथा
वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं प्रस्तुस्य तेनैवेदमभिहितम् 'उपपातकेषु चैवम्' इति । तत्रेयं
व्यवस्था—ऋतुकाले कामतो जातिमात्रबाह्मणीगमने वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् ।

पाडा०- श्रे अधीयानस्य नाशितं ख.

सिसनेत काले कमेसाथनत्वादिगुणशालिन्या ब्राह्मण्या गमने द्वे वर्षे प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् । तादृश्या एव श्रोत्रियभार्याया गमने त्रीणि वर्षाणि प्राकृतं ब्रह्म-चर्यम् । यद्वा -श्रोत्रियपत्न्यां गुणवत्यां बाह्मण्यां त्रैवार्षिकम् । ताद्दिवधायामेव क्षत्रियायां द्वैवार्धिकम् । तादृश्यामेव वैश्यायां वार्षिकमिति व्यवस्था । एतःस-मानदृष्ट्या श्रदायां पाण्मासिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यं कल्पनीयम् । अत एव शङ्केन 'बैश्यामवैकीर्णः संवत्सरं ब्रह्मचर्यं त्रिषवणं चानुतिष्ठेत्, क्षत्रियायां द्वे वर्षे, त्रीणि ब्राह्मण्यां वैश्यावच श्रदायां ब्राह्मणपरिणीतायाम्' इति वर्णक्रमेण हासो दर्शितः । एवं क्षत्रियसापि क्षत्रियादिषु स्त्रीषु कमेण द्विवार्षिकैकवार्षिकैकषाण्मासिकानि पूर्वोक्त एव विषये योजनीयानि । वैश्यस्य च वैश्याशृह्योर्वार्षिकषाण्मासिके । श्रद्धस्य श्रद्धां परभार्यायां षाण्मासिकमेव । यत्त्वापस्तम्बीयम्-'सवर्णाया-मनन्यपूर्वायां सक्रःसंनिपाते पादः, पतत्येवमभ्यासे पादः, पादश्चतुर्थे सर्वम्' इति, तद्गौतमीयत्रिवार्षिकेण समानविषयम् । अन्यपूर्विकायां चतुरभ्यासे द्वादश-कार्षिकप्रायश्चित्तविधानादेकस्यामेव गमनाभ्यासे नेदं प्रायश्चित्तं, किंतु प्रतिगमनं पादपादन्यनं कल्प्यम् ।-एतत्सर्वं कामकारविषयम् । अकामतः पुनरेतदेवार्धः क्ट्रिया पूर्वीक्तविषये योजनीयम् । अन्तुकाले तु जातिमात्रब्राह्मण्यां कामतो गमने मानवं त्रैमासिकम् । जातिमात्रक्षत्रियादिस्त्रीषु पुनरस्मिन्नेव विषये तदी-यान्येव द्वैमासिकचान्द्रायणमासिकानि योजनीयानि । क्षत्रियादीनां च क्षत्रियादि-स्रंषु द्वैमासिकादीन्येव । अकामतः पुनरेतासु क्षत्रियादित्रैवैणिकानां याज्ञवल्कीयः मृषभैकादशगोदानं मासं पत्रगव्याशनं मासं प्राजापत्याचरणं च कमेण द्रष्टव्यम् । श्रदागमने तु कामतो विद्वितं मासवतमेवार्धक्रप्त्या योजनीयम् । अत एव संवर्तः- श्रदां त बाह्यणो गत्वा मासं मासार्धमेव वा । गोमूत्रयावकाहार-स्तिष्टेर्तत्पापमुक्तये ॥' इति । अकामतोऽर्धमासिकमित्यभित्रतम् । 'ब्राह्मणश्चेदं प्रेक्षापूर्वकं ब्राह्मणदारानिभगच्छेत्तिबृत्तधर्मकर्मणः कृच्छोऽनिवृत्तधर्मकर्मणो-Sतिकृच्छु' इति तद्राह्मणभार्यायां श्रदायां द्रष्टव्यम् । द्विजातिश्रीपु च विप्रो-ढापु द्विब्रिर्व्यभिचारितापु अबुद्धिपूर्वगमने वा। तथा च संवर्तः—'विप्राम-खजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्' इति । कामतस्तु-'राज्ञी प्रविजतां धात्रीं सार्घी वर्णेत्तमामपि । कृच्छुद्वयं प्रकुर्वत सगोत्रामिनगम्य च ॥' इति यमोक्तं कृच्छुद्वयं द्रष्टव्यम् । चतुराद्यभ्यासे तु 'व्यभिचारस्य खैरिण्यां वृषल्यामवकीर्णः सचैलमात उदकुम्भं द्याद्राह्मणाय, वैश्यायां च चतुर्थकालाहारी बाह्मणानभी-जयेखवसभारं च गोभ्यो द्यात्, क्षत्रियायां त्रिरात्रोपोषितो यवाढकं द्यात्। बाह्यण्यां त्रिरात्रोपोषितो गां दद्यादोष्ववकीर्णः प्राजापत्यं चरेत् । 'अनुहासः मवकीर्णः पलालभारं सीसमाषकं च दद्यात्' इति शङ्कोक्तं वेदितव्यम् । चतुराद्य-भ्यासविषयत्वं चास्य 'चतुर्थे खैरिणी प्रोक्ता पश्चमे बन्धकी मता' इति

पाठा०-१ मवकीणीं ङ. २ द्विवार्षिकवार्षिकषाणमासिकानि ख. ३ त्रै-वार्षिकाणां ख. ४ तिष्ठेत्रत्यापमोक्षतः इति ङ. ५ भाषीयां दृष्टव्यम् ङ.

स्मृत्यन्तरादवगम्यते । अत्रैव विषये षद्त्रिंशन्मतेऽप्युक्तम्— वाह्मणीं बन्धकी गत्वा किंचिइयाद्विजातये। राजन्यां चेद्धनुर्दयाद्वैश्यां गत्वा तु चैलकम् ॥ श्रूदां गत्वा तु वै वित्र उदकुम्भं द्विजातये । दिवसोपोषितो वा स्याद्याद्विपाय भोज-नम् ॥' इति ( अंतुलोमव्यवाये गर्भे द्विगुणं, यदि सा अतिद्षिता न प्रतिलो-मगा भवति तदैव । अन्यजातिगमने द्वैगुण्यं, प्रतिलोमदूषितासु अन्यावसा-यिस्रीषु च चाण्डालीगर्भे यथा गुरुतत्पत्वं तथा किंचित्रयूनं तारतम्यं कल्प्यम् । चाण्डालीगमने वार्षिकम् । गर्भे गुरुतल्पत्वं तथैव ज्ञेयम् । ) इदं प्रायश्चित्तजातं गर्भानुत्पत्तिविषयम् । तदुत्पत्तौ तु यद्विशेषेण यत्प्रायश्चितमुक्तं तदेव तत्र द्विगुणं कुर्यात् ।—'गमने तु वर्तं यत्याद्गमें तिद्वगुणं चरेत्' इत्युशनःसगणात्। शृद्यां गर्भमाद्धतश्चतुर्विशतिमते विशेष उक्तः—'वृषल्यामभिजातस्तु त्रीणि वर्षाणि चतुर्थकालसमये नक्तं भुजीत' इति । यतु मनुवचनम् (३१९७)—'श्रुदां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्। जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥' इति,-तत्पापगौरवख्यापनपरम् । प्रातिलोम्य-व्यवाये तु सर्वत्र पुरुषस्य वध एव-प्रातिलोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णा-दिकर्तनम्' इति वचनात् ॥ यत्तु वृद्धप्रचेतोवचनम्-'श्रूहस्य ब्राह्मणीं मोहाद्गच्छतः शुद्धिमिच्छतः। पूर्णमेतद्वतं देयं माता यसाद्धि तस्य सा ॥ पाद-हान्याऽन्यवर्णोसु गच्छतः सार्ववर्णिकम् ॥' इति । द्वादशवार्षिकातिदेशकं, तत्ख-भार्याभ्रान्ला गच्छतो वेदितव्यम्; मोहादिति विशेषणोपादानात् । यत्तु संवर्त-वचनम्-'कथंचिद्राह्मणीं गच्छेत्क्षत्रियो वैश्य एव वा। कृच्छूं सान्तपनं वा स्यात्रा-यश्चित्तं विशुद्धये ॥ शूदस्तु ब्राह्मणीं गच्छेत्कथंचित्काममोहितः । गोमूत्रयावकाहारो मासेनैकेन शुक्सित ॥' इति, नतद्यन्तव्यभिचरितब्राह्मणीविषयम् । अन्यजा-गमनेऽपि प्रायिक्तं बृहत्संवर्तेनोक्तम्—'रजकत्याधशैळ्षवेणुचर्मोपजीविनीः । एतास्तु ब्राह्मणो गत्वा चरेचान्द्रायणद्वयम् ॥' इति । इदं ब्राह्मणस्य कामतः सक्रद्रमनविषयम्, क्षत्रियादीनां तु पादपादहीनं कल्प्यम् । अत्रैवापस्तम्बे-नोक्तम्—'म्लेच्छी नटी चर्मकारी रजकी बुरेंडी तथा। एतास्तु गमनं कृत्वा चरेचान्द्रायणद्वयम् ॥' इति । अन्त्यजाश्च तेनैव दर्शिताः—'रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड एव च । कैवर्तमेदभिल्लाश्व सप्तेते अन्सजाः स्मृताः ॥' इति । ये तु चाण्डालादयोऽन्लावसायिनस्तत्स्रीगमने गुरुतरं प्रायिक्षतं गुरुतल्पप्रकरणे दिशे-तम्। एतासां चान्सजस्रीणां मध्ये यदेकस्यां व्यवाये प्रायश्चित्तमभिहितं तत्सर्त्रोष्ट भवति; सर्वासां सद्दशत्वात् । यथाहोशनाः—'बहूनामेकधर्माणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषां तद्भवेतकार्यमेकरूपा हि ते स्मृताः ॥' इति । अकामतस्तु गमने—'चण्डालमेदश्वपचकपालवतचारिणाम् । अकामतः स्त्रियो गत्वा पराक-व्रतमाचरेत् ॥' इलापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् । यच संवर्तवचनम्—'रजकव्याधशैळ्ष-वेणुचर्मोपजीविनाम् । स्त्रियो विप्रो यदा गच्छेत्कृच्छ्रं चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति,-

पाठा०- १ धनुरन्तःपाती भागो ङ. पुस्तके नास्ति. २ वरुडी तथा ङ.

तद्प्यकः मविषयम् । यतु शातातपेनोक्तम्—'कैवर्ता रजकी चैव वेणुचमोंपजी विनीम् । प्राजापत्यविधानेन कृच्छ्रेणैकेन शुद्धाति ॥' इति, –तद्रेतःसेकात्प्राङ्गितः-विषयम् । यत्रशनसोक्तम्—'कापालिकान्नभोक्त्णां तन्नारीगामिनां तथा । ज्ञानान त्कृच्छ्राब्दमुद्दिष्टमज्ञानादैन्दैबद्वयम् ॥'इति,-तदभ्यासविषयम् । यदा तु चाण्डा-ल्यादिषु गच्छतो गर्भो भवति, तदा 'चाण्डाल्यां गर्भमारोप्य गुरुतल्पवतं चरेत्' इत्युशनसोक्तं द्वादशवाशिकं द्रष्टव्यम् । यतु-'अन्त्यजायां प्रस्तस्य निष्कृतिनी विधीयते । निर्वासनं कृताङ्कस्य तस्य कार्यमसंशयम् ॥' इत्यापस्तम्बवचनं, तत्कामकारविषयम् । स्त्रीणामपि सवर्णानुलोमव्यवाये यत्पुरुषस्योक्तं त्रैवार्षिकादि तदेव भवति । 'यत्पुंसः परदारेषु तचैनां चारयेद्रतम् ॥' ( १९।१७६ )-इति मनुस्मरणात् । प्रातिलोम्येन व्यवाये एव परस्रीपुंसयोः प्रायश्वित्तभेदः । यथाह वसिष्ठः ( २१।२,३ )—'ग्रुद्रश्चेद्राह्मणीमभिगच्छेद्वीरणैर्वेष्टयित्वा ग्रुद्रममी प्रास्थेत्, ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नमां खरमारोप्य महा-पथमनुत्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते' इति । तथा—'वैर्यश्रेद्राह्मणीमभिगच्छेल्लो-हितदभैंवेंष्टियित्वा राजन्यममौ प्रास्येद्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा-ऽभ्यज्य नमां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंवाजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते' इति । तथा 'राजन्यश्रेद्राह्मणीमभिगच्छेच्छरपत्रैर्वेष्टयित्वा राजन्यममौ प्रास्येत् ब्राह्मण्याः शिर्सि वपनं कारियत्वा सर्पिषाभ्यज्य नमां गौरखरमारोप्य महापथमनुसंवाजये-त्पूता भवतीति विज्ञायत' इति । एवं वैदयो राजन्यां ग्रहश्च राजन्यावैदययोरिति । पूता भवतीति वचनाद्राजवीथिपरिवाजनमेव दण्डरूपं प्रायश्चित्तान्तरनिरपेक्षं ग्रुद्धिसाधनमिति दशयति॥

ब्राह्मण्याः प्रातिलोम्येन द्विजातिव्यवाये प्रायिश्वत्तान्तरमप्युक्तं संवर्तेन—
ब्राह्मण्यकामा गच्छेचेत्क्षत्रियं वैश्यमेव वा। गोमूत्रयावकैमांसात्तदर्शाच विद्युक्ति ॥' इति । कामतस्तु तिष्ट्रगुणं कर्तव्यम् । 'कामात्तिष्ट्रगुणं भवेत' इति वचनात् । षदित्रगन्मतेऽपि 'ब्राह्मणी क्षत्रियवैश्यसेवायामितकृच्छ्रं कृच्छ्रातिकृच्छ्रं चरेत् । क्षत्रिययोषितां ब्राह्मणराजन्यवैश्यसेवायां कृच्छ्राधं प्राजापत्यम् । वैश्ययोषितां ब्राह्मणराजन्यवैश्यसेवायां कृच्छ्र्पादं कृच्छ्राधं प्राजापत्यम् । श्रद्धायाः श्रद्धसेवने प्राजापत्यम् । ब्राह्मणराजन्यवैश्यसेवायां त्वहोरात्रं त्रिरात्रं कृच्छ्राधंम्' इति । श्रद्धसेवायां तु विशेषो वृहत्प्रचेतसोक्तः— 'विप्रा श्रद्धेण संपृक्ता न चेत्तसात्प्रसूयते। प्रायिश्वत्तं स्मृतं तस्याः कृच्छ्रं चान्द्रायणत्रयम् ॥' एतद्विच्छन्त्यां स्प्रतिश्रान्त्या वा वेदितव्यम् । 'चान्द्रायणे द्वे कृच्छ्रं विप्राया वैश्यसेवने । कृच्छ्रचान्द्रायणे स्थातां तस्याः क्षत्रियसंगमे ॥ क्षत्रिया श्रद्धसंपर्के कृच्छ्रं चान्द्रायणव्यम् । चान्द्रायणं सकृच्छ्रं तु चरेत्रैरयेन संगता ॥ श्रद्धं गत्वा चरेत्रैश्या कृच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् । आनुलोम्ये प्रकुर्वात कृच्छ्रं पादावरोपितम् ॥' इति । प्रजाता-यास्तु चतुर्विशतिमते विशेष उक्तः—'विप्रगर्भे पराकः स्यात्क्षत्रियस्य तथैन्दवम् ।

पाठा०- १ दैन्दवं स्मृतम् ख. २ वैश्यसंगमे ङ.

ऐन्दवश्च पराकश्च वैश्यस्याकामकारतः ॥ शूद्रगर्भे भवेत्त्यागश्चाण्डाली जायते यतः । गर्भस्रावे धातुदोषैश्वरेचान्द्रायणत्रयम् ॥' इति । 'अकामकारतः' इति विशेषणोपादानात् कामकारे पुनः पराकादिकं द्विगुणं कुर्यात् । यदा लिनःसृतग-भैंव दशमासं स्थित्वा प्रजायते तदा प्रायश्वित्ताभावः । 'ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्याः श्रद्रेण संगताः। अप्रजाता विद्युद्धनित प्रायश्चित्तेन नेतराः॥ १ इति वसिष्ठस्मरणात्। यदा त्वाहितगभैव पश्चाच्छूदादिभिव्यभिचरति तदा गर्भपातशङ्कया प्रसवोत्तरकाल-मेव प्रायिक्तं दुर्यात् ; 'अन्तर्वेली तु या नारी समेताक्रम्य कामिना। प्रायिक्तं न कुर्यात्सा यावद्रभों न निःसतः ॥ जाते गर्भे व्रतं पश्चात्कुर्यान्मासं तु यावकम् । न गर्भदोषस्तस्यास्ति संस्कार्यः स यथाविधि॥'इति स्मृखन्तरदर्शनात्। यदा त्वाद्ध-त्यात्प्रायश्चित्तं न कुर्वन्ति, तदा नार्याः कर्णादिकर्तनमिति द्रष्टव्यम् ॥ अन्त्यजादि-गमनेऽपि स्रीणां स्मृत्यन्तरे प्रायित्रतं दिशतम्—'रजकव्याधशैळ्षवेणुचमीपजी-विनः । ब्राह्मण्येतान्यदा गच्छेदैकामादैन्दवत्रयम्॥' इति । तथा चाण्डाल्याद्यन्त्याः वसायिगमनेऽपि—'चाण्डालं पुल्कसं म्लेच्छं श्वपाकं पतितं तथा । ब्राह्मण्यकामतो गत्वा चान्द्रायणचतुष्टयम्॥'इति 'अकामत' इति वचनात्कामतो द्विगुणं कल्यम्। तथा- 'चाण्डालेन तु संपर्कं यदि गच्छेत्कथंचन । सिशखं वपनं कुर्याद्भुश्रीयाद्या-वकौदनम् ॥ त्रिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जल्ले वसेत् । आत्मना वसीते कूपे गोम-योदककर्दमे ॥ तत्र स्थित्वा निराद्दारा सा त्रिरात्रं ततः क्षिपेत् । शङ्खपुष्पीलता-मूलं पत्रं वा कुसुमं फलम् । क्षीरं सुवर्णसंमिश्रं काथयित्वा ततः पिवेत् ॥ एकमक्तं चरेत्पश्चाद्यावत्युष्पवती भवेत् । बहिस्तावच निवसेद्यावचरति तद्रतम् ॥ प्रायिक्ते ततश्रीणें कुर्याद्वाद्मणभोजनम् । गोद्वयं दक्षिणां द्याच्छुद्वै स्वायं-भुवोऽत्रवीत् ॥' इति ।-एतदप्यकामविषयमेवः 'यदि गच्छेत्कथंचन' इति वचनात् ॥ ऋष्यराङ्गेणाप्यन्यव्यवाये प्रायिश्वतान्तरमुक्तम्—'संपृका स्याद-थान्सैयी सा कृच्छ्रव्दं समाचरेत्' इति ।-कामतः सकृद्रमने इदम् । यदा त्वाहितगभीया एव पश्चाचाण्डालादिव्यवायस्तदा तेनैव विशेष उक्तः—'अन्त-वंत्री तु युवतिः संपृक्ता चान्सयोनिना । प्रायिश्वतं न सा कुर्याद्यावद्गर्भो न निः-स्तः ॥ न प्रचारं गृहे कुर्याच चाङ्गेषु प्रसाधनम् । न शयीत समं भन्नी न वा मुझीत बान्धवैः ॥ प्रायिश्वतं गते गर्भे विधि कृच्छ्राब्दिकं चरेत् । हिरण्यमथवा धेनुं दवाद्विपाय दक्षिणाम् ॥' इति । यदा तु कामतोऽस्यन्तसंपर्कं करोति तदा— 'अन्खजेन तु संपर्के भोजने मैथुने कृते । प्रविशेत्संप्रदीप्तेऽमी मृत्युना सा विशु-द्वयित ॥' इत्युशनसोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यदा तूक्तं प्रायिश्वतं न करोति तदा पुंलिङ्गे-नाङ्कनीया, वध्या वा भवेत् । 'हीनवर्णोपभुक्ता या साडङ्कया वध्याऽथवा भवेत्' इति पराशरस्मरणात् ॥ इति पारदार्याप्रकरणम् ॥ ॥ तथा परिवित्तिप्रायश्चित्ता-नामपि परिवेत्तृप्रायश्चित्तवद्यवस्था विज्ञेया । इयांस्तु विशेषः-परिवेतुर्यस्मि-िवषये कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ तत्र परिवित्तेः प्राजापत्यमिति । 'परिवित्तिः कृच्छ्रं द्वादश-

पाठा०- १ दकामादैन्दवद्वयम्. २ संमिते कर्षे छ.

रात्रं चरित्वा पुनर्निविशेत् तां चैवोपयच्छेत्' इति वसिष्टस्मरणात् । इति परिवित्ति । प्रकरणम् ॥ ॥ वार्धुच्यलवणक्रययोस्तु मनुयोगीश्वरोक्तसामान्योपपातकप्राय-श्चितानि जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया योज्यानि ॥ २६५ ॥

लवणकयानन्तरं 'स्नीश्र्दविद्क्षत्रवध' ( प्रा॰ २३६ ) इत्युपपातकमध्ये पठितं तत्र प्रायश्चितान्तरमप्याह—

> क्रैपभैकसहस्रा गा दद्यात्क्षत्रवधे पुमान् । ब्रह्महत्याव्रतं वापि वत्सरित्रतयं चरेत् ॥ २६६ ॥ वैक्यहार्ब्दं चरेदेतहद्याद्वैकक्षतं गवाम् । पण्मासाच्छूद्रहाप्येतद्वेनुर्द्द्याद्दशाथवा ॥ २६७ ॥

एकमधिकं यस्मिन्सहस्रे तदेकसहस्रं, तस्य पूरण एकसहस्रः, ऋषभ एकसहस्रो यासां गवां ताः ऋषभैकसहस्रास्ताः क्षत्रवधे दद्यात् । अथवा बृहत्प्रा-यिश्वतं ब्रह्महत्यावतं वर्षत्रयं कुर्यात् । वैदेयघाती पुनरेतत् ब्रह्महत्या-वैतमेकवर्षं चरेत्। गवामृषभैकरातं वा दद्यात्। शुद्रघाती तु ब्रह्रावतं षण्मासं चरेत्। यदा दशधेन्रचिरप्रसूताः सवत्सा दद्यात्। इद-मकामतो जातिमात्रक्षत्रियादिवधविषयम् ; 'अकामतस्तु राजन्यं विनिपाल्य' (मनुः १९।१२७) इति प्रक्रम्यैतेषामेव प्रायेश्वित्तानां मानवेऽभिधानात् । दानतपसोश्व शक्तयपेक्षया व्यवस्था । ईषद्वत्तस्थयोस्तु विद्रशूद्रयोः—'तुरीयो बह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः । वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे ग्रहे ह्रेयस्तु षोडश ॥' ( १९।१२६ ) इति मनुक्तं द्रष्टव्यम् । वृत्तस्थे क्षत्रिये तु सार्थचतुर्वार्षिकं कल्य-म् । 'वृत्त'शब्देन चात्र गुणादिकमुच्यते । 'गुरुपूजा घृणा शौचं सत्यमिन्द्रिय-निमहः । प्रवर्तनं हितानां च तत्सर्वं वृत्तमुच्यते ॥' इति मनुस्मरणात् । यत्त वैंद्रहारीतवचनम्—'ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वा षड्वर्षाणि व्रतं चरेत् । वैद्यं हत्वा चरेदेवं वतं त्रैवार्षिकं द्विजाः ॥ शृदं हत्वा चरेद्वर्षं वृषभैकादशाश्च गाः॥'इति,-तत्कामकारविषयम् ॥ श्रोत्रियक्षत्रियादिवधे तु-'तुरीयोनं क्षत्रियस्य वधे ब्रह्म-हणि त्रतम् । अर्धे वैश्यवधे कुर्यात्तुरीयं वृषलस्य तु ॥' इति वृद्धेहारीतोक्तं द्रष्ट-व्यम् । यत्त वसिष्ठवचनम्—'ब्राह्मणो राजन्यं हत्वाऽष्टौ वर्षाणि व्रतं चरेत्, षड् वैद्यं, त्रीणि रहम्' इति,-तदपि हारीतीयेन समानविषयम् । क्षत्रिये त्वीषद्गणन्यून इलेतावान् विशेषः । यदा तु श्रोत्रियो वृत्तस्थश्च भवति तदा-(पूर्वयोर्वर्ण-योर्वेदाध्यायिनं हत्वा' ( घ० १।२४।६ ) इत्यापत्तम्बोक्तं द्वादशवार्षिकं द्रष्ट-व्यम् । प्रारब्धयागे त्वश्रोत्रिये क्षत्रियादौ व्यापादिते 'यागस्यक्षत्रविड्घाती चरे-इह्महणि वतम्' इति दृष्टव्यम् । श्रोत्रिये पुनर्यागस्थे क्षत्रियादौ 'ब्राह्मणस्य राज-न्यवधे षड्वार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचर्यमृषमैकसहस्राश्च गा द्यात् . वैश्यवधे त्रिवार्षि-

पाठा०—१ वृषभैकसहस्रा A. २ वैश्यहा त्वेतत् ङ. ३ व्रतमब्दमेकं ङ. ४-५ वृहद्धारीतोक्तं ङ.

कमृषभैकशताश्र गा द्यात्, श्रूद्वधे सांवत्सरिकमृषभैकादशाश्र गा द्यात्' ( २२।१४-१६ ) इति गौतमोक्तो दानतपसोः समुचयो द्रष्टव्यः । एतचामति-पूर्वविषयम् । 'पूर्ववदमतिपूर्वं चतुर्षु वर्णेषु प्रमाप्य द्वादश षद्र त्रीन् संवत्सरं च वतान्यादिशेत् , तेषामन्ते गोसद्दसं च ततोऽर्धं तस्यार्धमर्धं च दद्यात् ; सर्वेषामातु-पूर्वेण' इति सारणात् । इदं च द्वादशवार्षिकं गौतमीयविषयमेव, किचिच्यूनगुणे क्षत्रिये गुणाधिकयोर्वेदयश्रद्रयोश्व द्रष्टन्यम् । 'स्त्रीश्रद्रविद्क्षत्रवध' इत्युपपातकमध्ये विशेषत एव पठितत्वेनोत्सर्गापवादन्यायगोचरत्वादुपपातकसामान्यप्राप्तान्यपि प्रायश्चित्तान्यत्र योजनीयानि । तत्र दुर्वतक्षत्रियादी कामतो व्यापादिते मानवं त्रमासिकं द्वैमासिकं चान्द्रायणं च वर्णकमेण योज्यम् । अकामतस्तु योगीश्वरोक्तं त्रिरात्रोपवाससहितमृषभैकादशगोदानं मासं पश्चगव्याशनं मासिकं च पयोव्रतं यथाक्रमेण योज्यम् । एतच प्रागुक्तं व्रतजातं आह्मणकर्तृके क्षत्रियादिवधे द्रष्ट-व्यम् ।- अकामतस्तु राजन्यं विनिपास द्विजोत्तमः । तथा ब्राह्मणराजन्यवधे षड्वार्षिकं तथा ॥ ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वा' (१३।१२७) इत्यादिषु मनुगौतम-हारीतवसिष्ठवाक्येषु 'ब्राह्मण'श्रहणात्। क्षत्रियादिकर्तृके तु क्षत्रियादिवधे पाद्-यूनं द्रष्टव्यम् ; 'विप्रे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽर्धमेकपादस्तु श्रद्रजातिषु शस्यते ॥' इति वृद्धविष्णुस्मरणात् । 'यत्तु पर्षया ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्वद्व वर्तं स्मृतम् ॥' इत्यङ्गिरोवचनं तत्प्रातिलोम्येन वाग्दण्डपारुष्यविषयमित्युक्तं गोवधप्रकरणे । मूर्घावसिकादीनां वधे एनत्प्रायश्चित्तजातं न भवति; तेषां क्षत्रियादित्वाभावात्। अतो दण्डानुसारेणैव तद्वधे पूर्वोक्तव्रतकदम्बस्य दृद्धिहासौ कल्पनीयौ । दण्डस्य च बृद्धिहासौ दर्शितौ—'दण्डप्रणयनं कार्यं वर्णजात्युत्तराधरैः' ( व्य० २०६ ) इत्यत्र 11 २६६-२६७॥

इति क्षत्रियादिवधप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

स्रीवधे प्रायश्चित्तमाह—

दुर्वृत्तवस्विद्धत्रश्र्द्रयोषाः प्रमाप्य तु । हितं धनुर्वस्तमिवं क्रमाहद्याद्विशुद्धये ।। २६८ ॥

ब्राह्मणादिमार्या दुर्वृत्ताः खैरिणीः प्रमाप्य क्रमेण दतिं जलाधारः चर्मकोशं, धतुः कार्मुकं, बस्तं छागं, अवि मेषं च, विशुद्धये द्द्यात् । इदं च प्रातिलोम्येनान्त्यजातिप्रस्तानां ब्राह्मण्यादीनामकामतो वधविषयम् । कामतस्तु ब्रह्मगर्म आह— प्रतिलोमप्रस्तानां स्त्रीगां मासावधिः स्मृतः । अन्तरप्रभवानां च स्तादीनां चतुर्दिषद् ॥ इति । ब्राह्मण्यादिवधे षण्मासाः क्षत्रियायाश्वत्वारो वैद्याया द्वावित्येवं यथाईतयान्वयः । यदा तु वैद्यकर्मणा जीवन्तीं व्यापादयति

तदा किचिद्यम् । 'वैशिकेन किचित्' (२२।२७) इति गौतमस्मरणात् । वैशिकेन वैश्यकर्मणा जीवन्त्यां व्यागादितायां किचिदेव देयं तच्च जलम् । 'कोशं कूपेइथ विप्रे वा ब्राह्मण्याः प्रतिपादयेत् । वधे धेतुः क्षत्रियाया बस्तो वैश्यावधे
स्मृतः ॥ श्रद्रायामाविकं वैश्यां हत्वा दवाजलं नरः ॥' इलङ्गिरःस्मरणात् । यदा
पुनः क्षत्रियादिभिः प्रातिलोम्येन व्यभिचरिता ब्राह्मणाचा व्यापाचन्ते तदा गोवधप्रायश्चित्तानि यथाई योज्यानि ॥ २६८ ॥

इषहाभिचरितबाह्मण्यादिवधे विशेषमाह—

अप्रदुष्टां स्त्रियं हत्ना श्रूद्रहत्यात्रतं चरेत्।

यदा त्वप्रकर्षण दुष्टामीषद्यभिचारिणीं ब्राह्मण्यादिकां व्यापाद्यति तदा शूद्रहत्याव्रतं षाण्मासिकं कुर्यात्। यदा, न्दश्चेनूर्दशात्। इदं च षाण्मासिक-मकामतो ब्राह्मण्या व्यापादने, क्षत्रियावधे च कामकृते द्रष्टव्यम्। कामतो वैदयावधे दश्चेनूर्दशात्। कामतः श्रद्रावधे तु उपपातकसाधारणप्राप्तं मासं पञ्चगव्या-शनम् । यदा कामतो ब्राह्मणीं व्यापादयति, तदा द्वादशमासिकम् । क्षत्रियावदीनां त्वकामतो व्यापादने त्रैमासिकं सार्धमासं सार्धद्वाविश्वस्वहानि । यथाह प्रचेताः— 'अन्वतान्यां ब्राह्मणीं हत्वा कृच्छ्राब्दं षण्मासान्वेति । क्षत्रियां हत्वा षण्मासान्यासत्रयं वेति वैद्यां हत्वा मासत्रयं सार्धमासं वेति श्रद्रां हत्वा सार्थमासं सार्धमासं वेति श्रद्रां हत्वा सार्थमासं सार्धमासं सार्धद्वाविश्वस्वहानि वा' इति ॥ यत्तु हारीतेन 'षङ्कर्षाणि राजन्ये प्राकृतं ब्रह्मचर्यं त्रीणि वैदये, सार्धं श्रद्धे इति प्रतिपायोक्तं 'क्षत्रियवद्वाद्वाणीषु वैद्यवत्कत्रियायां श्रद्भवद्वदेशयां श्रद्धां हत्वा नव मासान्' इत्युकं,—तदिप कर्म-साधनत्वादिगुणयोगिनीनां कामतो व्यापादने द्रष्टव्यम्; अकामतस्तदर्धं कल्प्यम् । आत्रेय्यां तु प्रागुक्तम् ॥

इति स्रीवधप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

हिंसाप्रायश्चित्तप्रसङ्गात्प्रकीर्णकपदाभिधेयानुपपातकप्राणिवधेऽपि प्रायश्चित्त-माइ—

अस्थिमतां सहस्रं तु तथाऽनस्थिमतामनः ॥ २६९ ॥

अस्थिमतां प्राणिनां कृकलासप्रमृतीनामनुक्तनिष्कृतीनां सहस्रं हत्वा, अनस्थिमतां च यूकामत्कुणदंशमशकप्रमृतीनाम्, अमनः शकटं तत्परिपूर्णमात्रं
हत्वा शहहत्यावतं षाण्मासिकं प्राकृतं वहावर्यं चरेह्शधेनुर्वा द्यात् । 'सहस्रम्'
इति परिमाणनियमात्ततोऽधिकवधे त्वतिरिक्तं कल्प्यम् । अर्वाक्पुनः प्रत्येकवधे तु
'किंचित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके' (प्रा० २७५) इति वक्ष्यति । 'तथाऽनस्थिमतामन' इति, —एतच यूकादिक्षोदिष्ठजन्तुविषयम् । स्थविष्ठानस्थिष्रुणादिजन्तुवधे तु 'कृमिकीटवयो इत्वा' (१९१७०) इत्यादिना मलिनीकरणीयान्यभिधाय
'मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकहयहम्' इति मन्कं दृष्टव्यम् ॥ २६९ ॥

# मार्जारगोधानकुलमण्डूकांश्च पतित्रणः । हत्वा त्र्यहं पिवेत्क्षीरं कुच्छ्रं वा पादिकं चरेत् ॥२७०॥

किंच, मार्जाराद्यः प्रसिद्धाः, पतित्रणश्चाषकाकोल्काः, तान् हत्वा त्रिरात्रं पयः पिबेत् पाद्छुच्छ्रं वा चरेत्। 'वा'शब्दाद्योजनगमनादिकं वा कुर्यात् ॥ यथाह मनुः (११।१३२)—'पयः पिबेत्रिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनो त्रजेत् । अपः स्पृशेतस्रवन्त्यां वा सूक्तं वाऽब्दैवतं जपेत् ॥' इति ।–इदं च प्रत्येकवधविषयम् । समुदितवधे तु (१९।१३१)—'मार्जारनकुलौ हत्वा चाषं मण्डूकमेव च । श्वगोधोल्कककाकांश्च शह्रहत्यात्रतं चरेत् ॥' इति मनूक्तं षाणमासिकं हृष्टव्यम् ॥ यरपुनवैसिष्ठेनोक्तम्—'श्वमार्जारनकुलमण्डूकसर्पदहरमूषिक्रान्हत्वा कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेतिकचिद्वयात्' इति, तत्कामतोऽभ्यासविषयं वेदितव्यम् । दहरोऽल्पमूषकश्चुच्छुन्दरी वा ॥ २७०॥

## गजे नीलवृषाः पश्च शुके वत्सो द्विहायनः । खराजमेषेषु वृषो देयः क्रौश्चे त्रिहायनः ॥ २७१ ॥

किंच, दन्तिनि व्यापादिते पश्च नीलवृषा देयाः। शुके पक्षिणि द्विचर्षो वत्सः। रासभच्छागैडकेषु व्यापादितेषु प्रत्येकमेको वृषः। क्रीश्चे पक्षिणि त्रिहायनो वत्सः। 'देय' इति सर्वत्रानुषङ्गः॥ मनुनाप्यत्र विशेष उक्तः (१९११३६)—'वासो द्याद्धयं इत्वा पश्च नीलान्युषान्गजम्। अजमेषावनङ्गाहं खरं हत्वैकहायनम्॥' इति॥ २७१॥

# हंसक्येनकपिक्रव्याञ्जलस्थलिश्खण्डिनः । भासं च हत्वा द्याद्गामकेव्यादस्तु विसकाम् ॥२७२॥

किंच, कव्यमपकं मांसमत्तीति कव्याद् व्याप्रसगालादिर्मगिवशेषः वानरसाह-चर्यात्, तथा हंसदयेनसमित्रवाहारात् कङ्गग्रधादिः पिक्षविशेषश्च गृह्यते; 'जल'शब्देन जलचरा बकादयो गृह्यन्ते; 'स्थल'शब्देन स्थलचरा बैलाकादयः, शिखण्डी मयूरः, भासः पिक्षविशेषः, शेषाः प्रसिद्धाः, एषां प्रत्येकं वधे गामेकां दयात्। अकव्याद्रतु हरिणादिम्गान् खडारीटादिपिक्षिविशेषान्हत्वा वत्सतरीं द्यात्। तथा च मनुः (१९१९ ४-१३४)—'हत्वा हंसं बलाकां च बकं बिहण्नमेव च। वानरं श्येनभासौ च स्पर्शयेद्राह्मणाय गाम् ॥ कव्यादस्तु मृगान्हला धेनुं द्यात्पयस्तिनीम्। अकव्यादो वत्सतरीमुष्टं हत्वा तु कृष्णलम्॥' इति ॥२७२॥

उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके त्रपु सीसकम् । कोले घृतघटो देय उष्ट्रे गुङ्जा हयेंऽशुकम् ॥ २७३ ॥ किंच, सरीस्रपेषु व्यापादितेषु अयोमयो दण्डस्तीक्ष्णप्रान्तो देयः । पण्डके नपुंसके व्यापादिते त्रपु सीसकंच माषपरिमितं द्यात्, पलालभारं वा। 'पण्डकं हत्वा पलालभारं त्रपु सीसकं वा द्यात्' इति स्मृखन्तरदर्शनात् । यद्यपि 'पण्डको लिङ्गहीनः स्थात्संस्काराईश्व नैव सः' इति देवलवचनेन सामान्येनैव स्त्रीपुंलिङ्गरहितो निर्दिष्टस्तथापि न गोत्राह्मणरूपस्येह विवक्षा; गोत्राह्मणवधनि-षेधस्य जात्यवच्छेदेन प्रवृत्तेः, लिङ्गविरहिणि च पण्डे जातिसमवायाविशेषात्त-न्निमित्तमेव लघुप्रायश्चित्तमुक्तम् । तस्मान्मृगपक्षिण एव विवक्षिताः । मृगपक्षि-समभिव्याहाराच कोले स्करे व्यापादिते घृतकुम्भो देयः। उष्ट्रे गुआ देया। वाजिनि विनिपातितेंऽ गुकं वस्नं देयम् । तथा च मनुः (१९।१३३)— 'अञ्चि कोष्णीयसी द्यात्सर्प इत्वा द्विजोत्तमः । पलालभारकं षण्ढे सैसकं चैव माषकम् ॥' इति ॥ २७३ ॥

# तित्तिरौ तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्रुवन् । दानं दातुं चरेत्क्रच्छ्रमेकैकस्य विशुद्धये ॥ २७४॥

किंच, तित्तिरौ पतित्रणि व्यापादिते तिलद्रोणं दद्यात् । 'द्रोण'शब्दश्व परिमाणविशेषवचनः । 'अष्टमुष्टि भवेत्किचित्किचिदष्टी तु पुष्कलम् । पुष्कलानि तु चत्वारि आढकः परिकीर्तितः ॥ चतुराढको भवेद्रोण इत्येतन्मानलक्षणम् ॥' इति स्मरणात् ॥ पूर्वोक्तानां गजादीनां व्यापादने निर्धनत्वेन नीलबृषपञ्चकादि-दानं कर्तुमराकुवन् प्रत्येकं कुच्छ्रं चरेद्विशुद्धधर्थम् । 'क्रच्छ्'राब्दश्वात्र लक्षणया क्रेशसाध्ये तपोमात्रे द्रष्टव्यः । तपांसि च गौतमेन दर्शितानि ( १९।१७-१९)—'संवत्सरः पण्मासाश्चत्वारस्त्रयो द्वावेकश्चतुर्विशत्यहो द्वादशाहः पडह-इयहोऽहोरात्र इति कालः। एतान्येवानादेशे विकल्पेन कियेरज्ञेनसि गुरुणि गुरूणि लघुनि लघूनि' इति । यदि 'कृच्छ्र'शब्देन मुख्योऽथी गृह्यते, तर्हि गजे शुके वा विशेषेण प्राजापत्य एव स्यात् । नच तद्युक्तम् ; तपोमात्रपरत्वे तु दानगुरुलघुभावा-कलनया तपसोऽपि गुरुलघुभावो युज्यते । ततश्च गजे द्विमासिकं यावकारानं शुके तूपवास इति । एवमन्यत्रापि दानानुसारेण प्रायितं कल्पम् ॥ २०४ ॥

किंचाह-

# फलपुष्पान्नरसजसन्त्वघाते घृताशनम्।

उदुम्बरादौ फले मधूकादौ च कुसुमे चिरस्थितमकासक्तवाद्यन्ने च रसे गुडादी च यानि सत्त्वानि प्राणिनो जायन्ते तेषां घाते घृतप्रादानं शुद्धि-साधनम् । इदं च घृतप्राशनं भोजनकार्ये एव विधीयते; प्रायश्चित्तानां तपोरूपत्वात् । दर्शितं च तपोरूपत्वमाङ्गिरसे 'प्रायश्चित्त'पदनिर्वचनव्याजेन-'प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते । तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तं तद्रच्यते ॥' इति ॥—

प्रतिप्राणिप्रायाश्वत्तस्यानन्त्यात् पृष्टाकोटेनापि वक्तुमशक्यत्वात्सामान्येन प्राय-श्वित्तमाह—

किंचित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥ २७५॥

अस्थिमतां कृकलासादिप्राणिनां न्यूनसहस्रसंख्यानां प्रस्येकं वधे किंचित्स्वत्पं धान्यहिरण्यादि देयम् । अनस्थिके त्वेकः प्राणायामः । तत्र किंचिदिति यदा हिरण्यं दीयते तदा पणमात्रम्; 'अस्थिमतां वधे पणो देयः' इति सुमन्तु-स्मरणात् । यदा तु धान्यं देयं तदाऽष्टमुष्टि देयम्; 'अष्टमुष्टि भवेत्किचित्' इति सरणात् ।-एतचानुक्तनिष्कृतिप्राणिवधविषयम् । यत्र तु प्रायिश्वत्तविशेषः श्रूयते, तत्र स एव भवति; यथाइ पराश्चरः—'हंससारसचकाह्नकोश्चकुकुट-घातकः । मयूरमेषौ इत्वा च एकभक्तेन ग्रुद्धाति ॥ मद्धं च टिट्टिभं चैव ग्रुकं पारावतं तथा । आडिकां च बकं हत्वा शुद्धचेद्वै नक्तभोजनात् ॥ चाषकाद-कपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अन्तर्ज्ञे उमे संध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥ गृध्रद्येनविद्दङ्गानामुळ्कस्य च घातकः । अपकाशी दिनं तिष्ठेद्वौ कालौ मारु-ताशनः ॥ इत्वा मूषिकमार्जारसर्पाजगरडुण्डुभान् । प्रैत्येकं भोजयेद्विप्रांह्रोइ-दण्डश्च दक्षिणा ॥ सेधाकच्छपगोधानां श्रशैशस्यकघातकः । वृन्ताकफलगुजाशी अहोरात्रेण गुद्धवति ॥ मृगरोहिवराहाणामविकावस्तघातने । वृक्जम्बूकऋक्षाणां तरक्षूणां च घातकः ॥ तिलप्रस्थं त्वसौ दबाद्वायुभक्षो दिनत्रयम् । गजमेषतुर-क्नोष्ट्रगवयानां निपातने ॥ प्रायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंध्यं चावगाहनम् । खरवा-नर्सिंहानां चित्रकव्याघ्रघातकः ॥ शुद्धिमेति त्रिरात्रेण ब्राह्मणानां च भोजनैः ॥ इति ॥ एवमन्येषामि स्मृतिवचसां देशकालाद्यपेक्षया विषयव्यवस्था कल्प-नीया ॥ २७५ ॥

#### इति हिंसीप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

'इन्धनार्थं द्वमच्छेद' (प्रा०२४०) इत्युपपातको इशे पठितं, हिसाप्रसङ्गलोभेन तद्वयुक्कमपठितमप्यपकृष्य तत्र प्रायश्चित्तमाह—

र्वैक्षगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम् । स्यादोषधिवृथाच्छेदे क्षीराशी गोऽनुगो दिनम् ॥२७६॥

फलदानां आम्रयनसादीनां च वृक्षाणां गुल्मादीनां च यज्ञाग्रहधर्थं विना छेदने ऋचां गायत्र्यादीनां द्वातं जप्तत्र्यम् । ओषधीनां तु प्राम्यारण्यानी वृथेव छेदने दिनं कृत्स्ममहर्गवां परिचर्यामनुगम्यान्ते क्षीरं पिचेदाहारान्तर-परित्यागेन । पश्चयज्ञार्थं तु न दोषः । एतच फलादिहारेणोपयोगिषु द्रष्टत्र्यम् । (मतुः १९।१४२)—'फलदानां तु वृक्षाणां छेदने जप्यमृक्शतम् । गुल्मवल्ली-

पाठा०—१ कृसरं भोजयेत् ङ. २ शशशलूक ङ. ३ वृक्षगुल्मलतानां च इक्षेद्रने A.

लतानां च पुष्पितानां च वीरुधाम् ॥' इति मनुस्मरणात् । दृष्टार्थस्वेऽिप कर्षणाक्रभूतहलायर्थत्वे न दोषः । 'फलपुष्पोपगान्पादपान्न हिंस्यात्कर्षणकरणार्थं चोपहन्यात्' इति वसिष्ठस्मरणात् । यत्र तु स्थानविशेषादृण्डाधिक्यं तत्र प्रायिश्वत्ताधिक्यमिष कल्पनीयम् । तदुक्तम्—'चैस्यर मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये ।
जातद्वमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्वते ॥' इति ।—अयं च ऋक्शतजपो
द्विजातिविषयः, न पुनः शूदादिविषयः; तेषां जपेऽनिधकारात् । अतस्तेषां
दण्डीनुसारेण द्विरात्रादिकं कल्पनीयम् । उपपातकमध्ये विशेषतः पाठस्थानर्थक्यपरिद्वारार्थसुपपातकसाधीरणप्रायश्वित्तमप्यत्र भवति । तच गुरुत्वादभ्यासविषयं कल्प्यम् ॥ २०६ ॥

पुंश्रलीवानरादिवधप्रायश्रित्तप्रसङ्गात्तद्ंशनिमित्तं प्रायश्रित्तमाह-

#### पुंश्रलीवानरखरैर्दष्टैश्वोष्ट्रादिवायसैः । प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राज्य विद्युष्यति ॥ २७७॥

पुंश्चल्यादयः प्रसिद्धाः, एतैर्द्रष्टः पुमानन्तर्जले प्राणायामं कृत्वा घृतं प्राइय विश्रध्यति । 'आदि'प्रहणाच्छुगालादीनां प्रहणम् । यथाह मनुः (११।-१९९)—'श्वस्गालखरैर्देष्टो प्राम्यैः ऋव्याद्भिरेव च । नराश्वोष्ट्रवराहैश्व प्राणा-यामेन शुध्यति ॥' इति । अयं च घृतप्रशो भोजनप्रत्याम्रायो द्रष्टव्यः; प्रायिष-त्तानां तपोकपत्पेन शरीरसंतापनार्थत्वात् ।-एतदशक्तविषयम् : 'श्वस्गालमृगम-हिषाजाविकखरकरभनकुलमार्जार्रमूषकप्रवबककाकपुरुषद्यानामापोहिष्ठेत्यादिभिः स्नानं प्राणायामत्रयं च ॥' इति यत् सुमन्तुवचनं, तन्नाभरधःप्रदेश ईषदृष्टविष-यम् । यत्त्वित्रीवचनम्- 'ब्रह्मचारी शुना दष्टक्ष्यहं सायं पिबेत्पयः । गृहस्थश्रे-द्विरात्रं तु एकाहं योऽिमहोत्रवान् ॥ नाभेरूध्वं तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत् । स्यादेतित्रिगुणं वके मस्तके तु चतुर्गुणम् ॥' इति,-तत्सम्यग्दष्टविषयम् । क्षत्रिय-वैश्ययोस्तु पादपादन्यूनं कल्पनीयम् । श्र्द्रस्य तु-'श्र्हाणां चोपवासेन शुद्धिदनिन वा पुनः । गां वा दद्यादृषं चैकं ब्राह्मणाय विशुद्धये ॥' इति बृहदङ्गिरसोक्तं द्रष्ट-व्यम् । यत्तु वसिष्ठवचनम्-'ब्राह्मणस्तु श्रुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायाम-शतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥' ( २३।३१ ) इति, -तदुत्तमाङ्गदंशविषयम् ॥ स्त्रीणां तु—'ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा। उदितं प्रहनक्षत्रं दृष्ट्वा सद्यः ग्रुचिभेवेत् ॥' इति पराशरोक्तं द्रष्टव्यम् । कृच्छ्रादिवतस्थायाः पुनस्तेनैव विशेषो दार्शितः--'त्रिरात्रमेवोपवसेच्छुना दष्टा तु सुर्वता । सष्टतं यावकं भुक्त्वा वतशेषं समापयेत् ॥' इति ॥ रजखलायामपि विशेषः पुलस्खेन दर्शितः—'रज-खला यदा दष्टा ग्रुना जम्बुकरासभैः । पश्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन ग्रुध्यति ॥ कर्चं तु द्विगुणं नाभेवंके तु त्रिगुणं तथा। चतुर्गुणं स्मृतं मूर्धि दष्टेऽन्यत्राष्ट्रति-

पाठा०—१ दण्डानुसारात् ङ. २ साधारणप्राप्तं प्रायश्चित्तं क. ३ दष्ट-श्रोष्ट्रादि ख. ४ मुषिकाष्ट्रत ख. ५ विश्वध्यति ङ. ६ सन्नता ख.

भेवेत् ॥' इति । अन्यत्राऽरजखलावस्थायाम् । यस्तु श्वादिभिर्घाणादिनोपद्दन्यते तस्य शातातपेन विशेष उक्तः—'श्वा प्रातावलीढस्य नखैर्विलिखितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनं शौचमिमना चोपकूलनैम्' इति । उपकूलनं तापनम् ॥ यदा तु श्वादिदंशशस्त्रघातादिजनितवणे कृमय उत्पयन्ते तदा मनुना विशेष उक्तः—'ब्राह्मणस्य वणद्वारे पूयशोणितसंभवे । कृमिरुत्पयते यस्य प्रायश्वित्तं कथं भवेत् ॥ गवां मृत्रपुरीषेण त्रिसंध्यं स्नानमाचरेत् । त्रिरात्रं पद्मगव्याशी लघोनाभ्या विशुध्यति ॥ नाभिकण्ठान्तरोद्भृते व्रणे चोत्पयते कृमिः । षड्नैत्रं तु त्रयदं पद्मगव्याश्चानिति स्मृतम् ॥' तत्र श्वादिदंशवणे तद्दंशप्रायश्वित्तानन्तरमिदं कर्तव्यम् । शक्वादिजनितवणे त्वेतदेव, त्रयदं पद्मगव्याशानादिकमिति शेषः । क्षत्रियादिषु तु प्रतिवर्णे पादपादह्यसः कल्पनीयः ॥ २७७ ॥

शारीरत्वरधातुविच्छेदकदंशप्रायश्चित्तप्रसङ्गाच्छारीरचरमधातुविच्छेदकस्कन्द-ने प्रायश्चित्तमाह—

यन्मेऽद्य रेत इँत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽभिमन्त्रयेत् । स्तनान्तरं श्रुँवोर्मध्यं तेनाऽनामिकया स्पृशेत् ॥ २७८॥

यदि कथंचित्ब्रीसंभोगमन्तरेणापि इठाचरमधातुर्विसष्टस्तदा तत्स्कः रेतो 'यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीं', 'पुनर्मामैत्विन्द्रियम्' इत्याभ्यां मन्त्राभ्यामभिमन्त्रयत् । तेन वाभिमन्त्रितेन रेतसा स्तन्योर्भुवोश्च मध्यमुपकिनिष्ठिकया
स्पृशेत् ॥ अन्ये तु हक्चस्य रेतसोऽश्चित्वेन स्पर्शकर्मण्ययोग्यत्वात्तेनेखवामिकासाहचर्यात्खबुद्धिस्थाङ्गष्ठपरत्वेन व्यावक्षते । तेनाङ्गष्ठेनानामिकया चेति 'अङ्गुष्ठ'पद्महणे वृत्तभङ्गप्रसङ्गत्तेनेति निर्दिष्टमिति,—तदसत्; अङ्गष्ठस्थाबुद्धिस्थवात् । नच शब्दसंनिहितपरित्यागेनार्थाद्धुद्धिस्थस्यान्वयो युक्तः । तदुक्तम्—'गम्यमानस्य चार्थस्य नैव दष्टं विशेषणम् । शब्दान्तरैर्विभक्तया वा धूमोऽयं ज्वलतीतिवत् ॥' इति । नच रेतसोऽश्चित्वेन स्पर्शायोग्यत्वम् । विधानादेव प्रायश्चित्तार्थक्पस्पर्शे योग्यत्वमवगम्यते प्रायश्चित्तक्षपपान इव सुरायाः । इदं च प्रायश्चित्तं
गृहस्थस्यवाकामतः स्कचविषयम् । ब्रद्धाचारिणः खप्ने जागरणावस्थायां च गुरुप्रायश्चित्तस्य देशनात् । यतु यमवचनम्—'गृहस्थः कामतः कुर्याद्वेतसः
स्कन्दनं भुवि । सहसं तु जपेद्वयः प्राणायामैक्षिभः सह ॥' इति,—तत्कामकारविषयम् ॥ २७८ ॥

मिय तेज इति च्छायां खां हर्ष्ट्वाडम्बुगतां जपेत् । सावित्रीमशुचौ हष्टे चाँपल्ये चानृतेऽपि च ॥ २७९ ॥ क्रिन, खीयं प्रतिबिम्बमम्बुगतं हष्टं चेत् तदा 'मिय तेज इन्द्रियम्' इतीमं

पाठा०—१ चोपचूळनं. २ षड्रात्रं च तदा प्रोक्तं प्राजापत्यं विशोधनं इ. ३ एताभ्यां स्कन्नं रेतोऽनुमन्त्रयेत् A. ४ अवीर्वाऽपि तथा नामिकया A. ५ वस्यमाणत्वात् इ. ६ दृष्ट्वाऽम्बुनि वै जपेत् A. ७ चापले वाऽनृतेऽपि च A.

मन्त्रं जपेत् । अशुचिद्रव्यदर्शने पुनः सावित्रीं सवितृदैवत्यां 'तत्सवितुः' इलादिकामृचं जपेत्। तथा वाक्पाणिपादादिचापल्यकरणे तामेव जपेत्, अनु-तवचने च ।-एतत्कामकारे द्रष्टव्यम् ; अकामकृते तु 'सुवा भुक्त्वा च क्षत्वा च निष्ठीब्योक्रवानृतानि च । पीरवाऽपोऽध्येष्यमाणश्च आचामेरप्रयतोऽपि सन् ॥' इति मनूक्तमाचमनं द्रष्टव्यम् ॥ यत्तु संवर्तवचनम्—'क्षुते निष्टीवैने चैव दन्त-ि छिष्ठे तथानृते । पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥' इति, नतदल्पप्र-योजने जलाभावे वा द्रष्टव्यम् ॥ स्रीशृद्धविद्क्षत्रवधानन्तरं 'निन्दितार्थोपजीवनं' पठितं, तत्र च मनुयोगीश्वरप्रोक्तान्युपपातकप्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणायपेश्वया वैदितव्यानि । नास्तिक्येऽपि तानि प्रायिश्वत्तानि तथैव प्रयोज्यानि, 'नास्तिक्य'-शब्देन च वेदादिनिन्दनं तेन जीवनमुच्यते; तत्रोभयत्रापि वसिष्टेन प्रायश्चित्ता-न्तरमप्युक्तम्—'नास्तिकः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा विरमेन्नास्तिकयान्नास्तिक-बृत्तिस्त्वतिकृच्छ्रम्' (२१।२९) इति ।-एतच सकृत्करणविषयम् । उपपातकप्राय-श्चित्तान्यभ्यासविषयाणि । यच शङ्खेनोक्तम्—'नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतघः कूटव्यवहारी मिथ्याभिशंसी इत्येते पश्चसंवत्सरं बाह्मणगृहे मैक्षं चरेयुः' इति । यच हारीतेन-'नास्तिको नास्तिकृतिः' इति प्रक्रम्य 'पश्चतपोऽभ्रावकाशजलशय-नान्यनुतिष्ठेयुर्घीष्मवर्षाहेमनतेषु' इति, -तदुभयमप्यन्ताभिनिवेशेन अहुकाला-भ्यासविषयम् ॥ २७९ ॥

नास्तिक्यानन्तरं 'वतलोपश्च' इत्युक्तं, तत्रावकीर्णस्याप्रसिद्धःवात्तह्नश्चणकथन-पूर्वकं प्रायश्चित्तमाह—

## अवकीणीं भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योपितम् । गर्दभं पशुमालभ्य नैर्ऋतं स विशुध्यति ॥ २८० ॥

ब्रह्मचार्युपकुर्वाणको नैष्ठिकश्वासौ योपितं गत्वाऽवकीणीं भवति ! चरमधातोविसगाँऽवकीणं तद्यस्यास्त सोऽवकीणां, स निर्फतिदैवत्येन गर्द-भपशुना यागं कृत्वा विशुध्यति । गर्दभस्य पशुत्वे सिद्धेऽपि पुनः 'पशु' प्रहणं 'अथ पशुकल्पः' (११११) इस्राध्वलायनादिगृह्योक्तपशुधमंप्राप्त्यभ्मं । एतचारण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽमौ कार्यम् । 'ब्रह्मचारी चेत्ब्रियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽमौ कार्यम् । 'ब्रह्मचारी चेत्ब्रियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽमौ रक्षोदेवतं गर्दमं पशुमालमेत' (२३११) इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ तथा रात्रावेकाक्षिविकलेन यष्टव्यम् । तथा च मतुः (१९११९८)--'अवकीणीं तु काणेन रासभेन चतुष्पथे । पाक्रयज्ञविधानेन यजेत निर्कृतिं निश्च ॥' इति । पशोरमावे चक्रणा यष्टव्यम् । 'निर्कृतिं वा चक् निर्वपेत् तस्य जुहुयात्—कामाय खाहा, कामकामाय खाहा, निर्कृतें खाहा, रक्षोदेवताभ्यः खाहा' (२३।२।३) इति वसिष्ठस्मरणात् ।-एतच्चाशक्तविषयम् । शक्तस्य पुनर्गर्दमेनावकीणीं निर्कृतिं चतुष्पथे यजेत् । 'तस्याजिनमूर्ध्वालं परिधाय लोहितपात्रः सप्तगृहान् भैक्षं

चरेत्कर्माचक्षाणः संवत्सरेण शुध्यति' (२३।१७-१९) इति गौतमोक्तो वार्षिक-तपःसमुचितः पशुयागश्चहर्वा द्रष्टव्यः । तथा त्रिषवणस्नानमेककालभोजनं च द्रष्टव्यम् । ( १९।१२२-१२३ )—'एतसिन्नेनिस प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् । सप्तागारं चरेद्धैक्षं खकर्म परिकीर्तयन् ॥ तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्तयनेककालि-कम् । उपस्पृशंस्त्रिषवणमब्देन स विशुध्यति ॥' इति मनुस्मरणात् ॥ इदं च वार्षिकमश्रोत्रियवाह्मणपत्यां वैदयायां श्रोत्रियपत्थां च द्रष्टव्यम् ॥-यदा तु गुण-वस्योर्काह्मणीक्षत्रिययोः श्रोत्रियभार्ययोरविकरित तदा त्रिवार्षिकं द्विवार्षिकं च कमेण योज्यम् ॥ यथाहतुः शङ्कलिखितौ—'ग्रुप्तायां वैद्यायामवकीर्णः संवत्सरं त्रिषवणमनुतिष्टेत् । क्षत्रियायां तु दे वर्षे ब्राह्मण्यां त्रीणि वर्षाणि' इति । यत्त्व-क्तिरोवचनम्—'अवकीर्णनिमित्तं तु ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्। चीरवासास्तु षण्मासां-स्तथा मुच्येत किल्विपात् ॥' इति, -तदकामतो मानवाब्दिकविषयमीषद्यभिचा-रिणीविषयं वा ॥ अत्यन्तव्यभिचारितासु पुनः 'स्तैरिण्यां वृषस्यामवकीर्णः सचैलं स्नात उदकुम्भं द्याहाह्मणाय । वैश्यायां चतुर्थंकालाहारो ब्राह्मणान्भोजयेत्, यवसभारं च गोभ्यो दद्यात् । क्षत्रियायां त्रिरात्रपुपोषितो घृतपात्रं दद्यात् । ब्राह्मण्यां षड्रात्रमुपोषितो गां च दद्यात् । गोष्ववकीर्णः प्राजापत्यं चरेत्। षण्ढायामवकीर्णः पलालभारं सीसमाषकं च दयात्' इति शङ्खलिखितोदितं वेदि-तव्यम् । एतचावकीर्णिप्रायिवतं त्रैवर्णिकस्यापि ब्रह्मचारिणः समानम् । 'अवकीर्णी द्विजो राजा वैश्यश्वापि खरेण तु । इष्ट्वा भैक्षाशिनो नित्यं शुद्धयन्त्यब्दात्समा-हिताः ॥' इति शाण्डिल्यस्मरणात् । यदा स्त्रीसंभोगमन्तरेण कामतश्चरमधातुं ोसजति, दिवा च खप्ने वा विस्जति, तदा नैर्ऋतयागमात्रं द्रष्टव्यम्; 'एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सर्गे दिवा खप्ने च' ( २३।४ ) इति वसिष्ठेन यागमात्रस्यातिदिष्ट-त्वात् । व्रतान्तरेषु कृच्छ्चान्द्रायणादिष्वतिदिष्टवद्यचर्येषु स्कन्दने सलेतदेव यागमात्रम् । 'वतान्तरेषु चैव' मिति तेनैवातिदिष्टत्वात् । स्तप्रस्कन्दने तु मनूकं द्रष्टव्यम् ( २।१८१ )- 'खप्ने सित्तवा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । स्नात्वार्कः मर्चियत्वा त्रिः पुनर्मामित्यृचं जपेत् ॥' इति । वानप्रस्थादीनां चेदमेव ब्रह्मचर्य-खण्डने अवकी णिंत्रतं कृच्छ्त्रयाधिकं भवति; 'वानप्रस्थो यतिश्चैव स्कन्दने सति कामतः । पराकत्रयसंयुक्तमवकीणीवतं चरेत् ॥' इति शाण्डिल्यस्मरणात् ॥ यदा गाईस्थ्यपरिप्रहेण संन्यासात्प्रच्युतो भवति तदा संवर्तोक्तं द्रष्टव्यम् ; 'संन्यस्य दुर्मतिः कश्चिरप्रलापतिं वजेयदि । स कुर्यास्कृच्छ्मश्रान्तः षण्मासारप्रलनन्तरम् ॥' इति । प्रलापत्तिर्गार्हस्थ्येपरिप्रहः । अत एव वसिष्ठः—'यस्तु प्रत्रजितो भूवा पुनः सेवेत मैथुनम् । षष्टिवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥' इति । तथा च पराशरः-- 'यः प्रत्यवसितो विप्रः प्रवज्यातो विनिर्गतः । अनाशकनिवृत्तश्च गाईस्थ्यं चेचिकीर्षति ॥ स चरेत्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि च । जातकमीदिभिः सर्वैः संस्कृतः शुद्धिमाप्रुयात्'॥ तत्र ब्राह्मणस्य षाण्मासिकः कृच्छ्ः पुनः

पाठा०-१ गाईस्थ्यासंभवः परिम्रहश्च ऊ.

संन्याससंस्कारश्च क्षत्रियस्य चान्द्रायणत्रयम् । वैदयस्य कृच्छ्त्रयमिति व्यव-स्था । अथवा ब्राह्मणस्यैव शक्तिसकृदभ्यासाचपेक्षाया व्यवस्थितं प्रायक्षित्तत्रयं द्रष्टव्यम् ॥ ('चितिभ्रेष्टा तु या नारी मोहाद्विचिता कचित्। प्राजापत्येन शुद्धयेतु तसादेवापकर्मणः॥' चितिश्रष्टा भर्तुरनुगमने आपस्तम्बस्मरणात् कचिदित्युक्तम्।) तथा मरणसंन्यासिनामि यमेन प्रायिक्तमुक्तम्—'जलाम्युद्धन्धनभ्रष्टाः प्रव-ब्यानाशकच्युताः । विषप्रपतनप्रायशस्त्रघातच्युताश्च ये ॥ नैव ते प्रस्पवसिताः सर्वलोकबहिष्कृताः । चान्द्रायणेन ग्रुद्धचन्ति तप्तकृच्छूद्रयेन वा ॥' इति ॥ इदं च चान्द्रायणं तप्तकृच्छ्रदयात्मकं प्रायश्वित्तद्वयं शक्तायपेक्षया व्यवस्थितं विश्लेयम् । यदा तु 'शस्त्रघातहताश्व' इति पाठः, तदात्मस्यागाद्यशास्त्रीयमरणनिमित्तस्तत्पुत्र-देरपदेशो द्रष्टव्यः ॥ यत्पुनर्वसिष्ठेनोक्तम्-'जीवन्नात्मत्यागी कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत्, त्रिरात्रं चोपवसेत्' (२३।१९) इति, -तदप्यध्यवसिताशास्त्रीयमरणस्यैव कथंचिजीवने शक्लपेक्षया द्रष्टव्यम्। अथवा-अध्यवसायमात्रे त्रिरात्रं, शस्त्रादिक्ष-तस्य द्वादशरात्रमिति व्यवस्था । इदं चावकीणिप्रायिक्तं गुरुदारतत्समव्यति-रिकागम्यागमनविषयम् । तत्र गुरुतरप्रायश्चित्तस्य दर्शितत्वात् । नच लघुना-Sवकीर्णिवतेन द्वादशवार्षिकायपनोयमहापातकदोषनिवर्हणमुन्तितम् । नच ब्रह्म-चारित्वोपाधिकं लघुप्रायश्चित्तविधानमिति युक्तम्; आश्रमान्तराणां द्वैगुण्यादि-वृदेर्जद्वाहत्याप्रकरणे दर्शितत्वात् । न चात्रागम्यागमनप्रायश्चित्तं प्रथकतेव्यम्; ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्खलनस्यागम्यागमनेनान्तरीयकत्वात्, अतोऽन्या त्रापि यस्मिकिमित्ते यित्रमित्तान्तरं समं न्यूनं वाऽवश्यंभाविनः । तत् पृथक् नैमित्तिकं प्रयुक्के । यथा (मनुः १९।२०८)— अवगूर्य चरेत्क्रच्छ्मतिक्रच्छ्रं निपातने । कृच्छ्रातिकृच्छ्रोऽसक्पाते कृच्छ्रोऽभ्यन्तरशोणिते ॥' इस्रत्र शोणितो-त्पादननिमित्तेऽवगूरणनिपातलक्षणं निमित्तद्वयमवर्श्यभावित्वेन खनैमित्तिकं कृ-च्छ्मतिकृच्छ्रं च न प्रेयुङ्क्ते, एवमन्यत्राप्यूहनीयम् । यत्र पुनर्निमित्तानामन्तर्भा-वनियमो नास्ति, तत्र पुनर्नेमित्तिकानि पृथकप्रयुज्यन्ते । निमित्तानि यथा-'यदा पर्वणि परभार्यों रजखलां तैलाभ्यक्तो दिवा जले गच्छिति' इति ॥ नजु ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्खलनस्यागम्यागमनान्तरीयकत्वं नास्त्येवः पुत्रि-कागमनेऽगम्यागमनदोषाभावात् । तथा हि-न तावत्पुत्रिका कन्याः अक्षतयोनि-त्वात्, नापि परभार्याः प्रदानाभावात्, नापि वेश्याः अतद्वृत्तित्वात्, नापि विधवाः भर्तृमरणाभावात्, अतः पुत्रिकायाः काप्यनन्तर्भावादप्रतिषिद्धेति तत्रैव विहु-तस्य केवलमवकीर्णिवतम् । अन्यत्र विष्ठतस्य तः निमित्तान्तरसंनिपातादवकीर्णि-वतं नैमित्तिकान्तरमपि प्रयोक्तव्यमिति, -तदसतः, पुत्रिकाया अपि परभार्या-खन्तर्भावात् । प्रदानाभावेऽपि विवाहसंस्कारेण संस्कृतत्वात् गान्धवीदिविवाह-परिणीतावत् । नच 'यस्यास्तु न भवेद्भाता न विज्ञायेत वा पिता । नोपय-

पाठा०- १ अयं धनुश्चिद्धगो भागोऽधिकः ङ पुस्तके. २ भाविनस्तत्र ख. ३ अवगोरण इ. ४ प्रयुक्तं अत एव.

च्छेतु ता प्राज्ञः पुत्रिकाधमेशङ्कया ॥' इति प्रतिषेधात्सगोत्राखिव भार्यातं नोत्पयत इति वाच्यम् । दृष्टार्थत्वात्प्रतिषेधस्य व्यङ्गाग्यादिप्रतिषेधवत् । दृष्टार्थत्वं च पुत्रिकाधमेशङ्कयेति हेत्पादानात् । नच पुत्रार्थमेव परिणयनं, अपि तु धर्मार्थं मिष, अतश्चोत्पादितपुत्रस्य मृतभार्यस्य धर्मार्थं पुत्रिकापरिणयने को विरोधः ? प्रपित्रतं चैतत्पुरस्तादित्यत्यमतिप्रसङ्गेन । तस्माद्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्यलन-स्यागमनानन्तरीयकत्वाच पृथक्नैमित्तिकं प्रयोक्तव्यमिति सुष्टूकम् ॥२८०॥

ब्रह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसङ्गाद्न्यद्प्यनुपातकप्रायश्चित्तमाह-

भैक्षाग्निकार्ये त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातुरः । कामावकीर्ण इत्याभ्यां जुड्डैयादाहुतिद्वयम् ॥ २८१ ॥ उपस्थानं ततः कुर्यात्सं मा सिंचन्त्वनेन तु ।

यस्त्वनातुर एव ब्रह्मचारी निरन्तरं सप्तरात्रं भैक्षमग्निकार्यं वा त्यजित असौ 'कामावकीणोंऽसम्यवकीणोंऽस्मि कामकामाय खाहा । कामावपन्नोऽस्म्यवप-नोऽस्मि कामकामाय खाहा' इलेताभ्यां मत्राभ्यामाहुती हुत्वा 'सं मा सिंचन्तु मरुतः समिन्दः सं बृहस्पतिः । सैमायमि सिचन्तां यशसा ब्रह्मवर्चसेन ॥' इल्पनेन मन्त्रेणाप्तिमुपतिष्ठेत् ॥ एतच गुरुपरिचर्यादिगुरुतरकार्यव्ययतया अकरणे द्रष्टव्यम् । यदा त्वव्यप्र एवोमे मैक्षामिकार्ये त्यजति, तदा 'अकृत्वा मैक्षचरणमस-मिध्य च पावकम् । अनातुरः सप्तरात्रमवकीणिंत्रतं चरेत् ॥'(मनु०२।१८७) इति मानवं द्रष्टव्यम् ॥ यशोपवीतविनाशे तु हारीतेन प्रायश्चित्तमुक्तम्—'मनोव्रतपती-भिश्वतस आज्याहुतीर्हुस्वा पुनर्ययार्थं प्रतीयादसद्भैक्षभोजनेऽभ्युदितेऽभिनिर्मुक्ते वान्ते दिवा खप्ने नमस्रीदर्शने नमसापे इनशानमाकम्य हैयादीश्वारुह्य पूज्यातिकमे चैताभिरेव जुहुयादिमसिन्धने स्थावरसरीसृपादीनां वधे "यहेवादेवहेडनम्"इति कूष्माण्डीभिराज्यं जुहुयात् , मणिर्वासोगवादीनां प्रतिप्रहे सावित्र्यष्टसहस्रं जपेत्' इति । मनोत्रतपतीभिरिति मनोज्योतिरित्यादिमनोलिङ्गाभिः 'त्वममे त्रतपा असि'इलादिवतिकज्ञाभिरिलर्थः। यथार्थं प्रतीयादिति, उपनयनोक्तमार्गेण समन्त्रकं गृह्णीयादिलार्थः । यज्ञोपवीतं विना भोजनादिकरणे तु-'ब्रह्मसूत्रं विना भुङ्के विण्मूत्रं कुरुतेऽथवा । गायत्र्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन शुध्यति ॥ इति मरीच्युक्तं द्रष्टव्यम् ॥ २८१५ ॥

मधुमांसाञ्चने कार्यः कुच्छः शेषेत्रतानि च ॥ २८२ ॥ प्रतिकृष्ठं गुरोः कृत्वा प्रसाद्यैव विशुध्यति ।

किंच, ब्रह्मचारिणा अमला मधुमांसमक्षणे कुच्छः कार्यः। तद्नन्तरम-विश्वाद्यानि वतानि समापयेत्। -एतच शिष्टभोजनाईशशादिमांसभक्षणविष-यम्। 'ब्रह्मचारी चेन्मांसमश्रीयाच्छिष्टभोजनीयं कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्' (२३।११) इति वसिष्ठस्मरणात्। 'द्वादशरात्र'प्रहणं तु मतिपूर्वाभ्या-

पाठा०-१ हुत्वा चाऽऽज्याहुतिद्वयम्। उपस्थानद्वयं कुर्यात् A. २ समा-यमद्भि ख. ३ हयादीनारुझ ख. ४ वासोगृहादीनां ङ. ५ शेषो व्रतानि A. सापेक्षयाऽतिकृच्छ्पराकादेरिप प्राप्त्यथम् । यदा तु मांसैकापनोद्यव्याध्यभिभूतस्तदा मांसं गुरोकिच्छष्टं कृत्वा भक्षणीयम् । 'स चेद्याघितः कामं गुरोकिच्छष्टं भैपज्यार्थं सर्वं प्राश्नीयात्' (२३१९) इति तेनैवोक्तत्वात् । 'सर्वे'ग्रहणं मांसल्छुनाद्यभक्ष्यमात्रसंप्रवार्थम् । तद्वक्षणेन चापगतव्याधिरादित्यमुपतिष्ठेत । तथा च वौधायनः (२१९१६६ –२७)—'येनेच्छेत्तु चिकित्सितुं तु यदाऽगदो भवति तदोत्थायादित्यमुपतिष्ठेत' 'हंसः ग्रुचिवत्' इति । मधुनोऽप्यज्ञानतः प्राश्चनोपपत्तो न दोषः । 'अकामोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यति' (२३१९४) इति विषष्टस्मरणात् । अन्यसूतकान्नादिन्यक्षणप्रायिक्षत्तं त्वभक्ष्यप्रायिक्षत्तप्रकर्णे वक्ष्यामः । आज्ञात्रतिघातादिना गुरोः प्रतिकृत्यमाच्यन् पादप्रणिपातादिना गुरं प्रसाद्य विग्रुष्ट्यति ॥ २८२ई ॥

बद्धचारिप्रायश्चित्तप्रसङ्घाद्धरोरपि प्रायश्चित्तमाह—

# कुच्छ्त्रयं गुरुः कुर्यान्ध्रियते प्रहितो यदि ॥ २८३ ॥

यस्तु गुरुश्वारोरगव्याघादिभयाकुलप्रदेशे सान्द्रतरान्धकाराकुलितनिशीथा-वसरे कार्यार्थं शिष्यं प्रेरयति, स च गुरुणा प्रेरितो देवान्मृतस्तदा स गुरुः सृच्छाणां प्राजापत्यादीनां त्रयं सुर्यात्, न पुनस्रयः प्राजापत्याः, तथा सति पृथेक्विवेशिनी संख्यानुपपन्ना स्थात् । न च 'एकादश प्रयाजान्यजति' इति-वदाष्ट्रत्यपेक्षा संख्येति चतुरस्रम्; सक्ष्पपृथक्तवे संभवत्याष्ट्रत्यपेक्षया अन्याय्य-त्वात् । यदियमुत्पन्नगता संख्या स्थात्तदा स्थादिष कथंचिदाष्ट्रत्यपेक्षा, किंत्-त्यत्तिगतेयम्; अतः 'तिस्र आज्याहुतीर्जुहोति' इतिवत् सक्षपृथक्त्वापेक्षयैव त्रित्वसंख्याघटना युक्ता ॥ २८३ ॥

सकलहिंसाप्रायश्चित्तापवादमाइ-

#### कियमाणोपकारे तु मृते विषे न पातकम्। [विपाके गोवृषाणां तु भेषजाग्निकियासु च ॥]

भायुर्वेदोपदेशानुसारेणौषधपध्याज्ञप्रदानादिभिश्चिकित्सादिना कियमाण उपकारो यस ब्राह्मणादेस्तसिन्दैवात्कथंचिन्मृतेऽपि पातकं नैव भवति । 'विप्र'महणं प्राणिमात्रोपलक्षणार्थम् । अत एव 'यन्त्रणे गोचिकित्सार्थे गूढगर्भविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिः स्याच स पापेन लिप्यते ॥' इत्यादि संवर्तादै-ठक्तम् । एतच प्रपश्चितं प्राक् ॥—

मिथ्याभिशंसिनः प्रायश्चित्तविवक्षया तदुपयोग्यर्थवादं तावदाह -

मिथ्याभिशंसिनी दोषो द्विः समो भूतवादिनः ॥२८४॥ मिथ्याभिशस्तदोषं च संमादत्ते मृषा वदन् ।

यस्तु परोत्कर्वेर्ध्याजनितरोषकछिषतान्तःकरणो जनसमक्षं मिथ्यैवाभि

पाठा०- १ प्रहितो स्रियते यदि A. २ प्रथक्त्वनिवेशिनी क. ३ इदमर्थे ङपुसक एवाधिकमस्ति. ४ गोश्रिकित्सार्थे ख. शापं 'ब्रह्मह्लादिकमनेन कृतम्' इलारोपयित, तस्य तदेव द्विगुणं भवति । यस्तु विद्यमानमेन दोषमञोकिविदितं जनसमक्षं प्रकाशयित, तस्यापि तत्पा-तिकसमदोषमान्तवम्; तथा चापस्तम्बः (११२१२०)—'दोषं बुद्धाः न पूर्वः परेभ्यः पतितस्य समाख्याता स्यात् परिहरेचेनं धमेंषु' इति न केवलं मिथ्याभिशंसी द्विगुणदोषमाक्, अपि तु मिथ्याभिशस्तस्य यदन्यहुरितजातं तदिप समादत्त इति वक्ष्यमाणप्रायश्चित्तेऽर्थनादः, न पुनः पापद्वेगुण्यादि-प्रतिपादनमत्र विवक्षितम्; निमित्तस्य लघुत्वाह्रघुप्रायश्चित्तस्योपदेक्ष्यमाणत्वात् कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गाच ॥ २८४६ ॥

तत्र प्रायश्चित्तमाह—

महापापोपपापाम्यां योऽभिश्वंसेन्मृषा परम् । अब्मक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥ २८५ ॥

यस्तु महापापेन ब्रह्मह्यादिना गोवधाद्युपपापेन वा मृषेव परमभि-शंसति स मासं यानजालाशानो जपशीलो जितेन्द्रियश्च भवेत्। तपश्च शद्भवतीनां कार्यः । 'ब्राह्मणमरुतेनाभिशस्य पतनीयेनोपैपातकेन वा मासमञ्मक्षः गुद्धवतीरावर्तयेदश्वमेधावमृथं वा गच्छेत्' (२४।३९-४०) इति वसिष्ठस्मरणात् । 'महापापोपपाप'ग्रहणमन्येषामप्यतिपातकादीनामुपलक्षणम् । एतच ब्राह्मणस्येव बाह्मणेनाभिशंसने कृते द्रष्टव्यम् । यदा तु बाह्मणः क्षत्रियादेरभिशंसनं करोति, क्षत्रियादिवीं ब्राह्मणस्य तदा- प्रतिलोमापवादेषु द्विगुणिब्रगुणो दमः । वर्णाना-मानुलोम्येन तसादर्धार्धहानितः ॥' इति दण्डानुसारेण प्रायश्चित्तस्य वृद्धिहासौ कल्पनीयौ । भूताभिश्वंसिनस्तु पूर्वोक्तार्थवादानुसारेण दण्डानुसारेण च तदर्ध कल्पनीयम् । तथाऽतिपातकाभिशंसिन एतदेव त्रतं पादोनम् , पातकाभिशंसिन-स्त्वर्धम् . उपपातकाभिशंसिनस्तु पादः; 'तुरीयो ब्रह्मह्लायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः' (मनुः १९।१२६) - इत्युपपातकभूतक्षत्रियादिवधे महापातकप्रायश्चित-तुरीयांशस्य दर्शनात् । एवं प्रकीर्णाभिशंसिनोऽपि उपपातकाच्यूनं कल्पनीयम् । 'शक्ति चावेक्य पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्' इति स्मरणात्। यत्तु शङ्कुलिखिताभ्यां 'नास्तिकः कृतमः कृटव्यवहारी ब्राह्मणवृत्तिम्नो मिथ्याभिशंसी चेखेते षड्वर्षणि बाह्मणगृहेषु भेक्षं चरेयुः, संवत्सरं घौतभैक्षमश्रीयुः, षण्मासान्वा गा अनुगच्छेयुः' इति गुरुप्रायश्चित्तमुक्तं,-तदभ्यासतारतम्यापेक्षया योजनीयम् ॥ २८५ ॥

अभिशंसिप्रायश्चित्तप्रसङ्गाद्भिशस्त्रप्रायश्चित्तमाह—

अभिश्वस्तो सृषा कुच्छ्रं चरेदाग्नेयमेव वा। निर्विपेत्तु पुरोडाश्चं वायव्यं पशुमेव वा।। २८६ ॥ यः पुनर्मिथ्याभिशस्तः स कुच्छ्रं प्राजापसं चरेत्। अग्निदैवस्येन

पाठा०- १ समाख्याने २ नोपपतनीयेन वा ङ. ३ नोपि ततो न्यूनं ङ. ४ निर्वपेत पुरोडाशं वायव्यं चरुमेव वा A.

वा पुरोडाशेन यजेत । वायुदैवत्येन वा पुरोडाशेन यजेत । वायुदैवलेन वा पशुना । एवा च पक्षाणां शक्तिसंभवापेक्षया व्यवस्था । यत्तु विशेष्ठन 'मासमन्भ-क्षणमुक्तमेतेनैवाभिशस्तो व्याख्यातः' (२४।३७) इति,—तदिभिशस्तस्य किंनित्का-कमकृतप्रायिक्षत्तस्य सतो द्रष्टव्यम् ; 'संवत्सरामिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः' इति दण्डातिरेकदर्शनात् । यत्तु पैठीनसिनोक्तम्— 'अन्ततेनाभिशस्यमानः कृच्छूं चरे-मासं पातकेषु महापातकेषु द्विमासम्' इति,—तदिप वासिष्ठेन समानविषयम् । यत्तु वौधायनेनोक्तम्— 'पातकाभिशंसिने कृच्छूस्तदर्धमभिशस्तस्य' (२।११०।९) इति, तदुपपातकादिविषयं अशक्तविषयं वा । एवमन्येषामप्युचावचपायिक्षत्तानामभिश्वस्तविषयाणां काळशक्त्यायपेक्षया व्यवस्था विद्वेया । यथाह् मतुः (१९१२००)— 'वष्ठात्रकाळता मासं संहिताजप एव वा । होमाश्च शाकळा निस्मपाक्क्षानां विशोधनम् ॥' इति । अपाङ्कानां मध्ये अभिशस्तादयः पठिताः । यथप्यन्नाभिशस्तस्य निषद्वाचरणं नोपळभ्यते तथापि मिध्यामिशस्तत्विङ्वानुमितप्राग्भवीयनिषि-द्वाचरणापूर्वनिवन्धनमिदं प्रायिक्षत्तं कृमिद्षानामिवेति न विरोधः ॥ २८६ ॥

## अनियुक्तो भ्रावजायां गच्छंश्वान्द्रायणं चरेत्।

किंच, यस्तु नियोगं विना भ्रातुर्ज्येष्ठस्य किन्ष्ठस्य वा भार्यां गच्छिति स चान्द्रायणं चरेत्। -एतच सकृदमितपूर्विविषयं द्रष्टव्यम्। यतु शङ्कवचनम्—'परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणगृहेषु भैक्षं चरेयातां ज्येष्ठभार्यानमितुको गच्छंस्तदेव किनष्ठभार्यां च' इति, -तत्कामकारविषयम्॥—

किंचाह—

## त्रिरात्रान्ते घृतं प्राक्य गत्वोदक्यां विशुध्यति ॥२८७॥

यः पुनरुद्क्यां रजसलां सभार्यामिष गच्छति स त्रिरात्रमुपोष्यान्ते घृतं प्राध्य विद्युध्यति ।—इदमकामतः सकृद्रमनविषयम् । तत्रैवाभ्यासे 'रजसलागमने सप्तरात्रम्' इति शातातपेनोक्तं द्रष्टव्यम् । कामतः सकृद्रमनेऽप्येतदेव । यत्तु वृहत्संवर्तेनोक्तम्—'रजसलां तु यो गच्छेद्रभिंणीं पतितां तथा । तस्य पापविशुद्धार्थमतिकृच्छ्रं विशोधनम् ॥' इति,—तत्कामतोऽभ्यासविषयम् । यत्पुनः शङ्कनं त्रिवार्षिकमुक्तम्—'पादस्तु शृद्धह्तसायामुद्दस्यागमने तथा' इति, तत्कामतोऽस्यनताविष्यम् । रजसलायास्तु रजसलदिस्पर्शे प्राय-धित्तं सम्स्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् । तथा च वृहद्वसिष्ठः—'स्पृष्टे रजसल्डेऽन्योन्यं सेवणें त्वेकमर्त्ते । कैमादकामतो वापि सद्यः स्नानेन शृध्यतः ॥' इति । असपद्वयोस्तु सवर्णयोरकामतः स्नानमात्रम्—'उदक्या तु सवर्णा या स्पृष्टा चेत्स्यादुदक्यया । तिस्मिन्नवाहिन स्नात्वा श्रुद्धिमाप्रोत्यसंशयम् ॥' इति मार्कण्डेयसरणात् ॥ यत्तु

टिप्प॰—1 'देवकृतस्यैनसोऽवयजनमित' इत्यादिकं शाकलशाखायां सूक्तं प्रोक्तम्, तेन मासपर्यन्तं होमः कार्यः।

पाठा०- १ सगोत्रे छ. २ कामतोऽकामतो वापि छ.

क्रयपवचनम्—'रजखला तु संस्ट्रष्टा ब्राह्मण्या ब्राह्मणी यदि । एकरात्रं निरा-हारा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥' इति,-तत्कामकारविषयम् । असवर्णास्पर्शे तु बृह-द्वसिष्ठेन विशेषो दर्शितः—'स्पृष्ट्वा रजखलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शृहजापि च। कुच्छ्रेण अध्यते पूर्वा शृदी दानेन शुध्यति ॥' दानेनेति पादकृच्छुप्रसाम्रायभूतनिष्कचतुर्था-शदानेन शुध्यतीति । 'स्पृष्ट्वा रजखलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वैश्यजापि च । पादहीनं चरेत्पूर्वा पादकृच्छुं तथोत्तरा ॥ स्प्रष्ट्वा रजखलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । कृच्छार्धाच्छ्रध्यते पूर्वा तूत्तरा च तदर्धतः ॥ स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं क्षत्रिया श्रद्रजापि च । उपवासैब्रिभिः पूर्वा त्वहोरात्रेण चोत्तरा ॥ स्ट्रष्टा रजखलाऽन्योन्यं क्षत्रिया वैश्यजापि च । त्रिरात्राच्छुध्यते पूर्वा लहोरात्रेण चोत्तरी ॥ स्प्रष्ट्वा रज-खलाऽन्योन्यं वैश्या शद्धा तथैव च। त्रिरात्राच्छुध्यते पूर्वा तूत्तरा च दिनद्वयात् ॥ वर्णानां कामतः स्पर्शे ग्रुद्धिरेषा पुरातनी ॥' इति ॥ अकामतस्तु बृहद्विष्णुनोक्तं क्रानमात्रम-'रजखलां हीनवर्णां रजखला स्पृष्टा न तावदश्रीयाद्यावन शुद्धा स्यात् । सवर्णामधिकवर्णां वा स्पृष्ट्वा सद्यः स्नात्वा विशुध्यति' इति ॥ चण्डालादि-स्पर्शे तु बृहद्वसिष्ठेन विशेष उक्तः—'पतितान्सश्वपाकेन संस्पृष्टा चेद्रजखला। तान्यहानि व्यतिक्रम्य प्रायिक्षत्तं समाचरेत् ॥ प्रथमेऽहि त्रिरात्रं स्याद्वितीये बह-मेव तु । अहोरात्रं तृतीयेऽहि परतो नक्तमाचरेत् ॥ ग्रहयोच्छिष्टया स्पृष्टा श्रुना चेद्रयहमाचरेत् ॥' इति । तान्यद्दानि व्यतिकम्य अनाशकेन नीःवेति यावत् ।-एतत्कामतः स्पर्शविषयम् । अकामतस्तु—'रजखला तु संस्पृष्टा चाण्डाला-न्सश्ववायसै: । तावतिष्ठेन्निराहारा यावत्कालेन ग्रुध्यति ॥' इति बौधायनेनोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यत्पुनस्तेनैवोक्तम्—'रजखला तु संस्रृष्टा प्रामकुकुटस्करैः । श्विभः स्नात्वा क्षिपेत्तावद्यावचन्द्रस्य दर्शनम् ॥' इति,-ादशक्तविषयम् ॥ यदा तु भुजानायाः श्वादिस्पर्शो भवति तदा स्मृत्यन्तरे विशेष उक्तः—'रजखला तु भुजाना श्वान्यजादीनस्पृशेयदि । गोमूत्रयावकाहारा षड्रात्रेण विद्युध्यति ॥ अशक्तौ काव्यनं दचाद्विप्रेभ्यो वापि भोजनम् ॥' इति ॥ यदा तूच्छिष्टयोः परस्परस्पर्शनं भवति तदा — 'उच्छिष्टोच्छिष्ट्या स्पृष्टा कदाचित्स्री रजस्वला । कृच्छेण शुध्यते पूर्वा ग्रहा दानैरुपोषिता ॥' इत्यत्रिणोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यदा तूच्छिष्टान्द्रिजानरज-खला स्पृशति, तदा 'द्विजान्कथंचिदुच्छिष्टान्रजःस्था यदि संस्पृशेत् । अधीच्छिष्टे त्वहोरात्रम्ध्वीच्छिष्टे त्रयहं क्षिपेत् ॥' इति मार्कण्डेयोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ एवमवकीर्णि-प्रायश्चित्तप्रसङ्गातकानिचिदनुपातकप्रायश्चित्तान्यपि व्याख्याय प्रकृतमनुसरामः। तत्रावकीणीनन्तरं 'सुतानां चैव विकयः' (प्रा०२६६) इत्युक्तं, तत्र मनुयोगीश्वरी-क्तानि त्रेमासिकादीनि कामाकामजातिशक्तयायपेक्षया पूर्ववद्यवस्थापनीयानि ॥ यत्तु शङ्खवचनम्—'देवगृहप्रतिश्रयोद्यानारामसभाप्रपातडागपुण्यसेतुसुतिकऋयं कृत्वा तप्तकृच्छूं चरेत्' इति, यच पराशरेणोक्तम्—'विकीय कन्यकां गां च हुन्छुं सान्तपनं चरेत्' इति,-तदुभयमप्यापद्यकामतो द्रष्टव्यम् ॥ कामतस्तु-

पाठा०-१ चापरा ङ. २ दीनि कामजाति ङ.

'नारीणां विकयं कृत्वा चरेचान्द्रायणवतम् । द्विगुणं पुरुषस्यैव वतमाहुर्मनीषिणः ॥' इति चतुर्विशतिमतोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ यत्तु पैठीनसिनोक्तम्—'आरामतडागोदपान-पुष्करिणीसुकृतसुतविकये त्रिषवणक्राय्यधःशायी चतुर्थकालाहारः संवत्सरेण पूतो भवति' इति,–तदेकपुत्रविषयम् । तदनन्तरं 'धान्यकुप्यपशुस्तेयम्' (प्रा०२३७) इत्युक्तं,–तत्प्रायश्चित्तानि च स्तेयप्रकरणे प्रपश्चितानि ॥ २८७॥

अनन्तरं 'अयाज्यानां च याजनम्' (प्रा०२३७) इत्युक्तं, तत्र प्रायश्चित्तमाह-

# त्रीन्कुच्छ्रानाचरेद्वात्ययाजकोऽभिचरत्रपि । वेद्रष्टावी यवाश्यब्दं त्यक्त्वा च श्ररणागतम् ॥ २८८॥

यस्तु सावित्रीपतितानां याजनं करोति स प्राजापत्यप्रमृतींस्त्रीन्कृच्छ्रानाः बरेत्, एतेषां च गुरुलघुभूतानां कृच्छाणां निमित्तगुरुलघुभावेन कल्पनीयम् ॥ तथा अभिचरम्रपीदमेव प्रायश्चित्तं कुर्यात् । एतचामिदायाततायिव्यतिरेकेण 'षदस्वभिचरत्र पतति' इति वसिष्ठस्मरणात् ॥ 'अपि'शब्दो हीनयाजकान्त्येष्टि-याजकयोः संप्रहार्थः । अत एवोक्तं मनुना ( १९।१९७ )— वालानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छ्रैर्व्यपोइति ॥' इति । 'परेषामन्त्यकर्म' इत्यत्यन्ताभ्यासविषयं शृहान्त्यकर्मविषयं वा; प्रायश्चित्तस्य गुरु-त्वात् । अहीनो द्विरात्रादिर्द्वादशाहपर्यन्तोऽहर्गणयागः । यतु शातातपेनो-कम्-'पतितसावित्रीकान्नोपनयेन्नाध्यीपयेन याजयेत् य एतानुपनयेदध्यापयेद्या-जयेद्वा स उद्दालकवृतं चरेत्' इति, नतःकामकारविषयम् । उद्दालकवृतं च प्राग्द-शिंतम् । एतच कृच्छ्त्रयं साधारणीपपातकप्रायश्चित्तस्यापवादकम्, अत उप-पातकसाधारणप्रायश्चित्तं शृहाखयाज्ययाजने व्यवतिष्ठते । तत्र कामतस्त्रैमासिकम् । अकामतस्तु योगीश्वरोक्तं मासवतादि । यत्तु प्रचेतसा ग्रद्भयाजकादीन्पिठित्वोक्तम्— 'एते पश्चतपोऽभ्रावकाशजलशयनान्यनुतिष्ठेयुः । क्रमेण भ्रीष्मवर्षाहेमन्तेषु मासं गोमूत्रयावकमश्रीयुः' इति,-तत्कामतोऽभ्यासविषयम् । यतु यमेनोक्तम्—'पुरोधाः राह्रवर्णस्य ब्राह्मणो यः प्रवर्तते । स्नेहादर्थप्रसङ्गाद्वा तस्य कृच्छ्रो विशोधनम् ॥ इति,-तदशक्तविषयम् । यच पैठीनसिनोक्तम्-'श्रूहयाजकः सर्वद्रव्यपरित्यागा-त्पूतो भवति प्राणायामसहस्रेषु दशकृत्वोभ्यस्तेषु' इति,-तद्प्यकामतोऽभ्यासविष-यम् । यतु गौतमेनोक्तम्—'निषिद्धमन्त्रप्रयोगे सहस्रवाग्रपतिष्ठेत्' ( २२।२३ ) इति निषिद्धानां पतितादीनां याजनाध्यापनात्मके मन्त्रप्रयोगे बहुशोऽभ्यस्ते प्राकृतं ब्रह्मचर्यमुपदिष्टं,-तत्कामतोऽभ्यासविषयम् । यः खेवेदं विष्ठावयति यथ, रक्षण-क्षणोऽपि तस्करव्यतिरिक्तं शरणागतमुपेक्षते, सोऽपि संवत्सरं यवीदनं भुज्ञानः शुध्यति । तत्र विष्ठवो नाम पर्वेचाण्डालश्रोत्रावकाशायनध्यायेष्वध्ययनम् । उत्कर्ष-हेतोरधीयानस्य किं पठिस नाक्षितं लयेखेवं पर्ययोगदानं वा विष्ठावनमुच्यते । अत एवोक्तं स्मृत्यन्तरे—'दत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मनुरव्यवीत्' इति । यत्तु वसिष्टेनो-

पाठा०-- १ नाध्यापयेच एता ख. २ यस्तु वेदं ङ.

क्तम्—'पतितचाण्डालशवश्रावणे त्रिरात्रं वाग्यता अनश्नन्त आसीरन् सहस्रपरमं वा तदभ्यस्यन्तः पूता भवन्तीति विज्ञायते' (२३।३४-३५) इति, 'एतेनैव गर्हि-ताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाच पूता भवन्तीति विज्ञायते' ( २३। ३६) इति, -तद्रुद्धिपूर्वविषयम् । यतु षद्त्रिंशन्मतेऽभिहितम्- वाण्डालश्रोत्रा-वकाशे श्रुतिस्पृतिपाठे एकरात्रमभोजनम्' इति, -तदबुद्धिपूर्वविषयम् ॥ यदा सर्पायन्तरागमनमात्रं भवति न पुनस्तत्राधीते तदापि प्रायक्षित्तं यमेनोक्तम्— 'सर्पस्य नकुलसाथ अजमार्जारयोत्तथा ॥ मूषकस्य तथोष्ट्रस्य मण्डूकस्य च योषितः ॥ पुरुषस्यैडकस्यापि शुनोऽश्वस्य खरस्य च । अन्तरागमने सद्यः प्रायश्चित्तमिदं राृणु ॥ त्रिरात्रमुपवासश्च त्रिरहश्चाभिषेचनम् । प्रामान्तरं वा गन्तव्यं जानुभ्यां नात्र संशयः ॥' इति ॥ पितृमातृसुतत्यागतडागारामविकयेषु मनुयोगीश्वरोक्तोपपातक-साधारणप्रायश्चितानि पूर्ववजातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया योज्यानि । तत्र पितृमात्रादि-त्यागस्य 'अकारणे परित्यक्ता मातापित्रोगुरोस्तथा' इत्यपाङ्कमध्यपाठात्तिक्रिमित्तमपि प्रायश्चित्तं भवति । यथाह मनुः ( १९।२७० )—'षष्ठाञ्चकारुता मासं संहिता-जप एव वा । होमाश्र शाकला निलमपाङ्कानां विशोधनम् ॥' इति । अपाङ्काश्र श्रीद्धकाण्डे 'ये स्तेनपतितह्रीबाः' इलादिवाक्येर्द्शिताः । तडागारामविकयेषु च कतिचिद्विशेषप्रायश्चित्तानि सविषयाणि सुतविक्रयप्रायश्चित्तकथनावसरे कथितानि॥ अन्नतरं 'कन्याया दूषणम्' इत्युक्तं, तत्र च त्रैमासिकद्वैमासिकचान्द्रायणादीनि वर्णीनां सवर्णीविषये योज्यानि । आनुलोम्ये पुनर्मासिकपयोशनं प्राजापत्यं वा-'सकामाखनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः' (व्य० २८८) इति दण्डाल्पःवदर्शनात् ॥ यतु शङ्कोनोक्तम्—'कन्यादूषी सोमविक्रयी च क्रच्छ्मैब्दं वृतं चरेयाताम्' इति, यच हारीतवचनम्—'कन्यादूषी सोमविक्रयी वृष्ठीपितः कोमारदारत्यागी सुरामयपः शृहयाजको गुरोः प्रतिहन्ता नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतझः कूटव्य-वैहारी बाह्मणवृत्तिन्नो मिथ्याभिशंसी पतितसंव्यवहारी मित्रधुक् शरणागतघाती प्रतिरूपकवृत्तिरित्येते पश्चतपोभ्रावकाशजलशयनान्यनुतिष्ठेयुर्याध्मवर्षाहेमन्तेषु मासं गोमूत्रयावकमश्रीयुः इति,-तदुभयमपि क्षत्रियवैदयोः प्रातिलोम्येन दूषणे योज्यम्। शृहस्य तु वध एव । 'दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा' (व्य० २८८) इति वधदर्शनात् । परिविर्देकस्य याजनकन्याप्रदानयोः कौटिल्ये शिष्टाप्रतिषिद्धवतलोपे आत्मार्थपाकिकयारम्भे मद्यपस्रीनिषेवणे च साधारणोपपातकप्रायश्चित्तं प्राग्वद्यव-स्थापनीयम् । आद्ययोस्तु विशेषप्रायश्चितानि परिवेदनायाज्ययाजनप्रायश्चित-कथनप्रसावे दार्शतानि। अनन्तरं 'खाध्यायः मिस्रतत्यागः' (प्रा०२३९) इत्युक्तं, तत्र व्यसनाशत्त्या त्यागे अधीतस्य च नाशनमिति ब्रह्महत्यासमप्रायश्चितमुक्तम् । शास्त्रश्रवणाद्याकुलतया त्यागे तु त्रैमासिकाद्युपपातकप्रायश्चितानि जातिशक्तय-पेक्षया योज्यानि । यत्तु वसिष्ठेनोक्तम्—'ब्रह्मोज्झः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरिता-

पाठा०-१ श्राद्धप्रकरणे छ. २ कृच्छ्रमब्दं छ. ३ कूटब्यवहारी मित्रधुक् ख. ४ परिविन्दकयाजन छ. ५ शक्तिगुणापेक्षया क. ६ व्यवस्थापनीयानि. पुनरपयुजीत वेदमाचार्यात्' इति, -तद्खन्तापद्विषयम् । अभिखागेऽपि तेनव विशेषो दर्शितः-'योऽमीनपविध्येत्स कृच्छुं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधेयं कारयेत्' इति । 'द्वादशरात्र'प्रहणमुत्सन्नकालापेक्षया प्राजापत्यादिगुरुलघु-कुच्छाणां प्राह्यर्थम् । तत्र मासद्वये प्राजापत्यं, मासचतुष्टयेऽतिकृच्छुः, षण्मा-सोच्छिन्ने पराकः, षण्मासादूर्ध्वं योगीश्वरोक्तान्युपपातकसामान्यप्रायश्चित्तानि कालायपेक्षया योज्यानि । संवत्सराद्ध्वं तु मानवं त्रैमासिकं द्वैमासिकमिति व्यवस्था ।-एतच नास्तिक्येन त्यागविषयम् । तथा च व्याघः-'योऽभिं त्यजित नास्तिक्यात्प्राजापत्यं चरेद्विजः' इति । यदा तु प्रमादात्त्यजित तदा भारद्वाजगृह्ये विशेष उक्तः—'प्राणायामशतमात्रिरात्रादुपवासः स्यादा-विंशतिरात्रात् अत ऊर्ध्वमाषष्टिरात्रात्तिको रात्रीहपवसेदत ऊर्ध्वमासंवत्स-रात् प्राजापत्यं चरेत्, अत ऊर्ध्वं कालबहुत्वे दोषगुरुत्वम्' इति । यदा त्वाल-स्यादिना सजित तदापि तेनैव विशेष उक्तः—'द्वादशाहातिक्रमे त्यहमुपवासः, मासातिकमे द्वादशाहमुपवासः, संवत्सरातिकमे मासोपवासः पथोभक्षणं वा' इति । संवत्सराद्ध्र तु वृद्धहारीतेन विशेष उक्तः—'संवत्सरोत्सन्नेऽमिहोत्रे चांद्रायणं कृत्वा पुनरादध्यात् । द्विवर्षोत्सन्ने चांद्रायणं सोमायनं च कुर्यात् । त्रिवर्षोत्सन्ने संवत्सरं कृच्छुमभ्यस्य पुनरादध्यात्' इति । सोमायनं च कृच्छुकाण्डे वक्ष्यते । शङ्केनापि विशेष उक्तः—'अम्युत्सादी संवत्सरं प्राजापत्यं चरेद्रां च द्यात्' इति ॥ सुतलागे बन्धुलागे च त्रैमासिकं गीवधवतं कामतः । अकामतस्तु योगी-श्वरोक्तं वतचतुष्टयं शक्तयायपेक्षया योज्यम् ॥ द्वमच्छेदे प्रायश्वितं प्रागुक्तम् । स्त्रीप्राणिवधवशीकरणादिभिजींवने तिलेश्चयन्त्रप्रवर्तने च तान्येव प्रायश्चित्तानि तथैव योज्यानि । व्यसनेषु च चतमृगयादिषु तान्येव व्रतानि तथैव योज्यानि । यत्तु बौधायनेन-'अथाशुचिकराणि द्यूतमभिचारोऽनाहितामेरुञ्छवृत्तिः समा-वृत्तस्य च मैक्षचर्यां तस्य च गुरुकुछेवास ऊर्घं चतुभ्यों मासेभ्यो यश्च तमध्याप-यति नक्षत्रनिर्देशनं चेति द्वादशमासान्द्वादशार्थमासान्द्वादशाहान्द्वादशषडहा-न्द्रादशन्यहांश्र न्यहमेकाहमिलाशुचिकरनिर्देशः' इति द्यूते वार्षिकन्रतमुक्तं,-तद-भ्यासविषयम् । यतु प्रचेतसोक्तम्-'अन्तवाक् तस्करो राजभृत्यो वृक्षारोपक-वृत्तिर्गरदोऽमिदोऽश्वरथगजारोहणवृत्ती रङ्गोपजीवी श्वागणिकः श्रुद्रोपाध्यायो वृष-लीपतिर्भाण्डिको नक्षत्रीपजीवी श्ववृत्तिर्बह्मजीवी चिकित्सको देवलकः पुरोहितः कितवो मद्यपः कूटकारकोऽपत्यविक्रयी मनुष्यपञ्जविकेता चेति तानुद्धरेत्समेत्य न्यायतो ब्राह्मणव्यवस्थया सर्वेदव्यत्यागे चतुर्थकालाद्दाराः संवत्सरं त्रिषवणमुपस्टु-शेयुस्तस्यान्ते देवपितृतर्पणं गवाहिकं चेखेवं व्यवहार्या।' इति,-तदपि बौधायनेन समानविषयम् । श्वागणिको रः श्वगणेन जीवति । भाण्डिको बन्दिव्यतिरिक्तो सज्ञां तूर्यादिखनैः प्रबोधयिता; बन्दिनः पृथगुपादानात् । श्वतृत्तिः सेवकः, ब्रह्मजीवी वे ब्रीह्मणकार्येषु मृत्येन परिचारकः । मनूक्तान्यप्यपाङ्केयप्रायश्चित्तानि 'षष्ठान्नकाळता

पाठा०- १ द्विजकार्येषु ङ.

मासम्'(१११२००) इत्यादीन्यपि जात्यावपेक्षया योज्यानिः; तदुक्तापाङ्क्रवमध्येऽपि कितवादिव्यसनिनां पठितत्वात् । आत्मविकये शृहसेवायां च सामान्यप्रायश्चित्तानि प्राग्वदेव योज्यानि ॥ यतु बौधायनेनोक्तम्—'समुद्रयानं ब्राह्मणस्य न्यासापहरणं सर्वापण्यैर्व्यवहरणं भूम्यनृतं शृहसेवा यश्च शृहायामभिजायते, तदपत्यं च भवति तेषां तु निर्देशः 'चतुर्थंकालं मितभोजिनः स्युरपोऽभ्युपेयुः सवनातुकल्पम् । स्थानासनाभ्यां विहरन्त एतैश्चिवर्षेस्तदपहरन्ति पापम् ॥' इति, नतद्वहुकालसेवा-विषयम् ॥ हीनजातिभिः सख्ये तूपपातकसामान्यप्रायश्चित्तान्येव ॥ यत्तु प्रचेत-सोक्तम्—'मित्रभेदनकरणादहोरात्रमनश्रन् हुत्वा पयः पिबेत्' इति, नतदहीन-सक्यभेदनविषयम् ॥ हीनयोनिनिषेवणेऽप्युपपातकसामान्यप्रायश्चित्तानि योज्या-नि ॥ यतु शातातपेनोक्तम् — 'ब्राह्मणो राजकन्यापूर्वी कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत्तां चोपयच्छेत् , वैश्यापूर्वी तु तप्तकृच्छं श्रहापूर्वी तु कृच्छ्रातिकृच्छं राजन्य श्रे• हुँ स्यापूर्वी कृच्छूं द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेतां चोपयच्छेत्, शृहापूर्वी त्वितिकृच्छूं, वैश्यश्चेच्छूदापूर्वी त्वतिकृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा तां चोपयच्छेत्' इति, तत्र निवि-शेत्तां चोपयच्छेदिति कृच्छ्रानुष्ठानोत्तरकालं सवर्णापरिणयनादूध्वे तां च राजन्या-दिकामुपयच्छेदित्यर्थः ।-इदं चाज्ञानविषयम् । ज्ञानतस्तूपपातकसामान्यप्रायश्चित्तं व्यवस्थितमेव द्रष्टव्यम्।-साधारणस्त्रीसंभोगे च 'हीनैयोनिनिषेवणम्' (प्रा०२४१) इत्युक्तं, तत्रापि 'पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते' इति संवर्तोक्तमकामतो द्रष्टव्यम् । कामतस्तु यमेनोक्तं द्रष्टव्यम्—'वेश्यागमनजं पापं व्यपोहन्ति द्विजातयः। पीत्वा सकृत्सकृत्तप्तं सप्तरात्रं कुशोदकम् ॥'इति । उपपातकसामान्यप्रायश्चित्तानि च कामाकामतोऽभ्यासापेक्षया योज्यानि । तत्र मलाभ्यासे तु 'प्रतिनिमित्तं नैमि-त्तिकमावर्तते' इति न्यायात्प्रतिनिमित्तं नैमित्तिकावृत्तौ प्रसक्तायां लौगाक्षिणा विशेष उक्तः—'अभ्यासेऽहर्गुणा वृद्धिमासादवींक् विधीयते । ततो मासगुणा वृद्धियीव-त्संवत्सरं भवेत् ॥ ततः संवत्सरगुणा यावत्पापं समाचरेत् ॥' इति ।-इदं मतिपूर्वं-विषयम् । अमतिपूर्वेश्वती तु चतुर्विशतिमते विशेष उक्तः—'सक्कृते तु यत्प्रोक्तं त्रिगुणं तिम्निभिर्दिनैः। मासात्पचगुणं प्रोक्तं षण्मासाद्दशधा भवेत्॥ संवत्सरात्पचदशं त्र्यब्दाहिंशगुणं भवेत् । ततोऽप्येवं प्रकल्प्यं स्याच्छातातपवचो यथा ॥ इति ॥ यत्पुनः 'विधेः प्राथमिकादस्मात् द्वितीये द्विगुणं चरेत्' इति प्रतिनिमित्तमावृत्ति-विधायकं,-तन्महापातकविषयमित्युक्तं प्राक् । यत्तु यमेन साधारणस्रीगमनमधिकृत्य गुरुतल्पन्नतमतिदिष्टम् 'गुरुतल्पन्नतं केचित्केचिचान्द्रायणनतम् । गोन्नस्येच्छन्ति केचित्तु केचिदेवावकीार्णेनः॥' इति ।-एतच जन्मप्रमृतिसानुबन्धानविछन्नाभ्यास-विषयम्। अनन्तरं 'तथैवानाश्रमे वासः' (आ॰ २४१) इःयुक्तं तत्र हारीतेन विशेष उक्तः—'अनाश्रमी संवत्सरं प्राजापत्यं कृच्छ्रं चरित्वाश्रमसुपेयात् । द्वितीयेऽतिकृच्छ्रं तृतीये कृच्छ्रातिकृच्छ्मत ऊर्ध्व चान्द्रायणम्' इति । - एतदसंभवविषयम् । संभवे तु सामान्येनोपपातकप्रायश्चित्तानि कामाकामतो व्यवस्थापनीयानि । परपाकरुचित्वा-

पाठा०- १ हीनस्नीनिषेत्रण ङ. २ पूर्वाभ्यासे.

सच्छास्राधिगमनाकराधिकारभार्याविकयेषु च मनुयोगीश्वरप्रतिपादितोपपातक-सामान्यप्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया व्यवस्थापनीयानि ॥ २८८॥

'भायांया विकयश्रेषाम्' (प्रा॰ २४२) इत्यत्र 'च'शब्दो मन्वायुक्तासत्प्रति-महनिन्दिताचादनादीनामुपलक्षणार्थमित्युक्तम् । तत्रासत्प्रतिप्रहे प्रायश्चित्तविशेष-माह—

## गोष्ठे वसन्त्रह्मचारी मासमेकं पयोत्रतः । गायत्रीजाप्यनिरंतः शुद्ध्यतेऽसत्प्रतिग्रहात् ॥ २८९ ॥

यस्त्वसत्प्रतिग्रहं निषद्भितिग्रहं करोति स ब्रह्मचर्ययुक्तो गोष्ठे वसन् गायत्री जाप्यनिरतो गायत्रीजपशीलो मासं पयोवतेन शुद्धयतीति । प्रतिग्रहस्य चासत्त्वं दातुर्जातिकर्मनिबन्धनं यथा चाण्डालादेः पतितादेश्व । तथा देशकालनिबन्धनं च यथा कुरुक्षेत्रोपरागादौ तथा प्रतिप्राह्यद्रव्यनिबन्धनं च यथा सुरामेषीमृतश्चयोभयतोमुख्यादेः ॥ यदा तु पतितादेमें न्यादिकं प्रैतिगृह्णाति, तदै-तद्भरप्रायश्चित्तं द्रष्टव्यम् ; व्यतिकमद्भयदर्शनेन निमित्तस्य गुरुत्वात् । तत्र जपे मनुना संख्याविशेष उक्तः ( १९।१९४ )— 'जिपत्वा त्रीणि सावित्र्याः सह-साणि समाहितः । मासं गोष्ठे पयः पीत्वा मुच्यतेऽसत्प्रतिप्रहात् ॥' इति प्रत्यहं त्रिसहस्रजपो द्रष्टव्यः; 'मासम्' इति द्वितीयया त्रिसहस्रसंख्याकस्य जपस्य प्रतिदिवसव्यापित्वावगमात् । यदा त न्यायवर्तिबाह्मणादेः सकाशानिषिदं मेषादिकं गृहाति, पतितादेवीं भूम्यादिकमनिषिद्धं तदा षद्त्रिंशन्मतोक्तं द्रष्ट-व्यम्—'पिनत्रेष्ट्या विश्व उद्धिनित सर्वे घोराः प्रतिप्रहाः । ऐन्दवेन मृगारेष्ट्या कदाचिन्मित्रविन्दया ॥ देव्या लक्षजपेनैव ग्रुद्धान्ते दुष्प्रतिप्रहात् ॥' इति । यत्तु वृहद्धारीतवचनम्—'राज्ञः प्रतिप्रहं कृत्वा मासमप्तु सदा वसेत्। षष्टे काळे पयोभक्षः पूर्णे मासे विशुद्ध्यति ॥ तर्पयित्वा द्विजान्कामैः सततं नियतवतः ॥' इति, –तत्पूर्वोक्तविषयेऽभ्यासे द्रष्टव्यम् । अथवा, –पतितादेः कुरुक्षेत्रोपरागादौ कृष्णाजिनादिप्रतियह्विषयम् । तथा प्रतिप्राह्यद्रव्याल्पतया प्रायश्चित्ताल्पत्वम् । यथाह हारीतः--'मणिवासोगवादीनां प्रतिप्रहे सावित्र्यष्टसहसं जपेत्' इति । तथा षद्त्रिंशन्मतेऽपि—'भिक्षामात्रं गृहीते तु पुण्यं मन्त्रमुदीरयेत् । प्रतिप्रहेषु सर्वेषु षष्टमंशं प्रकल्पयेत् ॥' इतीदं च प्रायश्चित्तजातं द्रव्यत्यागोत्तरकालं ब्रष्टव्यम् । ( १९।१९३ )-यद्गिहेंतेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । तस्यो-त्सर्गेण शुद्धधन्ति जप्येन तपसैव च ॥' इति मनुस्मरणात् । एवमन्या-न्यपि स्मृतिवाक्यानि द्रव्यसाराल्पत्वमहत्त्वाभ्यां विषयेषु व्यवस्थापनीयानि ॥

इत्युपपातकप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

पाठा०—१ जप्यनिरतः ख. २ निरतो मुच्यतेऽसस्प्रति △. ३ दिकं गृह्णाति ङ. ४ पूर्णमासे प्रमुच्यते. ५ मात्रे गृहीस्वा तु ख.

# प्रायश्चित्त० २८९ ] संधिनीक्षीरपानप्रायश्चित्तम्

जात्याश्रयादिदोषेण निन्दान्नादेश्व सञ्दतः । योगीन्द्रोक्तन्नतनातः सांप्रतं तु प्रतन्यते ॥

तत्र जातिदुष्टपलाण्ड्वादिभक्षणे कामतः सकृत्कृते 'पलाण्डुं विद्वराहं च' (आ॰ १७६) इत्यादिना चान्द्रायणमुक्तम् । कामतोऽभ्यासे तु 'निषिद्धभक्षणं जैह्यं' (प्रा॰२२९) इत्यादिनोक्तं सुरापानसमप्रायश्चित्तम् । अकामतः सकृद्धक्षणे सान्तपनम् । तत्रैवाभ्यासे यतिचान्द्रायणम् ।— अमलौतानि षड् जग्ध्वा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् । यतिचान्द्रायणं वापि शेषेषूपवसेदहः' (५।२०) इति मनु-स्मरणात् । यत्तु बृह्द्यमेनोक्तम्—'खङ्गवार्ताककुम्भीकन्नश्चनप्रभवाणि च । भृतृणं बिगुकं चैव खुखु॰डं कवकानि च ॥ एतेषां भक्षणं कृत्वा प्राजापत्यं चरेद्विजः ॥' इति, तत्कामतोऽभ्यासविषयम् । 'मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासस्यहं क्षिपेत्' इति योगीश्वरेण कामतः सक् द्वक्षणे त्रयहस्योक्तत्वात् । खट्टाख्यः पक्षी । कुसु-म्भमिलन्ये । कवकं राजसर्पपाल्यं शाकम् । खुखुण्डं तद्विशेषो गोबलीवर्दन्यायेन निर्दिष्टः । यत्तु यमेनोक्तम्—'तन्दुलीयककुम्मीकनश्चनप्रभवांस्तथा । नालिकां नारिकेली च श्हेभ्मातकफठानि च ॥ भूतृणं शिमुकं चैव खट्वाख्यं कवकं तथा । एतेषां भक्षणं ऋत्वा प्राजापत्यं व्रतं चरेत् ॥' इति, -तदिप मतिपूर्वाभ्यास-विषयम् । नालिका नारिकेली च शाकविशेषौ । खद्वाख्यश्च । अकाम तः सकुद्भक्षणे तु 'शेषेपूपवसेदहः' ( ५१२० ) इति मनूक्तं द्रष्टन्यम् । तत्रैवाभ्यासे त्वावृत्तिः करुप्या । अल्पन्ताभ्यासे तु—'संसर्गदुष्टं यचानं कियादुष्टमकामतः । भुक्त्वा स्वभावदुरं च तप्तकृच्छ्रं समाचरेत् ॥' इति प्रचेतोभिहितं द्रष्टव्यम् । नील्यास्त्व-कामतः सकृद्धक्षणे चान्द्रायणम्—'भक्षयेग्रदि नीली तु प्रमादाद्वाद्याणः कचित्। चा-द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवी-मुनिः ॥' इति आपस्तम्बस्मरणात् । कामतोऽभ्यासे चावृत्तिः करुप्या ॥ यदपि षद्त्रिंशन्मतेऽभिहितम्—'शणपुष्पं शाल्मलं च करनिर्मिथितं दिथ । बहिर्वेदिपुरोडाशं जरध्वा नाद्यादहर्निशम् ॥' इति,-तद्प्यकामविषयम् । यत्तु सुमन्तुनोक्तम्—'ल्युनपलाण्डुगृज्जनकवकमक्षणे सावि-त्र्यष्टसहस्रेण मूर्त्रि संपाताचयेत्' इति, नतद्वलात्कारेणानिच्छतो भक्षणविषयम्। तदेकसाध्यव्याध्युपशमार्थे वा भक्षणे द्रष्टव्यम् । अत एवानन्तरं तेनैवोक्तम्— 'एतान्येव व्याधितस्य भिषिकक्रयायामप्रतिषिद्धानि भवन्ति । यानि चैवंप्रकाराणि तेष्वपि न दोषः' इति । संपातान्त्रयेदुद्कविन्दूनप्रक्षिपेत् ॥

अथ जातिदुष्टसंधिन्यादिक्षीरपाने प्रायिक्षत्तम् । तत्र नाकामतः सकृत्पाने (५।८-१०)—'अनिर्दशाया गोः क्षीरमौष्ट्रमेकशफं तथा । आविकं संधिनीक्षीरं विवत्सायाश्व गोः पयः ॥ आरण्यानां न सर्वेषां मृगाणां महिषीं विना । स्रीक्षीरं नैन नज्यीनि सर्वश्चकानि नैन हि ॥ दिधि भक्ष्यं न शुकेषु सर्वे न दिधिसंभनम्' इत्युक्तवा 'शेषेषूपनसेदहः' (५।२०) इति मनूक्त उपनासो द्रष्टव्यः । कामतस्तु योगीश्वरोक्तिस्राशेपनासो द्रष्टव्यः ॥ यत्तु पैठनसिनोक्तम्—'अविखरोष्ट्र-मानुपीक्षीरप्राशने तप्तकृच्छः पुनरुपनयनं न । अनिर्दश्चाहगोमहिष्धिरि-प्राशने पड्रागमभोजनम् । सर्वासां द्विस्तनीनां क्षीरपानेऽप्यजावर्जमेतदेव'

इति । यच शक्केन—'क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तिद्विकाराशने बुधः । सप्तरात्रवतं कुर्यात्प्रयन्नेन समाहितः ॥' इति यानकव्रतमुक्तं, तदुभयमपि कामतोऽभ्यासिव-षयम् । यत्तु शक्केन—संधिन्यमेध्यभक्षयोः क्षीरप्राशने पक्षव्रतमुक्तम्—'संधिन्यमेध्यभक्षयोर्भुक्ला पक्षव्रतं चरेत् इति,—तद्प्यभ्यासिवषयम् । 'सक्वत्पाने गोऽजामहिषीवज्यं सर्वाणि पयांसि प्राश्योपनसेत् । अनिर्दशाहं तान्यपि संधिनियमस्स्यिन्दिनीविवत्साक्षीरं चामेध्यभुजश्च' इति विष्णुनोपवासस्योक्तत्वात् । तथा वर्णनिवन्धनश्च प्रतिषेधः—'क्षित्रयश्चापि वृत्तस्यो वैश्यः ग्रद्धोऽथवा पुनः । यः पिबेत्कपिलाक्षीरं न ततोऽन्योऽस्त्यपुण्यकृत् ॥' इत्येवमादौ च यत्र प्रतिपन्दोक्तं प्रायश्चित्तं न दश्यते तत्र 'शेषेषूपवसेदहः' इति (५।२०) साधारण-प्रायश्चित्तं मनूकं द्रष्टव्यम् ॥

अथ खभावदुष्टमांसादिभक्षणे प्रायश्चित्तमुक्तम् । तत्र कामतः सकृद्भक्षणे 'शेषे-षूपवसेदहः' इति मनूकं साधारणं प्रायश्चित्तं द्रष्टव्यम् । कामतस्त-'चाषांश्च रक्तपादांश्व सौनं वलूरमेव च । मत्स्यांश्व कामतो जग्ध्वा सोपवासहयहं वसेत् ॥' इति योगीश्वरोक्तं द्रष्टव्यम् । कामतोऽभ्यासे तु ( ११ ।१५२ )— जग्ध्या मांस-मभक्ष्यं तु सप्तरात्रं यवान्पिनेत्' इति मनूक्तं द्रष्टव्यम् । इदं च विदस्करादिमां-सव्यतिरिक्तविषयम् ( १९।१५६ )—'क्रव्याद्विदसूकरोष्ट्राणां कुकुटानां च भक्षणे । नरकाकखराश्वानां तप्तकृच्छूं विशोधनम् ॥' इति मनुना जातिविशेषेण प्रायश्वि-त्तविशेषस्योक्तत्वात् । एतनमूत्रपुरीषप्राशनेऽप्येतदेव ।— वराहैकशफानां च च काककुक्टयोस्तथा । कन्यादानां च सर्वेषामभक्ष्या ये च कीर्तिताः ॥ मांसमू-त्रपुरीषाणि प्रास्य गोमांसमेव च । श्वगोमायुक्तपीनां च तप्तकृच्छ्रं विधीयते ॥ उपोध्य वा द्वादशाहं कूष्माण्डैर्जुह्याद्धतम् ॥' इति बृह्यमस्मरणात् । तत्र काम-तस्तप्तकृच्छुः, अभ्यासे तु कूष्माण्डसहितः पराक इति व्यवस्था ॥ तथा प्रचेत-साप्युक्तम्—'श्वस्गालकाककुकुटपार्षतवानरचित्रकचाषकव्यादखरोष्ट्रगजवाजिवि-द्वराहगोमानुषमांसभक्षणे तप्तकृच्छ्मादिशेदेषां मूत्रपुरीषभक्षणे त्वतिकृच्छ्म् इति ।-इदं च कामकारविषयम् । यत्त्रानसो वचनम्--'नरमांसं श्वमांसं वा गोमांसं चाश्वमेव च । अुक्तवा पश्चनखानां च महासान्तपनं चरेत् ॥' इति,-तदकामविषयम् ॥ यत्त्विक्षरोवचनम्—'बलाकाभासगृधाखुखरवानरसूकरान् । दृष्टा चैषाममेध्यानि स्पृष्टाचम्य विशुद्धयति ॥ इच्छयैषाममेध्यानि भक्षयित्वा द्विजातयः । कुर्युः सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापत्यमनिच्छया ॥' इति, -तद्भक्षितोद्रा-रितविषयम् । 'सान्तपन'शब्देन चात्र महासान्तपनमुच्यते । अकामतः प्राजाप-त्यविधानात् । यत्पुनरिहरोवचनम्- नरकाकखराश्वानां जग्धा मांसं गजस्य च । एषां मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । यच बृह्द्यमेनोक्तम्— 'शुष्कमांसाराने विप्रो व्रतं चान्द्रायणं चरेत्' इति । तदुभयमपि कामतोऽभ्या-

पाठा०- १ भक्षायाः ङ. २ सप्तरात्रं पयः पिबेदिति क. ३ खराणां च क.

सिवषयम् । यत्पुनः शङ्केनोक्तम्—'भुक्त्वा चोभयतो दंतांस्तथा चैकशफानिष । भौष्टं गैव्यं तथा जग्ध्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत् ॥' इति, —तत्कामतोऽस्यन्ताभ्यास-विषयम् । यत्तु स्मृत्यन्तरोक्तम्—'जग्ध्वा मांसं नराणां च विद्वराहं खरं तथा । गवाश्वकुष्ठारोष्ट्राणां सर्वं पाश्चनखं तथा । कव्यादं कुकुटं प्राम्यं कुर्यात्संवत्सर-व्रतम् ॥' इति, —तद्स्यन्तानविद्यञ्चाभ्यासविषयम् । अत्र प्रकरणे 'मृत्रपुरीष'प्रहणं वसाश्चक्रासम्बद्धानानामुपलक्षणम् । कर्णविद्शसृतिमलषद्धे त्वर्धं कल्पनीयम् ॥

केशादिषु पुनः षदितिशानित विशेष उक्तः—'अजाविमहिषमृगाणां आमर्गानिसभक्षणे केशनखरुधिरप्राशने बुद्धिपूर्वे त्रिरात्रमञ्चानादुपवास' इति । यनु प्रचेतन्सोक्तम्-'नखकेशमृछोष्टभक्षणेऽहोरात्रमभोजनाच्छुद्धिः' इति,—तदप्यकामतः सकृत्राशनविषयम् । यनु सम्त्यन्तरवचनम्—'केशकीटनखं प्राश्य मत्स्यकण्टकमेव च। हेमतप्तं मृतं पीत्वा तत्क्षणादेव गुद्धयति ॥' इति,—तन्मुखमात्रप्रवेशविषयम् ॥ यदा तु भाजनस्थमणं केशादिद्षितं भवति तदा—'अन्ने भोजनकाछे तु मिल्लाकश्चद्षिते । अनन्तरं स्पृशेदापस्तचान्नं भस्मना स्पृशेत् ॥' इति प्रचेतसाभिक्तिशद्षिते । अनन्तरं स्पृशेदापस्तचान्नं भस्मना स्पृशेत् ॥' इति प्रचेतसाभिक्तिशद्धिपते । प्रासिन्नकोऽयं क्षोकः ॥ स्क्ष्मतरकृमिकीटास्थिभक्षणे पुनर्हारी-तेन विशेष उक्तः—'कृमिकीटपिपीलिकाजलीकःपतन्नास्थिप्राशने गोमूश्रगोमया-हारिक्ररात्रेण विग्रद्धयति' इति । जलोको मत्स्यादिः। एवं च पशुपतिश्वजलचरन-रमांसादिप्राशने संक्षेपतः प्रायिश्वत्तानि प्रदर्शितानि, प्रन्थगौरवभयात्प्रतिव्यक्तिनं लिख्यते ॥

अथाञ्चिसंस्पृष्टमक्षणे प्रायश्चित्तं तत्र तावदुच्छिष्टाभक्ष्यमक्षणे वक्ष्यते । तत्र मनुः । (१९११५९)—'बिडालकाकाख्चिछ्छं जग्वा श्वनकुलस्य च । केशकी-टावपन्नं च पिबेद्राह्मी सुवर्चलाम् ॥' इति कालविशेषानुपादानादेकरात्रम् । इदं च कामतो दृष्टव्यम् । यतु विष्णुनोक्तम्—'पिक्षिश्वापदजग्धस रसस्याजस्य भूयसः। संस्काररहितस्यापि भोजने कृच्छ्रपादकम् ॥'इति,-तत्कामकारविषयम् । संस्कारेश्व 'देवद्रोण्या'मिलादिना द्रव्यशुद्धिप्रकरणोक्तो द्रष्टव्यः । यतु शातातपेनोक्तम्-'श्वकाकाखवलीत्रभूदोच्छिष्टभोजने त्वतिकृच्छ्म्' इति,-तदकामतोऽभ्यासविषयम्। यतु शङ्क्षेन- 'ग्रुनामुच्छिष्टकं भुक्खा मासमेकं त्रती भवेत् । काकोच्छिष्टं गवा प्रातं भुक्तवा पक्षं वती भवेत्॥' इति यावकवतमुक्तं,-तत्कामतोऽभ्या-सविषयम् । ब्राह्मणाद्युच्छिष्टभोजने तु बृहद्विष्णुनोक्तं—'ब्राह्मणः सूदोच्छिष्टाशने सप्तरात्रं पश्चगव्यं पिबेत् ,-वैश्योच्छिष्टाशने पश्चरात्रं राजन्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रं ब्राह्मणोच्छिष्टाशने त्वेकाहम्' इति,-तत्कामकारविषयम्। यतु यमवचलम्-'भुक्त्वा सह ब्राह्मणेन प्राजापत्येन शुद्धवति । भूभुजा सह भुक्त्वानं तप्तकृच्छ्रेण शुद्धयति ॥ वैरयेन सह भुक्तवान्नमतिकृच्छ्रेण शुद्धयति । सूद्रेण सह भुक्तवानं चान्द्रायणमथाच्रेत् ॥' इति,-तत्कामतोऽभ्यासविषयम् ॥ यत्पुनः शङ्कवचनम्-'ब्राह्मणोच्छिष्टाशने महाव्याहृतिभिरिभमत्र्यापः पिबेत्, क्षत्रियोच्छिष्टाशने ब्राह्मी-

रसविपक्रेन ज्यहं क्षीरेण वर्तयेत् , वैद्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रोपोषितो ब्राह्मीं सुवर्चलां पिबेत , शुद्रोच्छिष्टभोजने षड्रात्रमभोजनम्' इति,-तद्कामविषयम् । तत्राभ्यासे द्वैगण्यादिकं कल्प्यम् । एतच पित्रादिव्यतिरेकेणः 'पितु उर्येष्ठस्य च भ्रातु रच्छिष्टं भोज्यम्'(४।११) इस्रापस्तम्बस्मरणात्। यत्तु बृहद्यासवचनम्—'मातावाभगिनी वापि भार्या वाऽन्याश्व योषितः । न ताभिः सह भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति,-तत्सहभोजनविषयम् । उच्छिष्टमात्रभोजने तु 'श्रुद्रोच्छिष्टभोजने सप्तरात्रमभोजनं स्त्रीणां च' (१।२६।४-५) इलापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् । यत्त्वित्ररो-वचनम्- 'ब्राह्मण्या सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन । तत्र दोषं न मन्यन्ते सर्व एव मनीषिणः ॥' इति,-तद्विवाह्विषयमापद्विषयं वा । अन्लोच्छिष्टभोजने तु-'अन्यानां भुक्तशेषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः । चान्दं कृच्छुं तदर्भं च ब्रह्मभत्र-विशां विधिः ॥' इत्यापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् । अत्र चान्द्रं चान्द्रायणम् । अन्तेव-साय्युच्छिष्टभोजने तु—'चाण्डालपतितादीनामुिछष्टान्नस्य भक्षणे । चान्द्रायणं चरेद्विप्रः क्षत्रः सान्तपनं चरेत् ॥ षड्रात्रं च त्रिरात्रं च वर्णयोरनुपूर्वशः ॥' इसिंहरोभिहितं सान्तपनमत्र महासान्तपनं द्रष्टव्यम् । आपदि तु-'आपत्काले तु विश्रेण भुक्तं ग्रहरूहे यदि । मनस्तापेन ग्रुद्धेनु हु दानां शतं जपेत् ॥' इति पराशरोक्तं वेदितव्यम् ॥ यत्तु बृहच्छातातपेनोक्तम्—'पीतशेषं तु यरिक्रचि-द्भाजने मुखनिः सतम् । अभोज्यं तद्विजानीयाद्भक्तवा चान्द्रायणं चरेत्॥' इति,-तदभ्यासविषयम्; निमित्तस्यातिल्घुत्वात् ।- 'पीतोच्छिष्टं च पानीयं पीत्वा तु ब्राह्मणः कचित्। त्रिरात्रं तु व्रतं कुर्योद्वामहस्तेन वा पुनः ॥' इति,-एतद्बुद्धिपूर्वविषयम् । अकामतस्त्वर्धं कल्प्यम् । दीपोन्छिष्टं तु—'दीपोन्छिष्टं तु यत्तैलं रात्रौ रथ्याहृतं च यत् । अभ्यज्ञाचैव यच्छिष्टं भुक्तवा नक्तेन शुद्धाति ॥' इति षद्त्रिंशनमतोक्तं द्रष्टव्यम् ॥

अथाशुनिद्रव्यसंस्रृष्टभक्षणे प्रायिक्षत्तम् । तत्राह संवर्तः—'केशकीटावपन्नं च नीलीलाक्षोपघातितम् । स्नाय्वस्थिचमंसंस्पृष्टं भुक्तवा तूपवसेदहः ॥' इति । तथाह शातातपः—'केशकीटावपन्नं च रुधिरमांसास्पृश्यस्पृष्टभूणम्नाविक्षितपत्रभ्य-वलीढश्वस्करगवाप्नातश्चेकपर्युषितवृथापकदेवान्नद्विषां भोजने उपवासः पद्य-गव्याशनं च ॥' इति,—एतचोभयमपि अकामविषयम् । कामतस्तु 'सृद्धारिकुसु-मादीश्च फलकन्देशुमूलकान् । विण्मूत्रदूषितान्प्राश्य कृच्छ्पादं समाचरेत् ॥ श्विकृष्टेऽर्धमेव स्यात्कृच्छ्ः स्याच्छुंचिशोधनम् ॥ शते विष्णूक्तं वेदितव्यम् । अल्पसंसर्गे पादो महासंसर्गेऽर्धकृच्छ् इति व्यवग्र्यः। यत्तु व्यासेनोक्तम्—'संसर्ग-दुष्टं यचान्नं कियादुष्टं च कामतः। भुक्तवा स्यभावदुष्टं च तप्तकृच्छ्रं समाचरेत्॥' इति, एतच संस्र्षामेध्यादिरसोपलब्धौ वेदितव्यम् । रजस्वलादिस्पर्शे द्व शङ्को-कम्—'अमेध्यपतितचाण्डाल्रपुलकसरजस्वलावधृतकुणिकुष्टिकुनस्वसंस्पृष्टानि भुक्तवा

पाठा०- १ तद्विजस्याहुर्भुन्त्वा ङ. २ ग्रुष्कपर्थुषित ङ. ३ ग्रुचिभोजने ङ. ४ पुष्कस ङ.

कुच्छूं चरेत्' इति । कुणिईस्तविकलः ।-एतत्कामकारविषयम् । अकामतोऽर्धम् । 'भुक्त्वास्पृत्रयैस्तथाशौचिकेशकीटैश्च दूषितम् । कुशोदुम्बर्बिल्वायैः पनसाम्बुज-पन्नकै: । शङ्खपुष्पीसुवर्चादिकाथं पीत्वा विद्युद्धचित ॥' इति यद्विष्णुनोक्तं,-तदश-क्तविषयं, रजकादिस्पृष्टविषयं वा। श्रद्धाद्यपहते तु हारीतोक्तं विज्ञेयम्-'श्रद्धेणोप-हतं भोज्यं कीटैर्वाऽमेध्यसेविभिः। भुजानेषु वा यत्र शुद्द उपस्पृशेदनईत्वात्स पङ्की तु भुजानेषु वा यत्रोतथायोच्छिष्टं प्रयच्छेदाचामेद्वा कृत्सित्वा वा यत्रानं दद्युस्तत्र प्रायश्चित्तमहोरात्रम्' इति । उच्छिष्टपङ्किभोजनेऽप्येतदेव—'यस्तु भुङ्के द्विजः पङ्क्यामुच्छिष्टायां कदाचन । अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥' इति कतुस्मरणात् । वामकरिनर्भक्तपत्रभोजने तु-'समुत्थितस्तु यो भुङ्के यो भुङ्के मुक्तभाजने । एवं वैवखतः प्राह भुक्त्वा सान्तपनं चरेत् ॥' इति षद्त्रिंशन्म-तोक्तं वेदितैव्यम् ॥ तथा पराशरेणाप्यत्रोक्तम्—'एकपङ्कयुपविष्टानां विप्राणां सह-भोजने । यद्येकोऽपि खजेत्पात्रं शेषमन्नं न भोजयेत् ॥ मोहाद्भुजीत यस्तत्र पङ्कयामुच्छिष्टभोजनः । प्रायिक्षतं चरेद्विप्रः कृच्छ्रं सान्तपनं तथा ॥' इति ॥ शवादिसंपैककूपाद्यदकपाने तु विष्णुराह्—'मृतपञ्चनखाःकूपादल्यन्तोपहताद्वो-दकं पीत्वा ब्राह्मणस्यहमुपवसेत् छहं राजन्य एकाहं वैदयः शुद्रो नक्तं सर्वे चान्ते पञ्चगन्यं पिबेयुः' इति । अखन्तोपहताद्वेति मूत्रपुरीषादिभिवेंखैभिप्रे-तम् । यदा तु तत्रैव शवमुच्छूनँतयोद्भिन्नं भवति तदा हारीतो विशेषमाह— 'क्लिने भिने शवे तोयं तत्रस्थं यदि चेत्पिनेत् । शुद्धयै चान्द्रायणं कुर्यात्तप्तकु-च्छ्रमथापि वा ॥ यदि कश्चित्ततः स्नायात्प्रमादेन द्विजोत्तमः । जपंश्चिषवणस्नायी अहोरात्रेण शुद्धयति ॥' इति । इदं चान्द्रायणं कामतो मानुषशवीपहतकूरजल-पानविषयम् । अकामतस्तु षड्रात्रम्—'क्षिन्नं भिन्नं शवं चैव कूपस्थं यदि हर्यते । पयः पिबेन्निरात्रेण मानुषे द्विगुणं स्मृतम् ॥' इति देवलस्मरणात् । यदा चाण्डालकूपादिगतं जलं पिबति तदापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम्—'चाण्डाल-कृपभाण्डस्थं नरः कामाजलं पिबेत् । प्रायिश्वतं कथं तत्र वर्णे वर्णे विनिर्दि-शेत ॥ चरेत्सान्तपनं विप्रः प्राजापलं च भूमिपः । तदर्धं तु चरेद्दैश्यः शूदे पादं विनिर्दिशेत् ॥' (२।३-५) इति ।-इदं च कामकारविषयम् । अकामतस्तु-'चाण्डालकूपभाण्डस्थमज्ञानादुदकं पिबेत् । स तु त्र्यहेण शुद्धयेत शृद्धत्वेकेन शुखाति ॥' इति देवलोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ चाण्डालादिसंबद्धाल्पजलाशयेष्वपि कृष-वच्छुद्धिः—'जलाशयेष्वथाल्पेषु स्थावरेषु महीतले । कूपवत्कथिता शुद्धिर्महत्सु तु न दूषणम् ॥' इति विष्णुस्मरणात् । पुष्करिण्यादिषु पुनः—'म्लेच्छादीनां जलं पीत्वा पुष्करिण्यां हृदेऽपि वा । जानुदृष्टं शुचि ज्ञेयमधस्तादशुचि स्मृतम् ॥ तत्तोयं यः पिबेद्विप्रः कामतोऽकामतोऽपि वा । अकामान्नक्तभोजी स्यादहोरात्रं तु कामतः ॥' इत्यापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ रजकादिभाण्डगततोये तु—'भाण्ड-

पाठा०—१ दृष्टच्यं इ. २ संस्पृष्ट इ. ३ भिंबेस्यभिहितं ख्. ४ उच्छून-तयाभिन्नं ख. ५ जायते ख.

स्थमन्स्यजानां तु जलं दिध पयः पिबेत्। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैर्यः ग्रुद्श्वेव प्रमादतः ॥ ब्रह्मकूर्वोपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ ग्रुद्गस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तिः ॥' इति पराशरोक्तं वेदितव्यम् । कामतस्तु द्विगुणम्—'अन्त्यज्ञैः खानिताः कूपास्तडागा वाप्य एव वा। एषु स्नात्वा च पीत्वा च प्राजाः पत्येन ग्रुद्धयति ॥' इति आपस्तम्बोक्तमभ्यासिषयं वेदितव्यम् ॥ यत्त्वापस्तम्बेन चण्डालकूपादिजलपाने पश्चगव्यमात्रमुक्तम्—'प्रपाखरण्ये घटके च सौरे द्रोण्यां जलं कोशिविनिर्गतं च। श्वपाकचण्डालपरिमहेषु पीत्वा जलं पश्चगव्येन ग्रुद्धयेत् ॥' इति, तदशक्तविषयम् । 'प्रपां गतो विना तोयं शरीरं यो निषिश्चति । एकाद्दक्षपणं कृत्वा सचैलं स्नानमाचरेत् ॥ सुराघटप्रपातोये पीत्वा नाव्यं जलं तथा। अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्यं जलं पिबेत् ॥' इति ॥

अध भावदुष्टभक्षणे प्रायिक्षत्तम्—भावदुष्टं च यद्वर्णत आकारतो वा विसद्दश्ताया जुगुप्सितशारिरमलादिवासनां जनयति तदुच्यते । अरिप्रयुक्तगरलादिशह्वायां वा । तत्र च पराशरः—'वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावद्षिते ।
भुक्तवाश्चं ब्राह्मणः पश्चात्रिरात्रेण विद्युद्धयति ॥' इति ।—एतत्कामकारविषयम् ।
थत्तु गौतमेन भावदुष्टं केवलः इत्यादि प्राव्यवनखेभ्यः पठित्वा प्रायिक्षत्तमुक्तम्—
'शाक् पव्वनखेभ्यःखर्दनं पृतप्राशनं च' इति, तदकामविषयम् ॥ शङ्कायां तु—
'शङ्कास्थाने समुत्पन्ने अभोज्याभक्ष्यसंत्रिते । आहारश्चाद्धं वक्ष्यामि तन्मे निगदतः
शृणु ॥ अक्षारलवणां रूक्षां पिवेद्वाद्धीं सुवर्चलाम् । त्रिरात्रं शङ्कपुष्पीं वा ब्राह्मणः
पयसा सह ॥ पलाशवित्वपत्राणि कुशान्पद्ममुदुम्बरम् । अपः पिवेत्काथयित्वा
त्रिरात्रेण विद्युद्धयति ॥' इति विष्ठोक्तं द्रष्टव्यम् । मनुनाप्यभोजनशङ्कायामुक्तम् (५।२१)—'संवत्सरस्यैकमिप चरेत्कृच्छ्ं द्विजोत्तमः । अज्ञातभुक्तशुद्धयर्थं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥' इति ॥

अथ कालदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम्—'कालदुष्टं च पर्युषितानिर्दशगैक्षीरादि ।
तत्र चाकामतः 'शेषेषूपव-देदः' इति मनूक्तं वेदितव्यम् । कामतस्तु—'केवलानि
च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत् । ऋजीषपकं भुक्तवा च त्रिरात्रं तु त्रती
भवेत् ॥' इति शङ्कोकं वेदितव्यम् । केवलान्यक्षेद्देक्तानि । अनिर्दशगोक्षीरादिषु
प्रायश्चितं प्राक् प्रदर्शितम् । नवोदकपाने तु पञ्चगव्यप्राशनम्—'शृक्तास्थिदनतजैः पात्रैः शङ्कशुक्तिकपर्दकैः । पीत्वा नवोदकं चेव पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥'
इति बृहद्याञ्चवल्क्यस्मरणात् ॥ कामतस्तूपवासः कर्तव्यः—'काले नवोदकं शुद्धं
न पित्रेच त्र्यदं हि तत् । अकाले तु दशादं स्मात्पीत्वा नाद्यादद्दिशम् ॥' इति
सम्त्यन्तरदर्शनात् । यहणकाले भोजने तु चान्द्रायणम्—'नवश्राद्धप्रामयाजकाचसप्रहमोजने । नारीणां प्रथमे गर्भे भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति शातातपस्मरणात् ॥ यदा तु सप्रहादन्यत्र निषिद्धकाले भुङ्को, तदाह मार्कण्डयः—
'चन्द्रस्य यदि वा भानोर्यस्मिन्नद्दनि भार्यव । प्रदृणं तु भवेत्तसिन्न पूर्वं भोजन-

पाठा०- १ कोशविनिःस्तं वा ङ.

कियाम् ॥ नाचरेत्सप्रहे चैव तथैवास्तमुपागते । यावत्स्याच्चोदयस्तस्य नाश्नीयातावदेव तु ॥' तथा—'प्रहणं तु भवेदिन्दोः प्रथमादिधयामतः । भुज्ञीतावर्तनात्पूर्वं प्रथमे प्रथमादधः ॥' तथा—'अपराक्षे न मध्याक्षे सायाक्षे न तु सङ्गवे । भुज्ञीत
सङ्गवे चेत्स्याच्च पूर्वं भोजनिक्रया ॥' (४।५५) इति । यच मनुनोक्तम्—'नाश्नीयात्संधिवेलायां नातिप्रगे नाति सायमित्येवमादि' । यच वृहच्छातातपेनोक्तम्—
'धाना दिध च सक्तंश्व श्रीकामो वर्जयेचित्रि । भोजनं तिलसंबद्धं लानं चैव
विचक्षणः ॥' इत्येवमादिष्वनादिष्टप्रायश्चित्तेषु—'प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि ॥' इति योगिश्वरोक्तं प्राणायामशतं
द्रष्टव्यम् ॥ अकामतस्तु 'शेषेषूपवसेदहः' (५।२०) इति मनुक्तोपवासो द्रष्टव्यः ॥

अथ गुणदुष्ट्युक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम् । तत्र मनुः (१९।१५३)— 'शुक्तानि च कषायांश्व पीत्वाध्मेध्यान्यपि द्विजः। तावद्भवस्यप्रयतो यावतन्त्र वजल्यः ॥' इति अत्राकामतः 'शेषेपूग्वसेदहः' इत्युपवासो द्रष्टव्यः । कास-तस्तु-'केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्। ऋजीषपक्रं भुक्ला च त्रिरात्रं तु वती भवेत् ॥' इति शङ्कोक्तं द्रष्टव्यम् । एतचामलकादिफलयुक्तकाजि-कादिव्यतिरेकेण द्रष्टव्यम्। 'कुण्डिका सफला येषु गृहेषु स्थापिता भवेत्। तस्यास्तु काजिका प्राह्मा नेतरस्याः कदाचन ॥' इति स्मरणात् ॥ उद्भुतन्नेहादिषु तु 'उद्धतम्नद्दविलयनपिण्याकमथितप्रमृतीनि चात्तवीर्याणि नाश्रीयात्' इत्युक्तवा 'प्राक्पञ्चनखेभ्यरछर्दने घृतप्राशनं च' इति गौतमोक्तं द्रष्टव्यम् । विलयनं घृता-दिमलम् । अनाहतायन्नभोजने तु लिखित आह—'तस्य चामौ न कियते यस चानं न दीयते । न तद्भोज्यं द्विजातीनां भुक्तवा चोपवसेदहः ॥ वृथा कृसरसं-यावपायसापूपशस्कुलीः । आहितामिद्धिंजो भुक्ता प्राजापत्यं समाचरेत् ॥' इति ॥ अनाहितामेस्तु 'शेषेपूपवसेदहः' इत्युपवासो द्रष्टव्यः ॥ भिन्नभाजनादिषु तु भोजने संवर्तेनोक्तम्- 'शृहाणां भाजने भुक्त्वा भुक्त्वा वा भिन्नभाजने । अहो-रात्रोषितो भुक्तवा पत्रगब्येन शुद्धयति ॥' इति । तथा स्मृखन्तरेऽप्युक्तम्— 'वटाकिंश्वरथपत्रेषु कुम्भीतिन्दुकपत्रयोः । कीविदारकरक्षेषु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । तथा—'पलाशपद्मपत्रेषु गृही भुक्तैन्दवं चरेत् । वानप्रस्थो यतिश्वेव लभते चान्द्रिकं फलम् ॥' इति ॥

अथ इस्तदानादिकियादुँष्टाभोज्यभक्षणे प्रायिक्षत्तम् । तत्र पराशरः— 'माक्षिकं फीणितं शाकं गोरसं लवणं षृतम् । इस्तदत्तानि भुक्त्वा तु दिनमेकम-भोजनम् ॥' इति । कामतस्तु—'इस्तदत्तभोजने अन्नाह्मणसमीपे भोजने दुष्ट-पङ्किभोजने पङ्क्षयप्रतो भोजनेऽभ्यक्तमूत्रपुरीषकरणे मृतस्तकशृह्मक्षभोजने शृद्धैः सह खाने त्रिरात्रमभोजनम्' इति हारीतोक्तं विज्ञेयम् । पर्यायाष्ट्रदानदुष्टे

टिप्प०-1 फाणितं इक्षरसिवारः काकवीति भाषायां प्रसिद्धम्.

पाठा०—१ क्षिपते ख. २ चार्यं क. ३ दुष्टाचमोजने ख. या॰ ४२

तु-'ब्राह्मणानं ददच्छूदः ग्रूदानं ब्राह्मणो ददत्। द्वयमेतदभोज्यं स्याद्भनत्वा तूप-वसेदहः ॥' इति वृद्धयाज्ञवल्क्योक्तमवगन्तव्यम् । गृददृस्तेन भोजने तु-'शूद्रहस्तेन यो भुङ्के पानीयं वा पिनेत्कचित्। अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्च-गव्येन शुद्धयति' इति कतूकं विज्ञेयम् । धमनदुष्टेऽपि- आसनारूढपादो वा वस्त्रार्घप्रावृतोऽपि वा । मुखेन धिमतं भुक्तवा कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥' इति तेनै-वोक्तम् । पित्राद्युदेशेन सकात्रभोजने तु 'भुङ्के चेत्पार्वणश्रादे प्राणायामान्षडा-चरेत् । उपवासिस्रमासादिवत्सरान्तं प्रकीर्तितः ॥ प्राणायामत्रयं वृद्धावहोरात्रं सपिण्डने । असरूपे स्मृतं नक्तं वतं पारणके तथा ॥ द्विगुणं क्षत्रियस्यैतित्रिगुणं वैश्यभोजने । साक्षाचतुर्गुणं ह्येतत्स्यतं ग्रूदस्य भोजने ॥ अतिथौ तिष्ठति द्वारि ह्यपः प्राश्नन्ति ये द्विजाः । रुधिरं तद्भवेद्वारि भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति भारद्वाजोक्तमवगन्तव्यम् । हारीतेनाप्युक्तम्—'एकादशाहे भुक्त्वान्नं भुक्त्वा संचयने तथा । उपोध्य विधिवत्स्नात्वा कूष्माण्डेर्जुहुयाद्वृतम् ॥'। इति । विष्णु-नाप्युक्तम्—'प्राजापत्यं नवश्राद्धे पाद्दोनं चाद्यमासिके । त्रैपक्षिके तदर्धं तु पश्च-गव्यं द्विमासिके ॥' इति । - इदं चापद्विषयम् । अनापदि तु- 'चान्द्रायणं नव-श्राद्धे प्राजापत्यं तु मिश्रेके। एकाह्सु पुराणेषु प्राजापत्यं विधीयते ॥' इति हारीतोक्तं द्रष्टव्यम् । 'प्राजापत्यं तु मिश्रके' इत्येतदाद्यमासिकविषयं द्रष्टव्यम् । द्वितीयादिषु तु-'प्राजाप्त्यं नवश्राद्धे पादोनं चाद्यमासिके । त्रैपक्षिके तदर्ध स्यात्पादो द्वैमासिके तथा । पादोनक्रच्छ्रमुद्धिं षण्मासे च तथाब्दिके । त्रिरीत्रं चान्यमासेषु प्रसहं चेदहः स्मृतम् ॥' इति षद्त्रिंशन्मतोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ क्षत्रि-यादिश्राद्धभोजने त्वनापदि तत्रैव विशेष उक्तः—'चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः । त्रैपक्षिके सान्तपनं कृच्छ्रं मासद्वये स्मृतम् ॥ क्षत्रियस्य नवश्रादे व्रतमेतदुदाहृतम् । वैश्यस्यार्घाधिकं श्रोक्तं क्षत्रियातु मनीषिभिः ॥ श्रद्भस्य तु नवश्राद्धे चरेचान्द्रायणद्वयम् । सार्धं चान्द्रायणं मासे त्रिपक्षे त्वैन्दवं स्मृतम् ॥ मासद्वये पराकः स्यादूर्ध्वं सान्तपनं स्मृतम् ॥' इति । यत्तु शङ्खवचनम्-'चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्पृतः । पक्षत्रयेऽतिकृच्छ्ः स्यात्षण्मासे कुच्छू एव तु ॥ आब्दिके पादकुच्छ्रः स्यादेकाद्दः पुनराब्दिके । अत ऊर्ध्वं न दोषः स्याच्छङ्खस्य वचनं यथा ॥' इति, तत्सर्पादिइतविषयम्; 'ये स्तेनाः पतिताः क्लीबा' इत्याचपाङ्केयविषयं वा ॥ 'चाण्डालादुदकात्सपीद्राह्मणाद्वैद्युतादि । दंष्ट्रिभ्यश्व पद्यभ्यश्व मरणं पापकर्मणाम् ॥ पतनानाशकैश्वेव विषोद्धन्धनकैस्तथा । भुक्तवैषां षोडशश्राहे कुर्यादिन्दुव्रतं द्विजः ॥' इति, तथा—'अपाङ्क्तेयान्यदुद्दिश्य श्राद्धमेकादशेऽहनि । ब्राह्मणस्तत्र भुक्त्वानं शिशुचान्द्रायणं चरेत् ॥' इति, 'आमश्राद्धे तथा भुक्त्वा तप्तकृच्छ्रेण ग्रुद्धयति । संकल्पिते तथा भुक्तवा त्रिरात्रं क्षपणं भवेत् ॥' इति भरद्वाजेन गुरुप्रायश्चित्ताभिधानात् ॥

ब्रह्मचारिणस्तु बृहयमो विशेषमाह—'मासिकादिषु योऽश्रीयादसमाप्तवतो

द्विजः । त्रिरात्रमुपवासोऽस्य प्रायिक्तं विधीयते ॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा घृतं प्राह्य विश्वद्वयति ॥' इति ।—इदमज्ञानविषयम् । कामतोऽपि स एवाह—'मधु मांसं च योऽश्रीयाच्छ्राद्धे स्तक एव वा। प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं व्रतशेषं समापयेतः ॥' इति । क्षामश्राद्धे तु सर्वेदां इति षद् त्रिश्चमतेऽभिधानात् । यत्तू श्चासोक्तम्—'दशकृत्वः पिवेचापो गायत्र्या श्राद्ध-मुग्धिद्धः । ततः संध्यामुपासीत ग्रुद्धयेतु तदनन्तरम् ॥' इति,—तदनुक्तप्रायश्चित्त-श्राद्धविषयम् ॥ संस्काराङ्गभूतश्राद्धभोजने तु व्यासेन विशेष उक्तः—'निर्वृत्तचृ ढाहोमे तु प्राङ्गामकरणात्तथा । चरेत्सान्तपनं भुक्ला जातकमणि चैव हि ॥ अतोऽन्येषु तु भुक्तवात्रं संस्कारेषु द्विजोत्तमः । नियोगादुपवासेन ग्रुद्धयते निन्यभोजने ॥' इति ॥ सीमन्तोक्तयनादिषु पुनर्धौम्यो विशेषमाह—'ब्रह्मौदने च सोमे च सीमन्तोक्तयने तथा । जातश्राद्धे नवश्राद्धे द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । अत्र ब्रह्मौदनाख्यं कर्माधानाङ्गभूतं; सोमसाहचर्यात् ॥

अथ परिप्रहाभोज्यभोजने प्रायश्चित्तम्—'यत्खरूपतोऽनिषिद्धमपि विशिष्ट-पुरुषखामिकतयाऽभोज्यं भण्यते तत्परित्रहाशुचि ।' तत्र योगिश्वरेण—'अद्-त्तान्यप्रिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि' इत्यारभ्य सार्घपत्रभः श्लोकैरभोज्यानाः प्रतिपादिताः । मनुनापि त एव किंचिदिधकाः प्रतिपादिताः । (४।२०५-२१७)—'नाश्रोत्रियतते यहे प्रामयाजिहुते तथा । श्रिया क्षीवेन च हुते भुजीत ब्राह्मणः कचित् ॥ मत्तकुद्धातुराणां च न भुजीत कदाचन । गणान्नं गणि-कान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम् ॥ स्तेनगायकयोश्वान्नं तक्ष्णो वार्धेषिकस्य च। वीक्षितस्य कदर्यस्य बद्धस्य निगडस्य च ॥ अभिशस्तस्य षण्डस्य पुंश्रल्या दाग्भिकस्य च । चिकित्सकस्य मृगयोः कूरस्योच्छिष्टभोजिनः ॥ उप्रान्नं सूतिकान्नं च पर्यायान्त्रमनिर्देशम् । अनिर्वतं वृथामांसमवीरायाश्च योषितः ॥ द्विषदशं नगर्थनं पैतितान्नमवश्चतम् । पिशुनारुतिनोश्चेव कतुविकयिणस्तथा ॥ शैळूष-द्धनतुवायात्रं कृतन्नस्यात्रमेव च । कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतरणस्य च ॥ सुवर्ण-कर्तुर्वेणस्य सोमिनिकयिणस्तथा । श्वनतां शौण्डिकानां च चैलिनिणेजकस्य च ॥ रजकस्य नृशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे । मृष्यन्ति ये चोपपति स्त्रीजितानां च सर्वशः ॥ अनिर्दशं च प्रेतान्नमतुष्टिकरमेव च ॥' इति ॥ अत्र च पदार्था अभक्ष्यकाण्डे व्याख्याताः । अत्र प्रायश्चित्तमाह (मनुः ४।२२२)— 'भुक्त्वातोऽन्यतमस्यान्नममत्या क्षपणं त्रयहम् । मत्या भुक्त्वा चरेतकृच्छ्रं रेतो विण्मूत्रमेव च ॥' इति । पैठीनसिनाप्यकामतिष्ठरात्रमेवोक्तम्-'कुनखी इयावदन्तः पित्रा विवदमानः स्त्रीजितः कुष्ठी पिशुनः सोमविकयी वाणिजको प्रामयाजकोऽभिशस्तो वृषल्यामभिजितः परिवृत्तिः परिविन्दानो दिधिषूपतिः पुनर्भूपुत्रश्रीरः काण्डपृष्ठः सेवकश्रेसमोज्याना अपाङ्क्रया अश्राद्धार्हाः एषां भुक्तवा दत्त्वा चाऽविज्ञानात्रिरात्रम्' इति ॥ शङ्कोन त्वेतानेव किंचिदिधकान्य-

पाठा०- १ पतितान्त्रमवेक्षितम् ङ.

ठित्वा चान्द्रायणमुक्तं,—तद्भ्यासविषयम्॥गौतमेन पुनः 'उच्छिष्टपुंश्वल्यभिशस्ता' इत्यादिना अभोज्यान्पठित्वा 'प्राक्षपञ्चनखेभ्यश्चर्दनं घृतप्राश्चनं च' इति प्रायश्चित्त- मुक्तं,—तदापद्विषयम् ॥ यस्तु बलात्कारेण भोज्यते तत्यापस्तम्बेन विशेष उक्तः— 'बलाद्दासीकृता ये तु म्लेच्छचण्डालद्रस्युभिः। अशुभं कारिताः कमं गवादि- प्राणिहिंसनम् ॥ उच्छिष्टमार्जनं चैव तैथोच्छिष्टस्य भोजनम् । खरोष्ट्रविद्वराहाणा- मामिषस्य च भक्षणम् ॥ तत्त्वीणां च तथा सङ्गस्ताभिश्च सह भोजनम् । मासो- षिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम् ॥ चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथवा भवेत् । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ॥ संवत्सरोषितः श्रुद्रो मासार्धं यावकं पिबेत् । मासमात्रोषितः श्रुद्रः कृच्छ्पादेन शुद्धाति ॥ कर्ष्वं संवत्सरा- त्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः । संवत्सरोक्षिभिश्चेव तद्वावं स निगच्छाते' इति ॥

आशौचिपरिगृहीतान्नभोजने तु छागलेय आह—'अज्ञानाद्धुन्नते विप्राः स्तके स्तके तथा ॥ प्राणायामशतं कृत्वा ग्रुद्धयन्ते ग्रुद्धस्तके ॥ वैश्ये पष्टिभेवेद्राज्ञि विंशतिर्नाह्मणे दश । एकाहं च त्र्यहं पन्न सप्तरात्रमभोजनः ॥ ततः ग्रुद्धिभेव्येषां पन्नगव्यं पिनेत्तः ॥' इति न्नाह्मणादिक्रमेणेकाहत्र्यहादयो योज्याः।-इदम्कामविषयम् ॥ कामतस्तु मार्कण्डेय आह—'भुक्त्वा तु न्नाह्मणाशौचे चरेक्सान्तपनं द्विजः । भुक्त्वा तु क्षत्रियाशौचे तथा कृत्व्यो विधीयते ॥ वैश्याशौचे तथा भुक्त्वा महासान्तपनं चरेत् । ग्रुद्धस्य तथा भुक्त्वा त्रिमासान्त्रतमाचरेत् ॥' यत्तु शङ्केनोक्तम्—'ग्रुद्धस्य स्तके भुक्त्वा पण्मासान्त्रतमाचरेत् । वैश्यस्य तथा भुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत् ॥ क्षत्रियस्य तथा भुक्त्वा द्रौ मासौ न्नतमाचरेत् ॥ क्षत्रियस्य तथा भुक्त्वा द्रौ मासौ न्नतमाचरेत् । न्रद्धस्य तथा भुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत् ॥ क्षत्रियस्य तथा भुक्त्वा द्रौ मासौ न्नतमाचरेत् । न्रद्धमभ्यास्विषयम् । एतच प्रायित्वत्तमाशौचानन्तरं वेदितव्यम् । 'न्नाह्मणादीनामाशौचे यः सकृदेवान्नमश्चाति तस्य तावदाशौचं यावत् तेषामाशौचम्, व्यपगमे तु प्रायित्रात्तं कुर्यात्' इति विष्णुस्मरणात् ॥

अपुत्रायत्रभोजने तु लिखित आह—'भुक्त्वा वार्ध्विकस्यात्रमत्रतस्य छतस्य च । श्रद्धस्य च तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं स्यादभोजनम् ॥' तथा—'परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । अपचस्य च भुक्त्वात्रं द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति ।—एतचा-भ्यासिवषयम् ॥ परपाकेन निवृत्तादेर्लक्षणं च तेनैवोक्तम्—'गृहीत्वापिं समारोप्य पत्रयज्ञात्र निवेपेत् । परपाकनिवृत्तोऽसौ मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ पर्यं-यज्ञांस्तु यः कृत्वा पराचादुपजीवति । सततं प्रातक्त्थाय परपाकरतस्तु सः ॥ गृहस्थधमंत्रतौ यो ददाति परिवर्जितः । ऋषिभिधमंतत्त्वज्ञैरपचः संप्रकीर्तितः ॥' इति । यत्तु ब्रह्मचार्यायन्नभोजने वृद्धयाज्ञवल्क्य आह—'यतिश्च ब्रह्मचारी च पकान्नस्वामिनानुभौ । तयोरन्नं न भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति,

पाठा०—१ तथा तस्यैव भोजनं ङ. २ अज्ञानाद्गोजने ख. ३ ततः श्रुचिभवेद्विप्रः पञ्चगव्यं पिबेन्नरः इति ङ. ४ द्वितश्चानदायणं चरेदिति ङ. ५ पञ्चयज्ञान्ख्यं कृत्वा परान्नसुपजीवति ङ.

यच पार्वणश्राद्धायकर्तुरत्रभोजने भरद्वाज आह्—'पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्रन्ति देवताः ॥ भुक्त्वा दुरात्मनस्तस्य द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति, — तदुभ्यमप्यभ्यासविषयम् ॥ पूर्वपरिगणितातिरिक्ता ये निषिद्धाचरणश्चीलासदबन्भोजने तु—'निराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । अत्रं भुक्त्वा द्विजः कुर्याद्दिनमेकमभोजनम् ॥' इति षट्त्रिंगन्मतोक्तं द्रष्ट्रत्यम् । अत्रेव संवत्सराभ्यासे यद्द्रिंगन्मत एवोक्तम्—'उपपातकयुक्तस्य अष्टदमेकं निरन्तरम् । अत्रं भुक्त्वा द्विजः कुर्यात्पराकं तु विशोधनम् ॥' इति । – इदं चाभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तकाण्ड-गतमविशेषोदितव्रतकदम्बकं हि द्विजाम्यस्येव । क्षत्रियदीनां तु पादपादद्दान्या भवति; 'विषे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽर्धं पाद एकस्तु शुद्रजातिषु शस्यते ॥' इति विष्णुस्मरणात् ॥

इल्यमक्षमक्षणप्रायश्चित्तप्रकरणम्।

निमित्तपरिगणनवेलायामुपपातकानन्तरं जातिश्रंशकरादीनि परिगणितानि, तत्र
प्रायिक्षत्तान्युच्यन्ते । तत्र मनुः (१९११४४-१२५)—'जातिश्रंशकरं कर्म
कृत्वाऽन्यतममिच्छया । चरेत्सान्तपनं कृच्छूं प्राजापत्यमनिच्छया ॥ संकरापात्रकृत्यासु मासं शोधनमैन्दवम् । मिलनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकहयहम् ॥'
इति । अन्यतममिति सर्वत्र संवध्यते । यमेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'संकरीकरणं
कृत्वा मासमश्राति यावकम् । कृच्छ्रातिकृच्छ्रमथवा प्रायिक्षत्तं समाचरेत् ॥
अपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकृच्छ्रण गुद्धयति ॥ श्रीतकृच्छ्रण वा गुद्धमिहासान्तपनेन
च । मिलनीकरणीयेषु तप्तकृच्छ्रं विशोधनम् ॥' इति ॥ वृहस्पतिनापि जातिश्रंशकरे विशेष उक्तः—'ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा रासभादिप्रमापणम् । निन्दितेभ्यो
धनादानं कृच्छ्रार्धं वतमाचरेत् ॥' इति । एतेषां च जातिश्रंशकरादिप्रायिक्षत्तानां
मन्वाद्युक्तानां जातिशक्तयाद्यपेक्षया विषयो विभजनीयः । एवं योगीन्द्रहृद्गतमभक्ष्यमक्ष्रणादिप्रायिक्षत्तं संक्षेपतो दिशितम् ॥ २८९ ॥

अधुना प्रकृतमनुसरामः—'महापातकमतिपातकमनुपातकमुपपातकं प्रकीर्ण-कमिति पत्रविधं पापजातमुक्तम् । तत्र चतुर्विधं प्रायश्चित्तमभिधाय क्रमप्राप्तं प्रकीर्णकं प्रायश्चित्तमाह—

प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः । नग्नः स्नात्वा च भुक्त्वा च गत्वा चैव दिवा स्नियम्।।२९०॥

खरयुक्तं यानं खरयानम् , उष्ट्रयुक्तं यानमुष्ट्रयानं, रथगण्यादि तेनाध्व-गमनं कृत्वा दिगम्बरः स्नात्वाऽभ्यवहस्य दिया वासरे च निजाङ्गनासंभोगं कृत्वा च तडागतरङ्गिण्यादाववगाद्य कृतप्राणायामः शुद्धयति ।-इदं च कामकारविषयम्।—'उष्ट्रयानं समारुद्य खरयानं तु कामतः। सैवासा जलमाहुत्य प्राणायामेन गुद्धयति ॥' ( १९।२०१ ) इति मनुस्मरणात् । अकामतः स्नानमात्रं कल्प्यम् । साक्षात्खरारोहणे तु द्विगुणावृत्तिः कल्पनीयाः तस्य गुरुत्वात् ॥२९०॥

## गुरुं हुंकृत्य त्वंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः । बध्वा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेदिनम् ॥ २९१ ॥

किंच, गुरु जनकादिकं त्वंकृत्य त्वमेवमात्थ त्वयैवं कृतमिखेकवचनान्तयुष्मच्छब्दोचारणेन निर्भर्त्स्य विप्रं वा ज्यायांसं समं कनीयांसं वा सकोधं हुं तृष्णीमाख, हुं मा बहुवादीः, इलेवमाक्षिप्य जल्पवितण्डाभ्यां जयफलाभ्यां विप्रं
निर्जित्य कण्ठे वाससा मृदुस्पर्शेनापि वध्वा क्षिप्रं पादप्रणिपातादिना
प्रसाद्य कोधं लाजित्वा दिनमुपवसेत् । अनश्रनकृत्स्रं वासरं नयेत् ॥ यत्तु
यमेनोक्तम्—'वादेन ब्राह्मणं जित्वा प्रायिश्वत्तविधित्सया । त्रिरात्रोपोषितः
स्रात्वा प्रणिपल्य प्रसादयेत् ॥' इति,-तदभ्यासविषयम् ॥ २९१ ॥

### वित्रदण्डोद्यमे कुच्छ्रस्त्वतिकुच्छ्रो निपातने । कुच्छ्रातिकुच्छ्रोऽसुक्पाते कुच्छ्रोऽभ्यन्तरशोणिते ॥ २९२ ॥

विप्रजिघांसया दण्डाद्युद्यमे कृच्छः ग्रुद्धिहेतुः, निपातने ताडने अतिकृच्छः, अस्वपाते रुधिरस्नावणे पुनः कृच्छातिकृच्छः, अभ्य-न्तर्शोणितेऽपि कृच्छः ग्रुद्धिहेतुः ॥ वृह्स्पितनाप्यत्र विशेष उक्तः— 'काष्ठादिना ताडियत्वा त्वरभेदे कृच्छमाचरेत् । अस्थिभेदेऽतिकृच्छः स्वात्पराक-स्त्वक्रकतेने ॥' इति । पादप्रहारे तु यम आह—'पादेन ब्राह्मणं स्पृष्ट्वा प्रायिश्व-त्विधित्सया । दिवसोपोषितः स्नात्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥' इति ॥ मनुना त्वन्यानि प्रकीणंकप्रायिश्वतानि दिश्चितानि (१९१२०२)—'विनाद्धिरस्य वाप्यार्तः शारीरं वंतिषेदय तु । सचैलो बहिराष्ट्रस्य गामालभ्य विग्रुद्धाति ॥ इति । विनाद्धिरस्यसंनिहितास्वपीत्यर्थः । शारीरं मूत्रपुरीषादि ।—इदमकामविष-यम् । कामतस्तु—'आपद्रतो विना तोयं शारीरं यो निषेवते । एकाहं क्षपणं कृत्वा सचैलो जलमाविशेत् ॥' इति यमोक्तं वेदितव्यम् ॥ यत्तु सुमन्तुवचनम्—'अप्यागो वा मेहतस्तप्तकृच्छम्' इति,—तदनातिविषयमभ्यासविषयं वा ॥ निस्कितेतादिकर्मलोपे तु मनुराह (१९१२०३)—'वेदोदितानां निस्नानां कर्मणां समितिकमे । स्नातकव्रतलोपे च प्रायिश्वत्तमभोजनम् ॥' इति । श्रोतेषु दर्शपौर्णमासादिक्रमे स्थातेषु च निस्कोमादिषु प्रतिपदोक्तेष्ट्यादिप्रायिश्वत्तैरुपवासस्य समुचयः । स्नातकव्रतानि च—'न जीणमलबद्वासा भवेच विभवे सति' इस्वेवमादीनि प्रागु-

टिप्प०—1 'क्रच्छ्रोऽल्पतरशोणिते' इति पाठान्तरेऽल्पतरशोणितेऽपि कृच्छ्रः शुक्षि-हेतुरिति हेयम् ।

पाठा०—१ गुरुं त्वंकृत्य हुंकृत्य विप्रं A. २ संनिवेश्य च. ३ सचेलः स्नानमाचरेत् इ.

कानि । स्नातकत्रतमधिकृत्व कतुनायुक्तम्— 'एतेषामाचाराणामेकैकस्य व्यतिकमें गायक्रयहरातं जायं कृत्वा पूतो भवति' इति ॥ पश्चमहायज्ञाकरणे तु बृहस्पति-राह— 'अनिर्वर्त्व महायज्ञान् यो भुङ्के प्रत्यहं गृही । अनातुरः सति धने कृच्छ्रा-र्धन विद्युद्ध्यति ॥ आहितामिकपस्थानं न कुर्याद्यस्तु पर्वणि । ऋतौ न गच्छेद्धार्थां वा सोऽपि कृच्छ्रार्धमाचरेत् ॥' इति । द्वितीयादिभार्थोपरमे तु देवल आह— 'मृतां द्वितीयां यो भार्यां दहेदैतानिकामिभिः । जीवन्त्यां प्रथमायां तु सुरापान-समं हि तत् ॥' इति । स्वभार्याभिशंसने तु यम आह— 'स्वभार्यां तु यदा कोधादगम्येति नरो वदेत् । प्राजापत्यं चरेद्विप्रः क्षित्रयो दिवसाच्चव ॥ षड्रात्रं तु चरेद्वैद्यस्त्रिरात्रं ग्रद्ध आचरेत् ॥' इति ॥

अम्नानभोजनादौ हारीत आह—'वहन्कमण्डलुं रिक्तमस्नातोऽश्रंथ भोज-नम् । अहोरात्रेण शुद्धिः स्याद्दिनजप्येन चैव हि ॥' इति । एकपङ्क्युपविष्ठानां स्नेहादिना वैषम्येन दानादी यम आह—'न पङ्क्यां विषमं द्यान याचेत न दापयेत्। (याचको दापको दाता न वै खर्गस्य गामिनः ॥) प्राजापत्येन कृच्छ्रेण मुच्यते कर्मणस्ततः ॥ नदीसंकमहन्तुश्च कन्याविव्यकरस्य च ॥ समे विषम-कर्तुश्च निष्कृतिनीपपद्यते ॥ त्रयाणामपि चैतेषां प्रखापात्तीं च मार्गताम् । मैक्ष-लब्धेन चान्नेन द्विजथान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । संकम उदकावतरणमार्गः । समे विषमकर्ता पूजादौ ॥ इन्द्रधनुर्दर्शनादागृख्यशृङ्ग आह—'इन्द्रचापं पलाशामि यद्यन्यस्य प्रदर्शयेत् । प्रायधित्तमहोरात्रं धनुर्दण्डश्च दक्षिणा ॥' पतितादिसंभा-षणे तु गौतम आह—'न म्लेच्छाशुच्यधार्मिकैः सह संभाषेत । संभाष्य पुण्य-कृतो मनसा ध्यायेत् । ब्राह्मणेन सह वा संभाषेत तल्पान्नधनलाभवधे पृथग्व-र्षाणि' इति । भार्याचधनानां लाभस्य वधे विव्वत्ररणे प्रत्येकं संवत्सरं प्राकृतं ब्रह्मचर्यम् ॥ तथा--ब्रह्मसूत्रं विना विष्मूत्रोत्सर्गादी स्मृत्यन्तरे प्रायित्रत-मुक्तम्—'विना यज्ञोपवीतेन यद्युच्छिष्टो भवेद्भिजः। प्रायश्चित्तमहोरात्रं गायन्य-ष्टशतं तु वा ॥' तत्र अर्ध्वोच्छिष्टे उपवासः, अधरोच्छिष्टस्योदकपानादिषु गायत्री-जप इति व्यवस्था। अकामतस्तु—'पिबतो मेहतश्चेव भुज्जतोऽनुपवीतिनः। प्राणायामत्रिकं षद्गं नक्तं च त्रितयं क्रमात् ॥' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यम् ॥ भुक्ता शौचाचमनमकृत्वोत्थाने तु-'यद्युत्तिष्ठल्यनाचान्तो भुक्त्वा वाऽनशना-त्ततः । सद्यःस्नानं प्रकुर्वात सोऽन्यथा पतितो भवेत् ॥' इति स्मृत्यन्तरोक्तं द्रष्ट-व्यम् ॥ चौराद्युत्सर्गादौ विषष्ठ आह्-'दण्ड्योत्सर्गे राजैकरात्रमुपवसेत्रिरात्रं पुरोहितः कृच्छ्मदण्ड्यदण्डने पुरोहितिस्रिरात्रं राजा कुनखी इयावदन्तश्च कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वोद्धरेयाताम्' इति । उद्धरेयातां कुत्सितानां दन्तानां नखानां चोद्धरणं दुर्यातामित्यर्थः । स्तेनपतितादिपङ्किभोजने तु मार्वण्डेय आह—'अपा-ङ्क्रेयस्य यः कश्चित्पङ्को भुङ्के द्विजोत्तमः। अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धति ॥' इति ॥

पाठा०- १ निष्कृतिर्न विधीयते. २ प्राजापत्यं तु मार्गणम्.

नीलीविषये त्वापस्तम्ब आह-'नीलीरक्तं यदा वस्त्रं ब्राह्मणोऽङ्गेषु धारयेत्। अहोरात्रोषितो भूला पश्चगव्येन शुद्धाति ॥ रोमकूपैर्यदा गच्छेद्रसो नील्यास्त कर्हिचित्। त्रिषु वर्णेषु सामान्यं तप्तकृच्छ्रं विशोधनम् ॥ पालनं विकयश्रीव तहूत्त्या चोपजीवनम् । पातनं च भवेद्विप्रैस्त्रिभिः क्रच्छैर्व्यपोहति ॥ नीलीदारु यदा भिन्दाद्वाह्मणस्य शरीरतः । शोणितं दृश्यते यत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ स्त्रीणां कीडार्थसंभोगे शयनीये न दुष्यति ॥' इति । मृगुणाप्युक्तम्—'स्रीषृता शयने नीली ब्राह्मणस्य न दुष्यति । चपस्य बृद्धौ वैश्यस्य पर्ववर्ज्यं विधारणम् इति ॥ तथा वस्रविशेषकृतश्च प्रतिप्रसवः—'कम्बले पदृस्त्रे च नीलीरागो न दुष्यति ॥' इति स्मरणात् ॥ ब्रह्मतक्निर्मितखद्वायारोहणे शङ्क आह-'अध्यस्य शयनं यानमासनं पादके तथा । द्विजः पलाशवृक्षस्य त्रिरात्रं तु वती भवेत् ॥ क्षत्रियस्तु रणे पृष्ठं दत्त्वा प्राणपरायणः । संवत्सरं व्रतं कुर्याच्छित्त्वा वृक्षं फलप्रदम् ॥ द्दौ विप्रौ ब्राह्मणामी वा दम्पती गोद्विजोत्तमौ । अन्तरेण यदा गच्छेत्कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥ होमकाळे तथा दोहे खाध्याये दारसंप्रहे । अन्त-रेण यदा गच्छेद्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । दोहे साम्नाय्यायक्नभूते ।-एतचा-भ्यासिवषयम् । सच्छिद्रादिखायरिष्टदर्शनादौ शङ्ख आह—'दुःखप्रारिष्टदर्शनादौ घृतं सुवर्णं च दद्यात् ॥' इति ।

कचिद्देशिवशेषगमनेऽपि देवल आह—'सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रांस्तथा प्रखन्तवा-सिनः। अङ्गैवङ्गकिलङ्गान्धान् गत्वा संस्कारमहिति॥' एतच तीर्थयात्राव्यतिरेकेण दृष्टव्यम्॥ खपुरीषदर्शनादौ यम आह—'प्रखादिखं न मेहेत न पश्येदात्मनः शकृत्। दृष्ट्वा सूर्यं निरीक्षेत गामिं बाह्मणं तथा॥' इति। शङ्कोऽप्याह—'पाद-प्रतपनं कृत्वा कृत्वा विह्नधस्तथा। कुशैः प्रमुख्य पादौ तु दिनमेकं वृती भवेत्॥' इति ॥ क्षत्रियाद्युपसंप्रहे दृशित आह—'क्षत्रियाभिवादनेऽहोरात्रमुपवसेत्, वैश्याभिवादने द्विरात्रम्, शृद्धस्याभिवादने त्रिरात्रमुपवासः' इति॥ तथा 'शृद्या-कृद्धपादुकोपानदृशिपितपादोन्छिष्टान्धकारस्थशाद्धकृज्जपदेवपूजानिरताभिवादने त्रि-रात्रमुपवासः स्यादन्यत्र निमन्त्रितेनान्यत्र भोजनेऽपि त्रिरात्रम्' इति॥

समित्पुष्पादिहस्तस्याभिवादनेऽप्येतदेव—'समित्पुष्पकुशाज्याम्बुमृदश्नाक्षतपा-णिकम्; जपं होमं च कुर्वाणं नाभिवादेत वै द्विजम् ॥' इत्यापस्तम्वीये जपादिभिः समिन्याद्दारात् । अभिवादकस्यापीदमेव प्रायश्चित्तम्—'नोदकुम्भहस्तोऽभिवा-दयेत् न भैक्षं चरत्र पुष्पाज्यादिहस्तो नाशुचिनं जपन्न देवपितृकार्यं कुर्वन्न शयानः' इति तस्यापि शङ्कोन प्रतिषेधात् । एवमन्यान्यपि वचांसि स्मृत्यन्तरतो-ऽन्वेष्याणि, प्रन्थगौरवभयादत्र न लिख्यन्ते ॥ २९२ ॥

इति प्रकीर्णकप्रायश्चित्तप्रकर्णम् ।

पाठा०—१ त्रिवर्णेषु च सामान्यं ङ. २ भवेद्विपे त्रिभिः ङ. ३ अङ्ग-वङ्गकलिङ्गांश्च.

निमित्तानामानन्सात्प्रतिव्यक्तिप्रायश्चित्तेस्य वक्तुमशक्यत्वात्सामान्यत नोपदिछानुपदिष्टविषये प्रायश्चित्तविशेषज्ञानार्थमिदमाह—

# देशं कालं वयः शक्तिं पापं चावेश्य यत्नतः । प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यत्र चोक्तां न निष्कृतिः ॥२९३॥

यदुक्तं प्रायश्चित्तजातं वक्ष्यमाणं वा तद्देशादिकमवेक्ष्य यथा कर्तुः प्राणविपत्तिर्न भवति तथा विषयविशेषे कल्पनीयम् ; इतरथा प्रधाननिवृत्तिप्रसङ्गात् । तथा च वक्ष्यति—'वायुभक्षो दिवा तिष्ठनात्रिं नीत्वाप्सु सूर्यंडक्' इति, तत्र यदि हिमवद्गिरिनिकटवर्तिनामुदैकवास उपदिव्यते अतिशीताकुलिते वा शिशिरादिकाळे तदा प्राणवियोगो भवेदिति तद्देशकालपरिहारेणोर्देकवासः कल्पनीयः। तथा वयो-विशेषादि यदि नवतिवार्षिकादेरपूर्णद्वादशवार्षिकस्य वा द्वादशाब्दिकं प्रायिक्त-मुपदिश्यते 'तदा प्राणा विषयेरन्' इति ततोऽन्यवयस्के तत्प्रायिक्षतं कल्प्यम् । अत एव स्मृलन्तरे 'कचिदर्धं कचित्पादः' इति वृद्धादिषु प्रायश्वित्तस्य हासोभि-हितः, तच प्राक्प्रपश्चितम् । तथा धनदानतपश्चरणादिशक्तयपेक्षया च नहि निर्ध-नस्य पात्रे धनं वा पर्याप्तमित्याद्युपपद्यते । तथोद्रिक्तपित्तादेवां पराकादिकं नापि स्त्रीश्रद्रादेर्जपादिकम् । अत एव 'गजादीनामशक्रुवन् । दानं दातुं चरेत्कृच्छ्रमेकै-कस्य विद्युद्धये' इत्युक्तम् । तथा 'प्रायिश्वतार्धमईन्ति स्त्रियो रोगिण एव च' इति तपस्यशक्तस्य स्मृत्यन्तरे प्राक् प्रायिश्वत्तस्य हासोऽभिहितः । तथा पापं च महापातकादिरूपेण सप्रत्ययाप्रत्ययसकृदभ्यासादिरूपेण चावेश्य यत्ततः सकलः धर्मशास्त्रपर्यालोचनया प्रायश्चित्तं कल्पनीयम् । तत्राकामतो यद्विहितं तदेव कामकृते द्विगुणं, कामतोऽभ्यासे चतुर्गुणमित्येवं समृत्यन्तरानुसारेण कल्पनीयम् । तथा-'महापापोपपापाभ्यां योऽभिशंसेन्मृषा परम् । अब्भक्षो मासमासीत' इत्युक्तं, तत्र महापापोपपापयोस्तुल्यप्रायश्चित्तस्यायुक्तत्वान्महापापापेश्चयोपपातके मासिकवतस्य हासः कल्पनीयः । यत्र च हसितजृम्भिताकन्दितास्फालनादिना-कस्मात्कुर्यात्तथा । 'नोदन्वतोऽम्भसि स्नायाच च रमश्वादि कर्तयेत् । अन्तर्वन्याः पतिः कुर्वेन्नप्रजा भवति धुवम् ॥' इत्यादौ प्रायश्चित्तं नोपदिष्टं, तत्रापि देशायपेक्षया प्रायिक्षतं कल्प्यम् ॥ ननु किंचिदपि निमित्तजातमनुक्तनिष्कृतिक-मुपलभ्यते; 'प्राणायामद्यतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये । उपपातकजातानामना-दिष्टस्य चैव हि ॥' इत्यनुक्तनिष्कृतिष्विप प्रायिश्वतस्य वद्यमाणलात् ॥ गौतमे नाप्येतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरिक्सलेकाहाद्यः प्रतिपादिताः । उच्यते,-सल्यमस्लेव सामान्यतः प्रायश्चित्तोपदेशस्तथापि सर्वत्र देशकालादीनामपेक्षि-तत्वादस्त्येव कल्पनावसरः । नच इसितादिषु सर्वत्र प्राणायामशतं युक्तम्; निमित्तस्य लघुत्वात् । अतः पापापेक्षया हासः कल्पनीयः प्रायश्चित्तान्तरं वा ।

पाठा०—१ प्रायश्चित्तनिमित्तस्य ख. २ चापेक्ष्य A. ३ नोक्ता च A. ४ उदवास ङ. ५ द्वादशवार्षिकादिकं ङ. ६ जृम्भितास्कोटनानि ङ.

नजु कथं पापस लघुत्वं १ येन प्रायिश्वत्तस्य हासकल्पना स्यात् । नच प्रायिश्वत्ताल्प-त्वादिति वाच्यम् । अनुक्तनिष्कृतिलादेव । सत्यम् , —िकंतु अर्थवादयंकीर्तनाद्धद्धि-पूर्वाबुद्धिपूर्वानुवन्धायपेक्षया च स्रवोध एव दोषस्य गुरुलघुभावः । तथा दण्ड-हासवृद्धयपेक्षया च प्रायिश्वतगुरुलघुभावः । यथा ब्राह्मणावगोरणादौ सजाती-यविषये प्राजापत्यादिकमुक्तम् , तत्र यदा चानुलोम्येन प्रातिलोम्येन वावगोरणादि कियते, यदा वा मूर्थाविक्तादिभिस्तदा दण्डस्य तारतम्यदर्शनीदेव दोषा-ल्पत्वमहत्त्वावगमात्प्रायिश्वत्तस्यापि गुरुलघुभावः कल्पनीयः । दिशतिश्व दण्डस्य गुरुलघुभावः 'प्रतिलामापवादेषु द्विगुणिक्षगुणो दमः' इत्यादिना ॥ २९३ ॥

इति पतितत्यागविधिः।

एवं महापातकादिभिः पतितस्य प्रायश्चित्तमुक्तं, यस्त्वौद्धसादेतन्न चिकीषीति तस्य किं कार्यमिस्यत आह—

## दासीकुम्भं बंहिग्रीमाश्निनयेरन्खवान्धवाः । पतितस्य बहिः कुर्युः सर्वकार्येषु चैव तम् ॥ २९४ ॥

जीवत एव पतितस्य ये स्वा ज्ञातयो बान्धवाः पितृमातृपक्षास्ते सर्वे संनिपत्य दासी प्रेच्या तया सपिण्डादिप्रेषितया आनीतमपां पूर्ण क्रममं घटं आमाद्वहि-निनयेयः। एतचतुर्थ्योदिरिक्तातिथिष्वहः पश्चमे भागे गुर्वादिसंनिधी कार्यम्। (११।१८२)—'पतितस्योदकं कार्यं सपिण्डैबीन्धवैबिहः । निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यृत्विग्गुरुसिन्नधौ ॥' इति मनुस्मरणात् ॥ अथवा दास्येव सपिण्डा-दिप्रयुक्ता निनयेत्। यथाह मनुः ( १९।१८३ )—'दासी घटमपां पूर्णं पर्य-स्येत्प्रेतवत्पदा । अहोरात्रमुपासीर बाशीचं बान्धवैः सह ॥' इति । प्रेतवदिति दक्षिणामुखापसन्ययोः प्राध्यर्थम् ।-एतच निनयनमुदकपिण्डदानादिप्रेतिकियोत्तर-कालं द्रष्टव्यम् । तस्य विद्यागुरुयोनिसंबन्धाश्च संनिपाल्य सर्वोण्युदकादीनि प्रेत-कर्माणि दुर्युः, पात्रं चास्य विर्पर्यस्थेयुः । दासः कर्मकरो वाऽवकरात् पात्रमानीय दासीघटान् पूरियत्वा दक्षिणाभिमुखः पदा विपर्यसेदिदम् । अमुमनुदकं करोमि इति नामप्राहं तं सर्वेऽन्वालभेरन् प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा विद्यागुरवो योनि-संबन्धाश्च वीक्षेरन् अप उपस्पृत्य प्रामं प्रविशेयुः' ( १९१५।७ ) इति गौतम-स्मरणात् । अयं च लागो यदि बन्धुभिः प्रेर्यमाणोऽपि प्रायश्चित्तं न करोति तदा द्रष्टव्यः । तस्य गुरोर्बान्धवानां राज्ञश्च समक्षं दोषानभिष्याप्यानुभाष्य पुनः-पुनराचारं लभस्नेति, स यद्येवमप्यनवस्थितमतिः स्यात्ततोऽस्य पात्रं विपर्यस्येदिति शङ्कसरणात् । ततस्तं लब्धोदकं पतितं सर्वकार्येषु संभाषणसहासनादिपु बहिः कुर्युर्वर्जयेयुः । तथा च मनुः ( ११।१८४ )— निवर्तेरंस्ततस्त्रस्मात्संभाषणस-हासने । दायायस्य प्रदानं च यात्रामेव च लौकिकीम् ॥' इति यदि स्नेहादिना

पाठा०- १ दर्शनाहोषाल्पत्व ख. २ बहिर्मामान्निनयेयुः A. ३ बान्धवैः सह ङ. ४ विपरिषिचेयुः ङ.

संभाषणं करोति तदा प्रायिश्वतं कार्यम् । 'अत ऊर्घ्वं तेन संभाष्य तिष्टेदेकरात्रं जपन्सावित्रीमज्ञानपूर्वं ज्ञानपूर्वं चेत्रिरात्रं' इति ॥ २९४ ॥

यदा तु बन्धुलागादन्यथा वा जातवैराग्यः प्रायिक्तं च कृतं, तदा किं कार्य-

मिखत आह—

चरितव्रत आयाते निनयेरत्नवं घटम् । जुगुप्सेरत्न चाप्येनं संवसेयुश्र सर्वशः ॥ २९५ ॥

कृतप्रायिक्षत्ते बन्धुसमीपं पुनरायाते तत्सपिण्डावास्तेन सहिता नवं अतु-पहतं घटं उदकपूर्णं निनयेयुः ।-एतच निनयनं पुण्यहदादिस्नानोत्तरकालं द्रष्ट-व्यम् । (१९११८६)—'प्रायिक्षत्ते तु चिरते पूर्णं कुम्भमपां नवम् । तेनैव सार्धं प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥' इति मनुस्मरणात् । गौतमेन तु विशेष उक्तः— 'यस्तु प्रायिक्षत्तेन शुद्धेत्तिन्त्र शुद्धे शातकुम्भमयं पात्रं पुण्यतमात् हदात्पूर-यित्वा सवन्तीभ्यो वा, तत एनमप उपस्पर्शयेयुः; अथास्मै तत्पात्रं दद्युस्तत्संप्रति-गृह्य जपेत् 'शान्ता यौः शान्ता पृथिवी शान्तं शिवमन्तिरक्षं यो रोचनस्तमिद्द गृह्यामि' इत्येतैर्यज्ञिभः पावमानीभिस्तरत्समन्दीभः कृष्माण्डिक्षाज्यं जुहुयाद्विरण्यं द्याद्रां चाचार्याय । यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायिक्षत्तं स मृतः शुद्धघेदेतदेव शान्त्युदकं सर्वेषूप्पातकेषु' (गौ० १९११०।१७) इति ॥ तत एनं कृतप्रायिक्षत्तं ते नैव कुरसयेयुः । तथा सर्वकार्येषु क्रयविक्रयादिषु तेन सह संव्यवहरेयुः ॥२९५॥

पूर्वोक्तस्य पतितपरित्यागादिविधेरतिदेशमाह—
पतितानामेष एव विधिः स्त्रीणां प्रकीर्तितः ।

वासो गृहान्तिके देयमनं वासः सरक्षणम् ॥ २९६ ॥

य एव पुरुषाणां परित्यागे पिण्डोदकदानविधिः कृतप्रायश्चित्तानां परिमहिन-धिश्च स पव पतितानां स्त्रीणामि वेदितच्यः । इयांस्तु विशेषः— पतिताभ्योऽपि ताभ्यः स्त्रीभ्यः कृतोदकादिकमभ्यो वासस्तृणपणमयं दुटीगृहकं प्रधानगृहसमीपे देयम् । तथा प्राणधारणमात्रमसं मिलनं च वस्त्रं पुनः पुरुषा-न्तरोपभोगनिवारणसिहतं सितरस्कारं देयम् ॥ २९६ ॥

ननु काः पतितास्ता यासामयं परित्यागविधिरित्यत आह-

नीचाभिगमनं गर्भपातनं भर्तृहिंसनम् । विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि ध्रुवम् ॥ २९७॥

हीनवर्णगमनं गर्भपातनमब्राह्मण्या अपि भर्तुः अब्राह्मणस्यापि हिंसनसित्येतानि स्त्रीणामसाधारणानि पतननिमित्तानि । 'अपि' शब्दातपुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि महापातकातिपातकानुपपातकान्यभ्यस्तानि चोपपातकादीनि तान्यपि स्त्रीणां ध्रुवं निश्चितं पतनकारणानि भवन्ति । अत एव शौनकः
— 'पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि स्त्रीणामपि तान्येव ब्राह्मणी हीनवर्णसेवाया-

मधिकं पतिते' इति ॥ यनु वसिष्टेनोक्तम्—(२८१७) 'त्रीणि स्त्रियाः पातकानि लोके धर्मविदो विदुः । भर्जुर्वधो भ्रूणहृत्या खस्य गर्भस्य पातनम् ॥' इति 'भ्रूण्ट्रह्या'यहणं कृतं तत् दृष्टान्तार्थं न पुनरितरेषां महापातकारीनां पतनहेतुत्व-निरासार्थम् । यदिष तेनैव—(२९१९०) 'चतस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या । पतिन्नी च विशेषेण जुङ्गितोपगता च या ॥' इति । 'चतस्रणामेव परित्याग' इत्युक्तं तस्यापि तासां प्रायश्चित्तमचिकीर्षन्तीनां मध्ये चतस्रणामेव शिष्यगारीनां चैलाकगृहवासादिजीवनहेतुत्वाद्युच्छेदेन त्यागं कुर्योन्नान्यासामित्यभिप्रायः । अत-श्चान्यासां पतितानां प्रायश्चित्तमकुर्वतीनामिष 'वासो गृहान्तिके देय'मिलादिकं कर्तव्यमित्यवगम्यते ॥ २९०॥

'जुगुप्सेरच चाप्येनं संविशेयुश्च सर्वशः' (प्रा॰ २९५) इत्यस्यापनादमाह—

### शरणागतवालस्त्रीहिंसकान्संवसेत्र तु । चीर्णवतानपि सतः कृतन्नसहितानिमान् ॥ २९८ ॥

शरणागतादि व्यापादनकारिणः इत्यसिहतान्प्रायश्चित्तेन श्लीण-दोपानिप न संव्यवहरेदिति वाचिनिकोऽयं प्रतिषेधः, किमिति वचनं न कुर्यात्? नहि वचनस्रातिभारोऽस्ति, अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां वधेऽल्पीय एव प्रायश्चित्तं, तथापि वाचिनिकोऽयं संव्यवहारप्रतिषेधः ॥ २९८ ॥

एवं प्रसङ्गेन स्त्रीषु विशेषमिश्याय प्रकृत एव चरितवतविधी विशेषमाह—

# घटेऽपवर्जिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम्।

सँ दद्यात्प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य हिँ सित्क्रया ॥२९॥
घटेऽपवर्जिते हदादुद्धस्य पूर्णे कुम्भेऽविनिनीतेऽसौ चितवतः सिपण्डादिमध्यस्थो गोभ्यो यवसं दद्यात् । ताभिः प्रथमं सत्कृतस्य
पूजितस्य पश्चाज्ज्ञातिभिः ज्ञासादिभिः सित्क्रया कार्या । गोभिश्च तस्य
सत्कारस्तद्त्तयवसभक्षणमेव । यदि गावस्तद्दतं यवसं न गृह्णीयुस्तिहिं पुनः
प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत् । यदाह द्दारीतः—'स्विश्वरसा यवसमादाय गोभ्यो दद्यायदि
ताः प्रतिगृह्णीयुरथैनं प्रवर्तयेयुः' इति इतरथा नेस्वभिष्ठेतम् ॥ २९९ ॥

महापातकादिपञ्चविधेऽपि दोषगणे प्रातिस्विकवतसंदोहमभिधायाधुना सकल-

वतसाधारणं धर्ममाह—

विख्यातदोषः कुर्वात पर्षदोऽनुमतं व्रतम्।

यो दोषो यावत्कर्तृसंपाद्यस्ततोऽन्यैविंख्यातो विज्ञातो दोषो यस्यासौ पर्धदुपिद्धं व्रतं कुर्यात् । यद्यपि खयं सकलशास्त्रार्थविचारचतुरस्तथापि पर्धत्समीपमुपगम्य तथा सह विचार्य तदनुमतमेव कुर्यात् । तदुपगमने चािक्वः रसा विशेष उक्तः—'कृते निःसंशये पापे न भुक्षीतानुपस्थितः । भुक्षानो वर्धये- ह्यायं यावन्नाख्याति पर्षदि ॥ सचैलं वाय्यतः स्नात्वा क्षिन्नवासाः समाहितः ।

पाठा०-१ संपिबेश तु A. २ सदा A. ३ प्रदद्यात्प्रथमं A. ४ सह किया A.

पर्षदानुमतस्तत्त्वं सर्वं विख्यापयेत्ररः । व्रतमादाय भूयोऽपि तथा स्नात्वा व्रतं चरेत ॥' इति ॥ विख्यापनं च पर्षद्वक्षिणादानानन्तरं कार्यम् । यथाह पराशरः-'पापं विख्यापयेत्पापी दत्तवा घेनुं तथा वृषम्' इति ।-एतच्चोपपातकविषयम् । महापातकादिष्वधिकं कल्प्यम् । यत्तक्तम्—'तस्माद्विजः प्राप्तपापः सकृदाहुत्य वारिणि । विख्याप्य पापं पर्षद्यः किंचिइत्वा व्रतं चरेत् ॥' इति, तत्प्रकीर्णकविष-यम । पर्षत्सरूपं च मनुना दर्शितम्— 'त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नेरुक्ती धर्मपाठकः । त्रयश्राश्रमिणः पूर्वे पर्षदेषा दशावरा ॥' हैतुको मीमांसार्थोदितत्त्वज्ञः, तर्की न्याय-शास्त्रक्रशलः, तथान्यदपि पर्षद्वयं तेनैव दर्शितम्—(मनु० १२।११२) 'ऋग्वेद-वियुज्विच सामवेदविदेव च। अपरा पर्षद्विज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥' इति । तथा-(मनु॰ १२।११३) 'ऐँकोऽपि वेदविद्धर्म यं व्यवस्थेत्समाहितः । स ज्ञेयः परमो धर्मी नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥' इति । आसां च पर्षदां संभवापेश्चया व्यवस्था महापात-कायपेक्षया वा ॥ यत्त स्मृत्यन्तरेऽभिहितम्—'पातकेषु शतं पर्षत्सहस्रं महदा-दिख । उपपापेषु पञ्चाशात्खल्पं खल्पे तथा भवेत् ॥' इति,-तदपि महापातकादि-दोषानुसारेण पर्षदो गुरुलघुभावप्रतिपादनपरं न पुनः संख्यानियमार्थम् ; मन्त्रादि-महास्मृतिविरोधप्रसङ्गात् । तथा देवलेन चात्र विशेषो दर्शितः — खयं तु ब्राह्मणा ब्रयरल्पदोषेषु निष्कृतिम् । राजा च ब्राह्मणाश्चेव महत्सु च परीक्षितम् ॥' इति तथा च पर्षदा अवश्यं व्रतमुपदेष्टव्यम्—'आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः । जानन्तो न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समतां तु तैः ॥' इत्यिङ्गरःस्मरणात् । तैया पर्षदा ज्ञात्वैव वतमुपदेष्टव्यम्—'अज्ञाला धर्मशास्त्राणि प्रायितं ददाति यः। प्रायिक्ती भवेत्पृतः किल्बिषं पर्षदं व्रजेत् ॥' इति वसिष्ठसारणात् ॥ क्षत्रियादीनां त कृतैनसां धर्मीपदेशे विशेषोऽकिरसा दर्शितः-'न्यायतो ब्राह्मणः क्षिप्रं क्षत्रियादेः कृतैनसः । अन्तरा ब्राह्मणं कृत्वा व्रतं सर्वं समादिशेत् । तथा शूदं समासाय सदा धर्मपुरः सरम् । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम् ॥' इति । तत्र च यागायनुष्ठानशीलानां जपादिकं वाच्यम् , इतरेषां तु तपः । 'कर्मानिष्ठास्तपोनिष्ठाः कदाचित्पापमागताः । जपहोमादिकं तेभ्यो विशेषेण प्रदीयते ॥ ये नामधारका विपा मूर्जी धनविवर्जिताः । कृच्छ्चान्द्रायणादीनि तेभ्यो दद्याद्विशेषतः' ॥२९९॥ इति प्रकाशप्रायश्चित्तत्रकरणम् ।

## अथ रहस्यप्रायश्चित्तम्।

'ब्याख्याय ख्यातदुरितशातनी वतसंतितम् । रहःकृताघसंदोहहारिणीं व्याहरन्मुनिः ॥'

तत्र प्रथमं सकलरहस्यवतसाधारणं धर्ममाह—

अनिभक्यातदोषस्तु रहस्यं व्रतमाचरेत् ॥ ३०० ॥

पाठा०—१ विख्यातपापं सक्तृभ्य ङ. २ निरुक्तो ङ. ३ एकोऽपि धर्म-विद्धर्मम्. ४८५ तथा च पर्षदा ख. ६ अविख्यापितदोषस्तु रहस्यवतमाचरेत् △. या॰ ४३ कर्तृ व्यतिरिक्तरनिम ख्यातो दोषो यस्यासौ रहस्यमप्रकाशं प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत् । अतः स्रीसंभोगादौ तस्या अपि कारकलात् तदितरैरिविज्ञातदोषस्य
रहस्यव्रतमिति मन्तव्यम् । तत्र यदि कर्ता खयं धर्मशास्त्र कुशलस्तदा परिसक्तविभाव्य खिनिमित्तोचितं प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत् । यस्तु खयमनिमज्ञोऽसौ केनचिद्रहो
ब्रह्मद्यादिकं कृतं तत्र कि रहस्यप्रायश्चित्तमित्यन्यव्याजेनावगम्य रहोव्रतमनुतिष्ठेत् । अत एव स्रीश्रद्धयोरप्यमुनैव मागेंण रहस्यव्याजेनावगम्य रहोव्रतमनुतिष्ठेत् । अत एव स्रीश्रद्धयोरप्यमुनैव मागेंण रहस्यव्यानसिद्धरिकारसिद्धः ।
नच वाच्यं रहस्यव्यानां जपादिप्रधानत्वादिवययोश्च स्त्रीश्रद्धयोस्तदनुपपत्तेरनिद्धकार इति । यतोऽनैकान्ततो रहस्यव्यानां जपादिप्रधानत्वम् । दानादेरप्युपदेशात्
गौतमोक्तप्राणायामादेरपि संभवाच । इतरेषामपि मन्त्रदैवतर्षिच्छन्दःपरिज्ञानमात्रमेवाधिकारोपयोगि, न त्वन्यविषयम् । निहं तज्ञगनिर्माणादौ ज्योतिष्टोमादिविषयिणी प्रतिपत्तिकपयुज्यते । देवतादिपरिज्ञानं त्ववश्यमपेक्षणीयम्; 'अविदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च । योऽध्यापयेज्ञपेद्वापि पापीयाज्ञायते तु
सः ॥' इति व्यासस्मरणात् ॥ अत्राप्याहारविशेषानुक्तौ पयःप्रसृतयः, कालविशेषानुक्तौ संवत्सरादयः, देशविशेषानुक्तौ शिलोचयादयो गौतमायिमिहिताः प्रकाशप्रायश्चित्तवदन्वेषणीयाः ॥ ३०० ॥

एवं सकलरहस्यसाधारणधर्ममभिधाय प्रकाशप्रायश्चित्तवह्रह्महत्यादिकमेणैव रहस्यप्रायश्चित्तान्याह—

> त्रिरात्रोपोषितो जस्वा ब्रह्महा त्वघमर्षणम् । अन्तर्जले विशुध्येत देन्वा गां च पयस्विनीम् ॥३०१॥

त्रिरात्रमुपोषितोऽन्तर्जलेऽघमषंणेन महर्षिणा दृष्टं सूकं अघमषंणं 'ऋतं च सत्यं च' इति तृचमानुष्टुमं भाववृत्तदेवताकं ज्ञह्वा त्रिरात्रान्ते पयस्विनीं गां दृत्वा ब्रह्महा विग्रुध्यति। जपश्चान्तर्जले निममेन त्रिरावर्तनीयः। यथाद्द सुमन्तुः—'देवद्विजगुरुद्दन्ताप्यु निममोऽघमषंणं सूक्तं त्रिरावर्तनेयः। मातरं भगिनीं गत्वा मातृष्वसारं सुषां सत्वीं वाऽन्यद्वाऽगम्यागमनं कृत्वाऽघम्षणमेवान्तर्जले त्रिरावर्त्व तदेतस्मात्पृतो भवति' इति । – एतचाकामकारिवयम् । यत्तु मनुनोक्तम् (१९१२४८)—'सव्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडशः। अपि भूणहणं मासात्पुनन्त्यहरदृःकृताः॥' इति, –तद्यस्मिन्नेव विषये गोदानाः शक्तस्य वेदितव्यम्। यत्तु गौतमेन षद्त्रिंशद्रात्रवतम् अत्वोक्तं 'तद्रत एव ब्रद्धाद्वरापानसुवर्णस्तेयगुरुतत्वपेषु प्राणायामैः स्नातोऽघमषंणं जपेत' (२४।१०) इति, –तद्कामतः सक्तद्ववष्यम्। यत्तु वौषायनेनोक्तम् —'मामात्प्राचीं चोदीचीं दिशसुपनिष्कम्य स्नातः ग्रुचिः ग्रुचिवासा उद्कान्ते स्थण्डलसुपलिप्य सक्रिह्मन्वासाः सक्तरपूर्वेन पाणिनादिलाभिसुखोऽघमर्षणं खाध्यायमधीयीत। प्रातः शतं

पाठा०- १ विशुद्धोतु A. २ गां दस्वा च पयः इ. ३ न्यद्वा गमनं ख. ४ कामतो वध ख. ५ वासाः सकृत् ख.

मध्याहे शतमपराहे शतं परिमितं चोदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्तियावकं प्राश्रीयात्। ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्रोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्प्रमुच्यते द्वादशरात्रान्महापात-केभ्यो ब्रह्महत्यासुरापानसुवर्णस्तेयानि वर्जयित्वा एकविंशतिरात्रेण तान्यपि तरित' (३।६।४) इति,-तत्कामकारविषयम्, अकामतः श्रोत्रियाचार्यसवनस्थवध-विषयं वा । यत् मनुनोक्तम् ( १९।२५८ )— अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम् । मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितिम्निभिः ॥' इति,-तत्कामतः श्रोत्रियादिवधविषयम्, इतरत्र कामतोऽभ्यासविषयं वा । यत्तु वृहद्विष्णुनोक्तम् — बह्महत्यां कृत्वा प्रामात्प्राचीमुदीचीं वा दिशमुपनिष्कम्य प्रभृतेन्धनेनाप्ति प्रज्वाल्याचमर्षणेनाष्ट्रसहस्रमाज्याहृतीर्जुह्यात्तत एतस्मात्पूतो भवति' इति,-तिन्न-र्गुणवधविषयमनुप्राहकविषयं वा । यतु यमेनोक्तम्—'त्र्यहं तूपवसेद्युक्तिस्रिह्नो-Sभ्यपयन्नपः । मुच्यते पातकैः सर्वैक्षिर्जपित्वाSघमर्षणम् ॥' इति,-तद्भणवतो इन्त्रनिर्गुणवधविषयं प्रयोजकानुमन्तृविषयं वा । यत् हारीतेनोक्तम्—'महापात-कातिपातकोपपातकोपपातकानामेकतममेव संनिपाते चाघमर्षणमेव त्रिर्जपेत्' इति.-तिन्निमत्तकर्तृविषयम् । एवमन्यान्यपि स्मृतिवाक्यान्यन्विष्यैवमेव विषयेषु विभ-जनीयानि प्रन्थगौरवभयाच लिख्यन्ते । एतदेव व्रतजातं यागस्थयोषित्सत्र-विदखात्रेय्यामाहितामिपक्यां गर्भिण्यामविज्ञाते च गर्भे व्यापादिते त्रीयांश-न्यूनमनुष्ठेयम् ॥ ३०१॥

प्रायश्चित्तान्तरमाह—

## लोमम्यः स्वाहित्यथवा दिवसं मारुताञ्चनः ! जले स्थित्वाऽभिजुहुयाचत्वारिंशद्वृताहुतीः ॥ ३०२ ॥

अथवाऽहोरात्रमुपोषितो रात्राबुदके वासं हत्वा प्रातर्जलादुत्तीर्य 'ली-मभ्यः स्वाहा' इत्याचैरष्टभिमेन्त्रैरेकैकेन पश्चपश्चाहुतय इत्येवं चत्वारिशकृता-हृतीर्जुहुयात्। - इदं च पूर्वोक्तसमाननिषयम् ; उदवासस्य क्षेशवाहुल्यात्॥ ३०२॥ कमप्राप्तं सुरापानप्रायश्चित्तमाह—

# त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा क्षण्माण्डीभिर्घृतं शुचिः।

सुरापश्चत्वारिंशद्धृताहुतीरिखनुवर्तते । त्रिरात्रमुपोवितः कृष्माण्डीभिः 'यदेवा देवहेळनम्' इत्याद्याभिः कृष्माण्डदष्टाभिरनुष्टुव्यिभेन्त्रिलिङ्गदेवताभिक्रिभि-श्वत्वारिंशद्धृताहुतीर्द्धृत्वा शुचिभेवेत् । तथा बौधायनेनाप्युक्तम्—'अथ कृष्माण्डीभिर्जुहुयाद्योऽपूत एवात्मानं मन्येत यावदर्वाचीनमेनो श्रूणहत्यायास्त-स्मान्मुच्यते । अयोनौ वा रेतः सिक्त्वाऽन्यत्र स्वप्नात् । इति । यत्तु मनुना (१११४९)—'कौरैसं जह्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च प्रतीत्युचम् । माहित्रं शुद्धवत्यश्व सुरापोऽपि विशुद्धाति ॥' इति । मासं प्रत्यदं षोडशकृत्वोऽपनःशोशुचदषं प्रतिस्तो-

पाठा०—१ खाहेति हि वा A. २ मासं जत्वाप इत्येतद्वासिष्ठं च तृचं प्रति। माहित्यं ग्रुद्ध ख.

मेभिरुषसं वासिष्ठम् । महित्रीणामवोस्त्वेतोन्विन्द्रंस्तवामेखेतेषामन्यतमस्य जप उक्तः, स त्रिरात्रोपवासकूष्माण्डहोमाशक्तस्य वेदितव्यः । एताचाकामतः पैछ्याः सकृत्पाने, गौडीमाध्योस्तु पानावृत्तौ च वेदितव्यम् । यच मनुना (१९१९५६) — मन्त्रैः शाकलहोमीयैरव्दं हुत्वा घृतं द्विजः । स गुर्वप्यपहन्त्येनो जन्न्वा वा नम इत्युचम् ॥ इति । संवत्सरं प्रत्यहं 'देवकृतस्यैनसः' इत्यादिभिरष्टभिमंन्त्रेहोंमो 'नम इत्युचम् ॥ अविवास' इत्येतस्या ऋचो वा जप उक्तः, स कामकारविषयः । यत्तु महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्गाः समाहितः । अभ्यस्याद्दं पावमानीभैक्षाहारो विद्युद्धयति ॥ इति, –तदभ्यासविषयम्, समुचितमहापातकविषयं वा ॥

सुवर्णस्तेयप्रायश्वित्तमाह—

## ब्राह्मणखर्णहारी तु रुद्रजापी जले स्थितः ॥ ३०३ ॥

ब्राह्मणः स्वर्णहारी पुनिक्षरात्रोपोषितः जलमध्यस्थो 'नमस्ते रुद्र मन्यव' इति शतरुद्रियजपयुक्तः शुस्त्रतीति ॥ शातातपेनात्र विशेष उक्तः—'मयं पीत्रा गुरुदारांश्व गत्वा स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा । मसाच्छन्नो भस्मशय्यां शयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः ॥' इति । जपश्वैकादशकृत्वः कार्यः । 'एका-दशगुणान्वापि रुद्रानावर्ल्य धर्मवित् । महापापैरपि स्पृष्टो मुच्यते नात्र संशयः ॥' इति स्वामस्य धान्ता (१९१९५०)—'सकृज्ञात्वाऽस्यवामीयं शिव-संकल्पमेव च । सुवर्णमपहृत्यापि क्षणाद्भवति निर्मलः ॥' इति द्विपञ्चाशहकृत्यं स्थाकस्य 'अस्य वामस्य पलितस्य होतुः' इति सूक्तस्य तथा 'यज्ञाप्रतो दूरमुदेतु देवम्' इति शिवससंकल्पहष्टस्य षद्श्वचस्य वा सकृज्यप उक्तः सोऽत्यन्तिर्गृणस्वामिकस्वर्णहरुणे गुणवतोऽपहर्नुर्वष्टव्यः । सुवर्णन्यूनपरिमाणविषयोऽनुप्राहकप्रयोजकविषयो वा । आवृत्तौ तु 'महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छित्' इत्यादिनोक्तं द्रष्ट्यम् ॥ ३०३ ॥

कमप्राप्तं गुरुतल्पगप्रायश्चित्तमाह-

## सहस्रज्ञीर्पाजापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । गौर्देया कर्मणोऽस्थान्ते पृथगेभिः पयस्विनी ॥ ३०४ ॥

गुरुतल्पगस्तु 'सहस्रशीर्षा' इति षोडश्रचंसूक्तं नारायणदृष्टं पुरुषदैवल्यमानुहुभं त्रिष्टुबन्तं जपंस्तस्मात्पापान्भुच्यते । सहस्रशीर्षाजापीति ताच्छील्यप्रल्ययादावृत्तिर्गम्यते । अत एव यमेनोक्तम्—'पौरुषं सूक्तमावर्षं मुच्यते सर्वकिल्बिषात्' इति । आनुत्तो च संख्यापेक्षायामधस्तनश्चोकगता चत्वारिंशत्संख्यारनुमीयते । अत्रापि प्राक्तनश्चोकगतं 'त्रिरात्रोपोषित' इति संबध्यते । अत एव
वृद्दिष्णुः—'त्रिरात्रोपोषितः पुरुषसूक्तजपहोमाभ्यां गुरुतल्पगः शुद्धयेत्' इति ।
पिमश्च सुरापसुवर्णस्तेनगुरुतल्पगैल्लिभः पृथक्षृथगस्य त्रिरात्रवतस्यान्ते
बहुक्षीरा गौर्देया ।-इदमकामविषयम् । यत्तु मनुना ( १९१२५१ )—'हिन-

पाठा०- १ सुरापः स्वर्णहारी च A.

ष्पान्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । जस्वा तु पौरुषं सूक्तं मुच्यते गुरुतल्पगः ॥' इति । 'हविष्पान्तमजरं खर्विदं', 'नतमंहोनदुरितं', 'इति वा इति मे मनः', 'सहस्रशीर्षे' खेषामन्यतमस्य मासं प्रखहं षोडशषोडेशकृत्वो जप उक्तः; सोऽप्य-कामविषय एव । कामतस्तु 'मन्त्रेः शाकलहोमीयैः' इति मनूकं द्रष्टव्यम् । यत्तु षद्त्रिंशन्मतेऽभिहितम्-'महाव्याहृतिभिहींमस्तिलैः कार्यो द्विजन्मना । उपपा-तकशुद्धयर्थं सहस्रपरिसंख्यया ॥ महापातकसंयुक्तो लक्षहोमेन शुद्धयति ॥' इति,-तदावृत्तिविषयम् । यत्तु यमेनोक्तम्—'जपेद्वाप्यस्यवामीयं पावमानीरथापि वा । कुन्तापं वालखिल्यांश्व निवित्प्रैषान्दृषाकिपम् ॥ होतुन्रुद्रान्सकुज्यस्वा मुच्यते सर्वपातकैः ॥' इति,-तद्यभिचारिणीगमनविषयम् ॥ यानि पुनः गुरुतल्पातिदेश-विषयाणि तत्समानि वाऽतिपातकोपपातकपदाभिषेयानि, तेषु तुरीयांशन्यूनमर्थोनं च कमेण वेदितव्यम् । पातकातिपातकोपपातकमहापातकानामेकतमे संनिपाते वा अधमर्षणमेव त्रिर्जपेदिति हारीतोक्तं वा द्रष्टव्यम् । महापातकसंसर्गिणश्च 'स तस्यैव वर्तं कुर्यात्' इति वचनाचेन सह संसर्गस्तदीयमेव प्रायश्वितम् । नच वाच्यं अत्राध्यापनादिसंसर्गस्यानेककर्तृकसंपाद्यत्वाद्रहस्यत्वानुपपत्तिरिति । यतः सत्यप्य-नेककर्तृकत्वे परदारगमनवत् कर्तृव्यतिरिक्ततृतीयाद्यपरिज्ञानमात्रेणैव रहस्यत्वम् । अतो भवत्येव रहस्यप्रायश्चित्तम् । एवमतिपातकादिसंसर्गिणोऽपि तदीयमेव प्रायित्तं वेदितव्यम् ॥ ३०४ ॥

॥ इति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रक्करणम् ॥

कमप्राप्तं गोवधादिषद्पश्चाश्रद्वपपातकप्रायश्चित्तमाह— प्राणायामश्चतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टसः चैव हि ॥ ३०५ ॥

गोवधादिषद्रपद्माद्यदुपपातकजातानामनादिष्टरहस्यवतानां च जाति-अंशकरादीनां सर्वेषामपनुत्तये प्राणायामानां रातं कार्यम् । तथा सर्वेषां महापातकादीनां प्रकीणंकान्तानामप्यपनुत्तये प्राणायामाः कार्याः । तत्र च महापातकेषु चतुःशतम्, अतिपातकेषु त्रिशतम्, अनुपातकेषु द्विशतमिति संख्या-विवृद्धिः कल्पनीया । प्रकाशप्रायिवित्तेषु महापातकप्रायिवित्ततुरीयांशस्योपपातकेषु विधानदर्शनात् प्रकीणंकेषु च हासः कल्प्यः । अत एवोक्तं यमेन—'दशप्रणव-संयुक्तः प्राणायामेश्वतुःशतैः । मुच्यते ब्रह्महत्यायाः किं पुनः शेषपातकैः ॥' इति । बौधायनेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'अपि वाक् चक्षःश्रोत्रत्वक्ष्र्याणमनोव्यतिकमेषु त्रिभः प्राणायामैः शुद्ध्यति । स्रद्रस्त्रीगमनाचमोजनेषु पृथक्पृथक् सप्ताहं सप्त-प्राणायामान्धारयेत् । अभक्ष्यामोज्यामेष्यप्राशनेषु तथा चाऽपण्यविक्रयेषु मधु-मांसष्टृततैळ्ळाक्षाळ्वणरसाम्बवितेषेषु यचान्यदप्येवं युक्तं स्याद्वादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत् । अथ पातकोपपातकवर्ज्यं यचान्यद्प्येवं युक्तं स्याद्रधमासं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत् उपपातकपतनीयवर्जं यचाप्य-न्यदेवं युक्तं स्थान्मासं द्वादशार्धमासान् द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्। अन्यपातकवर्ज्यं यचाप्यन्यद्प्येवं युक्तं द्वादश अर्धमासान् द्वादश प्राणायामान् धारयेत् । अथ पातकेषु संवत्सरं द्वादश द्वादश प्राणायामान् धारयेदिति । तत्र वाकू च श्चिरित्यादिप्राणायामत्रयं प्रकीणंका भिप्रायम् । 'शूद्रश्चीगमना त्रभो जने' त्यादि-नोक्ता एकोनपचा शतप्राणायामा उपपातकविशेषाभिप्रायाः । तथा 'अभक्ष्याभोज्ये'-त्यादिनोक्ताश्चतुश्चत्वारिंशदिधकशतप्राणायामा अप्युपपातकविशेषाभिप्राया एव । अथ 'पातकोपपातकवर्ज्य'मिलादिनोक्ताः साशीतिशतप्राणायामा जातिभंशकरा-द्यभिप्रायाः । अथ 'पातैकवर्ज्य'मित्यादिनोक्ताः षष्ट्यधिकशतत्रयप्राणायामाः गोवधाद्यपातकाभिप्रायाः । अथ 'पातकवर्ज्य'मिलादिनोक्ताः षष्ट्यधिकद्विशत-सहितद्विसहस्रसंख्याकाः प्राणायामाः अतिपातकानुपपातकाभिप्रायाः । अथ पातकेष्वित्यादिनोक्ता विंशत्यधिकशतत्रययुक्ताश्वतुःसहस्रप्राणायामा महापातक-विषयाः । इदं चामक्ष्यभोज्येखादिनोक्तं प्रायश्चित्तपत्रकमत्यन्ताभ्यासविषयं, समुचितविषयं वा । यत्तु मनुना। (१९१२५२)—'एनसां स्थूलसूक्ष्माणां चिकीर्षन्नपनोदनम् । अवेत्यृचं जपेदब्दं यतिंकचेदमितीति वा ॥' इलाब्दं यावत्प्रलाहमर्थान्तराविरुद्धेषु कालेषु 'अवतेहेळोवरुण' इलस्या ऋचो 'यार्ति-चेदम्' इलस्याः, 'इति वा इति मे मनः' इलस्याश्च जप उक्तः सोऽप्यभ्यास-विषयः ॥ ३०५ ॥

उपपातकसामान्यप्राप्तस्य प्राणायामशतस्यापवादमाह—

## ओङ्काराभिष्ठतं सोमसिललं पावनं पिबेत्। कृत्वा हिँ रेतोविण्मृत्रप्राश्चनं तुँ द्विजोत्तमः ॥ ३०६ ॥

द्विजो रेतोविण्मूत्रप्रारानं कृत्वा सोमलतारसमोङ्कारेणाभिमत्त्रितं शुद्धिसाधनं पिबेत्।-एतचाकामकारविषयम्। कामतस्तु सुमन्तूक्तम्—'रेतोविण्मूत्रप्रारानं कृत्वा लश्चनपलाण्डुगृज्जनकुम्मिकारीनामन्येषां चें।मक्ष्याणां भक्षणं कृत्वा हंसमामकुकुटश्वस्गालादिमांसभक्षणं च कृत्वा ततः कण्ठमात्रमुदकमवतीर्य शुद्धवतीभिः प्राणायामं कृत्वा महाव्याहृतिभिररोगमुदकं पीत्वा तदेतस्मात्र्तो भवती'ति। मनुनापि सप्तविधामक्ष्यभक्षणे प्रायिश्वत्तान्तरमुक्तम् (१९१२५३)—'प्रतिगृह्याप्रतिप्राह्यं मुक्तवा चानं विगर्हितम् । जपंस्तरत्यमःदीयं पूयते मानवक्ष्यहात् ॥' इति। अप्रतिप्राह्यं विषशस्त्रस्रस्रित्ते पतितादिद्वयं च। यदा त्वप्स् रेतोविण्मूत्रादिशारीरं मलं विस्वति तदापि वेनैवोक्तम्—'अप्रशस्तं तु कृत्वाऽप्सु मासमासीत भैक्ष्यमुक्' (१९१२५५) इति ॥ ३०६॥

पाठा०-- १ अर्धमासद्वादशद्वादश ख. २ पातवर्जमीत्यादि ख. ३ तु

अज्ञानकृते प्रकीर्णके मानसे चोपपातके प्रायिश्वतमाह-

#### निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत् । त्रैकाल्यसंध्याकरणात्तत्सर्वे विप्रणश्यति ॥ ३०७ ॥

रज्ञन्यां वासरे वा यत्प्रमादादिकृतं प्रकीर्णकं मानसं वाचिकं चोपपातकं तत्सर्वे प्रातमध्याद्वादिकालत्रयविहितनित्यसंध्योपासनया प्रण्इयति । तथा च यमः—'यद्वात्कुक्ते पापं कर्मणा मनसा गिरा। आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैनिंहन्ति तत् ॥' इति । शातातपेनाप्युक्तम्—'अन्ततं मद्यगन्धं च दिवा मैथुनमेव च । पुनाति वृषलाकं च संध्या बहिक्पासिता ॥' इति ॥३००॥

अथ सकलमहापातकादिसाधारणान्पवित्रमन्त्रानाह-

### शुक्तियारण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषतः । सर्वपापहरा द्वेते रुद्रैकाद्शिनी तथा ॥ ३०८ ॥

श्रुक्रियं नाम आरण्यकविशेषः 'विश्वानि देव सवितः' इलादिवाजसनेयके पळाते, आरण्यकं च यजुः 'ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये' इलादि तत्रैव पट्यते. तयोर्जपः सकलमहापातकादिहरः । तथा गायत्र्याश्च महापातकेषु लक्षमतिपातकोपपानकयोर्दशसहस्रम्पपातकेषु सहस्रं प्रकीर्णकेषु शतमिलेवं विशे-षतो जपः सर्वपापहरः। तथा च गायत्रीमधिकृत्य श्लोकः शङ्केनोक्तः—'शर्त जप्ता तु सावित्री महापातकनाशिनी । सहस्रजप्ता तु तथा पातकेभ्यः प्रमोचिनी ॥ दशसाहस्रजाप्येन सँविकिल्बिषनाशिनी। लक्षं जप्ता तु सा देवी महापातकनाशिनी॥ सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः। सुरापश्च विद्युद्धयन्ति लक्षं जप्ता न संशयः॥' इति । यत्तु चतुर्विशतिमते उक्तमू—'गायत्र्यास्तु जपेत्कोटिं ब्रह्मह्लां व्यपोहृति । लक्षाशीतिं जपेयस्तु सुरापानाद्विमुच्यते ॥ पुनाति हेमहर्तारं गायत्र्या लक्षसप्ततिः । गायत्र्या लक्षषष्ट्या तु मुच्यते गुरुतल्पगः ॥' इति,-तद्गरःवाध्यकाशविषयम् । तथा रुद्रैकादशिनी एकादशानां रुद्रानुवाकानां समाहारी रुद्रैकादशिनी। सा च विशेषतो जप्ता सर्वेपापहरा । 'एकादशगुणान्वापि रुद्रानावर्ख धर्मवित् । महन्यः स तु पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥' इति महापातके विकादशगुणा-वृत्तिदर्शनात् अतिपातकादिषु चतुर्थंचतुर्थाश्रहासो योजनीयः । 'च'शब्दोऽघमर्ष-णादिसमुचयार्थः । यथाह् वसिष्ठः — अर्ववेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम् । येषां जपेश्व होमेश्व प्यन्ते नात्र संशयः ॥ अर्घमर्षणं देवैकृतं ग्रुईवल्यस्तरसमाः ।

टिप्प०—1 अधमर्षणमृतं च सत्यमित्यादि. 2 देवकृतं देवकृतसैनस इत्याषृक्. 3 शुद्धवत्यः पतोन्विन्द्रं स्ववामेत्याचा ऋचः. 4 तरस्ममास्तरत्समन्दीत्याचा ऋचः.

पाठा०- १ त्रिकाछ A. २ एते A. ३ सा देवी छ. ४ कल्मधनाशिनी ङ. ५ सर्वदेवपवित्राणि.

कूष्माण्ड्येः पावमान्यैक्ष र्दुर्गा सैवित्र्ययैव च ॥ अभिषक्षैः पैदस्तोमाः सामानि व्याहैतीस्तथा । भीरदण्डानि समानि गीयत्रं रैवतं तथी ॥ पुरुषवतं च भीसं च तथा देववर्तीनि च । कीत्विंगं बीईस्पत्यं च वाक्सेंकं मध्यचरीया ॥ शैत-रियीयविशिरास्त्रिस्तं महावैतम् । गोर्ग्नैकं चाक्षसैंकं च इन्द्रशैंदे च सामनी ॥ त्रीण्याज्यदोहानि रैथन्तरं च अभिवंतं वीमदेव्यं बैहच । एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तुक्षातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत् ॥ रहित ॥ ३०८ ॥

### यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । तत्र तत्र तिलैहोंमो गायत्र्या वाचनं तथा ॥ ३०९ ॥

किंच, यत्र यत्र च बद्यावधादी तज्जनितैक्त्मषजातेनात्मानं संकीणंमभिभूतं द्विजो मन्यते तत्र तत्र गायज्या तिलेहोंमः कार्यः। तत्र महापातकेषु लेक्षसंख्यया होमः कार्यः। 'गायज्या लक्षहोमेन मुच्यते सर्वपातकेः' इति
यमस्मरणात्। अतिपातकादिषु पादपादहासः कल्पनीयः। तथा तिलेवीचनं दानं
कार्यम्। तथा च रहस्मधिकारे विषष्ठः—'वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु ब्राह्मणान्संप्त
पञ्च वा। क्षौद्रयुक्तिस्तिलेः कृष्णविचयेद्यवेतरैः॥ प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि
वर्तते। यावज्ञीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति॥' इति। तथा अनियतकालेऽपि
दानं तेनैवोक्तम्—'कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसिपंषी। ददाति यस्तु
विप्राय सर्वं तरित दुष्कृतम्॥' इति। तथा व्यासेनाप्युक्तम्—'तिल्घेनुं च यो
दयात्संयतात्मा द्विजन्मने। ब्रह्महल्यादिभिः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः॥' इति।

टिप्प॰—1 कृष्माण्ड्यः यहेवा देवहेडनिमलाद्याः. 2 पावमान्यः स्वादिष्ठया मदिष्ठयेलाद्याक्षात्वारोऽध्यायाः. 3 दुर्गा जातवेदसे सुनवामेलादि स्कम्. 4 सावित्रिर्देवस्यत्वेलाद्युवः. 5 अभिषङ्गास्तदाख्या मन्नविशेषाः. 6 पदस्तोमाः उत्सोदेवाहिएण्यया
इत्यादयः. 7 सामानि साधारणानिः. 8 व्याहृतीः भूरम्रये च पृथिव्ये चेलादिकाः.
9 भारदण्डानि सामानि अग्रआयाहीलादीनि. 10 गायत्रं सामविशेषः. 11 रैवतं
रेवतीनः सषमाद इत्यादि. 12 पुरुषत्रतं वैश्वानरिमलादि. 13 मासं अग्नेत्रतपत इत्यादि.
14 देवत्रतं अनृतात्सलयमुपैमीलादि. 15 आर्त्विगं ऋत्विग्मेषमञ्जा बौधायनीयाः.
16 बाईस्पलं इहस्पते प्रथमं वाचो इत्यादि. 17 वावस्तं ओष्ठापिधानेलादि.
18 मध्युचः मधुवाता इत्यादयः. 19 शतरुद्रियं नमस्ते रुद्र मन्यव इत्यादि. 20 अथर्वशिरः देवा इ वे स्वर्गमिलादि. 21 त्रिसुपणं ब्रह्ममेतुमामिलादि. 22 महात्रतं अथ
महात्रतिमलादि. 23 गोस्कं आगावो अन्मिललादि. 24 अश्वस्कं अयं ते अस्तु इर्यत
इत्यादि. 25 इन्द्राय सामगायतेलाचे इन्द्रशुद्धसामनी. 26 आज्यदोहमिलादीन
त्रीण्याज्यदोहानि. 27 रथन्तरं सामविशेषः. 28 अग्नेत्रतम्. 29 वामदेव्यं कयानिश्वत्र
इत्यादि. 30 बृहत्साम सामविशेषः इति विस्वहस्मृतिटीकायाम् । 31 वाचनं दानं
तिलैरित्यत्रापि संबध्यते तिल्दानमिलार्थः—मयुक्तः । 32 दापयेदिलथेः।

पाठा०—१ गायन्यावर्तनं A. २ दोषजातेन ख. ३ गायन्या स्थाहोमः ख. ४ पञ्चसप्त च ख.

एवमादि दानजातं रहस्यकाण्डोक्तमविदुषां द्विजातीनां स्रीश्रह्रयोश्च वेदितव्यम् । यत्तु यमेनोक्तम्—'तिलान्ददाति यः प्रातस्तिलानस्पृशति खादति । तिलक्षायी तिलान्जुह्वन्सवं तरति देण्कृतम् ॥' तथा—'द्वे चाष्टमयो तु मासस्य चतुर्दश्यो तथेव च । अमावास्या पौणंमासी सप्तमी द्वादशीद्वयम् ॥ संवत्सरमभुजानः सततं विजितेन्द्रियः । मुच्यते पातकैः सवैः स्वग्लोकं च गच्छति ॥' इति । यचात्रिणोक्तम्—'क्षीराज्धो शेषपर्यक्के त्वाषाद्यां संविशेद्धरिः । निद्रां त्यज्ञति कार्तिक्यां तयोः संपूजयेद्धरिम् ॥ ब्रह्महत्यादिकं पापं क्षिप्रमेव व्यपोहति ॥' इत्येवमादि तत्सवं विद्याविरहिणां कामाकामसकृदसकृदभ्यासविषयतया व्यवस्थापनीयम् ॥ ३०९॥

### वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पश्चयज्ञित्रयापरम् । न स्पृश्चनतीह पापानि महापातकजान्यपि ॥ ३१० ॥

किंच, 'वेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः। तहानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पश्चधा ॥' इत्युक्तकमेण वेदाभ्यासनिरतं तितिक्षायुक्तं पश्चभ्महायञ्चानुष्ठाननिरतं महापातकजान्यपि पापानि न स्पृश्चानित। किमुत प्रकीणकजानि वाध्यनसजन्योपपातकानि वेस्त्र तात्पर्यमपिशब्दाह्मक्ष्यते। न्एतचाकामकारविषयम् । अत एव विषष्ठेन—'यद्यकार्यशतं सार्यं कृतं वेदश्च धार्यते । सर्वं तत्तस्य वेदाधिर्दहस्यितिवेन्धनम् ॥' इति प्रकीणकाद्यभिप्रायेणान्भिधायाभिहितम्—'न वेदबलमाश्रिस्य पापकर्मरतिर्भवेत् । अज्ञानाच प्रमादाच दश्चते कर्म नेतरत्॥' इति ॥ ३१०॥

## वायुभक्षो दिवा तिष्ठैन् रात्रिं नीत्वाऽप्सु स्र्यदृक् । जन्त्रा सहस्रं गायत्र्याः ग्रुँद्वचेद्रस्रवधादते ॥ ३११ ॥

किंच, सोपवासो वासरमुपविदान् उषित्वा सिलले वसिन्नद्यां नीत्वादित्योद्यानन्तरं साविज्याः सहस्रं जन्न्वा ब्रह्मवधव्यतिरिक्तसकलमहापातकादिपापजातानमुच्यते । अतश्चोपपातकादिष्वभ्यासेऽनेकदोषसमुच्चये वा वेदितव्यम्; विषमविषयसमीकरणस्यान्याय्यत्वात्। अत एव वृद्धवसिष्ठेन महापातकोपपातकयोः कालविशेषण व्रतविशेष उक्तः। यथाह—'यवानां प्रस्तिमञ्जलें वा श्रप्यमाणं श्वेतं वाभिमन्त्रयेत्। यवोऽसि धान्यराजस्त्वं वारुणो मधुसंयुतः। निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतः॥' इत्यनेन । 'धृतं यवा मधुयवाः पवित्रममृतं यवाः। सर्वं पुनन्तु मे पापं वाङ्मनःकायसंभवम् ॥' इत्यनेन वा। 'अभिकार्यं तु कुर्वीत तेन भृतवलिं तथा। नापं न भिक्षां नातिथ्यं न चोच्छिष्टं परित्यजेत्॥' 'ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपित्तरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहां इत्यात्मिन जुहुयाश्चरात्रं

पाठा०—१ किल्बिषं ङ. २ तिष्ठेत् A. ३ ग्रुद्धिर्बह्म A. ४ ष्टतं चाभि-मन्नयेत् ख.

मेधाभिवृद्धये पापक्षयाय त्रिरात्रं बह्महत्यादिषु द्वादशरात्रं पतितोत्पन्नश्चेखेतिह्-गवलम्बनेनान्यान्यपि स्मृतिवचनानि विवेचनीयानि ॥ ३११ ॥ इति रहस्यप्रायश्चित्तप्रकरणम् ।

> विनियुक्तवतवातरूपभेदे बुभुत्सिते । कीदक्षमिति संक्षेपालक्षणं वक्ष्यतेऽधुना ॥

तत्र तावत्सकलप्रकाशरहस्यवताङ्गभूतान्धर्मानाह—

ब्रह्मचर्यं दया श्वान्तिर्दानं सत्यमकल्कता । अहिंसा स्तेयमाधुर्ये दमश्चेति यमाः स्मृताः ॥ ३१२ ॥ स्नानं मौनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिग्रहाः । नियमा गुरुश्चश्रूषा शौचाक्रोधाप्रमादता ॥ ३१३ ॥

ब्रह्मचर्यं सक्छेन्द्रियसंयमः, उपस्थिनिप्रहो लिङ्गिनिप्रहः गोबलीवर्दन्यायेन निर्दिष्टः, अक्रल्कता अकुटिलता । शेषं प्रसिद्धम् । यरपुनर्मनुनोक्तम्— अहिंसा सलमकोधमार्जवं च समाचरेत्' इति,-तद्प्येतेषामुपलक्षणं न परिगणनाय । अत्र च दयाक्षान्त्याचीनां पुरुषार्थत्या प्राप्तानामपि पुनर्विधानं प्रायश्चित्ताङ्गत्वा-यम् । कचिद्विशेषोऽप्यस्ति । यथा विवाहादिष्वभ्यनुज्ञातस्याप्यन्ततवचनस्य निन्नत्त्र्यर्थं सत्यत्वविधानम् । पुत्रशिष्यादिकमपि न ताडनीयमित्येवमर्थमहिंसा विधानमित्येवमादि ॥ ३१२-३१३॥

तत्र सान्तपनाख्यं व्रतं तावदाह-

गोमूत्रं गोमयं श्वीरं दिध सिपः कुशोदकम् । जग्ध्वा परेऽह्वचुपवसेत्कुच्छ्रं सान्तपनं चैरन् ॥ ३१४ ॥

पूर्वेद्युराहारान्तरपरित्यागेन गोमूत्रादीनि पञ्चगव्यानि पश्चद्रव्याणि कुशो-दक्सिहितानि संयुज्य पीत्वा अपरेद्युरुपवसेदिति द्वैरांत्रिकः सान्तपनः कुच्छः । संयोजनं चोत्तरश्चोके पृथगिवधानाद्वगम्यते । 'कुच्छु' इति चान्वर्थ-संह्रेयम् ; तपोह्नपत्वेन क्रेशसाध्यत्वात् । गोमूत्रादीनां परिमाणं वक्ष्यते । यदा पुनः पूर्वेद्युरुपोध्यापरेद्यः समन्त्रकं संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पीयते तदा ब्रह्म-कूर्व इत्याख्यायते । यथाह पराशरः—'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिर्पः कुशोद-कम् । निर्दिष्टं पञ्चगव्यं तु प्रत्येकं कायशोधनम् ॥ गोमूत्रं ताम्नवर्णायाः श्वेताया-श्वापि गोमयम् । पयः काञ्चनवर्णाया नीलायाश्च तथा दिध ॥ घृतं च कृष्ण-वर्णायाः सर्वं कापिलमेव च । अलाभे सर्ववर्णानां पञ्चगव्येष्वयं विधिः ॥ गोमूत्रं

पाठा०-१ परम् ख. २ द्वेरात्रः ख. ३ सांतपनं. ४ पवित्रं कायशोध-नमिति इ.

माषकास्त्वष्टौ गोमयस्य तु षोडरा । क्षीरस्य द्वादरा प्रोक्ता दप्रस्तु दरा कीर्तिताः ॥ गोमूत्रवद्वृतस्याष्टौ तदर्षं तु कुरोदकम् । गायत्र्यादाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् । आप्यायखेति च क्षीरं दिधिकाल्णेति वै दिधि ॥ तेजोऽसिशुक्रमिस्याज्यं देवस्यत्वा कुरोदिकम् । पष्ठगव्यम्चा पूतं होमयेदिमसंनिधौ ॥ सप्तपत्राक्ष ये दर्मा कै चिछन्नामाः शुचित्विषः । एतैरुद्धस्य होतन्यं पश्चगव्यं यथाविधि ॥ इरावती इदंविष्णुर्मानस्तोके च रावतीः । एताभिश्चेव होतन्यं हुतरोषं पिबेद्धिनः ॥ प्रणवेन समालोक्य प्रणवेनाभिमन्त्रय च । प्रणवेन समुद्धस्य पिबेत्तत्प्रणवेन तु ॥ मध्यमेन पलाशस्य पद्मपत्रेण वा पिबेत् । खर्णपात्रेण रौप्येण ब्राह्मतीर्थेन वा पुनः ॥ यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मानवे । ब्रह्मकूर्चापवासस्तु दहस्यिपिवेनधनम् ॥ रवि । यदा त्वेतदेव मिश्रितं पश्चगव्यं त्रिरात्रमभ्यस्यते तदा यतिसान्तपनसंज्ञां लभते—'एतदेव व्यद्यस्यस्यं यतिसान्तपनं स्मृतम्' इति शङ्खस्यरणात् ॥ जाबाकेन तु सप्ताहसाध्यं सान्तपनमुक्तम्—'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सर्पिः कुरोदकम् । एकैकं प्रत्यहं पीत्वा त्वहोरात्रमभोजनम् । कृच्छ्रं सान्तपनं नाम सर्वपापप्रणारानम् ॥' इति । एषां च गुरुल्खुकृच्छ्राणां शक्त्यावपेक्षया व्यवस्था विद्वया ।
एवमुत्तरत्रापि व्यवस्था बोद्धव्या ॥ ३१४॥

महासान्तपनाख्यं कुच्छ्माह-

# पृथक्सान्तपनद्रव्यैः पडहः सोपवासकः ।

सप्ताहेन तु कुच्छ्रोऽयं महासान्तपनः स्मृतः ॥ ३१५ ॥

सप्ताहेनापवर्जितो महासान्तपनाख्यः कुच्छ्रो विज्ञेयः। कथमिलपे-क्षायामुक्तं प्रथम्पूतैः षिज्ञगीन्त्रादिभिरेकैकेनैकैकमहरतिवाहयेत् सप्तमं चोपवा-सेनेति । यमेन तु पञ्चदशाहसंपायो महासान्तपनोऽभिहितः—'ग्यहं पिबेतु गोमृतं त्र्यहं वै गोमयं पिबेत् । त्र्यहं दिध त्र्यहं क्षीरं त्र्यहं सिपंत्ततः द्युनिः ॥ महासान्तपनं ह्येतत्सर्वपापप्रणाशनम् ॥' इति । जाबालेन त्वेकविंशतिरात्रिनि-वेली महासान्तपनं उक्तः—'षण्णामेकैकमेतेषां त्रिरात्रमुपयोजयेत् । त्र्यहं चोप-वसेदन्त्यं महासान्तपन विदुः ॥' इति । यदा तु षण्णां सान्तपनद्रव्याणामेकैकस्य ह्यहमुपयोगस्तदा अतिसान्तपनम् । यथाह यमः—'एतान्येव तथा पेथान्येकैकं तु ह्यहं ह्यहम् । अतिसान्तपनं नाम श्वपाकमिप शोधयेत् ॥' इति । 'श्वपाकमिप शोधयेत्' इत्यर्थवादः ॥ ३१५ ॥

इति महासांतपनातिसांतपने ।

पणेकृच्छ्राख्यं वतमाह-

पर्णोदुम्बरराजीवविल्वपत्रक्कशोदकैः । प्रत्येकं प्रत्यहं पीतैः पर्णकुच्छ्र उदाहृतः ॥ ३१६ ॥

पाठा०- १ अव्छित्रामाः कुशाः स्थिता. २ ताम्रेग ख. ३ पेथादेकैकं ख. ४ प्रत्यहाभ्यस्तैः A.

पलाशोदुम्बरारिवन्दशीवृक्षपण्गिमेकैकेन कथितमुद्कं प्रत्यहं पियेत्। कुशोदकं चैकस्मिन्नहनीति पन्नाहसाध्यः पण्कुच्छः। यदा तु पण्गित्रामेकीकृतानां काथित्राप्तान्ते पीयते तदा पण्कूचंः। यथाह यमः— 'एतान्येव समस्तानि त्रिरात्रोपोषितः छुचिः। काथितित्वा पिवेदद्भिः पण्कूचें-ऽभिधीयने॥' इति। यदा तु विल्वादिफलानि प्रत्येकं कथितानि मासं पीयन्ते तदा फलकृच्छादिव्यपदेशं लभन्ते। यथाह मार्कण्डेयः—'फलैर्मासेन कथितः फलकृच्छो मनीषिभिः। श्रीकृच्छः श्रीफलैः प्रोक्तः पद्माक्षरपरस्तथा॥ मासेनामलकैरेवं श्रीकृच्छ्मपरं स्मृतम्। पत्रमेतः पत्रकृच्छः पुष्पेस्तत्कृच्छ् उच्यते॥ मूलकृच्छः स्मृतो मूलैस्तोयकृच्छो जलेन तु॥' इति॥ ३१६॥

इति पर्णकृच्छ्र एकादशविधः।

तप्तकृच्छ्माह-

#### तप्तक्षीरघताम्ब्नामेकैकं प्रत्यहं पिवेत्। एकरात्रोपवासश्च तप्तकुच्छ उदाहृतः।। ३१७।।

दुग्धसर्पि हदकानां तप्तानामेकेकं प्रतिदेवसं प्राश्यापरे ग्रुक्पव-सेत्। एष दिवसचतुष्ट्यसंपाद्यो महातप्तकृच्छः। एभिरेव समस्तः सोपवासिई-रात्रसंपाद्यः सान्तपनवत्तप्तकृच्छः। मनुना तु द्वादशरात्रनिर्वर्त्योऽभिहितः (११।-११४)— 'तप्तकृच्छं चरन्विप्रो जलक्षीरष्टतानिलान्। प्रतित्रयहं पिबेदुष्णान्स-कृरस्नायी समाहितः॥ दिति। क्षीरादिपरिमाणं तु पराशरेणोकं द्रष्टव्यम्।— 'अपां पिबेत्तु त्रिपलं द्विपलं तु पयः पिबेत्। पलमेकं पिबेत्सिपिक्षरात्रं चोष्ण-मारुतम्॥ इति। त्रिरात्रमारुतस्य पूरणे उष्णोदकवाष्पं पिबेदिस्यदः। यदा तु श्रीतं क्षीरादि पीयते तदा शीतकृच्छः, 'त्रयहं श्रीतं पिबेत्तोयं त्रयहं श्रीतं पयः पिबेत्। त्रयहं श्रीतं ष्टतं पीत्वा वायुभक्षः परं त्रयहम्॥ इति यमस्मरणात् ३१७ इति तप्तकृच्छुश्चतुर्विधः।

पादकृच्छ्माइ--

#### एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। उपवासेन चैवायं पादकुच्छः प्रकीर्तितः ॥ ३१८॥

एकभक्तेन सङ्क्रोजनेन दिवैवः नक्तेनेति पृथगुपादानात् । अतश्च दिवै-वैकवारमेव भोजनेनेवैकमहोरात्रमतिवाहयेदिति । तत्र दिवेति रात्रिव्युदासः । एकवारमिति द्विवारादिव्युदासः । भोजनेनेत्यभोजनव्युदासः । एतच कृच्छ्रादीनां व्रतस्पत्वात् पुरुषार्थभोजनपर्युदासेन कृच्छ्राङ्गभूतं भोजनं विधीयते । तथा चा-पत्सम्बः—'व्यहमनक्ताइयदिवाशी च ततस्वहं । व्यहमयाचितव्रतस्वयहं नाश्चाति किंचन' इति । अत्र च 'अनक्ताशी' इत्यनेन व्रतविहितेन णिनिप्रत्ययेन नक्तपर्यु-दासेन दिवाभोजननियमं दर्शयति । गौतमेनापीदमेव स्पष्टीकृतम्—'हृदिध्यान्प्रात-

पाठा०- १ पर्णकृच्छ् उदाहतः A. २ त्रिरात्रस्य मारुतस्य ख. ३ चैकेन A. ४ उदाहतः A.

राशान्भुक्तवा तिस्रो रात्रीनांश्रीयात्' इति । एवं नक्तभोजनविधावपि । न विद्यते याचितं यस्मिन्भोजने तदयाचितम्। तेन कालविशेषानुपादानाहिवा रात्रौ वा सकृदित्येव; तपोक्पलात्क्रच्छ्राणां द्वितीयभोजने तद्नुपपत्तः । अयाचितमिति न केवलं परकीयान्नयाचनप्रतिषेघोऽपि तु खकीयमपि परिचारकभार्यादिभ्यो न याचितव्यम् । प्रेषणाध्येषणयोः साधारणत्वाद्याच्यायाः । अतः खगृहेऽपि मृत्य-भार्योदयोऽनाज्ञप्ता एव यदि भोजनमुपहरन्ति तर्हि भोक्तन्यं, नान्यथा । अमुनै-वाभिप्रायेणोक्तं गौतमेन—'अथापरं त्र्यहं न कंचन याचेत' इति । अत्र च प्राससंख्यानियमः पराशरेण दर्शितः—'सायं तु द्वादशप्रासाः प्रातः पश्चदश स्मृताः । चतुर्विशतिरायाच्याः परं निरशनं स्मृतम् ॥' इति । आपस्तम्बेन त्वन्यथोक्तम्—'सायं द्वाविंशतिर्पासाः प्रातः षड्विंशतिः स्मृताः। चतुर्विंशति-रायाच्याः परं निरशमास्रयः । कुकुटाण्डप्रमाणास्तु यथा वास्यं विशेत्सुखम् ॥' इति ॥ अनयोश्च कल्पयोः शक्तयपेक्षया विकल्पः । आपस्तम्बेन तु प्राजापत्य-प्रायिक्तं चतुर्घा विभज्य चतुरः पादकृच्छ्रान्कृत्वा वर्णानुहरेण व्यवस्था वृर्शिता-- 'त्र्यहं निरश्चनं पादः पादश्वायाचितं त्र्यहम् । सायं त्र्यहं तथा पादः पादः प्रातस्तथा त्र्यहम् ॥ प्रातः पादं चरेच्छूदः सायं वैश्ये तु दापयेत् । अया-चितं तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणे स्मृतम् ॥' इति । यदा त्वयाचितोपवासात्मक-त्र्यहृद्रयानुष्ठानं तदाऽर्धकृच्छः । सायंव्यतिरिकापरत्र्यहत्रयानुष्ठानं तु पादोनमिति विद्वेयम् । 'सायंत्रातविंनार्धं स्थात्पादोनं नक्तवर्जितम्' इति तेनैवोक्तत्वात् ॥ अर्धकृच्छ्रस्य प्रकारान्तरमपि तेनैव दर्शितम्—'सायं प्रातस्तथैकैकं दिनद्वयमया-चितम् । दिनद्वयं च नाश्रीयात्कृच्छार्षं तद्विधीयता ॥' इति ॥ ३१८ ॥

प्राजापत्यं कृच्छ्रमाह— यथाकथंचित्रिगुणः प्राजापत्योऽयम्रुच्यते ।

अयमेव पादकृच्छः यथाकथंचिद्दण्डकलितवदाष्ट्रत्या खस्थानविद्दुद्धा वा, तत्राप्यानुलोम्येन प्रातिलोम्येन वा तथा वक्ष्यमाणजपादित्युक्तं तब्रहितं वा त्रिर्म्यस्तः प्राजापत्योऽभिधीयते । तत्र दण्डकलितवदाष्ट्रितपक्षो विष्ठिन प्रवृधितः—'अदः प्रातरहर्नकमहरेकमयाचितम् । अदः पराकं तत्रेकमेवं चतु-रही परी ॥ अनुप्रहार्थं विप्राणां मनुर्धमेमृतां वरः । बालवृद्धातुरेष्वेवं शिशुक्त्रच्छू-सुवाच ह ॥' इति । आनुलोम्येन खस्थानविवृद्धिपक्षस्तु मनुना द्शितः (१९।-२९१)—'श्यहं प्रातक्यहं सायं श्यहमद्यादयाचितम् । परं श्यहं च नाश्रीया-रप्राजापस्यं चरन्द्रिजः ॥' इति प्रातिलोम्याद्याचितम् । परं श्यहं च नाश्रीयान्याजापस्यं चरन्द्रिजः ॥' इति प्रातिलोम्याद्याचितम् । परं श्यहं च नाश्रीयान्याजापस्यं चरन्द्रिजः ॥' इति प्रातिलोम्याद्यास्तित् विषयेन दर्शिता—'प्रातिलोम्यं चरिद्रपः कृच्छूं चान्द्रायणोत्तरम्' इति । जपादिरहितपक्षस्तु प्रारिशेष्याद्यायाच्यत्या च त्रेवर्णकविषयः । स च गौतमादिभिर्दर्शितः—'अथातः कृच्छून्व्याख्यास्यामो हविष्यान्प्रातराशान्भुक्त्वा तिस्रो रात्रीनांश्रीयादथापरं श्यहं नक्तं भुजीताथापरं श्यहं नक्तं याचेताथापरं श्यहं नक्तं भुजीताथापरं श्यहं नक्तं भुजीताथापरं श्यहं न कंचन याचेताथापरं श्यहमुपवसंक्तिष्ठेदहनि रात्रावासीत क्षिप्रकामः सर्खं वदेदनार्यैः सह न भाषेत रीरवयोधां जपे निखं प्रयुज्जीतानुसवनमुदकोप-स्पर्शनमापोहिष्ठेति तिस्रिभः पवित्रवतीभिर्मार्जेगीत हिरण्यवर्णाः श्रुचयः पावका इलाष्टाभिरथोदकतर्पणम् । नमोहमाय मोहमाय महमाय धन्वने तापसाय पुनर्वसवे नमः मौड्याय और्म्याय वसुविन्दाय सर्वविदाय नमः। पाराय सुपाराय महापाराय पारदाय परपाराय पारिवण्ये नमः । रुद्राय पशुपतये महते देवाय त्रयम्बकायै-कचरायाधिपतये हराय शर्वायेशानायोग्राय विजिणे घृणिने कपर्दिने नमः सूर्यीयादित्याय नमः । नीलधीवाय शितिकण्ठाय नमः । कृष्णाय पिङ्गलाय नमः । ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्वरेतसे नमः। सत्याय पावकाय पावकवर्णा-यैकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमः। दीप्ताय दीप्तरूपिणे नमः। तीक्ष्णाय तीक्ष्णरूपिणे नमः । सौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषाय उत्तमपुरुषाय ब्रह्मचारिणे नमः । चन्द्रललाटाय कृत्तिवाससे नम इति । एतदेवादित्योपस्थानमेता एवाज्या-हुतयो द्वादशरात्रस्यान्ते चर्च श्रपयित्वा एताभ्यो देवताभ्यो जुहयादमये खाहा सोमाय खाहाग्रीषोमाभ्यामिन्द्राग्निभ्यामिन्द्राय विश्वभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापत-येऽमये खिष्टकृते इति अन्ते ब्राह्मणभोजनम्' इति । तत्र तिष्ठेदहनि रात्रावासीत क्षिप्रकाम इलाखार्थः - यस्त महतोऽप्येनसः क्षिप्रमेकेनैव कृच्छ्रेण क्षिप्रं मुच्येय-मिलेवं कामयते असावहनि कर्माविरुद्धेषु कालेषु तिष्ठेदात्रावासीत । एवं रौरव-योधारुयसामजपो नमोहमायेखादिभिस्तर्पणमादिखोपस्थानादिकं च हश्रपणादिकं च योगीश्वराद्यनुक्तं क्षिप्रकामः कुर्वीत । अतश्व योगीश्वराद्युक्तप्राजापत्यद्वयस्थाने गौतमीयमनेकेतिकर्तव्यतासहितं द्रष्टव्यम् । एवमन्यान्यपि स्मृत्यन्तरोक्तानि विशेषेणान्वेषणीयानि ॥

अतिकृच्छ्माह—

अयमेवातिकुच्छः स्यात्पाणिपूरान्नभोजनः ॥ ३१९ ॥

एतद्धमंक एव एकभक्तादिप्राजापत्यधर्मयुक्तो ऽतिकृच्छः स्यात् । इयांस्तु विशेषः—आये त्रयह्त्रये पाणिपूरणमात्रमकं भुञ्जीत न पुनर्द्वाविंशत्यादिमासान् । अत्र च प्राप्तभोजनानुवादेन पाणिपूराक्षविधानादन्त्यत्र्यहेऽतिदेशप्राप्त उपवासोऽप्रतिपक्ष एव । अत्रापि पादशो व्यवस्था पूर्ववदेव द्रष्टव्या । यत्तु मनुनोक्तम् (१९१२१३)—'एकैकं प्रासमश्रीयात्र्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् । त्र्यहं चोपवसेदन्त्य-मतिकृच्छं चरन् द्विजः ॥' इति,—तत्पाणिपूराक्षपरिमितीदरूपत्वाच्छकंविषयम् ३९९

कृच्छ्रातिकृच्छ्रमाह—

कुच्छ्रातिकुच्छ्रः पयसा दिवसानेकविंशतिम् । पकविंशतिरात्रं पयसा वर्तनं कुच्छ्रातिकुच्छ्रास्यं वतं विज्ञेयम् । गौतमेन तु द्वादशरात्रमुदकेन वर्तनं कुच्छ्रातिकृच्छ्र उक्तः 'अब्भक्षस्तृतीयः स कुच्छ्रातिकुच्छ्रः' इति । अतक्ष शक्त्यपेक्षयाऽनयोव्यवस्था ॥

पाठा०—१ विशेषेणान्तराण्यन्वेषणीयानि ङ. २ परिमितःवात् ख. ३ तिकृच्छ्मित्युक्तं.

पराकमाइ--

द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥ ३२०॥ ऋज्वर्थोऽयमर्थश्लोकः ॥ ३२०॥ सौम्यक्रच्छ्रमाह—

पिण्याकाचामतकाम्बुसक्तृनां प्रतिवासरम् । एकरात्रोपवासश्च कुंच्छ्नः सौम्योऽयम्रुच्यते ॥ ३२१ ॥

पिण्याकोदनां सम्रावोदिश्वदुदकसकूनां पश्चाना मेकैकं प्रतिदिवसे मुपभुज्य षष्टेऽ हि उपवसे देष सौम्याख्यः कृच्छ्रोऽभिधीयते । द्रव्यपरिमाणं
तु प्राणयात्रामात्रनिबन्धनमधिगनतव्यम् । जाबाळेन तु चतुरह्व्यापी सौम्यकृच्छ् उक्तः—'पिण्याकं सक्तवस्तकं चतुर्थेऽहन्यभोजनम् । वासो नै दक्षिणां
द्यारसौम्योऽयं कृच्छ् उच्यते ॥' इति ॥ ३२१ ॥

तुलापुरुषाख्यं कृच्छ्माह—

एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाकमम्। तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्चदशाहिकः॥ ३२२॥

एषां पिण्याकारीनां पञ्चानां क्रमेणेकेकस्य त्रिरात्राभ्यासेन पञ्चद्-शाहव्यापी तुलापुरुषाख्यः कुच्छ्रो वेदितव्यः । अत्र च पश्चदशाहिकत्व-विधानादुपवासस्य निरृत्तिः ॥ यमेन त्वेकविंशतिरात्रिकस्तुलापुरुष उक्तः—'आ-चाममथ पिण्याकं तकं चोदकसक्तुकान् । त्र्यहं त्र्यहं प्रयुज्जानो वायुभक्षी त्र्यह-द्वयम् ॥ एकविंशतिरात्रस्तु तुलापुरुष उच्यते ॥' इति । अत्र हारीताद्युक्तितिकर्त-व्यता प्रनथगौरवभयाच लिख्यते ॥ ३२२ ॥

चान्द्रायणमाइ-

तिथिशृद्ध्या चरेत्पिण्डान् शुक्के शिष्यण्डसंमितान् । एकैकं हासयेत्कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन् ॥ ३२३ ॥

चान्द्रायणाख्यं वृंतं कुचेन मयूराण्डपरिमितान पिण्डान् शुक्ते आपूर्यमाणपक्षे तिथिवृद्धया चरेत् भक्षयेत्। यथा प्रतिपत्प्रमृतिषु चनद्रक-लानामेकैकशो वृद्धिरधमासे तद्वत्पिण्डानि प्रतिपथेको द्वितीयायां द्वावित्येवमेकैकशो वर्धयन भक्षयेयावत्पीणमासी। ततः पश्चद्श्यां पश्चदश प्रासान्भुक्तवा ततः कृष्णपक्षे चतुर्दशं प्रतिपदि द्वितीयायां त्रयोदशेत्येवमेकैकशो प्रासान् द्वासयणशीन्यायावचतुर्दशी। ततश्चतुर्दश्यामेकं प्रासं प्रसित्वा इन्दुक्षयेऽर्थादुपवसेत्। तथा च वसिष्ठः—'एकैकं वर्धयेत्पण्डं शुक्ते कृष्णे च हासयेत्। इन्दुक्षये न भुष्तीत एष चान्द्रायणो विधिः॥' इति। चन्द्रस्यायनिमवायनं चरणं यस्मिन्कमणि हासवृद्धिभ्यां तचान्द्रायणम्। संज्ञायां दीर्घः। इदं च यववत् प्रान्तयोरणीयो प्रध्ये स्थवीय इति यवमध्यमिति कथ्यते। एतदेव वतं यदा कृष्णपक्षप्रतिपदि प्रक्रम्य

पाठा०- १ सौम्यः कृष्णेऽयसुष्यते A. २ सुपयुज्य ख. ३ वधा-विभि ड. ४ कर्म कुर्वन् इ. पूर्वोक्तक्रमेणानुष्ठीयते तदा पिपीलिकावन्मध्ये हसिष्ठं भवतीति पिपीलिकमध्य-मिति कथ्यते । तथा हि-पूर्वोक्तकमेण कृष्णप्रतिपदि चतुर्देश प्रासान् भुक्त्वा एकैकप्रासापचयेन चतुर्दशीं यावद्भश्रीत । ततश्चतुर्दश्यामेकं प्रासं प्रसिखाऽमावा-स्यायामुपोष्य शुक्कप्रतिपयेकमेव प्रासं प्राश्रीयात् । तत एकैकोपचयभोजनेन पक्ष-शेषे निर्वर्त्यमाने पौर्णमास्यां पश्चदश प्रासाः संपयन्त इति युक्तेव पिपीलिकाम-ध्यता । तथा च वसिष्ठः--- मासस्य कृष्णपक्षादी प्रासानग्राचतुर्दश । प्रासापचय-भोजी सन्पक्षशेषं समापयेत् ॥ तथैव शुक्रपक्षादौ प्रासं भुजीत चापरम् । प्रासो-पचयभोजी सन्पक्षशेषं समापयेत् ॥' इति । यदा त्वेकस्मिन्पक्षे तिथिवृद्धिहासव-शात बोडश दिनानि भवन्ति चतुर्दश वा तदा प्रासानामपि वृद्धिहासौ वेदितव्यौ। 'तिथिवृद्ध्या पिण्डांश्वरेत्' इति नियमात् । गौतमेनात्र विशेषो दर्शितः-'अथात-श्चान्द्रायणं तस्योक्तो विधिः कृच्छे वपनं च वतं चरेत् श्वोभूतां पौर्णमासीमुपव-सेत आप्यायख संतेपयांसि नवोनव इति चैताभिस्तर्पणमाज्यहोमो हविषश्चाशुम-श्रुणमुपस्थानं च चन्द्रमसः यहेवादेवहेडनमिति चतस्रभिराज्यं जुहुयाहेवकृतस्येति चान्ते समिद्धिक्रिभिः ॐभूः ॐभूवः ॐखः ॐमहः ॐजनः ॐतपः ॐसर्ख यशः श्रीः ऊर्क इद ओजः तेजः पुरुषः धर्मः शिवः इस्येतैर्शासानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्रं मनसा नमः खाहेति वा सर्वानेतैरेव प्रासान्भुजीत । तद्वासप्रमाणमास्या-धिकारेण चरुमैक्षसक्तुकणयावकशाकपयोद्धिवृतमूलफलोदकानि हवींध्युत्तरोत्तरं प्रशस्यानि । पौर्णमास्यां पञ्चदश प्रासान् भुक्तवा एकैकापचयेनापरपक्षमश्रीयात् । अमवास्यायामुपोष्यैकैकोपचयेन पूर्वपक्षं विपरीतमेकेषामेव चान्द्रायणो मासः' इति । अत्र प्रासप्रमाणमास्याधिकारेणेति यदुकं, -तद्वालाभिप्रायम् । तेषां शिख्यण्डपरि-मितपश्चदशत्रासभोजनाशक्तेः । क्षीरादिहविष्यु बिख्यण्डपरिमितत्वं तु पर्णपुटका-दिना संपादनीयम् । तथा कुक्टाण्डार्द्रोमलकादीनि तु प्रासपरिमाणानि स्मृत्य-न्तरोक्तानि शक्तिविषयाणि बिख्यण्डपरिमाणाल्लघुत्वात्तेषाम् । यत्पुनरत्र 'श्वोभूता' पौर्णमासीमुपवसेत्' इत्यत्र चतुर्दश्यामुपवासमभिधाय 'पौर्णमास्यां पश्चदश-प्रासान्भुक्तवा' इत्यादिना द्वात्रिशदहरात्मकत्वं चान्द्रायणस्योक्तं तत्पक्षान्तरप्रद-र्शनार्थं न सार्वत्रिकमः योगीश्वरवचनानुरोघेन त्रिंशदहरात्मकस्य दर्शितत्वात् । ययेतत्सार्वत्रिकं स्यातदा नैरन्तर्येण संवत्सरे चान्द्रायणानुष्ठानानुपपत्तिः स्यात् । चन्द्रगत्यनुवर्तनानुपपत्तिश्च ॥ ३२३ ॥

चान्द्रायणान्तरमाह-

यथाकथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम् । मासेनैवोपभुक्षीत चान्द्रायणमथापरम् ॥ ३२४ ॥

पिण्डानां चत्वारिंशद्धिकं शतद्वयं मासेन भुश्जीत । यथाकथं-चित्प्रतिदिनं मध्याद्वेऽष्टौ प्रासान, अथवा नक्तंदिनयोश्वतुरश्वतुरो वा, अथवै-कसिंश्वतुरोऽपरस्मिन्द्वादश वा तथैकरात्रमुपोध्यापरस्मिन्दोडश वेसादिप्रकाराणा-

मन्यतमेन शक्तयायपेक्षया भुजीते खेतत्पूर्वोक्तचान्द्रायणद्वयादपरं चन्द्रायणम् । अतस्तयोनीयं प्राससंख्यानियमः, किंतु पश्चविंशत्यधिकशतद्वयसंख्यैव । मनुना चैते प्रकारा दर्शिताः ( १९१२ १८ - २२० )— 'अष्टावष्टौ समश्रीयात्पण्डान्मध्यन्दिने स्थिते । नियतात्मा इविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत् ॥ चतुरः प्रातरश्रीयात्पिण्डा-न्विपः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं चरेत् ॥ यथाकथंचित्पि-ण्डानां तिस्रोऽश्रीतीः समाहितः । मासेनाश्रन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥' इति । तथा चत्वारिंशच्छतद्वयन्यूनसंख्याप्राससंपाद्यस्यापि संप्रहार्थं 'अपर'महणम् । यथाह् यमः-- 'त्रींस्नीन्पिण्डान्समश्रीयानियतात्मा दढनतः । हविष्यानस्य वै मास-मृषिचान्द्रायणं स्मृतम् ॥' इति । एषु च यतिचान्द्रायणप्रमृतिषु चन्द्रगत्यनु-सरणमपेक्षितम् । अतिविंशहिनात्मकसाधारणेन मासेन नैरन्तर्येण चान्द्रायणानुष्ठाने यदि कथंचित्तिथिवृद्धिहासवशात् पश्चम्यादिष्वारम्भो भवति तथापि न दोषः। यद्पि सौमायनाष्ट्यं मासवतं मार्कण्डेयेनोक्तम्—'गोक्षीरं सप्टरात्रं तु पिवेत्स्तन-चतुष्टयात् । स्तनत्रयात्सप्तरात्रं सप्तरात्रं स्तनद्वयात् ॥ स्तनेनैकेन षड्गत्रं त्रिरात्रं वायुभुग्भवेत् । एतत्सोमायनं नाम वतं कल्मषनाशनम् ॥' इति । स्मृखन्तरे 'सप्ताहं चेलेतद्रोस्तनम्बलमय त्रीन्स्तनान्द्रौ तथैकं कुर्यात्त्रींश्रोपवासान्यदि भवति तदा मासि सोमायनं तत्' इति, -तदपि चान्द्रायणकर्मकमेव। हारीतेनापि 'अथातश्वान्द्रायणमनुक्रमिष्ये' इत्यादिना सेतिकर्तव्यताकं चान्द्रायणमभिधायैव-मेव सोमायनमिलातिदेशाभिधानात् । यत्पुनस्तेन कृष्णचतुर्थीमारभ्य शुक्रद्वा-दशीपर्यन्तं सोमायनमुक्तम् । चतुर्थीप्रसृतिचतुः स्तनेन त्रिरात्रं त्रिस्तनेन त्रिरात्रं दिस्तनेन त्रिरात्रं एकस्तनेन त्रिरात्रमेवमेकस्तनप्रमृति पुनश्चतुःस्तनान्तं 'या ते सोम चतुर्थी तनूस्तया नः पाहि तस्यै नमः खाहा, या ते सोम पश्चमी वष्ठीत्येनं यागार्थास्तिथिहोमा ऐवं स्तुत्वा एनोभ्यः पूतश्चनद्रमसः समानतां सलोकतां सायुज्यं च गच्छति' इति चतुार्वेशतिदिनात्मकं सोमायनमुक्तं,-तदशक्तविषयम्॥ ३२४॥

अथ कृच्छ्रचान्द्रायणसाधारणीमितिकर्तव्यतामाह-

## कुर्यात्रिषवणस्तायी कुच्छं चान्द्रायणं तथा । पवित्राणि जपेत्पिण्डान्गायच्या चाभिमन्त्रयेत् ॥३२५॥

कुच्छूं प्राजापत्यादिकं चान्द्रायणं वा त्रिषवणकानयुक्तः कुर्यात् ।— एतच तप्तकृच्छूव्यतिरेकेण । तत्र 'सक्तस्त्रायी समाहितः' इति मनुना विशेषाभि-धानात् ॥ यत्पुनः शङ्कोन कृच्छूेषु त्रिषवणकानमभिहितम्—'त्रिरिह त्रिनिंशायां तु सवासा जलमाविशेत्' इति,—तदशक्तविषयम् । यत्पुनवेशम्पायनेन दैकालिकं कानमुक्तम्—'क्षानं द्विकालमेन स्थात्रिकालं वा द्विजन्मनः' इति,—तत्रिषवणकाना-शक्तस्य वेदितव्यम् ॥ यत्पुनर्गाग्येणोक्तम्—'एकवासाश्चरेद्वेशं क्रात्वा वासो न पीडयेत्' इति,—तदिष शक्तसेवः 'एकवासा आईवासा वा लक्ष्वाची स्थिण्डिकेशयः' इत्येकवस्रताया अपि शङ्क्षेन पाक्षिकत्वेनाभिधानात् । स्नाने च हारी-तेन विशेष उक्तः—'त्र्यवरं शुद्धवतीभिः स्नात्वाघमधेणमन्तर्जले जपित्वा धौत-महतं वासः परिधाय साम्रा सौम्येनादित्यमुपतिष्ठेत' इति । स्नानानन्तरं च पिनत्राणि जपेत् । पिनताणि च 'क्षघमषेणं देवकृतः गुद्धवत्यस्तरत्समाः' इलादीनि वसिष्ठादिप्रतिपादितानामन्यतमान्यशीविरुद्धेषु कालेषु अन्तर्जले जपेत् सावित्रीं वा। (१९।२२५)—'सावित्रीं च जपेकित्यं पवित्राणि च शक्तितः' इति मनुस्मरणात् । यत्तु गौतमेनोक्तम्—'रौरवयोधां जपेन्निसं प्रयुत्रीत' इति,-तदपि पवित्रत्वादेवोक्तं, न पुनर्नियमायः तथा सति श्रुत्यन्तरमूलत्वकल्पनाप्रस-ङ्गात् । अतोऽनधीतसामवेदेन गायत्र्यादिकमेव जप्तव्यम् । यदपि 'नमो हमाय मोहमाय इत्यादि पिटत्वा एता एवाज्याहुतयः' इत्युक्तं,-तदिप न नैयमिकं किंतु 'महाव्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः खयमन्बहम्' (१९।२२२) इति मनुना महा-व्याहृतिभिर्होमविधानात् ॥ तथा षदात्रिंशन्मतेऽप्युक्तम्—'जपहोमादि यत्किचि-त्कृच्छ्रोक्तं संभवेश चेत्। सर्वं व्याहृतिभिः कुर्याद्गायत्र्या प्रणवेन च॥' इति। 'आदि'म्रहणादुदकतर्पणादित्योपस्थानादेर्प्रहणम्। अत एव वैराम्पायनः—'स्नात्वोप-तिष्ठेदादित्यं सौरीभिस्तु कृताञ्जलिः' इति । एवमन्येष्डपि विरोधिपदार्थेषु विकल्प आश्रयणीयः । अविरोधिषु समुचयः । शाखान्तराधिकरणन्यायेन सर्वस्मृतिप्रत्य-यत्वात्कर्मणः ॥ जपसंख्यायां विशेषस्तेनैव दर्शितः— ऋषभं विरजं चैव तथा चैवाघमर्षणम् । गायत्रीं वा जपेद्देवीं पवित्रां वेदमातरम् ॥ शतमष्टशतं वापि सहस्रमथवा परम् । उपांशु मनसा वापि तर्पयेत्पितृदेवताः ॥ मनुष्यांश्चेव भूतानि प्रणम्य शिरसा ततः ॥' इति । तथा पिण्डांश्च प्रत्येकं गायत्र्या चाभि-मन्त्रयेत्। तथा यमेनापि विशेष उक्तः— 'अङ्गुल्यप्रस्थितं पिण्डं गायत्र्या चामि-मन्त्रितम् । प्रार्याचम्य पुनः कुर्योदन्यस्याप्यभिमन्त्रणम् ॥' इति । अतश्र अभूभुवःखरित्यादिभिगौतमोक्तरिममन्त्रणमन्त्रैः सहास्य विकल्प उक्तः। यत्पुनरा प्यायस संतेपयांसीलादिभिः पिण्डकरणात्पूर्वं हविषोऽभिमस्त्रणमुक्तं,-तद्भिष्टकाद रवात्समुचीयते । एतानि च कृच्छ्रादिवतानि यदा प्रायिश्वतार्थमनुष्टीयन्ते तदा केशादिवपनपूर्वकं परिगृहीतव्यानिः 'वापनं व्रतं चरेत्' इति गौतमस्मरणात्। अभ्युदयार्थे तु नैव वपनम् । वसिष्ठेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'कृच्छ्राणां वतरूपाणां रमश्रुकेशादि वापयेत् । कुक्षिरोमशिखावज्यम् दित । कृच्छ्राणां वत-रूपाणि वपनादीन्यज्ञानि वक्ष्यन्त इति शेषः । प्यदुपदिष्टवतग्रहणं च वतानुष्ठान-दिवसात्पूर्वेद्यः सायाहे कार्यम् । यथाइ वसिष्ठः- 'सर्वपापेषु सर्वेषां वतानां विधिपूर्वकम् । प्रहणं संप्रवश्यामि प्रायाश्वते चिकीर्षिते ॥ दिनान्ते नखरोमादी-न्प्रवाप्य स्नानमाचरेत् । भस्मगोमयमृद्वारिपश्चगव्यादिकरिपतैः ॥ मलापकर्षणं कार्यं बाह्यशौचोपसिद्धये । दन्तधावनपूर्वेण पश्चगव्येन संयुतम् ॥ त्रतं निशा-मुखे प्राह्मं बहिस्तारकदर्शने । आचम्यातः परं मौनी ध्यायन्दुष्कृतमात्मनः ॥

पाठा०- १ माज्येन वा.

मनःसंतापनं तीव्रमुद्धहेच्छोकमन्ततः ॥' इति । बहिरिति प्रामाद्वहिर्निष्कम्य । स्त्रियाप्येवमेव व्रतपरिप्रहः कार्यः । केशदमश्रुलोमनखवपनं तु नास्तिः; 'चान्द्रा-यणादिष्वेतदेव स्त्रियाः केशवपनवर्ज्यम्' इति बीधायनस्मरणात् ॥

वपनानिच्छोस्तु हारीतेन विशेष उक्तः—'राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः। केशानां वपनं कृत्वा प्रायिक्षतं समाचरेत् ॥ केशानां रक्षणार्थं द्व द्विगुणं वतमाचरेत् । द्विगुणं तु वते चीणं दक्षणा द्विगुणा भवेत् ॥' इति । एतच महापातकादिदोषैविशेषाभिप्रायेण द्रष्टव्यम्—'विद्वद्विप्रन्पस्नीणां नेष्यते केशवापनम् । वते महापातकिनो गोहन्तुश्रावकीणिनः ॥' इति मनुस्मरणात् । जाबालेनाप्यत्र विशेष उक्तः—'आरम्मे सर्वकृच्छ्राणां समाप्तो च विशेषतः । श्रेष्तेनेव च शालाग्रो जुहुयाद्याहृतीः पृथक् ॥ श्रादं कुर्याद्वतान्ते द्व गोहिरण्यादि दक्षिणा' इति । यमेनाप्यत्र विशेषोऽभिहितः—'पश्चात्तापो निवृत्तिश्व स्नानं चाङ्गतयोदितम् । नैमित्तिकानां सर्वेषां तथा चैवानुकीर्तनम् ॥' तथा—'गात्राभ्यङ्गविरोभ्यङ्गौ ताम्बूलमनुलेपनम् । वतस्थो वर्षयेत्वर्षं यचान्यद्वलरागकृत् ॥' इति । एवमादिकर्तव्यताजातं स्मृत्यन्तरादन्वेष्टव्यम् । एवमनेन विधिना व्रतं गृहीत्वाद्वर्यं परिसमापनीयम् , अन्यथा तु प्रत्यवायः; 'पूर्वं वतं गृहीत्वा द्व नाचरेत्काममोहितः । जीवन्भवति चाण्डालो मृतः श्वा चैव जायते ॥' इति छागलेयस्मरणात् । इत्तलं प्रवेष्टनं ॥ ३२५ ॥

इत्थमुक्तविनियोगस्य चान्द्रायणादेः खरूपमिभधाय लब्धप्रसङ्गकार्यान्तरेऽपि विनियोगमाह---

### अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन चैं । धर्मार्थं यश्वरेदेतचन्द्रस्थैति सलोकताम् ॥ ३२६ ॥

भादिश्यत इत्यादिष्टं प्रायिष्ठं न विद्यते आदिष्टं येषु पापेषु तेषु वान्द्रायणेन शुद्धिः । 'व'शब्दात्प्राजापत्यादिभिः कृच्छ्रेरैन्द्वसिहतैसिनि-रपेक्षेनां शुद्धिः । तथा च षदित्रंशन्मतेऽभिहितम्—'यानि कानि च पापानि गुरोर्गुक्तराणि च । कृच्छ्रातिकृच्छ्रेचान्द्रेयैः शोध्यन्ते मनुरन्नवीत् ॥' इति त्रयाणां समुचयः प्रतिपादितः । उशनसा तु ह्रयोः समुचय उक्तः—'दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतामपि । कृच्छ्रं चान्द्रायणं चैव सर्वपापप्रणाशनम् ॥' इति । दुरितमुप्पातकम् , दुरिष्टं पातकम् । गौतमेन तु कृच्छ्रातिकृच्छ्रयोः स्चिता । चान्द्रायणस्य विसमासकरणेनैन्दवनिरपेक्षता कृच्छ्रातिकृच्छ्रयोः स्चिता । चान्द्रायणस्य निरपेक्षता 'इति'शब्देन च त्रयाणां समुचयः । केवलप्राजापत्यस्य तु निरपेक्षं चतुर्विश्वतिमतेऽभिहितम्—'लघुदोषे त्वनादिः प्राजापत्यं समाचरेत'

पाठा०- १ द्विगुणे वत माचीर्णे छ. २ दोषव्यतिरेकेण इ. १ माज्ये-वेनैति इ. ४ तु A. ५ चान्द्रेस्टिवति इ.

इति । गौतमेनापि प्राजापत्यादेनैंरपेक्षत्वमुक्तम्—'प्रथमं चरित्वा शुनिः पूतः कमैंण्यो भवति, द्वितीयं चरित्वा यदन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मारप्र-मुच्यते, तृतीयं चरित्वा सर्वसादेनसो मुच्यते' इति महापातकादपीखभित्रेतम् । मनुनाप्युक्तम् ( १९।२१५ )—'पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदनः' इति । हारीतेनाप्युक्तम्—'चान्द्रायणं यावकश्च तुलापुरुष एव च । गवां चैवानु-गमनं सर्वपापप्रणाशनम् ॥' तथा-'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सिर्पः कुशोद-कम् । एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमिप शोधयेत् ॥' तथा तप्तकृच्छ्मिधकृत्यापि तेनैवोक्तम्-'एष कृच्छ्रो द्विरभ्यस्तः पातकेभ्यः प्रमोचयेत् । त्रिरभ्यस्तो यथा-न्यायं श्रहहत्यां व्यपोहति ॥' इति । उशनसा नोक्तम्—'यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तं महापातकनाशनम् । प्राजापत्येन कृच्ल्रेण शोधयेनात्र संशयः ॥' इति । एतानि प्राजापत्यादीन्यनादिष्टेषूपपातकादिषु सकृदभ्यासापेक्षया व्यस्तानि समस्तानि वा योजनीयानि । तथा आदिष्टवतेष्वपि महापातकादिषु अभ्यासापेक्षया योजनी-यानि । अत एव यमेनोक्तम्—'यत्रोक्त'मिखादि । गौतमेनाप्युक्तनिष्क्रतीनां संप्रहार्थं सर्वप्रायश्चित्तप्रहणं कृतम् । तथा यद्यपि तेनैवोक्तम्—'द्वितीयं चित्वा यदन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मात्त्रमुच्यते' इत्युक्त्वा 'तृतीयं चित्वा सर्वसादेनसो मुच्यते' इति,-तदिप महापातकाभिप्रायं नतु श्चद्रपातकाभिप्रायम् । नच महापातकमनुक्तिनिष्कृतिकं संभवति, तसादुक्तिनिष्कृतिकेष्वपि प्राजापत्या-द्यो योजनीयाः। तत्र द्वादशवार्षिकवते द्वादशद्वादशदिनान्येकैकं प्राजापत्यं परिकल्प गण्यमाने प्राजापत्यानां षष्ट्यधिकशतत्रयं द्वादशवाधिके वैकल्पिकमनु-ष्टेयं भवति । तदशकौ ताक्यो वा धेनवो दातव्याः । तदसंभवे निष्काणां षष्ट्रय-धिकशतत्रयं दातव्यम् । तथा स्मृत्यन्तरम्- प्राजापत्यिकयाऽशको धेनुं द्या-द्विचक्षणः । घेनोरभावे दातव्यं मूल्यं तुल्यमसंशयम् ॥ मूल्यार्धमपि निष्कं वा तदर्भं शक्त्यपेक्षया । गवामभावे निष्कः स्थात्तदर्भं पाद एव वा' इति स्मरणात् । मूल्यदानस्याप्यशक्ती तावन्ती वोदवासाः कार्याः । तत्राप्यशक्ती गायत्रीजपः षद्भित्रश्रक्षसंख्याकः कार्यः; 'कृच्छ्रोऽयुतं तु गायत्र्या उदवासस्तरेव च । बेनुप्रदानं विप्राय सममेतचतुष्टयम् ॥' इति पराशरस्मरणात् । यनु चतुर्विश-तिमतेऽभिहितम्—'मायञ्यास्तु जपन्कोटि ब्रह्मह्यां व्यपोहति । लक्षाश्चीति जपैयस्तु सुरापानाद्विमुच्यते ॥ पुनाति हेमहर्तारं गायत्र्या लक्षसप्ततिः । गायत्र्याः षष्टिभिर्कक्षेर्मुच्यते गुस्तल्पगः ॥' इति,-तत् द्वादशवार्षिकतुल्यविधानतयोकः; न पुनरशक्तविषयमिति न विरोधः। एकान्येऽपि—'कृच्छ्रो देव्ययुतं चैव प्राणा-यामशतद्वयम् । तिलहोमसहसं तु वेदपारायणं तथा ॥' इत्यादयः प्रत्यास्रामा-अतुर्विशतिमतादिशासामिहिताः षष्टपधिकत्रिशतगुणिता महापातकेषु बोद्धव्याः। अतिपातकेषु सप्तत्यधिकशतद्वयं प्राजापत्यानां कर्तव्यम् । तावन्तो वा

पाठा०- १ सर्वपातकनाञ्चनं खु. २ तन्मूक्यं वा न संवायः इ.

घेन्वादयः प्रत्याम्रायाः । पातकेषु साभीतिशतं प्राजीपत्याः प्रत्याम्रायाः घेन्वादयस्तावन्त एव वा । तथा चतुर्विशतिमतेऽभिहितम्-'जनमप्रमृति पापानि बहनि विविधानि च । कृत्वाऽर्वाग् ब्रह्महत्यायाः षडब्दं व्रतमाचरेत् ॥ प्रत्याम्राये गवां देयं साशीति धनिना शतम् । तथाऽष्टादशलक्षाणि गायत्र्या वा जपेह्रधः ॥' इति । इदमेव द्वादशवार्षिके वते द्वादशद्वादशदिनैरैकैकप्राजापत्य-कल्पनायां लिक्नम् । एवमुपपातकेषु नेवार्षिकप्रायश्चित्तविषयभृतेषु नवतिप्राजाप-व्यास्तावन्तः प्रव्यामायाः । त्रैमासिकविषयेषु पुनः सार्धसप्तप्राजापव्याः प्रव्यामा-याक घेनूदवासादयस्तावन्त एव । मासिकव्रतविषयेषु त सार्धं प्राजापत्यद्वयं तावा-नेव वा प्रत्यामायः । चान्द्रायणविषयभूतेषु पुनरुपपातकेषु प्राजापत्यत्रयम् । तद-शक्तस्य प्रत्याम्रायस्तावानेव । यरपुनश्चतुर्विशतिमतेऽभिहितम्—'अष्टौ चान्द्रायणे देयाः प्रत्याम्रायविधौ सदा' इति.-तेदपि धनिनः पिपीलिकामध्यादिचानद्वायण-प्रसाम्रायविषयम् । मासातिकृच्छ्विषयभूतेषु पुनरुपपातकेषु सार्धसप्तप्राजापत्याः प्रत्यामायाश्च धेन्वादयस्तावन्त एव । 'प्राजापत्ये त गामेका द्यात्मान्तपने द्वयम : वैराकतप्तातिकृच्छे तिस्रस्तिसस्त गास्तथा ॥' इति चतुर्विशतिमतेऽभिधानात्। एतच 'एकैकं प्रासमश्रीयादि'त्यामलकपरिमितैकैकप्रासपक्षे वेदितत्यम् । पाणिप्रा-श्वभोजनपक्षे पुनर्धेनुद्वयमेव । प्राजापत्यस्य षडुपवासतुल्यत्वात् तद्भिगुणत्वाचाति-कुच्छस्य । यद्यपि नवसु दिनेषु पाणिपूरान्नस्य भोजनं, तथापि नैरन्तर्येण द्वादश-दिवसानुष्ठाने हेशातिशयात्षडहोपवाससमानप्राजापत्यद्वयतुल्यत्वमेव । प्राजाप-त्यस्य च षडुपवासतुल्यत्वं युक्तमेव । तथा हि-प्रथमे त्र्यहे सायंतनभोजनत्रय-निवृत्तावेकोपवाससंपत्तिः। द्वितीये त्र्यहे प्रातःकालभोजनत्र्यंनिवृत्तिपरस्य। तथा च अयाचितत्र्यहेऽपि सायंतनभोर्कनत्रयवर्जनेऽपरस्थेखेवं नवभिर्दिनैरुपवासत्रयम् । पुनश्चान्त्यत्र्यहे चोपवासत्रयमिति युक्तं षडुपवासतुल्यत्वम् । ऋषभैकादशगोदान-सहितत्रिरात्रोपवासात्मकगोवधवते तु सार्धैकादशप्राजापत्यास्तावत्यंख्याकाश्चोद-वासादयः प्रत्याम्रायाः । मासं पयोवते तु सार्धं प्राजापत्यद्वयम् । पराकात्मके तुपपातकवते प्राजापत्यत्रयं पराकतप्तातिकृच्छस्थाने कृच्छत्रयं चरेत् । 'सान्तपनस्य वाध्यर्धमशक्ती वतमाचरेत्' इति षद्त्रिंशन्मतेऽभिधानात् । चान्द्रायणपराक-कृच्छातिकृच्छास्त प्राजापत्यत्रयात्मका द्वादशवार्षिकवतस्थाने विशत्यत्तरशतसंख्या अनुष्टेयाः । तःप्रस्वाम्रायास्तु घेन्वादयित्रगुणाः । अतिपातकेषु नवतिसंख्याकाश्चा-न्द्रायणादयः । तत्समेषु पुनः पातकपदाभिष्ठेयेषु षष्टिसंख्याः । उपपातकेषु त्रैवा-र्षिकविषयेषु त्रिंशत्संख्याः । त्रैमासिके गोवधवतस्थाने गोमूत्रकार्ने ेनां कर्तव्य-्रबाहुल्याचान्द्रायणादित्रयम् । मासिकवते तु योगिश्वरोक्ते एकमेव चान्द्रायणं घेनदवासादिप्रत्यामायस्त सर्वत्र त्रिगुण एव । प्रकीर्णकेषु पनः प्रतिपदोक्तप्राय-

पाठा०—१ प्राजापत्यानां प्रत्यासायधेन्वादयः ख. २ तद्तिधिननः ज. ३ पराकवसातिकृच्छ्रे तिस्रतिस्रस्तु गास्तथा. ४ तुरुयत्वाद्विगुणत्वाच ज. ५ त्रयवर्जनपरस्य ज. ६ भोजनवर्जनेऽन्यस्येति ज. ७ तत्रश्चान्त्वश्यहे ज. ८ स्नानावितिकर्तश्यता ज.

श्वित्तानुसारेण प्राजापत्यं पादादिकृत्या योजनीयम् । आवृत्तौ पुनश्चान्द्रायणादिकः मिति एतद्दिगवलम्बनेनान्यत्रापि कल्पना कार्या । यत्पुनर्बृहस्पतिनोक्तमू-जन्म-प्रसृति यत्विंचित्पातकं चोपपातकम् । तावदावर्तयेन्कृच्छ्रं यावत्षष्टिगुणं भवेत् ॥' इति । तत् 'द्वे परदारे' इति गौतमोक्तद्विवार्षिकसमानविष्यम् । तथा त्रैमासिका-दिविषयभूतोपपातकावृत्तिविषयं वा । पातकपदाभिधेयचाण्डालादिस्रीगमने द्विर-भ्यासविषयं वा । तत्र 'शानात्कृच्छ्।ब्दमुद्दिष्टमज्ञानादैन्दवद्वयम्' इति सक्कद्बद्धि-पूर्वगमने कृच्छाब्दविधानात्तदभ्यासे द्विवर्षतुल्यषिष्ठकृच्छविधानं युक्तमेव । यत्त सुमन्तुनोक्तम्—'यद्प्यसकृद्भ्यस्तं बुद्धिपूर्वमधं महत्। तच्छुध्यसब्दकृच्छ्रेण महतः पातकाहते ॥' इति,-तद्युपपातकाद्यावृत्तिविषयं । तथा 'अज्ञानादैन्दवद्र-यमि'ति यमोक्तेन्दवद्वयविषयभूतपातकावृत्तिविषयं वा । यस्तु तपस्यसमर्थो धान्यसमृद्धश्च स कृच्छादिव्रतानि द्विजाम्यभोजनदानेन संपादयेत्। तथाहि स्मृत्यन्तरम्- 'क्रुच्छ्रे पश्चातिकृच्छ्रे त्रिगुणमहरहिश्लेशदेवं तृतीये चत्वारिशच तप्ते त्रिगुणितगुणिता विंशतिः स्यात्पराके । कुच्छे सान्तापनाख्ये भवति षडिधका विंशतिः सैव हीना द्वाभ्यां चान्द्रायणे स्यात्तपिस कृशवलो भोजयेद्विप्रमुख्यान् ॥' इति । अहरहरिति सर्वत्र संबन्धनीयम् । तृतीयः कृच्छ्रातिकृच्छ्रः । अत्र प्राजा-पत्यदिवसकस्पनया निद्वद्विप्राणां षष्टिभोजनं भवति । यत्तु चतुर्विशतिमतेऽ-भिहितम्—'विप्रा द्वादश वा भोज्याः पावकेष्टिस्तथैव च । अन्या वा पावनी काचित्समान्याहुर्मनीषिणः ॥' इति प्राजापत्यस्थाने द्वादशानां विप्राणां भोजन-मुक्तं,-ति विधेनविषयम् । यचान्द्रायणस्यापि तत्रैव प्रस्याम्रायाद्युक्तम्- वान्द्रायणं मुगारेष्टिः पवित्रेष्टिस्तथैव च । मित्रविन्दापशुश्चैव कृच्छुं मासत्रयं तथा ॥ निख-नैमित्तिकानां च काम्यानां चैव कर्मणाम् । इष्टीनां पशुबन्धानामभावे चरवः स्मृताः ॥' इति,-तदपि चान्द्रायणाशक्तस्य । यतु 'कृच्छुं मासत्रयं तथा' इति कृच्छाष्टकं प्रत्यामातं,-तदपि जरठमूर्खविषयम् । चान्द्रायणं त्रिभिः कृच्छैरिति द्शितत्वादिखलं प्रपञ्चन । प्रकृतमनुसराभः --- यस्त्वभ्युदयकामो धर्मार्थकाम्यनि-योगनिष्पत्यर्थमेतचान्द्रायणमन्तिष्ठति न पुनः प्रायश्चित्तार्थमसौ चन्द्रसालोक्यं स्वर्गविशेषं प्राप्नोति । एतच संवत्सरावृत्त्यभिप्रायेण । 'एकमाध्वा विवापो विवापमा सर्वमेनो हन्ति, द्वितीयमास्वा दशपूर्वान्दशापरानात्मानं चैकविंशं पङ्कि च पुनाति, संवत्सरं चाहकः चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोती'ति गौतमस्मरणात् ॥ ३२६ ॥

### कुच्छकद्धर्मकामस्तु महतीं श्रियमाष्ट्रयात् । यथा गुरुकतुफंलं प्रामोति सुसमाहितः ॥ ३२७ ॥

किंच, यस्त्रभ्युदयकामः प्राजापत्यादिक्रच्छ्राननुतिष्ठति स महतीं राज्यादिनक्षणां श्रियं विभूतिमनुभवति । यथा गुरुकतृनां राज-स्यादीनां कर्ता तत्फलं खाराज्यादिनक्षणं महत्फलं नमते, तथायमि सुसमा-हितः सक्लाङ्गकलापमविकलमनुतिष्ठिचिति फलमहिमप्रकाशनार्थं कतुद्दष्टान्तकीर्त-नम् । 'युसमाहित' इत्यनेन।विकलशास्त्रानुष्ठानं वदन्काम्यकर्मत्याङ्गवैकल्ये फला-

<sup>्</sup>राठा०-१ अन्यद्वा पावनं किंचित्सममाहुर्मनीविणः. २ च समादितः ▲.

सिद्धिं द्योतयति । अतो नात्र प्रायिश्वतेष्विव यावत्संभवाङ्गानुष्ठानमङ्गीकरणीयमिति द्रोत्सारितं प्रत्याम्रायोपादानम् । कृच्छायनुष्ठानावृत्तौ तु 'अधिकारिणः फलावृत्तिः कर्मण्यारमभाव्यत्वादि'ति न्यायलभ्या स्थितैवेति नेदमविवक्षितम् ॥ ३२७ ॥

प्रागुदिताखिलार्थोपसंहारव्याजेन धर्मशास्त्रधारणादिविधीन् सार्थवादान् प्रार्थना-

वरदानरूपेण प्रतिपादयितमाह—

श्रुंत्वैतानृषयो धर्मान्याज्ञवल्क्येन भाषितान् । इदमृजुर्महात्मानं योगीन्द्रमितौजसम् ॥ ३२८ ॥

अत्र हि वर्णाश्रमादिव्यावृत्ता धर्माः षदप्रकाराः प्रतिपादिताः तानखिलान योगीश्वरभाषितान् ऋषयः श्रुत्वा प्रहर्षोत्फुळलोचनास्तं महिमगुणशा-लिनमचिन्तनीयशक्तिविभवमिदमभिधास्यमानमृचिवांसः ॥३२८॥

य इदं धारयिष्यन्ति धर्मशास्त्रमतन्द्रिताः । इह लोके यशः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम् ॥३२९॥ विद्यार्थी प्राप्नयाद्विद्यां धनकामी धनं तथा। आयुष्कामस्तथैवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम् ॥ ३३० ॥ श्लोकत्रयमपि ह्यसाद्यः श्राद्धे श्रावयिष्यति । पिद्णां तस्य तृप्तिः स्थादक्षय्या नात्र संशयः ॥३३१॥ ब्राह्मणः पात्रतां याति श्वत्रियो विजयी भवेत्। वैदंपश्च धान्यधनवानस्य शास्त्रस्य धारणात् ॥ ३३२ ॥

इत्थमुज्वर्थैः श्लोकैः सामश्रवःप्रमृतयोऽनेकधा प्रार्थयन्ते सा ॥३२९-३३२॥ अपरामपि प्रार्थनामाइ-

य इदं श्रावयेद्विद्वान्द्विजान्पर्वसु पर्वसु । अश्वमेधफलं तस्य तद्भवाननुमन्यताम् ॥ ३३३ ॥

यस्तिवदं धर्मशास्त्रं प्रतिपर्वे द्विजान् श्रावयेत् तस्याश्वमेधफलं भवे-दिति श्रवणविष्यर्थवादः । तदेतदसात्प्रार्थितमर्थं सर्वत्र भवाननुमन्यताम् ॥३३३॥ वरदानमाइ-

> श्रुत्वैतद्याज्ञवल्क्योऽपि प्रीतात्मा मुनिभाषितम् । एवमस्त्वित होवाच नमस्कृत्य खयंभुवे ॥ ३३४ ॥

एतद्दिभिभाषितं श्रुत्वा योगीन्द्रोऽपि खनिर्मितधर्मशास्त्रधारणादिफलप्रार्थ-नोन्मीलितमुखपङ्कजः खयंभुवे ब्रह्मणे नमस्कृत्य प्रणम्य 'भवत्प्रार्थितं सकलमित्यं भवतु 'इत्येवं किल भगवान्वभाषे ॥ ३३४॥

इति श्रीभारद्वाजपद्मनाभभद्दोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परमहंसपरिवाजक-विज्ञानेश्वरभद्वारकस्य कृती ऋजुमिताक्षरायां याज्ञवल्क्यधर्मशास्त्र-विवृती प्रायश्चित्ताच्यायस्तृतीयः समाप्तः ॥

अथात्राध्यायानुक्रमणिका लिख्यते । तत्राचं स्तकप्रकरणम् १ । आपद्धर्म-प्रकरणम् २ । वानप्रस्थप्रकरणम् ३ । अध्यात्मप्रकरणम् ४ । ततः प्रायिक्षत्त-प्रकरणम् ५ । ततः प्रायिक्षत्त-प्रकरणम् ५ । तत्रादौ कर्मविपाकः ६ । महापातकादिनिमित्तपरिगणनम् ७ । महापातकप्रायिक्षत्तान्यातिदेशिकसिहतानि ८ । उपपातकप्रायिक्षत्तानि ९ । प्रकीर्णकप्रायिक्षत्तप्रकरणम् १० । पतितत्यागविधिः ११ । व्रतप्रहणविधिः १२ । रहस्यप्रायिक्षत्ताधिकारः १३ । कृच्छादिलक्षणम् १४ । इति १४ प्रकरणानि ॥

उत्तमोपपदस्थेयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः। धर्मशास्त्रस्य विवृतिर्विज्ञानेश्वरयोगिनः ॥ १ ॥ इति याज्ञवल्क्यमुनिशास्त्रगता विश्वतिर्ने कस्य विहिता विदुषः । प्रमिताक्षरापि विपुलार्थवती परिषिश्चति श्रवणयोरमृतम् ॥ २ ॥ गम्भीराभिः प्रसन्नाभिर्वारिभन्यस्ता मिताक्षरा । अनल्पार्थाभिरल्पाभिर्विवृतिर्विहिता मया ॥ ३ ॥ नासीद्स्ति भविष्यति क्षितितले कल्याणकल्पं पुरं नो दृष्टः श्रुत एव वा क्षितिपतिः श्रीविक्रमार्कोपमः । विज्ञानेश्वरपण्डितो न भजते किंचान्यदन्योपम-श्वाकल्पं स्थिरमस्तु कल्पलतिकाकल्पं तदेतत्रयम् ॥ ४ ॥ स्रष्टा वाचां मैधुरवपुषां विद्वदाश्वर्यसीम्रां दातार्थानामतिशयज्ञषामर्थिसार्थार्थनायाः । ध्याता मूर्तेर्भरविजयिनो जीवतादार्कचन्द्रं जेतारीणां तनसहभवां तत्त्वविज्ञाननाथः ॥ ५ ॥ आ सेतोः कीर्तिराशे रघुकुलतिलकस्या च शैलाधिराजा-दाँ च प्रत्यक्पयोघेश्वदुलतिमिकुलोत्तुङ्गरिङ्गतरङ्गात्। आ च प्राचः समुद्राजतचप्रतिशिरोर्त्नभाभासुराङ्किः पायादाचन्द्रतारं जगदिदमखिलं विक्रमादिखदेवः ॥ ६॥

समाप्तेयं समिताक्षरा याज्ञवल्क्यस्मृतिः ॥

अन्तर्भुखानि यदि खानि तपस्ततः किं नान्तर्भुखानि यदि खानि तपस्ततः किम् । अन्तर्नहिर्यदि हरिश्व तपस्ततः किं नान्तर्नहिर्यदि हरिश्व तपस्ततः किम् ॥ ७ ॥

पाठा०-१ दन्योपमामाकल्पं ङ. २ मधुलवसुचां ङ. ३ मर्थितामर्थि-बायाः ४ यावत्प्रत्यक्. ५ प्राचीतसुद्भादमितनृपश्चिरोरत्न.

# याज्ञवल्क्यस्मृतिस्थपचार्घानां वर्णानुक्रमकोशः।

| श्लोकाः                  | पृष्टम् | श्लोकाः                                    | पृष्टम्     |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|
| अ                        |         | अतीतायामप्रजसि                             | २५१         |
| अवानतः कामचारे           | २६२     | अतीतार्थस्मृतिः कस्य                       | ३८९         |
| अकारणे च विक्रीष्टा      | २९३     | अतो न रोदितव्यं हि                         | ३३०         |
| अकार्यकारिणां दानं       | ३५४     | अतो यतेत तत्प्राप्त्ये                     | 998         |
| अकूटैरायुधेर्यान्ति ते   | 998     | अतो यदात्मनोऽपथ्यं                         | ३६९         |
| अकृटं कृटकं ब्रुते       | २९५     | अत्राहममुकः साक्षी                         | 993         |
| अकुद्धोऽपरितुष्टश्च      | ३६३     | अधवाप्यभ्यसन्वेदं                          | 395         |
| अक्षता च क्षता चैव       | 39      | अदत्तादाननिरतः                             | ३८६         |
| अक्षतायां क्षतायां वा    | २३४     | अरत्तान्यभिहीनस्य                          | 43          |
| अक्षताल्पकश्रोणी         | ३७५     | अदद्दि समाप्रोति                           | 9 ६ ०       |
| अक्षयोऽयं निधी राज्ञां   | 909     | अदीर्घस्त्रः स्मृतिमान्                    | 900         |
| अक्षिक्णेचतुष्कं च       | ३७७     | अदुष्टां तु त्यजनदण्ड्यो                   | 29          |
| अगृहीते समं दाप्यः पु    | ३१५     | अदेशकाल <b>एं भाषं</b>                     | ३१०         |
| अगृहीते समं दाप्यो मृ    | २७८     | अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिः                   | 6           |
| अमिकार्यं ततः कुर्यात्   | 3       | अधर्मदण्डनं खर्ग                           | 920         |
| अग्निदानां च ये लोका     | 963     | अधिविज्ञिय द्यात्                          | २५४         |
| अग्निर्जलं वा सदस्य      | 999     | अधिविना तु भर्तव्या<br>अधीतवेदो जपकृत्     |             |
| अमिवर्णं न्यसेतिपण्डं    | २०६     | अन्याप्याधर्मतः साधु                       |             |
| अनीन्वाप्यात्मसातृत्वा   | ३५३     |                                            |             |
| अमेः सकाशाद्विप्रामी     | 909     | अध्यायानामुपाकर्म<br>अध्यनीनोऽतिथिर्ज्ञेयः | S. N. S. S. |
| अमी करिष्यनादाय          | 60      | अनमममृतं चैव                               |             |
| अमौ सुवर्णमक्षीगं        | २७१     | अनन्ता रश्मयस्तस्य                         | ३९२         |
| अय्यः सर्वेषु वेदेषु     | 4       | अनन्ता र्यमयस्य                            | 369         |
| अजः शरीरप्रहणात्         | ३७०     | अनन्यपूर्विकां कान्तां                     | 94          |
| अजाती जातिकरणे           | 384     | अनन्यविषयं कृला                            | 360         |
| अजाश्वयोर्भुखं मेध्यं    | ٠ ६७    |                                            |             |
| अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा | 834     | अनभिख्यातदोषस्तु                           | 404         |
| अतः राणुष्वं मांसस्य     | 40      | अनर्चितं वृथामांसं                         | 49          |
| अत ऊर्ष्वं पतन्सेते      | 93      | अनाख्याय ददहोषं                            | 39          |
| अतिथिं श्रोत्रियं तृप्तं | ३८      | अनादिरात्मा कथितः                          | ३८२         |
| अतिथित्वेन वर्णानां      | ३६      | अनादिरात्मा संभूतिः                        | ३८३         |
| बा॰ ४५                   |         |                                            |             |

| श्लोकाः                    |     | पृष्ठम् | श्लोकाः                   |     | पृष्ठम् |
|----------------------------|-----|---------|---------------------------|-----|---------|
| अनादिरादिमांश्वेव          | ••• | 394     | अन्नमादाय तृप्ताः स्थ     |     | ٤٤      |
| अनादिष्टेषु पापेषु         | ••• | 423     | अन्नमिष्टं ह्विष्यं च     | ••• | 63      |
| अनाशकानलाघात               | ••• | 368     | अन्नहर्तामयावी स्यात्     |     | 809     |
| अनाहितामिता पण्य           | ••• | 898     | अन्यत्र कुलटाषण्ड         | ••• | , ७३    |
| अनियहाचेन्द्रियाणां        | ••• | 808     | अन्यथावादिनो यस्य         | ••• | 964     |
| अनिन्दोषु विवाहेषु         | ••• | 30      | अन्यहस्ते च विकीय         | ••• | 399     |
| अनिवद्धप्रलापी च           | ••• | 364     | अन्यायेन चपो राष्ट्रात्   | ••• | 994     |
| अनियुक्तो भ्रातृजायां      | ••• | 860     | अन्येऽपि शङ्कया प्राह्याः | ••• | 308     |
| अनिवेदितविज्ञातो           | ••• | 948     | अन्योदर्यस्तु संस्ष्टी    | ••• | 286     |
| अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः      | ••• | २६७     | अन्योन्यापहृतं द्रव्यं    | ••• | 239     |
| अनिवेद्य नृपे शुद्धयेत्    | ••• | 838     | अन्विता यान्सचरित         | ••• | 800     |
| अनिश्चित्य मृतिं यस्तु     | ••• | 300     | अपनः शोशुचद्घम्           | *** | 328     |
| अनुगम्याम्भसि स्नाला       |     | 386     | अपरान्तकमुहोप्यं          | ••• | 369     |
| अनुपाकृतमांसानि            |     | 40      | अपराहे समभ्यच्य           | ••• | ७७      |
| अनृते तु पृथादण्ड्याः      |     | 246     | अपश्चातापिनः कष्टान्      | ••• | ४०६     |
| अनेकपितृकाणां तु           | ••• | २२६     | अपस्यता कार्यवशात्        | *** | 924     |
| अनेन विधिना जातः           |     | 39      | अपसन्यं ततः कृला          | ••• | ७९      |
| अनेन विधिना देहं           | ••• | 18      | अपहता इति तिलान्          |     | 60      |
| अनेन विधिराख्यातः          | ••• | ३०२     | अपि भ्राता सुतोऽध्यों वा  |     | 920     |
| अनौरसेषु पुत्रेषु          | ••• | ३४७     | अपुत्रां गुर्वनुज्ञातो    |     | 29      |
| अन्तरा जन्ममर्णे           | ••• | ३३७     | अपुत्रा योषितश्चेषां      | ••• | 240     |
| अन्तरा पतिते पिण्डे        |     | 206     | अपुत्रेण परक्षेत्रे       | ••• | २३२     |
| अन्तरे च तयोर्थः स्यात्    | ••• | 388     | अप्रजन्नीधनं भर्तुः       | ••• | 249     |
| अन्तर्जले विशुद्धयेत       | ••• | 40६     | अप्रणोचोऽतिथिः सायं       | ••• | 34      |
| अन्तर्जानु शुचौ देश        |     | હ       | अप्रदुष्टां ब्रियं हला    | ••• | ४६८     |
| अन्तर्धानं स्मृतिः कान्तिः | ••• | 388     | अप्रगत्तश्ररेद्धैंक्षं    | ••• | ३६७     |
| अन्तेवासी गुरुप्राप्त      | ••• | २७५     | अत्रयच्छन्समाप्रोति       | ••• | 20      |
| अन्सर्जेर्गर्दभैष्ट्रै:    | ••• | 36      | अप्राप्तव्यवहारं च        | ••• | 234     |
| अन्खपिक्षस्थावरता <u>ं</u> | ••• | ४३६     | अफालकृष्टेनामींश्व        | ••• | 369     |
| अन्लाभिगमने लङ्गाः         | ••• | 394     | अबन्ध्यं यश्च बधाति       | ••• | 294     |
| अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्याः   | ••• | २४९     | अब्भक्षो मासमासीत         |     | ४७९     |
| अन्नं पर्युषितं मोज्यं     | ••• | 45      | अब्रुवन्हि नरः साक्ष्यं   | ••• | 968     |
| अन्नं भूमौ श्वचाण्डाल      | ••• | 34      | अब्लिङ्गानि जपेचैव        | ••• | 349     |
| अन्नं पितृमनुष्येभ्यो      | ••• | 34      | अमक्ष्येण द्विजं दूष्यः   |     |         |
|                            |     | 1,1     | नार्यना शिवा वैत्वः       | ••• | ३१७     |

| श्लोकाः                   |       | पृष्टम् | श्लोकाः                   |     | पृष्ठम् |
|---------------------------|-------|---------|---------------------------|-----|---------|
| अभावे ज्ञातयस्तेषां       |       | २७      | अर्घोऽनुप्रहकृत्कार्यः    | ••• | 290     |
| अभावे ज्ञातृचिहानां       |       | 246     | अर्घिक्षेपातिकमकृत्       | ••• | 383     |
| अभिगन्तास्मि भगिनीं       | •••   | २८३     | अर्घार्थं पितृपात्रेषु    | ••• | 25      |
| अभिघाते तथा छेदे          |       | 230     | अर्थशास्त्रात्तु बलवत्    |     | 984     |
| अभियुक्तं च नान्येन       |       | 930     | अर्थस्य संचयं कुर्यात्    | ••• | ३६२     |
| अभियोगमनिस्तीर्य 💮        | •••   | १३७     | अर्थानां छन्दतः सृष्टिः   | ••• | 388     |
| अभियोगेऽथ साक्ष्ये वा     | •••   | 980     | अर्धत्रयोदशपणः            | ••• | 368     |
| अभिरम्यतामिति वदेत्       |       | 6       | अर्घोऽधमेषु द्विगुणः      |     | २८३     |
| अभिलेख्यात्मनो वंदयान्    |       | 990     | अर्वाक् चतुर्दशादहों      | ••• | 293     |
| अभिशस्तो मुषा इन्ड्रं     | •••   | 808     | अर्वाक्संवत्सरात्सामी     | ••• | २६७     |
| अभ्रातृको हरेत्सर्व       | •••   | २३८     | अर्वाक्सपिण्डीकरणं        | ••• | 90      |
| अमावास्याऽष्टका वृद्धिः   | •••   | ७४      | अलंकृतां हरन्कन्यां       | ••• | 393     |
| अमेध्यपार्षिणनिष्ठ्यृत    | •••   | २८७     | अलब्धमीहेद्धर्मेण         | ••• | 909     |
| अमेध्यशवश्रद्धान्त्व      | •••   | 40      | अवकीणीं कुण्डगोली         |     | ७५      |
| अमेध्याक्तस्य मृत्तोयैः   | •••   | 44      | अवकीणीं भवेद्रला          | ••• | ४७४     |
| अम्बष्टः श्रृद्यां निषादो |       | 39      | अवटश्चैवमेतानि            | ••• | २७७     |
| अयं तु परमो धर्मः         | •••   | 8       | अवरुद्धासु दासीषु         |     | 393     |
| अयं मे वज्र इत्येवं       | •••   | ४७      | अविज्ञातहतस्याग्र         | ••• | ३०९     |
| अयमेवातिकृच्छ्ः स्यात्    | •••   | 496     | अविष्ठुतब्रह्मचर्यः       | ••• | 94      |
| अयनं देवलोकं च            |       | ३९७     | अविद्युतमतिः सम्यक्       |     | 339     |
| अयाचिताहृतं प्राह्मम्     | •••   | 50      | अविभक्तेः कुटुम्बार्थे    | ••• | 954     |
| अयाचिताशी मितभुक्         | •••   | 399     | अवीचिमन्धतामिसं           | ••• | 806     |
| अयुक्तं शपथं कुर्वन्      | •••   | २९३     | अवीरास्त्रीखर्णकार        | ••• | 48.     |
| अयोनौ गच्छतो योषां        | •••   | ३१६     | अवेक्या गर्भवासाश्च       |     | ३६८     |
| अरक्ष्यमाणाः कुर्वनित     | •••   | 994     | अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः | ••• | 338     |
| अर्ण्ये निर्जले देशे      | •••   | 803     | अशक्तस्तु वदन्नवं         | ••• | 264     |
| अरण्ये नियतो जस्वा        | •••   | ४२६     | अशीतिभागो वृद्धिः स्यात्  | ••• | 950     |
| अराजदैविकं नष्टं          | •••   | 208     | अश्वमेधफलं तस्य           | ••• | 420     |
| अरिर्मित्रमुदासीनो        | •••   | 995     | अश्वरत्नमनुष्यस्री        | *** | 893     |
| अरोगामपरिहिष्ट            |       | ७१      | अश्वस्थानाद्गजस्थानात्    | ••• | 99      |
| अरोगिणीं भातृमतीं         | • • • | 95      | अश्वानायुश्च विधिवत्      |     | 98      |
| अरोगित्वं यशो वीत         | •••   | . ९६    |                           | ••• |         |
| अर्कः पलाशः खदिरः         | •••   | 904     | अष्टमे मास्यतो गर्भी      | ••• | 308     |
| अर्घप्रक्षेपणाहिंशं       | •••   | 309     | अष्टौ त्रपुणि सीसे च      | ••• | २७३     |
| अर्घस्य हासं वृद्धिं वा   | •••   | 338     | असच्छास्राधिगमनं          | ••• | 898     |

| श्लोकाः                   |     | पृष्ठम् | श्चोकाः                  |     | प्रथम् |
|---------------------------|-----|---------|--------------------------|-----|--------|
| असत्कार्यरतोऽधीरः         | ••• | 365     | आचार्यत्वं श्रोत्रियश्व  |     | 36     |
| असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः    |     | 32      | आचार्यपत्नीं खसुतां      |     | 893    |
| असंबद्धकृतश्चेव .         |     | 940     | आचार्यपित्रुपाध्याया     |     | 339    |
| असंस्रष्ट्यपि वाऽऽद्यात्  |     | 286     | आचार्योपासनं वेद         |     | 390    |
| असंस्कृतास्तु संस्कार्याः |     | 228     | आजीवन्खेच्छया दण्ड्यः    |     | 906    |
| असाक्षिकहते चिहैः         | ••• | 260     | आज्ञासंपादिनीं दक्षां    |     | 23     |
| असिपत्रवनं चैव            |     | ४०६     | आ तृप्तेस्तु पवित्राणि   | ••• | 68     |
| अस्कन्नमव्यथं चैव         | ••• | 909     | आत्मज्ञः शौचवान्दान्तः   |     | 305    |
| अस्थिमतां सहस्रं तु       |     | 846     | आत्मतुल्यं सुवर्णं वा    |     | ४३९    |
| अस्नेहा अपि गोधूम         | ••• | ५६      | आत्मनस्तु जगत्सर्व       |     | 368    |
| अखर्यं लोकविद्विष्टं      | ••• | 43      | आत्मनोऽर्थे कियारमभो     |     | 898    |
| अहंकारः स्मृतिर्मेधा      | ••• | 388     | आत्मा गृहात्यजः सर्व     | ••• | ३७२    |
| अहंकारश्च बुद्धिश्च       | ••• | 338     | आ दन्तजन्मनः सद्यः       | ••• | 388    |
| अहंकारेण मनसा             | ••• | 399     | आदातुश्च विशुद्धयर्थ     |     | ४२७    |
| अहःशेषं सहासीत            | ••• | 36      | आदित्यस्य सदा पूजां      | ••• | 903    |
| अहन्येकादशे नाम           | ••• | 4       | आदिमध्यावसानेषु          | ••• | 90     |
| अहस्लदत्तकन्यासु          | ••• | 184     | आयौ तु वितथे दाप्या      | ••• | 900    |
| अहिंसा सत्यमस्तेयं        | ••• | 89      | आधयो व्याधयः क्रेशाः     |     | 366    |
| अहिंसा स्तेयमाधुर्ये      | ••• | 498     | आधानं विक्रयं वापि       | ••• | 355    |
| अहो मासस्य षण्णां वा      | ••• | 3 6 5   | आधिः प्रणश्येद्विगुणे    | ••• | 903    |
| आ                         |     |         | आधिवेदनिकाद्यं च         | ••• | 240    |
| आकाशपवनज्योतिः            | ••• | 383     | आधिसीमोपनिक्षेप          | ••• | 949    |
| आकाशमेकं हि यथा           | ••• | २८७     | आधिस्तु भुज्यते तावत्    | ••• | 993    |
| आकाशाह्यवं सौक्ष्म्यं     | ••• | ३७२     | आधेः स्वीकरणात्सिद्धिः   | ••• | 904    |
| आकृष्णेन इमं देवाः        |     | 904     | आधौ प्रतिप्रहे कीते      |     | 986    |
| आगमस्तु कृतो येन          |     | 944     | आध्यादीनां विहर्तारं     | ••• | 949    |
| आगमेनोपभोगेन              | ••• | २६६     | आनीय विप्रसर्वेखं        | ••• | 838    |
| आगमेऽपि बलं नैव           | ••• | 948     | आपद्रतः संप्रगृह्णन्     | ••• | 346    |
| आगमोऽभ्यधिको भोगात्       | ••• | 943     | अ:पद्यपि हि कष्टायां     |     | 388    |
| आ गर्भसंभवाद्गच्छेत्      | ••• | 29      | आपोशनेनोपरिष्ठात्        | ••• | 3 €    |
| <b>आ</b> गामिभद्रन्यति    | ••• | 990     | आपोशानिकयापूर्वं         |     | 90     |
| आचम्यास्यादि सलिलं        |     | 330     | आमारायोऽथ हृदयं          | ••• | थण्ड   |
| आचरेत्सदशीं वृत्तिम्      |     | 89      | आ मृत्योः श्रियमाकाङ्कन् | ••• | 49     |
| आचान्तः पुनराचम्य         | ••• | 56      | आयुः प्रजां धनं विद्यां  |     | 34     |
|                           |     |         |                          |     |        |

| श् <del>चेकाः</del>         | पृष्ठम् । | श्लोकाः                     | वृष्ठम् |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------|
|                             |           | इह कर्मीपभोगाय              | ३९३     |
| आयुष्कामस्तथैवायुः          | 2000      | इह लोके यशः प्राप्य         | 470     |
| आरामायतनग्राम               | २५९       | इह वामुत्र वैकेषां          | ३८५     |
| आरोग्यबलसंपन्नो             | 908       | इहैव सा छुनी गृधी           | ४३६     |
| आर्ह्या गला तथाऽगला         | 393       | <b>S</b>                    |         |
| आर्द्रवासास्तु हेमन्ते      | ३६३       |                             |         |
| आवाहनामौकरण                 | ८६        | ईश्वरः स कथं भावैः          | 368     |
| <b>आवाह्येदनुज्ञातो</b>     | 96        | ईश्वरः सर्वभूतस्थः          | 368     |
| आवाह्य तदनुज्ञातो           | 48        | उ                           |         |
| आवेदयति चेद्राहे            | 926       | उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये | 964     |
| आशुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि   | २३        | उच्छिष्टसंनिधौ पिण्डान्     | 63      |
| आर्मशानाद नुत्रज्य          | ३२२       | उत्कोचजीविनो द्रव्य         | 994     |
| आषोडशादा द्वाविंशात्        | 92        | उत्क्षेपकग्रन्थिमेदौ        | ३०६     |
| आसरो द्रविणादानात्          | २०        | उत्तमो वाऽधमो वापि          | ٥٠٠ ١٠٠ |
| आस्तिकः श्रद्धानश्च         | 34        | उत्तानं किंचिदुनाम्य        | 396     |
| आहरेद्विधिवद्दारान्         | ३०        | उत्पन्ने खामिनो भोगः        | २६०     |
| आहुत्याप्यायते सूर्यः       | ३७१       | उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु     | २३५     |
| आहूतश्चाप्यधीयीत            | 3         | उद्दयाशुचिभिः स्नायात्      | ३५१     |
| इ                           |           | उदक्यास्पृष्टसंघुष्टं       | 44      |
| इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धिः   | ३३०       | उदरं च गुदौ कोष्ट्यौ        | ३७७     |
| इज्याचारदमाहिंसा            | ४         | उदुम्बरः शमी दूर्वी         | 904     |
| इज्याध्ययनदानानि            | 39        | उद्ग्रें प्रथमो दण्डः       | २८७     |
| इतरेण निधौ लब्धे            | 943       | उद्गें हस्तपादे तु          | 366     |
| इति संचिन्ल चपतिः           | 939       | उद्घध्यस्वेति च ऋचो         | 904     |
| इति संश्रुत्य गच्छेयुः      | 330       | उपजिह्वास्फिजी बाहू         | ३७७     |
| इतिहासांस्तथा विद्याः       | 93        | उपजीव्यद्वमाणां च           | 399     |
| इत्युक्त्वोक्ला त्रिया वाचः | *** 68    | उपजीव्य धनं मुझन्           | ३१९     |
| इत्युक्ला चरतां धर्म        | 98        | उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने      | 64      |
| इत्येतदस्थिरं वर्षा         | ३७९       | उपनीय गुरुः बिष्यं          | ٠ ६     |
| इदमृचुमेहात्मानं            | 420       | उपनीय ददद्वेदं              | 99      |
| इन्द्रियाणि मनः प्राणो      | ३७२       | उपपातकजातानाम्              | 409     |
| इन्द्रियान्तरसंचार          | 398       | उपपातकयुक्ते तु             | 264     |
| इन्धनार्थं द्वमच्छेदः       | 898       | उपपातकशुद्धिः स्यात्        | ४५७     |
| इमे लोका एष चात्मा          | ३८८       | ्उपवासेन चैवायं             | 494     |
| इष्टं स्यात्कतुभिस्तेन      | 930       | उपस्थानं ततः कुर्यात्       | 800     |
|                             |           |                             |         |

| श्लोकाः                 | पृष्ठम् | श्लोकाः                     | <b>पृष्ठम्</b> |
|-------------------------|---------|-----------------------------|----------------|
| उपस्थितस्य मोक्तव्यः    | 908     | एकभक्तेन नक्तेन             | 498            |
| उपाकर्मणि चोत्सर्गे     | 88      | एकरात्रोपवासश्च कृ          | 498            |
| उपायाः साम दानं च       | 990     | एकरात्रोपवासश्च त           | 495            |
| उपासते द्विजाः सत्यं    | ३९७     | एकादशगुणं दाप्यो            | २७७            |
| उपास्य पश्चिमां संध्यां | 36      | एकारामः परिव्रज्य           | ३६६            |
| उपेयादीश्वरं चैव        | *** 38  | एकैकस्य त्वष्टशतम्          | 904            |
| उभयानुमतः साक्षी        | 963     | एकैकं हासयेत्कृष्णे         | 499            |
| उभयाभ्यर्थिते नैतत्     | 997     | एकोहिष्टं देवहीनम्          | 65             |
| उभयोः प्रतिभूप्रीह्यः   | 939     | एकोनत्रिंशहशाणि             | ३७६            |
| उभयोरप्यसाध्यं चेत्     | 209     | एतद्यो न विजानाति           | 396            |
| उभयोरप्यसौ रिक्थी       | २३२     | एतत्सपिण्डीकरणम्            | 60             |
| उरगेष्त्रायसो दण्डः     | ४६९     | एतान्सर्वान्समाह्स्य        | 909            |
| उरः सप्तद्शास्थीनि      | ३७६     | एते महापातकिनो              | ४०९            |
| ক                       |         | एते मान्या यथापूर्व         | 99             |
| ऊनद्विवर्षं निखनेत्     | ३२२     | एतैः प्रभूतैः शृहोऽपि       | 39             |
| ऊनद्विवर्ष उभयोः        | ३३५     | एतैरुपायैः संशुद्धः         | 390            |
| ऊनं वाऽभ्यधिकं वापि     | ३१७     | एतैरेव गुणेर्युक्तः         | 96             |
| <b>ऊ</b> हस्थोत्तानचरणः | 386     | एभिश्व व्यवहर्ता यः         | 388            |
| ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां | ३९२     | एभिस्तु संवसेद्यो वै        | ४४६            |
|                         |         | एवं गच्छन् स्त्रियं क्षामां | 28             |
| <b>署</b>                |         | एवं पुरुषकारेण              | 996            |
| ऋग्गाथा पाणिका दक्ष     | 369     | एवं प्रदक्षिणावृतको 🔧       | 64             |
| ऋग्यजुःसामविहितं        | ३८३     | एवं मातामहाचार्य            | ३२५            |
| ऋगं द्यात्पतिस्तासां    | १६५     | एवं विनायकं पूज्य           | 903            |
| ऋणं लेख्यकृतं देयं      | 983     | एवमस्विति होवाच             | 420            |
| ऋतुसंधिषु भुक्ला वा     | 88      | एवं वृत्तो ऽविनीतातमा       | ३८९            |
| ऋत्विक्पुरोहिताचार्यैः  | 998     | एवमस्यान्तरात्मा च          | ४०४            |
| ऋत्विकपुरोहितापत्य      | 43      | एवमुक्त्वा विषं शार्क       | २११            |
| ऋत्विजां दीक्षितानां च  | ··· 388 | एवमेतदनाच-तं                | ३८३            |
| ऋषभैकसहस्रा गाः         | 866     | एवमेनः शमं याति             | ६              |
| ए                       |         | एष एव विधिर्ज्ञेयः प्रा     | २८२            |
| एकं झतां बहूनां च       | 368     | एष एव विधिर्ज्ञेयो व        | २५९            |
| एकच्छायाश्रितेष्वेषु    | 909     | एषां त्रिरात्रमभ्यासात्     | 499            |
| एकदेशमुपाध्यायः         | 99      | एषामत्रं न भोक्तव्यं        | 44             |
|                         |         |                             |                |

| प्वामन्यतमाभावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्लोकाः            | पृष्टम् | श्लोकाः                | <b>पृष्ठम्</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------------|-----------------|
| एषामपतितान्योन्य . २९३ एषामसंभवे पूर्वस्य . २६८ फतियां वचनं तेषां . २७६ फतियां वचनं सर्वेः . २०० फतियां वचनं सर्वेः . २०० फरियां वचनं सर्वेः . २०० फरियं वचनं  | एषामन्यतमाभावे ।   | 988     | कणीं शंखी भ्रुवी दन्त  | ३७७             |
| एषामसंभवे कुर्यांत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         | कर्तव्यं वचनं तेषां    | २७७             |
| प्रवामसंभवे क्याँत् ४२ कतंत्र्याप्रयणिष्टिश्च १२ कतंत्र्या मन्नवन्तश्च १० कर्मांद्राभिष्ठतं सोमं ५१० औरसाः क्षेत्रजास्त्रवेषां २५० औरसाः क्षेत्रजास्त्रवेषां २५० औरसाः क्षेत्रजास्त्रवेषां २५० औरसाः धर्मपत्नीजः २६० कर्मांवा क्षेत्रणा मनसा वाचा ५२ कर्मांवा प्रवादेष्ट्रम् ३८० कर्मांवा त्रवाहामी २५० कर्मांता त्रवाहामी २५० कर्माता कर्मावहामी २५० कर्मावहासक्यां च २५० कर्माता कर्मावहामी २५० कर्माता कर्मावहामी २५० कर्माता कर्मावहामी २५० कर्मावहामा त्रवाहामी २५० कर्मावहामा त्रवाहामा २५० कर्मावहामा त्रवाहामा २५० कर्मावहामा त्रवाहामा २५० कर्मावहामा त्रवाहामा २५० कर्मावहामा २५० कर्मावहामा २५० कर्माता त्रवाहामा २५० कर्मावहामा २५० कर्मावहामा २५० कर्मावहामा २५० कर्माता त्रवाहामा २५० कर्माता २५० कर्माता त्रवाहामा २५० कर्माता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | २३८     | कर्तव्यं वचनं सर्वैः   | २७६             |
| पे एणरीरवनाराह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 87      | कर्तव्याप्रयणेष्टिश्व  | 83              |
| अो ह्वारामिष्ठतं सोमं ५१० और साः क्षेत्रजास्तेवां ५५० और साः क्षेत्रजास्तेवां २५० और साः क्षेत्रजास्तेवां २५० और सां वम्पत्नीजः २६१ कमेणां मनसा वाचा ५२० कमेणां संनिकर्पाच ३८० कमातीके चाक्षिक्टे ३८० कमात्विक्षित्रचा ३८० कमात्विक्षित्रचा ३८० कमात्विक्षाच ३८० कमात्विक्षाच ३८० कमात्विक्षाच ३८० कमात्विक्षाच ३८० कमोलंके चाक्ष्यके ३८० कमोलंके चाक्यके ३८० कमोलंके चाक्ष्यके ३८० कमोलंके चाक्ष्यके ३८० कमोलंके चाक्ष्यके ३८० कमोलंके चाक्ष्यके ३८० कमोलंके चाक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         | कर्तव्या मन्त्रवन्तश्च | 908             |
| अो ह्राराभिष्ठतं सोमं ५१० और साः क्षेत्रजास्तेषां ५५० और साः क्षेत्रजास्तेषां ५५० और सां धर्मपत्नीजः २५० और सो धर्मपत्नीजः २५० और सो धर्मपत्नीजः २५० और सो धर्मपत्नीजः २५० कर्मित खर्मपत्नीत्राः ३५० कर्मित खर्माति त्रिष्ठाः ३५० कर्मित खर्माति त्रिष्ठाः ३५० कर्मित खर्माति ३५० कर्माति क्षेत्रणां ५५० कर्मात्रणां चेव ५५० कर्मात्रचित्रचां ५५० कर्मात्रचेत्रचां ५५० कर्मात्रचेत्रचां ५५० कर्मात्रचेत्रचां ५५० कर्मात्रचेत्रचां ५५० कर्माति क्षेत्रचां ५५० कर्माति क्षेत्रचां ५५० कर्माति क्षेत्रचां ६५० कर्माति चर्माच्रां ६५० कर्माति चर्माच्यां ६५० कर्माच्रां ६५० कर्माच्रां ६५० क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ऐणरीरववाराह</b> | 53      | 'कर्तव्याशयशुद्धिस्तु  | ३६८             |
| अोड्डाराभिष्ठतं सोमं ५१० अंगेर साः क्षेत्रजास्तेवषां २५० अंगरसाः क्षेत्रजास्तेवषां २५० अंगरसाः क्षेत्रजास्तेवषां २५० अंगरसाः क्षेत्रजास्तेवषां २५० अंगरसाः क्षेत्रजाम् ५८० कर्यवास्त्रमुखामः २८० कर्यवास्त्रमुखामः २८० कर्यवस्त्रचीराणां ५८० कर्यवास्त्रमुखामः २८० कर्यवास्त्रमुखानं तस्येव २८० कर्याप्रदानं तस्येव २८० कर्याप्रदानं तस्येव २५० कर्यास्त्रमुखानं चेव २५० कर्यास्त्रमुखानं चेव २५० कर्यास्त्रमुखानं चेव २५० कर्यास्त्रमुखानं २८० कर्याद्रमुखामः २८० कर्याद्रस्ते क्षिज्ञयाच २८० कर्याति क्षिच्ययासात् २८० कर्याति क्षिज्ययाच २८० कर्याति क्षिज्याच २८० कर्याति तृणमुरकाष्ठः २८० कर्याति तृर्वसुखाच २८० कर्याति तृर्वसुखाच २८० कर्याति तृर्वसुखाच २८० कर्याते प्राच्याच २८० कर्याते प्राच्याच २८० कर्याते तृर्वसुखाच २०० कर्याते तृष्वसुखाच २०० कर्याते तृष्वसुखाच २०० कर्याते तृष्वसुखाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 100     | कर्मक्षयात्त्रजायन्ते  | 800             |
| और साः क्षेत्रजास्त्वेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | 490     | कर्मणा द्वेषमोहाभ्यां  | ३८९             |
| औरसाः क्षेत्रजास्त्वेषां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |         | कर्मणा मनसा वाचा       |                 |
| श्रीरसो धर्मपत्रीजः २३४ कमिन सरोबिन्दुम् ३८९ व्याष्ट्रमैकश्रफं श्रेणम् ५८० कम्यार्ग यथाऽपके ३८० कम्यार्ग विवाह्यमी ३८० कम्यां विवाह्यमी ३८० कम्यां विवाह्यमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 240     |                        |                 |
| श्रीवेणकं सरोबिन्दुम् श्रीष्ट्रमैक्सफं श्रेणम्  क  क  क  क  क  क  क  क  क  क  क  क  क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |                        |                 |
| क विवाहा में क्षणम् अपेष कमित विवाहा में कमित विवाह म |                    |         |                        |                 |
| के देवारी यथाऽपके ३८० क्यमेतिद्वमुखामः ३८० क्रह्मपहृतं देयं २८९ क्रह्मपहृतं देयं २८९ क्रह्मपहृतं देयं २८९ क्रमितिके चाक्षिकृटे ३७७ क्रम्मावक्षिणं इत्याभ्यां ३८० क्रम्मावक्षेणं इत्याभ्यां ३८० क्रम्यायदानं तत्येव ४९४ क्रम्यायदानं तत्येव ४९४ क्रम्यायदाने तत्येव ४९४ क्रम्यादवाने ३८० क्रमेति क्रम्यादवाने ३८० क्रमेति क्रम्यादवाने ३८० क्रमेति क्रम्यादात ३८० क्रमेति क्रम्यादात ३८० क्रमेति क्रमेत्व क्रमेत्व ३८० क्रमेति तृति क्रमेच ३८० करोति तृति क्रमेच ३८० करोति तृति क्रमेच ३८० करोति तृति क्रमेच ३८० करोति यस संमूढो ३९० करोति यस संमूढो ३९० करोति यस संमूढो ३९० करोति यस संमूढो ३९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |                        |                 |
| कट्टेर्नारी यथाऽपके कथमेतिद्वमुद्यामः कर्ट्यवद्धचौराणां किनिष्ठादेशिन्यङ्कष्ट कनीतिके चाक्षिकूटे कन्यां कन्यां विदेनश्च कन्यां कन्यां विदेनश्च कन्यां कन्यां विदेनश्च कन्यां क्रिक्टेर पूर्वनाशे कन्यां समुद्रहेदेषां किपेला चेतारयति कर्णाद्दतो मङ्गे करोति क्रिचिदभ्यासात् करोति तुणमृत्काष्ठेः करोति पुनराग्रत्तिः करोति पुनराग्रतिः कर्मे कर्मे प्रद्वाण्याणः कर्मे कर्मे प्रद्वाण्याणः कर्मे प्रत्वेष्ठिष्ठपाष्ठाणः करोति पुनराग्रत्तिः करोति पुनराग्रहेतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | •••     |                        |                 |
| कथमेतद्विमुद्यामः ३८२ कदर्यवद्वचौराणां ५४ कनिष्ठादेशिन्यङ्कष्ट ५०० कनिष्ठादेशिन्यङ्कष्ट ३०० कन्यात्रवाहुसक्यां च २८९ कन्यात्रवाहुसक्यां च २८९ कन्याप्रवानं तस्येव ९५ कन्याप्रवानं तस्येव ४१४ कन्याप्रवानं तस्येव १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |         |                        | and the same of |
| कर्यवद्धचौराणां ५४ कानीतः कन्यकातातो २३४ कानीहादेशिन्यङ्घर ५०० कन्यात्राह्मस्प्रां च २८९ कन्याप्रदः पूर्वनाशे २० कामावि व्यवहार्यस्य ३०० कर्याप्रदः पूर्वनाशे २० कारणान्येवमादाय ३२५ कार्याप्रदः पूर्वनाशे ४१४ कार्याप्रदः पूर्वनाशे ४१४ कार्याप्रदानं तस्येव ४१४ कार्यासंदूषणं चैव ४१४ कार्यासंदूषणं चैव ४१४ कार्यासंदूषणं चैव ४१४ कार्यासंद्धरं च्याप्यां ३८८ कार्याददतो मङ्गे २८९ कर्योति तृणमृत्काष्ठेः २८९ करोति तृणमृत्काष्ठेः ३८८ करोति तृणमृत्काष्ठेः ३८८ करोति पुनरावृत्तः ३८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |                        |                 |
| किनिष्टादेशिन्यङ्घष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |         |                        |                 |
| कनीनिके चाक्षिकूटे ३०७ कन्यात्रा कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्य कार्या कार्या कार्या कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य का     |                    |         |                        |                 |
| कन्धराबाहुसक्थ्रां च २८९ कामावकीण इत्याभ्यां ४७७ कामावकीण इत्याभ्यां कामोदकं सिक्षप्रता ३२५ कामावकीण इत्याभ्यां ३२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |                        |                 |
| कन्यां कन्यावेदिनश्च ९५ कामोदकं सिखप्रता ३२५ कन्याप्रदा पूर्वनाशे ४९४ कार्यत्सवेदिव्यानि १९८ कन्यासंदूषणं चैव ४९४ कार्यत्सवेदिव्यानि १९८ कार्यत्सवेदिव्यानि १९८ कार्यत्सवेदिव्यानि १९८ कार्यत्सवेदिव्यानि १९८ कार्यत्सवेदिव्यानि १९८ कार्यत्सवेदिव्यानि १९८ कार्यत्सवेदिव्यानि १९५ कार्यत्सवेदिव्यानि १९६ कार्यत्सवेदिव्यानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |                        |                 |
| कन्याप्रदः पूर्वनाशे २० कारणान्येवमादाय ३८८ कन्याप्रदानं तस्येव ४१४ कारणेरस्विदिव्यानि १९८ कन्यासंदूषणं चैव ४१४ कार्मेहस्तः ग्रुचिः पण्यं ६४ कार्मेहस्ताः ग्रुचिः १८५ कार्मेहस्ताः ग्रुचिः १८५ कार्मेहस्ताः ग्रुचेत् १५४ कार्मेहस्ताः सम् मृद्धायुः ३५४ कार्मेहस्ताः ३५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |         |                        |                 |
| कन्याप्रदानं तस्यैव ४१४ कार्येत्सर्वदिव्यानि १९८ कन्यासंदूषणं चैव ४१४ कार्येत्सर्वदिव्यानि कार्र्यत्सर्वदिव्यानि कार्र्यत्सर्वदिव्यानि कार्र्यत्सर्वदिव्यानि कार्र्यत्सर्वदिव्यानि कार्र्यत्सर्वदिव्यानि कार्र्यत्सर्वदिव्यानि कार्र्यत्सर्वेद्वेषां ४५० कार्मिके रोमबद्धे च २५९ कार्पिकत्साप्रिकः पणः १२३ कार्पेति तृणमृत्काष्ठैः ३५० करोति तृप्ति कुर्याच १५७ कार्पेति पुनरावृत्तिः ३९७ काष्रायवासस्थवैव ६८० काष्रायवासस्थवैव ६८० काष्रायवासस्थवेव १९८० करोति पुनरावृत्तिः ३९७ काष्रायवासस्थवेव ३९८० काष्रायवासस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |         |                        |                 |
| कन्यासंदूषणं चैव ४१४ कार्स्यत्वाद्याण कार्र्स्तः ग्रुचिः पण्यं कार्र्स्तः ग्रुचिः पण्यं कार्र्स्तः ग्रुचिः पण्यं कार्र्स्तः ग्रुचिः पण्यं कार्मिके रोमबद्धे च २७१ कार्पित नित्तस्यापि ३८४ कार्पिक स्वाप्ति कार्पिकः पणः १२६ कार्पित किंचिदभ्यासात् ३५० करोति तृणमृत्काष्ठेः ३८८ कारोत नृति कुर्याच १८८ करोति पुनरावृत्तिः ३९७ करोति पुनरावृत्तिः ३९७ करोति पुनरावृत्तिः ३९७ काष्ट्रावेष्ठपुपाषाण ३९८ काष्ट्रावेष्ठपुपाषाण ३९८ काष्ट्रावेष्ठपुपाषाण ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |                        |                 |
| कन्यां समुद्रहेदेषां ४५० किपला चेतारयति ४५० करणेरन्वितस्यापि ३८४ करणेरन्वितस्यापि ३८४ करपाददतो भङ्गे २८५ करोति किंचिदभ्यासात ३५० करोति तृणमृत्काष्ठैः ३८८ करोति पुनरायतिः ३९७ करोति पुनरायतिः ३९७ करोति पुनरायतिः ३९७ करोति यः स संमूढो ३९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |                        |                 |
| किपिला चेतारयित ७३ करणेरिन्वतस्यापि ३८४ कार्षिकस्यामिकः पणः १८३ करणेरिन्वतस्यापि ३८४ कार्षिकस्यामिकः पणः १८३ कालेक्स्मीत्मवीजानां ३९३ कालोऽप्रिः कर्म महायुः ३५४ काषायवासस्थवेव ९८ काष्ट्रलेष्ट्रिपाषाण ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |                        |                 |
| करणैरन्वितस्यापि ३८४ कार्षिकस्तामिकः पणः १२३ करोति किंचिदभ्यासात् ३८० करोति तृणमृत्काष्ठैः ३८८ करोति तृप्ति क्र्यांच १३० करोति पुनरावृत्तिः ३९७ करोति पुनरावृत्तिः ३९७ करोति पुनरावृत्तिः ३९७ करोति पुनरावृत्तिः ३९७ काष्ट्रायासस्थैव ३९७ काष्ट्रायामस्थैव ३९७ काष्ट्रायोष्ठिष्ठपाषाण ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |         |                        |                 |
| करपाददतो भङ्गे २८९ कालकर्मात्मवीजानां ३९९ काले कालकर्मात्मवीजानां ३९९ काले कालकर्मात्मवीजानां ३९९ कालोऽपिः कर्म मृद्वायुः ३५४ कालोऽपिः कर्म मृद्वायुः ३५४ काषायवाससञ्चेव ९८ काष्ट्रलेष्टिष्ठपाषाण ३९८ काष्ट्रलेष्टिष्ठपाषाण ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |         |                        |                 |
| करोति किंचिदभ्यासात् ३०० काले कालकृतो नर्येत् १०३ करोति तृणमृत्काष्ठैः ३८८ कालोऽप्तिः कर्म मृद्वायुः ३५४ कालोऽप्तिः कर्म मृद्वायुः ३५४ कालोवससश्चेव ९८ करोति पुनरावृत्तिः ३९७ काष्ट्रलोष्टेषुपाषाण ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |                        |                 |
| करोति तृणमृत्काष्ठैः ३८८<br>करोति तृप्तिं कुर्याच १३<br>करोति पुनरावृत्तिः ३९७<br>करोति यः स संमूढो ३९० काष्ठलोष्टेषुपाषाण ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |         |                        |                 |
| करोति पुनरावृत्तिः ३९७ काषायवाससश्चैव ९८ काष्ट्रलोहेषुपाषाण ३९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |         |                        |                 |
| करोति पुनरावृत्तिः ३९७ काषायवाससर्थव ३९७ काष्ट्रलोष्टेषुपाषाण ३९८ काष्ट्रलोष्टेषुपाषाण ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |                        |                 |
| करोति यः स संमूढो ३२८ काष्ठलोष्टेषुपाषाण ३१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | ३९७     |                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |         |                        |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 304     | किं।चेत्सास्थिवधे देयं | 803             |

| स्रुमारी च न भर्तारं ९८ क्रियमसतुषाङ्गार ४८ क्रियमसतुषाङ्गार ४८ क्रियमसतुषाङ्गार ४८ क्रियमसतुषाङ्गार १८८ क्रियमिट्युद्यातो ८० क्रियमिट्युद्यातो ८० क्रियमिट्युद्याते पाद १५० क्रियमिट्युद्याते १६९ क्रियमिट्युद्याते १६९ क्रियमिट्युद्याये १६९ क्रियम्प्रदक्षिणं देवम् ४५ क्रियमिट्युद्याये स्वम् ४५ क्रियमिट्युद्याये स्वम् १९६ क्र्याम्प्रपुरिषे च ५६९ क्रमाते संभवन्तीह १९८ क्रमाते संभवन्तीह १९८ क्रमाते संभवन्तीह १९८ क्रमाते संभवन्तीह १९८ क्रमाते प्रयोग्परस्याः १९० क्रमाते संभवन्तीह १९७ क्रमात्रायां द्रव्यं १९७ क्रमात्रायां द्रव्यं १९७ क्रमात्रायां संच्छुप्य १९७ क्रमात्रायां संच्छुप्य १९७ क्रमाण्यायसंच्छुप्य १९७ क्रयादपक्षिदात्युद्द ५८७ क्रयमाणोपकारे तु १९७ क्रयमणोपकारे तु १९७ क्रयमाणोपकारे १९७ क्रयमाणोपकारे तु १९७ क्रयमाणोपक                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो ८० कोऽन्यथैकेन नेत्रेण ३८८ कुर्याच्छ्वग्ररयोः पाद २७ कोयष्टिष्ठवचकाह्व ५८ कुर्यात्रविषयं च ५६९ कोले घृनघटो देयः ४६९ कुर्यात्रविषयं देवम् ४५ काशेयनीललवण ३५७ कुर्याद्यथास्य न विदुः ११६ कमात्ते संभवन्तीह् ३९७ कुर्यान्मृत्रपुरीषे च ७२ कमात्ते संभवन्तीह् ३९७ कमात्ते संभवन्तिह् ३९७ कमात्ते संभवन्तिह् ३९७ कमात्ते पंभवन्त्यिः २१७ कमात्ते पंभवन्त्यिः २९७ कमात्ते पंभवन्त्यातं द्रव्यं २९७ कमात्व्यव्यवहारी १९७ कियमाणोपकारे तु ४९७ क्रियमाणोपकारे तु ४७८ क्रियमाणोपकारे तु ४७८ क्रितलब्याशाना भूमौ ३३१ क्रच्छ्रत्रयं गुरुः कुर्यात् ४९० क्रित्वा नातुशयः कार्यः २९५ क्रच्छ्रतिकृच्छ्रं प्यसा ५९८ क्रत्वा नातुशयः कार्यः २९५ क्रत्वाद्वादिकृच्छ्रं ८६क्पाते ४९८ क्रियमापिति ६६६ क्रत्वाद्वादेष्टिक्पाते ४९८ क्रत्वाद्वादेष्टिक्पाते ४९८ क्रत्वाद्वादेष्टिकपाते ४९८                                                                                                                     |
| कुर्याच्छ्वच्चरयोः पाद २७ कोयष्टिष्ठवचकाह्व ५८ कुर्यात्रिषवणस्नायी ५२१ कोछे घृतघटो देयः ४६९ कुर्यात्प्रदक्षिणं देवम् ४५ कमशो मण्डलं चिन्लं १९६ क्र्यात्प्रदक्षिणं देवम् ४५ कमशो मण्डलं चिन्लं १९६ क्र्यान्पृत्रपुरीषे च ५२ कमाते संभवन्तिह् ३९७ क्रांन्पृत्रपुरीषे च ५२ कमाते संभवन्तिह् ३९७ कमाते संभवन्तिह् ३९७ कमाते संभवन्तिह् २९७ क्राः शाकं पयो मत्त्याः ५२ कमणाचार्यसिच्छण्य २९७ क्र्याद्पश्चिदात्यृह् २९७ क्र्याद्पश्चिदात्यृह् ५८७ क्र्याद्पश्चिदात्य्यः २९७ क्रियाणोपकारे तु ४७८ क्र्याद्पश्चरात् म्मूमौ ३३१ क्रच्छ्रद्वमेकामस्तु ४५५ क्रित्वा नानुश्चयः कार्यः २९५ क्र्याद्पश्चर्छः प्यसा ५९८ क्र्रायपितत्वात्य ५४९ क्र्त्वाद्रोह्मिधावि ९९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कुर्यात्रिषवणस्नायी  कुर्यात्रयसियोगं च  कुर्यात्रयसियोगं च  कुर्यात्रयसियोगं च  कुर्यात्रयसियां देवम्  कुर्यात्रयसियां देवम्  कुर्यात्रयसियां देवम्  कुर्यात्रयसियां देवम्  कुर्यात्रयसियां देवम्  कुर्यात्रयसियां व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कुर्यात्प्रदक्षिणं देवम् ४५ कोशेयनीळळवण ३५७ कुर्यात्प्रदक्षिणं देवम् ४५ कमाते संभवन्तीह ३९८ कमाते संभवन्तीह ३९७ कमाते संभवन्तीह २९७ कमाते संभवन्तीह २९० कमाते संभवन्तीह २०० कमाते संभवन्तीह                                           |
| कुर्यात्प्रदक्षिणं देवम् ४५ कमशो मण्डलं चिन्त्यं ११६ कुर्याचथास्य न विदुः ११६ कमाते संभवन्तीह् ३९७ कुरान्मूत्रपुरीषे च ५२१ कमाते संभवन्तीह् ३९७ कमाते पंभवन्तिह् ३९७ कमाते पंभवन्तिह् २१७ कमोणाचार्यसिन्छ्ण्य १९७ क्रियमाणोप्यार्यसिन्छ्ण्य १९७ क्रियमाणोपकारे तु ४९७ क्रियमाणोपकारे तु ४७७ क्रियमाणोपकारे तु ४७० क्रियमाणोपकारे तु ४७० क्रियमाणोपकारे तु ४७० क्रियमाणोपकारे तु ४७० क्रियमाणोपकारे तु ४९० क्रियाचात्रका मूमो ३३१ क्रियह्यू प्रकार क्रियाचात्रका ५९० क्रियाच्याचात्रका ५९० क्रियाच्याचात्रका ५९० क्रियाच्याचात्रका ५९० क्रियाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्                                                                                                                                                                                                                        |
| कुर्याचथास्य न विदुः ११६ कमात्ते संभवन्तीह् ३९७ कुर्यान्मूत्रपुरिषे च ७२१ कमात्ते संभवन्तिह् ३९७ कुरान जातीः श्रेणीश्च १२१ कमादभ्यागतं द्रव्यं २२४ कुराः शाकं पयो मत्स्याः ४२ कमादभ्यागतं द्रव्यं २२४ कुराः शाकं पयो मत्स्याः ४२ कमादभ्यागतं द्रव्यं २४७ कुराः शाकं पयो मत्स्याः ४२ क्यादपक्षिदात्यृह् ५८ कृटखणंव्यवहारी १९७ कियमाणोपकारे तु ४७८ कृटख्रुक्त्यमंकामस्तु ५२६ कियमाणोपकारे तु ४७८ कृटख्रुक्त्यमंकामस्तु ५२६ कृत्यादपक्षिदात्य्य कर्याः २३५ कृत्याद्य विकातः २३५ कृत्य्य गुरुः कुर्यात् ४५० कृत्याद्य विकातः २३५ कृत्यादिकृटख्रं पयसा ५१८ कृत्याद्य विकातः २९५ कृत्याद्य विकातः ५९६ कृत्याद्य विकातः ५५६ कृत्याद्य विकातः ५५६ कृत्याद्य विकातः ५५६ कृत्याद्य पतितस्तज्ञः २४९ कृत्याद्य पतितस्तजः २४९ कृत्याद्य समुत्याय ९९८ कृत्याद्य पतितस्तजः २४९ कृत्याद्य समुत्याय ९९८ कृत्याद्य पतितस्तजः २४९ कृत्याद्य समुत्याय ९९८ कृत्याद्य समुत्याय १९८ कृत्याद्य पतितस्तजः २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कुर्यान्मूत्रपुरीषे च ७ कमात्ते संभवन्यर्चिः ३९७ कुलानि जातीः श्रेणीश्च १२१ कमाद्रभ्यागतं द्रव्यं २२४ कुराः शाकं पयो मत्याः ७३ कमोपायार्यसच्छिष्य २९७ कुराङ्कृषिवाणिज्य ४० कृर्यादपिक्षदात्यृह् ५८ कृर्याण्डो राजपुत्रश्च १९० कियमाणोपकारे तु ४७८ कृत्यह्मकामस्तु ५२६ कृत्वह्मकामस्तु ४५१ कृत्वह्मकामस्तु ४५० कृत्वह्मकामस्तु ४५१ कृत्वातिकृत्वह्म च ४५१ कृत्वह्मकाम्यां विकातः २३५ कृत्वह्मतिकृत्वह्म पयसा ५१८ कृत्वाद्वह्मकाम्यां तिकातः ५९८ कृत्वाद्वह्मकाद्वे ४९८ कृत्वाद्वह्मकाद्वे ५९६ कृत्वाद्वह्मकाद्वे १९९ कृत्वाद्वह्मकाद्वे १९९ कृत्वाद्वह्मकाद्वे १९९ कृत्वाद्वह्मकाद्वे १९९ कृत्वाद्वे क्याय्वाय १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कुलानि जातीः श्रेणीश्च १२१ क्रमाद्भ्यागतं द्रव्यं २२४ क्रुशः शाकं पयो मत्स्याः ४३ क्रमेणाचार्यसिच्छिष्य २४७ क्रुश्लकुम्भीधान्यो वा ४२ क्रयादपिक्षदात्यृह् ५८ क्र्यादपिक्षदात्यृह् ५८ क्रियमाणोपकारे तु ४७८ क्र्यापण्डो राजपुत्रश्च १९० क्रियमाणोपकारे तु ४७८ क्र्याह्पिक्षदात्यृह् ४७८ क्रीडां शरीरसंस्कारं २७७ क्रियमाणोपकारे तु ४७८ क्रच्छ्रक्षमेकामस्तु ५२६ क्रीतलब्धाशना भूमो ३३१ क्रच्छ्रतयं ग्रुहः कुर्यात् ४७८ क्रीतश्च ताभ्यां विकातः २३५ क्रच्छ्रातिक्रच्छ्रं पयसा ५९८ क्र्रोग्रपतितन्नात्य ५४९ क्रच्छ्रादिक्रच्छ्रोऽसक्पाते ४९८ क्रिता मानुश्चय कार्यः ५९६ क्रत्राद्वोहिमेधावि ९९८ क्राज्ञाद्वोहिमेधावि ९९८ क्रत्राह्वोह्वेक्साणाः २३९ क्रत्राह्वोह्वेकसाणाः २३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कुशाः शाकं पयो मत्स्याः ४३ कमेणाचार्यसच्छिष्य २४७ कुश्रूळकुम्भीधान्यो वा ४२ क्यादपिक्षदात्यृह् ५८ कृत्यल्णेव्यवहारी ३९७ कियमाणोपकारे तु ४७८ कृष्माण्डो राजपुत्रश्च १०० कीडां शरीरसंस्कारं २७७ किव्यमणोपकारे तु ४७८ कृच्छूळ्यमेकामस्तु ५२६ कीतळ्याशाना भूमो ३३१ कृच्छूतिकृच्छूं च ४५१ कीतळ्याशाना भूमो ३३१ कृच्छूतिकृच्छूं पयसा ५९८ कृत्यादिकृच्छूं पयसा ५९८ कृत्यादिकृच्छूं पयसा ५९८ कृत्यादिकृच्छूं।ऽस्वन्पाते ४९८ कृत्याद्वीदिकृच्छूं।ऽस्वन्पाते ४९८ कृत्याद्वीदिक्यायः २४९ कृत्याद्वीदिक्यायः २४९ कृत्याद्वीदिक्यायः २४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कुरा, लकुम्भीधान्यो वा ४२ क्रियी वा निः स्रवस्तसात् २९७ कुरी दक्किवाणिज्य ४० क्रियमाणोपकारे तु ४७८ क्रियमाणोपकारे तु ४५० क्रियमाणाचित्र तु ४५० क्रियमाणाचित्र तु ४५० क्रियमाणाचित्र तु ४५० क्रियमाणाचित्र तु ४५० क्रियम                 |
| कुसीदकृषिवाणिज्य ४० क्रियादपिक्षदात्यृह ५८ क्रियमणियवहारी ३१७ क्रियमणियकारे तु ४७८ क्रियमणि राजपुत्रश्च ५०० क्रियमणियकारे तु ४७८ क्रियमणि राजपुत्रश्च ५२६ क्रीतलब्धाशना भूमी ३३१ क्रिच्छू च ४५१ क्रीतलब्धाशना भूमी ३३१ क्रिच्छूत्रयं ग्रुकः कुर्यात् ४७८ क्रीतश्च ताभ्यां विकातः २३५ क्रिच्छूतिकृच्छूं पयसा ५१८ क्रिया नातुश्चय कार्यः ५९८ क्रिया हिमेधावि ४९८ क्रीवोऽथ पतितस्तज्जः २४९ क्रित्या समुत्याय १९२ क्षत्रत्राह्मेधावि ५९८ क्रिता मूल्यमवाप्नोति २६६ क्रिताह्मेधावि ५९८ क्षत्राह्मेधावि ५९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कूटखर्णव्यवहारी ३१७ कियमाणोपकारे तु ४७८ कूपाण्डो राजपुत्रश्च १०० कीडां शरीरसंस्कारं २७ किच्छूकृद्धमेकामस्तु ४५१ कीतळच्धाशना भूमो ३३१ कृच्छूत्रयं गुरुः कुर्यात् ४७८ कृच्छूतिकृच्छूः पयसा ५१८ कृच्छूतिकृच्छूः पयसा ५१८ कृच्छूतिकृच्छूंऽस्वभाते ४९८ कृत्राश्चीत्तवाद्य ५४८ कृत्राश्चीहिमेधावि ९९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कृष्माण्डो राजपुत्रश्च १०० कीडां शरीरसंस्कारं २७ कृच्छूकृद्धमंकामस्तु ५२६ कृतिलब्धाशाना भूमौ ३३१ कृच्छूं चैवातिकृच्छूं च ४५१ कृतिश्च ताभ्यां विकातः २३५ कृच्छूत्रयं ग्रुहः कुर्यात् ४७८ कृतिश्च नानुशयः कार्यः २९५ कृच्छ्रातिकृच्छूं पयसा ५१८ कृत्रोप्रपतितबात्य ५४६ कृत्राब्रोहिमेधावि ९९८ कृताब्रोहिमेधावि ९९८ कृत्राब्रोह्मेधावि ९९८ कृत्राब्रोह्मेधावि १९८ कृत्राब्रोह्मेधावे |
| कृच्छूकृद्धमैकामस्तु ५२६ कीतलच्याशना भूमौ ३३१<br>कृच्छूं चैवातिकृच्छूं च ४५१ कीतश्च ताभ्यां विकातः २३५<br>कृच्छूतिकृच्छूं पयसा ५१८ कृतश्चरिकृच्छूं।ऽस्वभाते ४९८ कृतश्चरिकृच्छूं।ऽस्वभाते ४९८ कृतश्चरे पतितस्तज्ञः २४९<br>कृतश्चरे समुत्थाय ११२ क्षत्राश्चिष्टेकभागः २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कृच्छूं चैवातिकृच्छूं च ४५१ श्रीतश्च ताभ्यां विकातः २३५ कृच्छूत्रयं गुरुः कुर्यात् ४७८ क्रीत्वा नानुशयः कार्यः २९९ कृच्छूतिकृच्छूः पयसा ५१८ कृरोप्रपतितवात्य ५४ कृत्राप्रपतितवात्य ५४ कृत्राप्रपितिकृच्छूं इसक्पाते ४९८ कृता मूल्यमवाप्रोति २६६ कृतश्चोद्देष्टिमधाव ९ श्रीवोऽथ पतितस्तज्ञः २४९ कृतरक्षः समुत्याय ११२ क्षत्रजािक्षेष्टेकमागाः २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कृच्छ्रत्रयं ग्रहः कुर्यात् ४७८ क्रीत्वा नानुशयः कार्यः २९९ कृच्छ्रातिकृच्छ्रः पयसा ५१८ कृत्रोत्रपतितन्नात्य ५४८ कृत्रा मूल्यमनाप्रोति २६६ कृतश्रदेशियाि ९ क्रीवोऽथ पतितस्तज्ञः २४९ कृतरक्षः समुत्थाय ११२ क्षत्रजािक्षिधेकभागाः २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कृच्छ्रातिकृच्छ्रः पयसा ५१८ क्रूरोयपतितवाख ५४८ क्रिता मूल्यमवाप्रोति २६६ कृत्राद्रोहिमेधाव ९ क्ष्रीबोऽथ पतितस्तज्जः २४९ कृत्रसः समुत्थाय ११२ क्षत्रजािब्रह्मेकमागाः २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| कृच्छातिकृच्छ्रोऽसक्पाते ४९८ क्रेजा मूल्यमवाप्नोति २६६<br>कृतज्ञाद्रोहिमेधावि ९ क्ष्रीबोऽथ पतितस्तज्ञः २४९<br>कृतरक्षः समुत्थाय ११२ क्षत्रजास्त्रिद्येकमागाः २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कृतज्ञाद्रोहिमेधाव ९ ह्रींबोऽथ पतितस्तज्जः २४९<br>कृतरक्षः समुत्थाय ११२ क्षत्रजास्त्रिधेकभागाः २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| कृतरक्षः समुत्थाय ११२ क्षत्रजास्त्रिधेकभागाः २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कृतशिल्पोऽपि निवसेत् २५५ । क्षत्रस्य द्वादशाहानि ३४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कृताकृतांस्तन्दुलांश्व १०१ क्षत्रिया मानधं वैश्यात् ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कृतामिकार्यी भुजीत १० अयं दृद्धिं च वणिजा २९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कृतें उन्तरे त्वहोरात्रं ५० क्षात्रेण कर्मणा जीवेत ३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कृतोदकान्समुत्तीणांन् ३२९ श्रुद्रमध्यमहाद्र्य २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कृत्तिकादिभरण्यन्तं ९६ छुद्रान्त्रं वृक्तको बस्ति ३७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र ५१० क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु २३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने ८२ क्षेत्रज्ञस्थेश्वरज्ञानात् ३५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्रमिकीटपतङ्गत्वं ४०० क्षेत्रवेश्मवनप्राम ३१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कृषिः शिल्पं मृतिर्विद्या ३५९ क्षेत्रस्य ६रणे दण्डा २५९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हुन्गलः पञ्च ते माषः १२२ क्षेत्रं करोति चेद्रण्ड्यः २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ाष्णा गौरायसं छागः १०६ ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| चिद्दैवात्स्वभावाद्वा ११८ खद्गामिषं महाशब्कं ९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| श्लोकाः                  | पृष्ठम् | श्लोकाः                     | पृष्ठम् |
|--------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| खमण्डलादसौ सूर्यः        | ३८३     | गृहधान्याभयोपानत्           | ७२      |
| खरपुल्कसवेणानां          | 800     | गृहीतमूल्यं यः पण्यं        | 386     |
| खराजमेषेषु वृषो          | ४६९     | गृहीतवेतनः कर्म             | 306     |
| खरोष्ट्रयानहस्त्यश्व     | 49      | गृहीतवेतना वेदया            | ३१५     |
| π *                      |         | गृहीतः शङ्कया चौर्य         | 308     |
| गजे नीलवृषाः पञ्च        | ४६९     | गृहीतशिश्रश्चीत्थाय         | '9      |
| गणद्रव्यं हरेदास्तु      | २७६     | गृहीतं स्त्रीधनं भर्ता      | २५३     |
| गणानामाधिपत्ये च         | 50      | गृहीतानुकमाद्दाप्यो         | 943     |
| गते तस्मित्रिममाङ्गं     | २०९     | गृहीत्वोत्कृत्त्य वृषणी     | 889     |
| गन्त्री वसुमती नाशम्     | ३२९     | गृहेऽपि निवसन्विशो          | ६१      |
| गन्धहपरसस्पर्श           | ३७६     | गृहे प्रच्छन उत्पन्नो       | २३४     |
| गन्धलेपक्षयकरं           | 9       | गृह्ण-प्रदातारमधो           | 00      |
| गन्धाश्च बलयश्चैव        | 908     | गृह्णीयाद्ध्रतिकतवात्       | 260     |
| गन्धोदकतिलेर्युक्तं      | 60      | गेयमेतत्तद्भ्यास            | ३८१     |
| गम्यं त्वभावे दातृणां    | २०      | गोघातेऽने तथा केश           | ६५      |
| गम्याखपि पुमान्दाप्यः    | ३१३     | गोघातं शकुनोच्छिष्टं        | 44      |
| गर्दभं पशुमालभ्य         | 808     | गोपशौण्डिकशैलूष             | 944     |
| गर्भभर्तृवधादौ च         | 33      | गोपस्ताड्यश्च गोमी तु       | २६२     |
| गर्भस्य वैकृतं दष्टम्    | 389     | गोपाः सीमाकृषाणा ये         | 244     |
| गर्भस्रावे मासतुल्याः    | ३३८     | गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः     | 908     |
| गर्भहा च यथावर्ण         | ४२९     | गोब्राह्मणानलान्नानि        | 42      |
| गर्भाधानमृतौ पुंसः       | 4       | गोब्राह्मणार्थं संप्रामे    | 386     |
| गर्माष्टमेऽष्टमे वाऽब्दे | 4       | गोभूतिलहिरण्यादि            | 00      |
| गायत्रीजाप्यनिरतः        | ४८६     | गोमूत्रं गोमयं क्षीरं       | 498     |
| गायत्रीं शिरसा सार्ध     | 6       | गोवधो त्राखता स्तेय         | 898     |
| गीतज्ञो यदि योगेन        | ३८१     | गोन्ने वसन्ब्रह्मवारी       | ४८६     |
| गीतनृत्यैश्र भुजीत       | 993     | गोष्टेशयो गोऽनुगामी         | 849     |
| गुडौदनं पायसं च          | 904     | गौरसर्पपकल्केन              | 99      |
| गुणिद्वैधे तु वचनं       | 968     | गौरस्तु ते त्रयः षद ते      | 977     |
| गुरवे तु वरं दत्त्वा     | 98      | गौर्देया कर्मणोऽस्यान्ते    | 406     |
| गुरुं चैवाप्युपासीत      | 9       | प्रहणान्तिकमि <b>ले</b> के  | 99      |
| गुरं हुंकुल त्वंकुल      | 836     | ग्रहाणामिदमाति <b>थ्</b> यं | 908     |
| गुरूणामध्यधिक्षेपो       | 899     | प्रहाधीना नरेन्द्राणां      | 908     |
| गुर्वन्तेत्रास्यनू चान   | *** 384 | प्रामादाहल वा आसान्         | 348     |
| गुल्मगुच्छक्षुपलता       | 399     | त्राम्येच्छया गोप्रचारो     | ••• २६४ |
|                          |         |                             | **      |

| श्चोकाः                               |     | पृष्ठम् | श्लोकाः                     |     | पृष्ठम् |
|---------------------------------------|-----|---------|-----------------------------|-----|---------|
| ब्राहकैर्यस्यते चौरो                  | ••• | ३०३     | ज                           |     |         |
| श्रीवा पश्चदशास्थिः स्यात्            | ••• | १७६     | जगदानन्दयेत्सर्वम्          | ••• | 920     |
| श्रीष्मे पन्नानिमध्यस्थी              | ••• | ३६३     | जगदुद्भृतमात्मा च           | ••• | 363     |
| गलहे शतिकवृद्धेस्तु                   | ••• | 260     | जग्ध्वा परेऽह्रयुपवसेत्     | ••• | 498     |
| ঘ                                     |     |         | जघनादन्तरिक्षं च            |     | 368     |
| घटेऽपवर्जिते ज्ञाति                   | ••• | 408     | जपन्नासीत सावित्रीं         | ••• | 6       |
| घातितेऽपहते दोषो                      | ••• | २०५     | जपः प्रच्छन्नपापानां        | ••• | ३५५     |
| च                                     |     |         | जपयज्ञप्रसिद्धार्थं         |     | 34      |
| चतुर्देश प्रथमजः                      | ••• | 98      | जहवा यथासुखं वाच्यं         | ••• | 68      |
| चतुर्विंशतिको दण्डः                   | ••• |         | जस्वा सहस्रं गायत्रयाः      | ••• | 493     |
| चतुष्पादकृतो दोषः                     | ••• | 396     | जलमेकाहमाकाशे               |     | 333     |
| चतुष्पाद्यवहारोऽयं                    | ••• | 938     | जलं पिबेनाज्ञलिना           | ••• | ४७      |
| चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युः             | ••• | २३१     | जलं छवः पयः काको            | ••• | ४०२     |
| चत्वारो वेदधर्मज्ञाः                  | ••• | 8       | जलानते छन्दसां कुर्यात्     |     | 38      |
| चत्वार्यरिककास्थीनि                   | ••• | ३७५     | जले स्थिलाऽभिजुहुयात्       | ••• | 400     |
| चरितवत आयाते                          | ••• | 403     | जातद्वमाणां द्विगुणो        | ••• | 289     |
| चरित्रबन्धक्कृतं                      | ••• | 904     | जातिरूपवयोवृत्त             | ••• | 368     |
| चहसुक्सुवससेह                         | ••• | . ६१    | जातोऽपि दास्यां रहिण        |     | २३८     |
| चरेद्रतमहत्वापि                       | ••• | 830     | जात्युत्कर्षा युगे ज्ञेयः   |     | 33      |
| चर्मण्यानडुहे रक्ते                   | ••• | 33      | जायन्ते लक्षणभ्रष्टाः       | ••• | 808     |
| चाटतस्करदुईत                          | ••• | 994     | जायन्ते विद्ययोपेताः        | ••• | 808     |
| चाण्डालो जायते यज्ञ                   | ••• | ४२      | जारं चौरेलमिवदन्            | ••• | 398     |
| चान्द्रायणं चरेत्सर्वान्              | ••• | 840     | जालपादान्ख जरीटान्          | ••• | 46      |
| चान्द्रायणं वा त्रीनमासान्            | ••• | 883     | जालसूर्यमरीचिस्थं           | ••• | 929     |
| चान्द्रायणैर्नयेत्कालं                | ••• | ३६२     | जितमुद्राह्ये जेत्रे        | ••• | 269     |
| चाषांश्च रक्तपादांश्च                 | ••• | 46      | जितं ससिमके स्थाने          | ••• | 269     |
| चिकित्सकातुरकुद्ध                     | ••• | 48      | जिह्मं खजेयुर्निर्हामं      | ••• | ३०२     |
| चीर्णवतानिप सतः                       | ••• | 408     | जीवेद्वापि शिलोञ्छेन        | ••• | . 83    |
| चेष्टाभोजनवात्रोध                     | *** | 268     | जुगुप्सेरच चाप्येनं         | ••• | 403     |
| चैल्यर्मशानसीमासु                     | ••• | 259     | जुहुयानमूर्घनि कुशान्       | ••• | 900     |
| चैल्धावसुराजीव                        | ••• | 44      | ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन    | ••• | २२०     |
| चौरं प्रदाप्यापहतं                    | ••• | ३०५     | ज्ञातयो वा हरेयु खत्        | ••• | ३०२     |
| छ                                     |     | 0.42    | ज्ञातिश्रेष्ट्यं सर्वकामान् |     | 34      |
| छलं निरस्य भूतेन<br>छिन्ननस्येन यानेन | ••• | 983     | ज्ञात्वाऽपराधं देशं च       |     | 928     |
| ाछश्रनस्यन यानन                       | ••• | ३१८     | शाताअसम वस प                | ••• | 110     |

| श्लोकाः                             | <b>ब</b> ह | म्   श्लोकाः             | प्टलम्  |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|---------|
| ज्ञात्वा राजा कुदुम्बं च            | ٠ ३५       | ९ तथात्मैको ह्यनेकश्व    | \$40    |
| ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्          | ٠ ३६       | ८ तथा पाठीनराजीव         | 45      |
| ज्ञेयं चारण्यकमहं                   | ३८         | ० तथा मांसं श्वचण्डाल    | ٠٠٠ ق   |
| ज्ञेयज्ञे प्रकृतौ चैव               | 30         | ९ तथा वर्षात्रयोदस्यां   | 38      |
| त                                   |            | तथाऽविपक्ककरणः           | ••• ३८७ |
|                                     |            | तथा शक्तः प्रतिभुवं      | २८५     |
| तक्षणं दारुशृङ्गास्त्रां            |            | तथाश्वमेधावस्थ           | ४२३     |
| तजः पुनात्युभयतः ततः शुक्राम्बर्धरः |            | तथैव परिपाल्योऽसौ        | 998     |
| ततः सैरविहारी स्यात्                |            | र तथैवानाश्रमे वासः      | ४१४     |
| ततस्तान्पुहषोऽभ्येख                 |            | तथोपनिधिराजस्त्री        | 949     |
| ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ             |            | तद्दत्समवाप्नोति         | ७२      |
| ततो निष्कल्मषीभूताः                 |            | तदश रसक्षण               | ३७१     |
| ततोऽभिशदयेद्वद्वान्                 |            | तद्य विकर्द्भा           | 63      |
| ततोऽर्था लेखयेत्सद्यः               | 9          | तदमान्य तनय              | 98      |
| तत्कर्मणामनुष्ठानं                  |            | त्रव मध्यमः त्राक्तः     | 973     |
| तत्कालकृतमूल्यो वा                  |            | तदवाप्य चपा दण्ड         | 998     |
| तत्पावनाय निर्वाप्यः                |            | तदहन अदुष्यत             | ••• ३३६ |
| तत्युनस्ते समैरंशैः                 |            | ३ वाश्रामत श्रतः शस्त्रः | ••• ४२४ |
| तत्प्रमाणं स्मृतं छेख्यं            |            | र तन्मन्त्रस्य च मत्तार  | ३१९     |
| तत्र गःवाऽवतिष्ठन्ते                |            | द तिन्मात्रादान्यहकारात् | ••• ३९५ |
| तत्र तत्र च निष्णाताः               |            | तन्मूले द्वे ललाटाक्षि   | ३७५     |
| तत्र तत्र तिलैहोंमो                 |            | तनमूल्याद्विगुणो दण्डो   | २९२     |
| तत्र दुर्गाणि कुर्वीत               |            | त्रसश्च परस्येह          | 98      |
| तत्र देवमभिव्यक्तं                  |            | द तपसा ब्रह्मचर्येण      | ३९६     |
| तत्र स्थात्सदशं खाम्यं              |            | ् तपस्तस्वाऽसजह्रह्या    | ६९      |
| तत्र स्थात्सामिनइछन्दो              | 31         | तपिखनो दानशीलाः          | 940     |
| तत्रात्मा हि खयं किंचित्            | ३          | तपा वेदविदां क्षान्तिः   | ३५५     |
| तत्राष्टाशीतिसाहस्राः               | ३९         | AU211 STATE TOTAL        | 494     |
| तत्त्वस्मृतेश्पस्थानात्             | ३९         | निधर्यः जगने साध         | 889     |
| तत्सत्यं वद कल्याणि                 | २०         | तियायास्त प्रतालेलाः     | ३२०     |
| तत्सर्वं तस्य जानीहि                | 90         |                          | 998     |
| तिसदी सिद्धिमाप्रोति                | 93         |                          | 309     |
| तत्सुता गोत्रजा बन्धुः              | २३         |                          | 992     |
| तथाच्छादनदानं च                     |            | व्यातुच्यवेर्ध           |         |
|                                     |            | . I would stated         | ••• 994 |

| श्लोकाः                    | पृष्टम्                      | श्लोकाः                        | पृष्टम् |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| तसात्तेनेह कर्तव्यं        | 808                          | तेऽपि तेनैव मार्गेण            | ३९६     |
| तसादनात्पुनर्यज्ञः         | ३८३                          | तेम्यः कियापराः श्रेष्ठाः      | ६९      |
| तस्मादिस्त परो देहात्      | ३९४                          | तेऽष्टौ लिक्षा उ तास्तिस्रो    | 929     |
| तस्य वृत्तं कुलं शीलं      | ३५९                          | तैलह्रतैलपायी स्यात्           | 809     |
| तस्य षोढा शरीराणि          | ३७४                          | तैश्वापि संयतैर्भाव्यं         | ٧٤      |
| तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं     | 90                           | तैः सार्धं चिन्तयेद्राज्यं     | 906     |
| तस्येत्युक्तवतो लौहं       | २०६                          | ल्यजन्दाप्यस्तृतीयांशम्        | २३      |
| तस्यैतदात्मजं सर्वम्       | ३७२                          | लागः परिप्रहाणां च             | 390     |
| ताम्रकात्स्फटिकाइक्त       | 908                          | त्रपुसीसकताम्राणां             | *** 44  |
| तामिसं लोहशङ्कं च          | 804                          | त्रयो लक्षास्तु विज्ञेयाः      | ३७८     |
| तारानक्षत्रसंचारैः         | ३९३                          | त्रायखास्मादभीशापात्           | 399     |
| तालज्ञश्चाप्रयासेन         | २८१                          | त्रिणाचिकेतदौहित्र             | 04      |
| तालुस्थाचलजिह्नश्व         | 396                          | त्रिः प्रार्यापो द्विरुन्मुज्य | 6       |
| ताल्द्रं बस्तिशीर्ष        | ३७७                          | त्रिरात्रमा व्रतादेशात्        | 388     |
| तावन्त एव मुनयः            | ३९६                          | त्रिरात्रं दशरात्रं वा         | ३३५     |
| ताबद्रौः पृथिवी ज्ञेया     | ७१                           | निरान्नानते घृतं प्राइय        | 860     |
| तितिरौ तु तिल्द्रोणं       | ४७०                          | त्रिरात्रोपोषितो जस्वा         | ٠ ५०६   |
| तिथियुद्धा चरेतिपण्डान्    | 498                          | त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा        | 400     |
| तिलौदनरसक्षारान्           | ३५७                          | त्रिर्वित्तपूर्ण दृथिवी        | 98      |
| तिस्रो वर्णानुपूर्वेण      | 98                           | त्रिंशिइनानि श्रूद्रस्य        | 383     |
| तुलाझ्यापो विषं कोशो       | 994                          | त्री-कृच्छ्रानाचरेद्रात्यः     | 865     |
| तुलाधारणविद्वद्भिः         | २०१                          | नैकाल्यसंध्याकरणात्            | 499     |
| तुलापुरुष इत्येषः          | 498                          | त्रवार्षिकाधिकाको यः           | ४१      |
| <b>तु</b> लाशासनमानानां    | 338                          | त्रेविद्य नृपदेवानां           | 364     |
| तुला स्रीबालगृद्धान्ध      | 988                          | त्रैवियं वृत्तिमहूयात्         | २७५     |
| तूःणीमेताः कियाः स्त्रीणां | ६                            | त्रयङ्गहीनस्तु कर्तव्यो        | ३१७     |
| तृणगुल्मलतात्वं च          | 800                          | त्र्यवराः साक्षिणो ह्रेयाः     | 960     |
| तृप्यर्थं पितृदेवानां      | ٠ ६९                         | त्र्यहं प्रेतेष्वनध्यायः       | 88      |
| ते तृप्तास्तर्पयन्त्येनं   | 93                           | त्वं तुले सत्यधामासि           | २०१     |
| तेन त्वामभिषिश्वामि        | 99                           | त्रमन्ने सर्वभूतानाम्          | २०५     |
| तेन देवशरीराणि             | ३९२                          | त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः       | २११     |
| तेनामिहोत्रिणो यान्ति      | ३९६                          | द                              |         |
| तेनोपसृष्टो यस्तस्य        | 36                           | दण्डः श्चद्रपश्चनां तु         | २९०     |
| तेनोपसृष्टो लभते           | 96                           | दण्डं च तत्समं राह्ने          | 949     |
|                            | THE ASSESSMENT OF THE PARTY. |                                |         |

| श्लोकाः                        | पृष्टम्  | श्लोकाः                       | पृष्ठम् |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|---------|
| दण्डं च खपणं चैव               | 983      | दर्शने प्रस्यये दाने          | 900     |
| दण्डं दद्यात्सवणीसु            | ३१२      | दशैकपश्चसप्ताह                |         |
| दण्डनीत्यां च कुशलम्           | 906      | दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री        |         |
| दण्डनीया तदर्घ तु              | २६१      | दातव्यं प्रसहं पात्र          |         |
| दण्डप्रणयनं कार्यं             | २८३      | दातारो नोऽभिवर्धन्तां         |         |
| दण्डं स दाप्यो द्विशतं         | 794      | दाताऽस्याः खर्गमाप्रोति पू    |         |
| दण्डाजिनोपवीतानि               | 90       | दाताऽस्याः खर्गमाप्रोति व     | 9       |
| दत्तात्मा तु खयंदत्तो          | २३५      | दानं दमो दया क्षान्तिः        | 89      |
| दत्तामपि हरेत्पूर्वात्         | २०       | दानं दातुं चरेत्कृच्छं        | 800     |
| दत्त्वर्ण पाटयेलेख्यं          | *** 984  | दाने दिवाहे यहे च             | 388     |
| दत्त्वा कन्यां हरन्दण्ड्यो     | २५३      | दान्तिश्चषवणस्नायी            | . 367   |
| दत्त्वा चौरस्य वा हन्तुः       | ₹06      | दापयित्वा हृतं द्रव्यं        | 308     |
| दत्त्वा तु दक्षिणां शत्त्या    | ८३       | दाप्यः सर्वं नृपेणार्थं       | १४३     |
| दत्त्वा तु वाह्मणायैव          | 9;3      | दाप्यस्तु दशमं भागं           | 206     |
| दत्त्वाऽन्नं पृथिवीपात्रं      | 63       | दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्व        | . 309   |
| दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा       | 990      | दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन्     |         |
| दत्त्वाऽर्घ्यं संस्रवांस्तेषां | 60       | 1 2                           |         |
| दत्त्वोदकं गन्धमाल्यं          | 49       |                               |         |
| दयाचतुष्पथे भूपे               | 909      | दायादेभ्यो न तद्द्यात्        |         |
| दबान्निरात्रं चोपोध्य          | 849      | दासीकुम्भं बहिर्शामात्        | , ५०२   |
| द्याद्रहक्रमादेवं              | 904      | दाहयित्वाऽभिहोत्रेण           | 10      |
| दयादपहरेचांशं                  | 386      | दिवा संध्यासु कर्णस्थ         | · · ·   |
| द्याहते कुटुम्बार्थान्         | ••• १६५  | दीयमानं न गृह्णाति            | 968     |
| दद्यान्माता पिता वा यं         | 538      | दीर्घतीत्रामयप्रस्तं          |         |
| दद्युनी खक्रतां ग्रद्धि        | 949      | दुःखमुत्पादयेद्यस्तु          | 268     |
| दद्युस्तद्रिक्थिनः प्रेते      | 944      | दुःखे च शोणितोत्पादे          | 290     |
| द्ध्यनं पायसं चैव              | 909      | दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं      | 290     |
| दध्योदनं हविश्वूणे             | 904      | दुर्देष्टांस्तु पुनर्देष्ट्वा | 320     |
| दन्तोळ्खलिकः काल               | 363      | दुर्भिक्षे धर्मकार्ये च       | 243     |
| दन्दशूकः पतङ्गो वा             | ··· 386  | दुर्शतनहाविद्क्षत्रश्रद       | 850     |
| दम्भिहेतुकपाखण्डि              | ··· A.R. | दुष्टा दशगुणं पूर्वीत्        |         |
| दशकं पारदेश्ये तु              | 350      | दुहितृणां प्रसूता चेत्        | 249     |
| दशपूरुषविख्यातात्              | 90       | दूरादुच्छिष्टविण्मूत्र        | 48      |
| दर्शनप्रतिभूर्यत्र             | 909      | दूर्वासर्षपपुष्पाणां          | 0-0     |
| या० ४६                         |          |                               |         |

| श्लोकाः                       |     | पृष्ठम् | श्लोकाः                         |     | पृष्ठम् |
|-------------------------------|-----|---------|---------------------------------|-----|---------|
| दूषणे तु करच्छेदः             | ••• | ३१२     | द्रष्टचस्त्वथ मन्तव्यः          | ••• | 390     |
| हाति धनुर्वस्तमविं            | ••• | ४६७     | द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु          | ••• | २८७     |
| द्द्याद्वा तद्विभागः स्यात्   | ••• | २२८     | द्रष्टारो व्यवहाराणां           | ••• | 269     |
| दृष्ट्वा ज्योतिर्विदो वैद्यान |     | 998     | द्वात्रिंशतं पणान्दण्ड्यो       | ••• | 366     |
| दृष्ट्वा पथि निरातक्कं        | ••• | 858     | द्वादशाहोपवासेन                 | ••• | 498     |
| देयं चौरहतं द्रव्यं           | ••• | 960     | द्रासप्ततिसहस्राणि              | ••• | ३७९     |
| देयं प्रतिश्रुतं चैव          | ••• | २६९     | द्विगुणं त्रिगुणं वापि          |     | 386     |
| देवतार्थं हविः शिग्रुः        | ••• | 40      | द्विगुणं प्रतिदातव्यं           | ••• | 903     |
| देवर्तिवस्त्रातकाचार्य        | ••• | 49      | द्विगुणं सवनस्थे तु             | ••• | 850     |
| देवातिथ्यर्चनकृते             | ••• | ७३      | द्विगुणा वाऽन्यथा ब्रुयुः       | ••• | 964     |
| देवानुप्रान्समभ्यर्च्य        | ••• | २१२     | द्विगुणांस्तु कुशान्दत्त्वा     | ••• | 48      |
| देवान्पितृन्समभ्यच्य          |     | 60      | द्विजस्तृणेधः पुष्पाणि          | ••• | 3 68    |
| देवान्संतर्थं सरसो            | ••• | ३८३     | द्विनेत्रभेदिनो राज             | ••• | 398     |
| देवेभ्यश्व हुतादनात्          | ••• | 34      | द्विपणे द्विशतो दण्डो           | ••• | 356     |
| देशं कालं च भोगं च            | ••• | २७२     | द्वे कृष्णले रूप्यमाषी          | ••• | 922     |
| देशं कालं च योऽतीयात्         | ••• | 205     | द्वे द्वे जानुकपोलोर            | ••• | ३७५     |
| देशं कालं वयः शक्ति           | ••• |         | द्वे शते खर्वटस्य स्यात्        | ••• | 368     |
| देशकालवयःशक्ति                | ••• | .300    | द्वैधीभावं गुणानेतान्           | ••• | 990     |
| देशकालातिपत्ती च              | ••• | 36.4    | द्वैघे बहूनां वचनं              | ••• | 968     |
| देशाहेशान्तरं याति            | ••• | 980     | ह्यौ दैवे प्राक् त्रयः पित्र्ये | ••• | 96      |
| देशान्तरगते प्रेते            | ••• | ३०२     | द्रौ शङ्कको कपालानि             | ••• | 306     |
| देशान्तरस्थे दुर्लेख्ये       | ••• | 953     | घ                               |     |         |
| देशेऽशुचावातमनि च             | ••• | 40      | धनं वेदान्भिषक्सिद्धं           |     | 36      |
| देशे काल उपायेन               | ••• | 3       | धनी वोपगतं दद्यात्              |     | 954     |
| दैवे पुरुषकारे च              | ••• | 996     | धनुःशतं परीणाहो                 |     | २६४     |
| दोषैः प्रयाति जीवोऽयं         | ••• | ३८४     | धमनीनां शते द्वे तु             |     | 306     |
| दौहंदस्याप्रदानेन             | ••• | , ३७३   | धर्मकृद्धेदविद्यावित्           |     | 366     |
| द्यूतं कृषिं वणिज्यां च       | ••• | 54      | धर्मज्ञाः ग्रुचयोऽछुब्धाः       | ••• |         |
| द्यूतमेकमुखं कार्य            | ••• | . 263   | धर्मप्रधाना ऋजवः                | ••• | 960     |
| द्यूतस्त्रीपानसकाश्व          |     | . 308   | धर्मशास्त्रानुसारेण             | ••• |         |
| द्रव्यं तदौपनिधिकं            |     | . 906   |                                 | ••• |         |
| द्रव्यं ब्राह्मणसंपत्तिः      |     | . 48    |                                 |     |         |
| द्रव्यप्रकारा हि यथा          |     | . ४०२   |                                 |     | 346     |
| द्रव्याणां कुशला ब्रुयुः      | ••  |         |                                 |     |         |
|                               |     |         |                                 |     |         |

| पद्मार्थीनां वर्णानुकमकोशः |         |                              |     |         |
|----------------------------|---------|------------------------------|-----|---------|
| <b>স্ভাকা</b> :            | पृष्ठम् | श्लोकाः                      |     | पृष्ठम् |
| धान्यकुप्यपशुस्तेयं        | 898     | नवमे दशमे वाऽपि              |     | 308     |
| धान्यमिश्रोऽतिरिकाङ्गः     | 809     | न विद्यया केवलया             | ••• | 53      |
| धारणा प्रेरणं दुःखं        | 303     | न विरुद्धप्रसङ्गेन           |     | 88      |
| धारयेत्तत्र चात्मानं       | 386     |                              | ••• | 254     |
| धार्मिकोऽव्यसनश्चेव        | 900     | नष्टो देयो विनष्टश्च         | ••• | 908     |
| धावतः पूतिगन्धे च          | 49      | न संशयं प्रपद्यत             | ••• | 84      |
| धिगदण्डस्त्वथ वागदण्डो     | 928     | नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात् |     | 308     |
| धूमं निशां कृष्णपक्षं      | 386     | न स्पृशन्तीह पापानि          |     | 493     |
| धेतुः शङ्कस्तथानद्वान्     | 908     | न खाध्यायविरोध्यर्थ          |     | 88      |
| ध्यानयोगेन संपश्येत्       | 245     | न इन्याद्विनिकृतं च          |     | 993     |
| ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ   | 360     | नाकामेद्रक्तविण्मूत्र        | ••• | 49      |
| न                          |         | नाक्षैः कीडेन्न धर्मद्रैः    | ••• | 80.     |
| न क्षयो न च वृद्धिश्व      | २७१     | नाचक्षीत धयन्तीं गां         | ••• | 86      |
| नमः स्नात्वा च भुक्त्वा च  | 890     | नातः परतरो धर्मी             | ••• | 999     |
| न च मूत्रं पुरीषं वा       | . 84    | नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति    | ••• | 920     |
| न चाहूतो वदेतिंकचित्       | 989     | नानारूपाणि कुर्वाणः          | ••• | 399     |
| न तत्पुत्रा ऋणं दद्युः     | 909     | नान्वये सति सर्वस्तं         | ••• | 356     |
| न तत्र कारणं भुक्तिः       | 946     | नापात्रे विदुषा किंचित्      | ••• | 40      |
| न तत्सुतस्तत्सुतो वा       | 944     | नाभिदघोदकस्थस्य              | ••• | 306     |
| न तु मेहेन्नदीछाया         | 86      | नाभिरोजो गुदं शुकं           | ••• | 305     |
| न दत्तं स्त्रीधनं यस्य     | 348     | नामभिर्वलिमन्त्रैश्व         |     | 900     |
| न दत्तं स्त्रीधनं यासां    | 229     | नाश्रमः कारणं धर्मे          | ••• | 355     |
| न ददाति हि यः साक्ष्यं     | 968     | नासहस्राद्धरेत्फालं          |     | 200     |
| न दाप्योऽपहृतं तं तु       | 906     | नासिका लोचने जिह्ना          |     | 305     |
| न निन्दाताडने कुर्यात्     | 48      | नास्तिक्यं व्रतलोपश्च        | ••• | 898     |
| न निषेध्योऽल्पबाधस्तु      | २६०     | नाहितं नारतं चैव             | ••• | 84      |
| न प्रत्यक्रयक्रिगोसोम      | 84      | निक्षेपस्य च सर्वं हि        |     | ४१२     |
| न ब्रह्मचारिणः कुर्युः     | 334     | निजधर्माविरोधे <b>न</b>      |     | २७६     |
| न भार्यादर्शनेऽश्रीयात्    | 84      | <b>निजलालासमायोगात्</b>      | ••• | 306     |
| नमस्कारेण मन्त्रेण         | 80      | निजं शरीरमुत्स्ज्य           | ••• | 335     |
| नयेयुरेते सीमानं           | 244     | निद्राञ्जः ऋ्रक्लुब्धो       |     | ३८६     |
| न योषित्पतिपुत्राभ्यां     | १६५     | निमन्त्रयेत पूर्वेद्युः      | ••• | ७७      |
| न राज्ञः प्रतिगृहीयात्     | 86      | निमित्तमक्षरः कर्ता          | ••• | ३७०     |
| न लिप्येतैनसा विश्रो       | 346     | निमित्तशाकुनज्ञान            |     | 383     |
| नव चिछद्राणि तान्येव       | थण्ड    | निमीलिताश्वः सत्त्वस्थो      | ••• | 386     |

| श्लोकाः                  | पृष्ठम्  | <b>श्रोकाः</b>         | <b>र</b> ष्टम् |
|--------------------------|----------|------------------------|----------------|
| निमेषश्चेतना यतः         | ··· 36.8 | पश्चधातून्खयं षष्ठः    | ३७१            |
| नियमा गुरुशुश्रूषा       | 498      | पत्रघा संमृतः कायो     | ३२९            |
| निराया व्ययवन्तश्च       | ₹0४      | पञ्च पिण्डाननुद्धृत्य  | 43             |
| निर्वपेतु पुरोडाशं       | 809      | पञ्चबन्धो दमस्तस्य     | २६६            |
| निर्वास्या व्यभिचारिण्यः | २५०      | पश्चमात्सप्तमादूर्घ्व  | 90             |
| निवासराजनि प्रेते        | 380      | पञ्चाशत्पणिको दण्डः    | 383            |
| निवेच द्वाद्विप्रेभ्यः   | ३२१      | पटे वा ताम्रपट्टे वा   | 990            |
| निशायां वा दिवा वाऽपि    | 499      | पणानेकशफे दद्यात्      | २६७            |
| निविद्धभक्षणं जैहयं      | 899      | पणान्दाप्यः पञ्च दश    | 290            |
| निषेकाद्याः इमशानान्ताः  | 4        | पण्यस्योपरि संस्थाप्य  | *** 794        |
| निष्कं सुवर्णाश्चत्वारः  | 973      | पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं | 794            |
| निःसरन्ति यथा लोह        | ३६९      | पतनीयकृते क्षेपे       | 264            |
| निःसार्यते बाण इव        | Zug      | पतितस्य बहिः कुर्युः   | 403            |
| निस्तीर्य तामथात्मानं    | ३५६      | पतितानामेष एव          | 403            |
| निह्नवे भावितो द्यात्    | 938      | पतिताप्तार्थसंबन्धि    | 969            |
| निहुते लिखितं नैकं       | 983      | पतिप्रियहिते युक्ता    | 35             |
| नीचाभिगमनं गर्भ          | 403      | पतिलोकं न सा याति      | xśŁ            |
| नीरजस्तमसा सत्त्व        | 390      | पत्नी दुहितरश्रेव      | २३८            |
| नीवीस्तनप्रावरण          | ३१०      | पत्रशाकं शिखी हत्वा    | *** Xo3        |
| नृपार्थेष्वभिशापे च      | 309      | पदानि ऋतुतुल्यानि      | 992            |
| नृपेणाधिकृताः पूगाः      | 944      | पथि ग्रामविवीतान्ते    | २६२            |
| नृशंसराजरजक              | 44       |                        | 39             |
| नेक्षेताक न नमां स्त्री  | ४६       | पन्थानश्च विशुध्यन्ति  | ٠٠٠ ق          |
| नैतन्मम मतं यसात्        | 96       | पयसा वाऽपि मासेन       | ४५७            |
| नैवेशिकं खर्णधुर्य       | ७२       | पयो दिध च मद्यं च      | ३५८            |
| नैवेशिकानि च ततः         | 998      | परद्रव्यगृहाणां च      | ··· \$08       |
| नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु   | 98       | परद्रव्याण्यभिष्यायन्  | 364            |
| न्यायागतधनस्तत्त्व       | 800      | परपाकरुचिर्न स्यात्    | ₹6             |
| न्यूनाधिकविभक्तानां      | 339      | परपूर्वापतिः स्तेनः    | ٠٠٠ ٧٤         |
| े प                      |          | परभूमिं हरन्कूपः       | २६०            |
| पक्षे गते वाप्यश्रीयात्  | ३६       | परशय्यासनोद्यान        | 43             |
| पश्चकं च शतं दाप्यः      | 9 €1     |                        | 996            |
| पञ्चगव्यं पिबेद्रोघ्रो   | 84       |                        | 366            |
| पञ्चप्रामी बहिः कोशात्   | ٠ ३٠     | ६ परस्य योषितं हत्वा   | 803            |
| पश्चदस्यां चतुर्दस्यां   | 8        | ९ पराशरव्यासशङ्ख       | ٠ ३            |
|                          |          |                        |                |

| श्लोकाः                    |     | DELL    | श्लोकाः                      |     |          |
|----------------------------|-----|---------|------------------------------|-----|----------|
|                            |     | वृष्टम् |                              |     | प्रष्टम् |
| परिभूतामधःशय्यां           | ••• | 39      | पिण्डयज्ञावृता देयं          | ••• | 339      |
| परिशुष्यत्स्खलद्वाक्यो     | ••• | 980     | पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो   | ••• | 53       |
| परिस्तृते शुचौ देशे        | ••• | ७७      | पिण्याकं वा कणान्वापि        | ••• | 833      |
| परेण भुज्यमानायाः          | ••• | 988     | पिण्याकाचामतकाम्बु           | ••• | 499      |
| पर्णोदुम्बर्राजीव          | ••• | 494     | पितरि प्रोषिते प्रेते        | ••• | 944      |
| पलं सुवर्णाश्वत्वारः       | ••• | 922     | पिता पितामहो भ्राता          | ••• | 20       |
| पलाण्डुं विद्वराहं च       | ••• | 49      | पितापुत्रविरोधे तु           | ••• | 388      |
| पवित्रपाणिराचान्तः         | ••• | ७७      | पितुरूर्धं विभजतां           | ••• | 275      |
| पवित्राणि जपेतिपण्डान्     | ••• | 429     | पितुः खसारं मातुश्व          | ••• | ४१३      |
| पशुमण्डूकनकुल              | ••• | 40      | पितृद्रव्याविरोधेन           | ••• | 228      |
| पशुन्गच्छञ्शतं दाप्यो      | ••• | 393     | पितृपात्रं तदुत्तानं         | ••• | 68       |
| पश्चाचैवापसरता             | ••• | 396     | पितृपुत्रखस्त्रातृ           | ••• | 253      |
| पश्चात्तापो निराहारः       | ••• | ३५४     | पितृभ्यः स्थानमसीति          | ••• | 60       |
| पर्यतोऽब्रुवतो भूमेः       | ••• | 988     | पितृभ्यां यस्य यह्तं         | ••• | 275      |
| पश्येचारांस्ततो दूतान्     | ••• | 992     | पितृमातृपतिभ्रातृ            | ••• | 240      |
| पाखण्ड्यनाश्रिताः स्तेनाः  | ••• | ३२६     | पितृमातृपराश्चेव             | ••• | ७५       |
| पाणिपादशलाकाश्व            | ••• | ३७५     | पितृमातृसुतलागः              | ••• | 898      |
| पाणिप्रक्षालनं दत्त्वा     | ••• | 30      | पितृमातृसुतञ्जातृ            | ••• | 20       |
| पाणिर्याद्यः सवर्णासु      | ••• | २०      | पितृयानोऽजवीध्याश्व          | ••• | ३९६      |
| पात्राणां चमसानां च        | ••• | 49      | पितृलोकं चन्द्रमसं           | ••• | 386      |
| पात्रे धनं वा पर्याप्तं    | ••• | ४२७     | पितृंश्च मधुसर्पिभ्यां       | ••• | 93       |
| पात्रे प्रदीयते यत्तस्यकलं | ••• | 3       | पितृंगां तस्य तृप्तिः स्यात् | ••• | 420      |
| पादकेशांशुककरो             | ••• | 266     | पितृनमधुष्टताभ्यां च         | ••• | 93       |
| पादशोचं द्विजोच्छिष्टं     | ••• | 9       | पित्तात्तु दर्शनं पित्तं     | ••• | ३७२      |
| पादौ प्रतापयेत्रामी        | ••• | 80      | पित्रोस्तु स्तकं मातुः       | ••• | 334      |
| पारदारिकचौरं वा            | ••• | ३१७     | पिशुनारृतिनोश्चेव            | ••• | 44       |
| पारदार्थं पारिवित्त्यं     | ••• | 898     | पीडाकर्षां ग्रुकावेष्ट       | ••• | 266      |
| पार्श्वकाः स्थालकैः सार्ध  | ••• | ३७५     | पीज्यमानाः प्रजा रक्षेत्     | ••• | 994      |
| पालदोषविनाशे तु            | ••• | २६४     | पुण्यात्षङ्गागमादत्ते        | ••• | 998      |
| पालितं वर्धयेनीत्या        | ••• | 903     | पुत्रपौत्रैर्ऋणं देयं        | ••• | 944      |
| पालों येषां न ते मोच्याः   | ••• | २६३     | पुत्रं श्रेष्ठ्यं च सौभाग्यं | ••• | 36       |
| पावकः सर्वमेध्यत्वं        | ••• | 22      | पुत्रान्देहि धनं देहि        | ••• | 902      |
| पांस्रप्रतर्षे दिग्दाहे    |     | 49      | पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः     | ••• | 950      |
| पिण्डदों ऽशहरश्चेषां       | ••• | 235     | पुनरावर्तिनो बीज             |     | 336      |
| 11-0410318(441             | ••• | ***     | Committee                    | ••• | 424      |

| श्लोकाः                   | पृष्टम् | श्लोकाः                                 | पृष्ठम्        |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------|
| पुनर्धात्री पुनर्गर्भ     | ३७४     | प्रतिषेधे तयोर्दण्डो                    | ३११            |
| पुनःसंस्कारमईन्ति         | 834     | प्रतिसंवत्सरं चैवम्                     | 39             |
|                           | 390     | प्रतिसंवत्सरं त्वध्याः                  | ३७             |
| पुमान्संग्रहणे श्राह्यः   |         | प्रतिसंवत्सरं सोमः                      | ४२             |
| पुराणन्यायमीमांसा         |         | प्रत्यर्थिनोऽप्रतो छेख्यं               | 930            |
| पुरुषोऽनृतवादी च          |         | प्रलेकं प्रलाहं पीतैः                   | 494            |
| पुरोहितं प्रकुर्वीत       | 906     | प्रथमे मासि संक्रेद                     | ३७२            |
| पुंश्रलीवानरखरैः          | ४७२     | प्रथमं साहसं द्यात्                     | 396            |
| पुष्पं चित्रं सुगन्धं च   | 909     | प्रदक्षिणमनुबज्य                        | 64             |
| पूर्वकर्मापराधी च         | 303     | प्रदर्शनार्थमेतत्तु                     | ४०२            |
| पूर्वपक्षेऽधरीभूते        | 988     | प्रधानं क्षत्रिये कर्म                  |                |
| पूर्व पूर्व गुरु होयं     | 944     | प्रवान कात्रय कन                        | 946            |
| पूर्वस्मृतादधेदण्डः       | 389     |                                         |                |
| पृथकपृथग्दण्डनीयाः        | 960     | प्रपन्नं साधयन्तर्थे                    | 0.40           |
| पृथक्सान्तपनद्र व्यैः     | 494     | प्रमाणं लिखितं भुक्तिः                  |                |
| पृथिवी पादतस्तस्य         | 368     | प्रमादमृतनष्टांश्व                      |                |
| पौषमासस्य रोहिण्यां       | 86      | प्रमादवानिभन्नवृत्तो                    | E SUSPENSE     |
| प्रकुर्यादायकर्मान्त      | 999     | प्रयच्छन्ति तथा राज्यं                  | STEEL STATE OF |
| प्रकान्ते सप्तमं भागं     | २७९     | प्रयत्न आकृतिविणः                       | THE RESERVE    |
| प्रक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु | 53      | प्रयोजकेऽसति धनं                        | 200            |
| प्रजापतिपितृत्रहा         | 0       | प्ररोहिशाखिनां शाखा                     | 299            |
| प्रजापीडनसंतापात्         | 995     | प्रविशेयुः समालभ्य                      | ३३०            |
| प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा    | 800     | प्रवेशनादिकं कर्म                       | ३३०            |
| प्रतिगृह्य तदाख्येयम्     | 349     |                                         | 96             |
| प्रतिप्रहपरीमाणं          | 990     | प्रवज्यावसितो राज्ञो                    | २७४            |
| प्रतिप्रहः प्रकाशः स्यात् | २६९     | प्रष्ट्रया योषितश्वास्य                 | 308            |
| प्रतिप्रहसमर्थोऽपि        | 43      | प्रसह्य घातिनश्चेव                      | ३०६            |
| प्रतिप्रहे सूनिचिक        | 86      | प्रसह्य दास्यभिगमे                      | ३१५            |
| प्रतिप्रहोऽधिको विप्रे    | 30      | प्रस्थानविद्यकृचैव                      | 309            |
| प्रतिपत्त्रमृतिष्वेकां    | 5'      |                                         |                |
| प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं  | 94      | प्राग्दा ब्राह्मण तीर्थेन               | "              |
| प्रतिप्रणवसंयुक्तां       |         | प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं               | 88\$           |
| प्रतिभूदीपितो यनु         | 90      | २ प्राजापत्यां तदन्ते तान्              |                |
| त्रतिमानसमी <b>भू</b> तो  | २०      | १ प्राणात्यये तथा श्रादे                | 60             |
| अतिवेदं ब्रह्मचर्यं       | 9       | १ प्राणानायम्य संप्रोक्ष्य              | 6              |
| प्रतिषिद्धमनादिष्टं       | 30      | <ul> <li>प्राणायामशतं कार्यं</li> </ul> | 408            |
|                           |         |                                         |                |

| श्लोकाः                       | व्हर्म  | श्होकाः                      | <b>पृ</b> ष्ठम् |
|-------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|
| प्राणायामं जले कृत्वा         | 802     | बीजायोवाह्य रत्नस्री         | २७०             |
| प्राणायामी जले स्नाला         | 890     | बुद्धीन्द्रयाणि सार्थानि     | 398             |
| प्रातः संध्यामुपासीत          | *** 38  | बुद्धे रुत्पत्तिरव्यक्तात्   | ३९५             |
| प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यं      | 9 6 9   | बुभुक्षितस्यहं स्थित्वा      | ३५९             |
| प्रातिलोम्यापवादेषु           | २८४     | बृहस्पते अतियदर्यः           | 904             |
| प्रातिलोम्ये वधः पुंसो        | ३११     | ब्रह्मक्षत्रविशां कालः       | 93              |
| प्राप्ते नृपतिना भागे         | 369     | ब्रह्मश्रियविद्शुद्राः       | 4               |
| प्राप्यते ह्यात्मनि तथा       | ३८७     | <b>ब्रह्मखानिलतेजांसि</b>    | ३८६             |
| प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः        | 80E     | ब्रह्मचर्यं दया क्षान्तिः    | 498             |
| प्रायिश्वत्तरपैत्येनो         | 800     | ब्रह्मचर्ये स्थितो नैक       | 90              |
| प्रायिश्वतं प्रकल्यं स्यात्   | 409     | ब्रह्मचारी भवेतां तु         | 68              |
| प्रियो विवाह्यश्व तथा         | ٠٠٠ ३٥  | ब्रह्मचार्येव पर्वाणि        | 38              |
| त्रीणयन्ति <b>मनु</b> ष्याणां | 94      | ब्रह्मणेषां वरो दत्तः        | 904             |
| श्रीणाति देवानाज्येन          | 93      | <b>ब्रह्मलो कमतिक्रम्य</b>   | ३९२             |
| प्रेषयेच ततश्चारान्           | 998     | <b>ब्रह्मलोकमवाप्रोति</b>    | 98              |
| प्रोक्षणं संहतानां च          | ६२      | ब्रह्मवर्चितः पुत्रान्       | 94              |
| प्रोषिते कालशेषः स्यात्       | ३४१     | ब्रह्महत्यावतं वापि          | 866             |
| দ                             |         | बहाहलासमं ज्ञेयम्            | 899             |
| फलपुष्पान्नरसज                | ४७०     | ब्रह्महा क्षयरोगी स्वात्     | 809             |
| फलोपलक्षौमसोम                 | ३५७     | ब्रह्महा द्वादशाब्दानि       | ४१७             |
| फालाहतमपि क्षेत्रं            | ٠٠٠ २६٥ | ब्रह्महा मद्यपः स्तेनः       | 808             |
| फेनप्रख्यः कथं नाशं           | ३२९     | ब्राह्मणः काममश्रीयात्       | 90              |
| ब                             |         | <b>ब्राह्मणक्षत्रियविशः</b>  | 93              |
| बच्चा वा वाससा क्षिप्रं       | 886     | ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्या | 98              |
| बन्दिप्राहांस्तथा वाजि        | ••• ३०६ | ब्राह्मणक्षत्रियविशां भैक्षः | 90              |
| बन्धुदत्तं तथा शुल्कं         | 249     | ब्राह्मणः पात्रतां याति      | 450             |
| बन्धुमिश्र स्त्रियः पूज्याः   | २७      | ब्राह्मणप्रातिवेश्यानाम्     | ३०१             |
| बलाइ।सीकृतश्रीरैः             | २७३     | ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः       | 968             |
| बलानां दर्शनं कृत्वा          | ••• 993 | ब्राह्मणस्य परित्राणात्      | ४२३             |
| बलिकमंखधाहोम                  | 34      | ब्राह्मणखर्णहारी तु राह्ने   | 83€             |
| बलोपाधिविनिर्श्तान्           | 940     | ब्राह्मणखर्णहारी तु रह       | 406             |
| बहवः स्युर्यदि खांशैः         | ••• 969 | ब्राह्मणान्भोजयेद्द्यात्.    | 903             |
| बहूनां यद्यकामासौ             | 394     | व्राह्मणेनानुगन्तव्यो        | 385             |
| बालखवासिनीवृद्ध               | 34      | ब्राह्मणेषु क्षमी क्षिग्धे   | 998             |
| बाहुग्रीवानेत्रसिक्थ          | 368     | ब्राह्मणेषु चरेड्रैक्षं      | 90              |
|                               |         |                              |                 |

| श्लोकाः                        | 98    | ष्टम्      | श्चोकाः                    |     | पृष्ठम् |
|--------------------------------|-------|------------|----------------------------|-----|---------|
| व्राह्मण्यां क्षत्रियातसूतो    | •••   | 32         | सृतकाध्यापकः क्रीबः        | ••• | ७६      |
| ब्राह्म मुहूतं चौत्थाय         | •••   | 36         | भृताद ध्ययनादानं           |     | 898     |
| व्राह्मो विवाह आहूय            | •••   | 98         | मृतिमर्धपथे सर्वां         | ••• | 209     |
| ब्रूयुरस्तु खधेत्युक्ते        | •••   | 68         | मृत्यांश्व तर्पयेच्छ्मश्रु | ••• | 369     |
| भ                              |       |            | मृत्यैः परिवृतो भुक्ता     | ••• | 36      |
| भक्तावकाशाम्युदक               | 3     | 06         | भेदं चैषां नृपो रक्षेत्    | ••• | 200     |
| <b>भक्ष</b> यित्वोप विष्टानां  |       | 149        | मेषजस्रेहलवण               |     | 254     |
| भक्षाः पञ्चनखाः सेघा           |       | 49         | मैक्षामिकार्ये खक्तवा तु   | ••• | 800     |
| भगं ते वरुणो राजा              | ••• 9 | 00         | भोगांश्व दद्याहिप्रभयो     | ••• | 909     |
| भगमिन्द्रश्च वायुश्च           | 9     | 00         | भोजयेचागतान्द्राले         | ••• | 36      |
| भगास्थ्येकं तथा पृष्ठे         | 3     | 14         | भोज्याचा नापितश्चैव        | ••• | 44      |
| भगिन्यश्च निजादंशात्           | 9     | १२९        | भ्रातृणामथ दम्पत्योः       | ••• | 968     |
| भद्रासनोपविष्टस्य              | •••   | 33         | श्रेषश्चेन्मागितेऽदत्ते    | ••• | 906     |
| भयं हित्वा च भूतानां           | 3     | ३६८        | <b>4</b>                   |     |         |
| भर्तृभातृपितृज्ञाति            | •••   | २७         | मजान्तां जुहुयाद्वापि      | ••• | ४२५     |
| भवो जातिसहस्रेषु               | :     | ३६८        | मण्डलं तस्य मध्यस्थ        | ••• | 360     |
| भस्मपङ्करजःस्पर्शे             | 1     | १८७        | मतं मेऽमुकपुत्रस्य         | ••• | 989     |
| भसाद्भिः कांस्यलोहानां         | •••   | 44         | मत्तोन्मत्तार्तव्यसनि      | ••• | 940     |
| भार्याया विकयश्वेषां           | >     | ४१४        | मत्स्यान्पकांस्तथैवामान्   |     | 909     |
| भार्यारतिः शुचिर्मृतः          | •••   | 80         | मत्स्यांश्व कामतो जग्ध्वा  | ••• | 46      |
| भावाभावी च जगतः                |       | 906        | मधु दंशः पलं गृध्रो        | ••• | 805     |
| भावैरिनष्टैः संयुक्तः          |       | ३८६        | मधुना पयसा चैव             | ••• | 93      |
| भासं च हत्वा दद्याद्रां        | •••   | ४६९        | मधुमांसाजनोच्छिष्ट         | ••• | 99      |
| भा <b>स्करालोकनाश्ची</b> ल     | •••   | 99         | मधुमांसाशने कार्यः         | ••• | 800     |
| भिन्ने दग्धेऽथवा छिन्ने        | •••   | 983        | मध्यमं क्षत्रियं वैश्यं    | ••• | ३१७     |
| भिन्ने पणे च पञ्चाशत्          | •••   | २९६        | मध्यमो जातिपूगानां         | ••• | 269     |
| भिषिड्याचरन्द्ण्ड्यः           | •••   | २९५        | मध्यस्थस्थापितं चेतस्यात्  | ••• | 958     |
| <b>अक्त्वाई</b> पाणिरम्भोऽन्तः | •••   | 40         | मध्ये पञ्चपला वृद्धिः      | ••• | २७१     |
| भूतपित्रमरब्रह्म               | •••   | 34         | मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे    | ••• | 268     |
| भूतमप्यनुपन्यस्तं              |       | 983        | मनश्चेतन्ययुक्तोऽसी        | ••• | ३७३     |
| भूतात्मनस्तपोविद्य             | •••   | ३५५        | मनसश्चन्द्रमा जातः         | ••• | 368     |
| भूदीपाश्वाचवस्त्राम्भः         | •••   | ७२         | मन्त्रमूलं यतो राज्यं      | ••• | 996     |
| भूमेर्गन्धं तथा घाणं           |       | ३७२        | मन्वत्रिविष्णुहारीत        | ••• | 1       |
| भूर्या पितामहोपात्ता           | •••   | २२७        | मन्वन्तरैर्युगप्राप्त्या   | ••• | 388     |
| भूशुद्धिर्मार्जनाहाहात्        | •••   | <b>E</b> 8 | मम दाराः सुतामालाः         | ••• | ३८९     |

| श्लोकाः                  | पृष्ठम् | श्लोकाः                                    | पृष्ठम्   |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------|
| मिय तेज इति च्छायां      | ४७३     | मासेनैवोपभुजीत                             | 420       |
| मर्यादायाः प्रभेदे च     | 349     | मास्यर्बुदं द्वितीये तु                    | ३७२       |
| मलिनो हि यथादशों         | ३८७     | माहिष्येण करण्यां तु                       | ३२        |
| महागणपतेश्चैव            | 903     | मितश्च संमितश्चेव                          | 900       |
| महानरककाकोलं -           | ४०६     | मित्रधुक् पिशुनः सोम                       | ٠ ٧٤      |
| महापश्चनामेतेषु          | 230     | मित्राण्येताः प्रकृतयो                     | 998       |
| महापातकजान्घोरान्        | 800     | मिथिलास्थः स योगीन्द्र                     | 3         |
| महापातकजैघीरैः           | 800     | मिध्याभियोगी द्विगुणं                      | 939       |
| महापापोपपापाभ्यां        | 809     | मिथ्याभिशस्तदोषं च                         | 806       |
| महाभियोगेष्वेतानि        | 998     | मिथ्याभिशंसिनो दोषं                        | ४७८       |
| महाभूतानि सत्यानि        | 366     | मिध्यावदन्परीमाणं                          | ३०१       |
| महिषोष्ट्रगवां द्वौ द्वौ | २६७     | मुक्तवामिं मृदितनीहि                       | २०७       |
| महीपतीनां नाशौचं         | ३४८     | मुखजा विप्रुषो मेध्याः                     | عة        |
| महोक्षं वा महाजं वा      | ३७      | मुखबाहूर्यजाः स्युः                        | ३८३       |
| महोक्षोत्सृष्टपशवः       | २६३     | मूर्धा सकण्ठहृदयं                          | २०६       |
| महोत्साहः स्थूललक्षः     | 900     | मूलकं पूरिकापूपान्                         | 909       |
| मातापितृगुरुलागी         | 45      | मूषको धान्यहारी स्यात्                     | 803       |
| मातामहानामप्येवं         | ७८      | मृग(गा)श्वस्करोष्ट्राणां                   | 800       |
| मातामहानामप्येवं         | 63      | मृचर्मपुष्पकुतप                            | 340       |
| म!तुर्दुहितरः शेषं       | २२३     | मृचर्ममणिसूत्रायः ु                        | 398       |
| मातुर्यद्ये जायनते       | 97      | मृतकल्पः प्रहारातों                        | ··· 85E   |
| मातुः सपन्नीं भगिनीं     | ४१३     | मृताङ्गलमविकेतुः                           | ३१९       |
| मातृपित्रतिथिभ्रातृ      | 43      | मृतायां दत्तमादचात्                        | २५३       |
| मात्स्यहारिणकौरभ्र       | 93      | मृते जीवति वा पत्यौ                        | २३        |
| मानुषे मध्यमं राज        | 394     | मृते पितिर कुर्युस्तं                      | ००० २३८   |
| मानुष्ये कदलीस्तम्भ      | ३२९     | मृतेऽहिन प्रकर्तव्यं                       | 39        |
| मानेन तुलया वापि         | 284     | मृतिकां रोचनां गन्धान्                     | 99        |
| मान्यावेती गृहस्थस्य     | ३७      | मृत्युदेशसमासश्चं                          | ३०९       |
| मारुतेनैव शुद्धानित      | ٠ ६८    | मृद्ण्डचकसंयोगात्<br>मेदसा तर्पयेद्देवान्  |           |
| मार्जनं यज्ञपात्राणां    | ६३      |                                            |           |
| मार्जीरगोधानकुल          | ४६९     | मैत्रमौद्वाहिकं चैव<br>मोच्य आधिस्तदुत्पने |           |
| माषानष्टौ तु महिषी       | २६१     | मोहजालमपास्येह                             |           |
| मांसक्षीरौदनमधु          | 93      | माहजालमपालह                                | ३८२       |
| मांसवृद्धाभितृप्यन्ति    | 53      | यं यं ऋतुमधीते च                           | 98        |
| मांसं शय्यासनं धानाः     | ٠٠٠ ٧٤  | ा प य कपुनपात व                            | ••• •A.g. |

| श्लोकाः                       |     | पृष्ठम् | श्लोकाः                    |     | पृष्ठम् |
|-------------------------------|-----|---------|----------------------------|-----|---------|
| यः कण्टकैर्वितुद्ति           | ••• | 363     | यथावर्ण प्रदेयानि          |     | 908     |
| यः कश्चिदर्थो निष्णातः        | ••• | 989     | यथाविधानेन पठन्            | ••• | 360     |
| यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो |     | 969     | यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन्  |     | 920     |
| यः साहसं कारयति               |     | 232     | यथा हि भरतो वर्णैः         |     | 339     |
| य आह्वेषु वध्यन्ते            |     | 992     | यथा ह्येकेन चकेण           |     | 996     |
| य इदं धारयिष्यन्ति            | '   | 420     | यदस्यान्यद्रिमशतं          |     | 388     |
| य इदं श्रावयेद्विद्वान्       | '   | 430     | यदा तु द्विगुणीभूतं        |     | 900     |
| य एनमेवं विन्दन्ति            |     | 390     | यदा सस्यगुणोपेतं           |     | 996     |
| य एव चपतेर्धर्मः              | ••• | 994     | यदि कुर्यात्समानंशान्      |     | २२१     |
| यजूंषि शक्तितोऽधीते           | ••• | 93      | यदुच्यते द्विजातीनां       | ••• | 96      |
| यजेत दिधकर्कनधू               |     | 64      | यद्दाति गयास्थश्च          | ••• | 38      |
| यज्ञन्म सर्वभूतानाम्          | ••• | ३८३     | यद्यप्येकोऽनुवेत्त्येषां   |     | 305     |
| यज्ञस्थऋतिजे दैवः             | ••• | 98      | यद्यस्मि पापकृन्मातः       | ••• | २०१     |
| यज्ञानां तपसां चैव            | ••• | 93      | यद्येवं स कथं ब्रह्मन्     |     | 358     |
| यज्ञार्थं लब्धमददत्           | ••• | 83      | यन्मेऽच रेत इत्याभ्यां     |     | ४७३     |
| यज्ञांश्वेव प्रकुर्वात        | ••• | 909     | यमसूक्तं तथा गाथा          |     | 333     |
| यज्ञेन तपसा दानैः             | ••• | 386     | यमापस्तम्बसंवर्ताः         | ••• | 3       |
| यत एतानि दश्यन्ते             | ••• | 358     | यवार्थास्तु तिलैः कार्याः  | ••• | 60      |
| यतिपात्राणि मृद्वेणु          | ••• | २६७     | यवैरन्ववकीर्याथ            | ••• | 96      |
| यतो वेदाः पुराणानि            |     | 390     | यश्च यस्य यदा दुःस्थः      |     | 908     |
| यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं       |     | 900     | यश्चेवमुक्तवाऽहं दाता      |     | 333     |
| यत्नात्परीक्षितः पुंस्त्वे    |     | 96      | यस्तत्र विपरीतः स्यात्     |     | २७६     |
| यत्र यत्र च संकीर्ण           | ••• | 493     | यसात्तसात्त्रियः सेत्र्याः | ••• | 33      |
| यत्र वृत्तमिमे चोभे           | ••• | 49      | यस्मिन्देशे मृगः कृष्णः    | ••• | 3       |
| यत्रानुकूल्यं दंपत्योः        |     | 33      | यसिन्देशे य आचारो          | ••• | 995     |
| यथाक्यंचित्रिगुणः             |     | 490     | यस्मिस्तु संस्रवाः पूर्वे  | ••• | . 68    |
| यथाकथंचिद्दत्वा गां           | ••• | 99      | यस्य वेगैर्विना जीर्येत्   | ••• | 299     |
| यथाकथंचित्पण्डानां            | ••• | 430     | यस्योचुः साक्षिणः सत्यां   | ••• | 964     |
| यथाकर्म फलं प्राप्य           | ••• | 808     | या आहता ह्येकवर्णैः        |     | 33      |
| यथाकामी भवेद्वापि             | ••• | 38      | यागस्थक्षत्रविद्घाती       | ••• | 858     |
| यथा गुरुऋतुफलं                | ••• | 4२६     | याचितान्वाहितन्यास         | ••• |         |
| यथाजाति यथावर्ण               | ••• | 960     | याचितेनापि दातव्यं         | ••• | 00      |
| यथात्मानं सजलात्मा            | ••• |         | यातश्चेदन्य आधेयः          | ••• | 904     |
| यथार्पितान्पशूनगोपः           | ••• |         | या दिव्या इति मन्त्रेण     | ••• | 30      |
| यथालाभोपपन्नेषु               | ••• | 60      | यानं वृक्षं प्रियं शब्यां  | ••• | ७२      |

| श्चीकाः                   |     | पृष्ठम् | श्लोकाः                       |     | पृष्ठम् |
|---------------------------|-----|---------|-------------------------------|-----|---------|
| यावद्वत्सस्य पादौ द्वौ    | ••• | 49      | राक्षसो युद्धहरणात्           | ••• | 20      |
| यावत्सस्यं विनश्येतु      | ••• | 262     | रागाल्लोभाद्भयाद्वापि         | ••• | 920     |
| युक्तिप्राप्तिकियाचिह     | ••• | 994     | राजतादयसः सीसात्              | ••• | 908     |
| युग्मान्दैवे यथाशकि       | ••• | ७७      | , राजदैवोपघातेन               | ••• | 333     |
| ये च दानपराः सम्यक्       | ••• | 396     | राजनि स्थाप्यते योऽर्घः       |     | 290     |
| येऽनेकरूपाश्चाधस्तात्     | ••• | 393     | राजपङ्यभिगामी च               | ••• | 390     |
| ये पातककृतां लोकाः        | ••• | 963     | राजयानासनारोद्धः              | ••• | 395     |
| ये राष्ट्राधिकृतास्तेषां  | ••• | 994     | राजा कृत्वा पुरे स्थानं       | ••• | 204     |
| ये लोका दानशीलानां        | ••• | ७३      | राजान्तेवासियाज्येभ्यः        | ••• | 88      |
| ये समाना इति द्वाभ्यां    | ••• | ८७      | राजा लब्धा निधि दद्यात्       | ••• | 945     |
| योगशास्त्रं च मत्रोक्तं   |     | 360     | राजा सुकृतमादत्ते             | ••• | 992     |
| योगी मुक्तश्च सर्वासां    | ••• | ३८७     | राज्ञः कुलं श्रियं प्राणान्   | ••• | 995     |
| योगीश्वरं याज्ञवल्ययं     | ••• | 9       | राज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः        | ••• | 968     |
| योज्या व्यस्ताः समस्ता वा | ••• | 928     | राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो       | ••• | 329     |
| यो दण्ड्यान्दण्डयेद्राजा  | ••• | 920     | राज्ञामेकादशे सैके            | ••• | Ę       |
| यो द्रव्यदेवतात्याग       | ••• | ३८३     | राज्ञा सचिहं निर्वास्याः      | ••• | 269     |
| योऽभियुक्तः परेतः स्यात्  | ••• | 944     | राज्ञा सभासदः कार्याः         | ••• | १२६     |
| यो मन्येताजितोऽसीति       |     | 330     | राज्ञा सर्वं प्रदाप्यः स्यात् | ••• | 968     |
| यो यसान्निःसतश्चेषां      | ••• | ३९५     | राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं        | ••• | 398     |
| यो यावरकुरते कर्म         | ••• | २७९     | रिक्थप्राह ऋणं दाप्यो         | ••• | 950     |
| यो येन संवसत्येषां        | ••• | 809     | रुच्या वाडन्यतरः कुर्यात्     | ••• | 990     |
| ₹                         |     |         | रुद्रस्थानुचरो भूत्वा         | ••• | ३८१     |
| रक्तस्रवसनाः सीमां        | ••• | २५६     | रूपं देहि यशो देहि            | ••• | 305     |
| रक्षेत्कन्यां पिता विशां  | ••• | २७      | रूपाण्यपि तथैवेह              | ••• | ३८५     |
| रङ्गावतारिपाखण्डि         | ••• | 969     | रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः         | ••• | ७५      |
| रजसा तमसा चैवं            | ••• | ३८६     | रोम्णां कोट्यस्तु पञ्चाशत्    | ••• | ३७८     |
| रजस्तमोभ्यामाविष्टः       | ••• | 394     | रौरवं कुझालं पूति             | ••• | ROE     |
| रजखलामुखाखादः             | ••• | 899     | ल                             |     |         |
| रध्याकर्मतोयानि           | ••• | ६८      | ललाटं खिराते चास्य            | ••• | 180     |
| रम्यं पश्चमाजीव्यं        | ••• | 999     | ललाटे कर्णयोर्ङ्णोः           | ••• | 900     |
| रिमरमी रजर्छाया           | ••• | EG      | लशुनं गृज्ञनं चैव             | ••• | 49      |
| रसस्य नव विज्ञेयाः        | ••• | 308     | लाक्षालवणमांसानि              | ••• | 346     |
| रसस्याष्ट्रगुणा परा       | ••• | 943     | लाभालाभी यथाद्रव्यं           | ••• | 300     |
| रसाचु रसनं शैलं           | ••• | ३७२     | लिखित ह्यमुकेनेति             | ••• | 955     |
| सहिते भिक्षकैशीमे         | ••• | ३६७     | लिङ्गं छिऱवा वधस्तस्य         | *** | FED     |

| श्लोकाः                    | पृष्ठम् | श्लोकाः                        | पृष्ठम् |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ      | 230     | वानप्रस्थगृहेष्वेव             | *** 363 |
| लिङ्गेन्द्रियप्राह्यरूपः   | 394     | वानप्रस्थयतिब्रह्म•••          | २४७     |
| छेख्यं तु साक्षिमत्कार्यं  | 989     | वानप्रस्थो ब्रह्मचारी          | ३६०     |
| छेख्यस्य पृष्ठेऽभिलिखेत्   | 994     | वायवीयैर्विगण्यन्ते            | ३७८     |
| लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः | 33      | वायुभक्षः प्रागुरीचीं          | 368     |
| लोमभ्यः खाहेत्यथवा         | 400     | वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्         | 493     |
| लोमभ्यः खाहेत्येवं हि      | ४२५     | वायोश्व स्पर्शनं चेष्टां       | ३७२     |
| लौहामिषं महाशाकं           | 98      | वालवासा जटी वापि               | 855     |
| व                          |         | वासनस्थमनाख्याय                | 906     |
| वङ्खणी वृषणी वृक्षी        | ३७७     | वासो गृहान्तिके देयं           | 403     |
| वणिग्लाभं न चाप्रोति       | 36      | विकर्णकरनासौष्ठी               | ३०९     |
| वनाद्वृहाद्वा कृत्वेष्टिं  | ३६५     | विकयावकयाधान                   | 388     |
| वपावसावहननं                | ३७७     | विकियापि च दष्टैव              | ३९२     |
| वयः कर्मं च वित्तं च       | 928     | विक्रीणतां वा विहितो           | 390     |
| वयोबुद्धर्थवाग्वेष         | ४३      | विक्रीणीते दमस्तत्र            | 399     |
| वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रि    | 940     | विकीतमपि विकेयं                | 799     |
| वर्णानामानुलोम्येन त       | 268     | विकेतुर्दर्शनाच्छुद्धिः        | २६६     |
| वर्णानामानुलोम्येन दा      | २७४     | विख्यातदोषः कुर्वीत            | 408     |
| वर्णाश्रमेतराणां नो        | 9       | वितथाभिनिवेशी च                | *** 364 |
| वर्णिनां हि वधो यत्र       | 968     | वित्तात्मानं वेद्यमानं         | 393     |
| वर्खाधारस्नेह्योगात्       | ३९२     | विद्र्य निम्बपत्राणि           | ३३०     |
| वर्षत्यप्रावृतो गच्छेत्    | 80      | विद्याकर्मवयोबन्धु             | 38      |
| वसा त्रयो द्वी त मेदो      | ३७९     | विद्यातपोभ्यां हीनेन           | 40      |
| वसानस्त्रीन्पणान्दण्ड्यः   | 358     | विद्यार्थी प्राप्तुयाद्विद्यां | 430     |
| वसुरुद्रादितिसुताः         | 54      | विद्वानशेषमाद्यात्             | 948     |
| वसेत्स नरके घोरे           | ٠ ६٥    | विनापि शीर्षकात्कुर्योत्       | 990     |
| वस्नं चतुर्गुणं प्रोक्तं   | 903     | विना धारणकाद्वापि              | 905     |
| वस्रधान्यहिरण्यानां        | 942     | विनापि साक्षिभिलेंख्यं         | 953     |
| बाकोवाक्यं पुराणं च        | 93      | विनायकः कर्मविन्न              | ••• 90  |
| वाक्चञ्जः पूजयति नो        | 980     | विनायकस्य जननी                 | 909     |
| वाक्पाणिपादचापल्यं         | 36      | विनीतः सत्त्वसंपनः             | 900     |
| वाक्शस्तमम्बुनिर्णिक्तं    | ६६      | विनीतस्त्रथ वातोयां            | 900     |
| वाचं वा को विजानाति        | ३८८     | विपाकः कर्मणां प्रेत्य         | ३८५     |
| वाच्यतामित्यजुज्ञातः       | 63      | विपाकात्रिप्रकाराणां           | 394     |
| बाजेबाज इति प्रीतः         | 68      | विपाके गोत्रुषाणां उ           | *** 846 |
|                            |         |                                |         |

| श्लोकाः                    | पृष्ठम्   | श्लोकाः                    | पृष्ठम्  |
|----------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| विप्रत्वेन च शहस्य         | ३१९       | वेत्ति सर्वगतां कस्मात्    | 368      |
| विप्रदण्डोद्यमे कृच्छूः    | 896       | वेद एव द्विजातीनां         | 93       |
| विप्रदुष्टां क्रियं चैव    | ३०९       | वेदहावी यवाश्यब्दं         | 863      |
| विप्रपीडाकरं छेचम्         | २८७       | वेदमध्यापयेदेनं            | ٠ ६      |
| विप्रान्मूर्धावसिको हि     | 39        | वेदं वतानि वा पारं         | 98       |
| विप्रा हि क्षत्रियात्मानो  | 49        | वेदाथर्वपुराणानि           | ३५       |
| विप्रुषो मक्षिकाः स्पर्शे  | ٠٠٠ ६٥    | वेदानुवचनं यज्ञो           | ३९७      |
| विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं   | 999       | वेदाभ्यासरतं क्षान्तं      | 493      |
| विद्वतः सिद्धमात्मानं      | 369       | वेदार्थविज्येष्ठसामा       | 64       |
| विभक्तेषु सुतो जातः        | २२८       | वेदार्थानिधगच्छेच          | 38       |
| विभजेरन्सुताः पित्रोः      | 333       | वेदाः स्थानानि विद्यानां   | 3        |
| विभागं चेतिपता कुर्यात्    | २२०       | वेदैः शास्त्रैः सविज्ञानैः | ३९३      |
| विभागनिह्नवे ज्ञाति        | 348       | वैणाभिशस्तवार्धुष्य        | 48       |
| विभागभावना होया            | 348       | वैतानोपासनाः कार्याः       | ३३३      |
| विभावयेश चेलिकः            | 946       | वैरूप्यं मरणं वापि         | ३७३      |
| विमना विफलारम्भः           | 96        | वैश्यवृत्त्यापि जीवन्नो    | ३५७      |
| विराजः सोऽन्नरूपेण         | ३८२       | वैश्यश्व धान्यधनवान्       | 430      |
| विरुद्धं वर्जयेत्कर्म      | 86        | वैश्यहाब्दं चरेदेतत्       | ४६६      |
| विवादयेत्सच एव             | 980       | वैश्यातु करणः श्रद्धां     | 39       |
| विवादं वर्जियला उ          | 43        | वैश्या प्रतोदमादद्यात्     | २.       |
| विवादाद्विगुणं दण्डं       | 960       | वैश्याग्र्योस्तु राजन्यात् | 39       |
| विवीतमर्जुस्तु पथि         | ••• ३०५   | व्यतीपातो गजच्छाया         | 48       |
| विशेषपतनीयानि              | · · · 403 | व्यत्यये कर्मणां साम्यं    | 35       |
| विश्वेदेवाश्व प्रीयन्तां   | 68        | व्यभिचाराहतौ छुद्धिः       | 33       |
| विषयेन्द्रियसंरोधः         | 350       | व्यवहाराचृपः पश्येत्       | 934      |
| विषामिदां पतिगुरु          | 308       | व्यवहारान्खयं पश्येत्      | 939      |
| विहितस्याननुष्ठानात्       | 808       | व्यवहारांस्ततो हष्ट्वा     | 993      |
| वीणावादनतत्त्वज्ञः         | ३८१       | व्यसनं जायते घोरं          | २१३      |
| <b>बृक्षगुल्मलतावीरुत्</b> | 809       | व्यासिद्धं राजयोग्यं च     | 309      |
| वृथाकृसरसंयाव              | 46        | व्रजन्नपि तथात्मानं        | 36       |
| वृथादानं तथैवेह            | 954       | য                          |          |
| वृद्धबालातुराचार्य         | 43        | शक्त्यानीहमानस्य           | 229      |
| वृद्धभारित्रपन्नात •••     | 38        | शक्तितो वा यथालाभ          | 904      |
| वृषश्चदपश्चनां च           | 333       | शक्तोऽप्यमोक्षयन्खामी      | *** \$76 |
| बृष्यायुःपुष्टिकामो वा     | 903       | शक्तया च यज्ञकृनमोक्षे     | 34%      |
| Tio Vie                    |           |                            |          |

| শ্ৰীকাঃ                   | पृष्ठम् | श्लोकाः                    | प्रष्टम्                                |  |  |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| शतमानं तु दशिमः           | 923     | ग्रूदः प्रविजतानां च       | 353                                     |  |  |
| शते दशपला वृद्धिः         | २७१     | शूद्रप्रेष्यं हीनसक्यं     | 898                                     |  |  |
| शतं ब्रीदूषणे दचात        | ३१३     | ग्रद्रस्तथान्य एव स्याद्   | ३१६                                     |  |  |
| श्चत्यस्तद्धिकः पाद       | 268     | शूदस्य द्विजशुश्रूषा       | 80                                      |  |  |
| शं नो देवीस्तथा काण्डात्  | 904     | श्र्द्राज्ञातस्तु चण्डालः  | 38                                      |  |  |
| शं नो देव्या पयः क्षिप्ता | 96      | श्रुद्रादायोगवं वैश्यात्   | 32                                      |  |  |
| शपन्तं दापयेदाजा          | २८३     | ग्रद्रेषु दासगोपाल         | 44                                      |  |  |
| शब्दः स्पर्शश्र रूपं च    | 384     | ग्र्द्रोऽधिकारहीनोऽपि      | 840                                     |  |  |
| शब्दादिविषयोद्योगं        | ३८९     | शोगितेन विना दुःखं         | 266                                     |  |  |
| शरणागतबालस्री             | yor     | शोध्यस्य मृच तोयं च        | *************************************** |  |  |
| शरीरचिन्तां निर्वर्ष      | 38      | शौल्किकैः स्थानपालैर्वा    | 250                                     |  |  |
| <b>शरीरपरिसंख्यानं</b>    | 390     | इमश्रु चास्यगतं दन्त       | 66                                      |  |  |
| शरीरसंक्षये यस्य          | ३९१     | श्रद्धा च नो मा व्यगमत्    | 68                                      |  |  |
| शरीरेण च नात्मायं         | ३९१     | श्रद्धोपवासः खातन्त्रय     | 390                                     |  |  |
| शशश्च मत्स्येष्वपि हि     | 49      | श्रादकृत्सत्यवादी च        | 800                                     |  |  |
| शस्त्रविक्रयिकर्मार       | 48      | श्राद्धं प्रति ०चिश्रीव    | 08                                      |  |  |
| शस्त्रावपाते गर्भस्य      | ३०८     | श्रान्तसंवाहनं रोगी        | 49                                      |  |  |
| शस्त्र सवमधू चिछ ष्टं     | ३५७     | श्रीकामः शान्तिकामो वा     | 903                                     |  |  |
| शस्त्रेण तु हता ये वै     | 94      | श्रुताध्ययनसंपन्नः         | 934                                     |  |  |
| शाकरजुमूलफल               | 49      | श्रुतार्थस्योत्तरं छेख्यं  | 935                                     |  |  |
| शाकादींषिपिण्याक          | ३५७     | श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः    | 8                                       |  |  |
| शातातपो वसिष्ठश्व         | ٠ ३     | श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यक्  | 45                                      |  |  |
| शास्त्राणि चिन्तयेहुस्या  | 993     |                            | 430                                     |  |  |
| बारःकपाली ध्वजवान्        | ४१७     |                            | 420                                     |  |  |
| बिराः शतानि सप्तेव        | ३७८     |                            | २७७                                     |  |  |
| विल्पैर्वा विविधेर्जावेत् | 80      |                            | ३९३                                     |  |  |
| शुक्तं पर्युषितोच्छिष्टं  | 44      |                            | ३६२                                     |  |  |
| शुक्रः शनैश्वरो राहुः     | 903     |                            | 908                                     |  |  |
| शुक्रियारण्यकजपो          | ••• 499 | श्रेषाश्च बान्धवैर्प्तं    | \$30                                    |  |  |
| शुक्राम्बरघरो नीच         | 84      | श्रेष्मी जसस्तावदेव        | ३७९                                     |  |  |
| श्रुचि गोतृप्तिकृत्तोयं   | ٠ ﴿     | क्रकत्रयमपि ह्यसाद्यः      | 420                                     |  |  |
| शुद्धश्रेद्रमयोर्ध्यं मां | २०      | \ \                        | n 394                                   |  |  |
| शुक्रित वा मिताबित्वाद    |         | - 22                       | 40                                      |  |  |
|                           |         | 00-1                       | *** 805                                 |  |  |
| शुद्धेरन्त्री च शृद्ध     | •••     | श्वित्रा वस्त्र श्वा रस तु | 137                                     |  |  |

| श्लोकाः                       | error 1 | श्लोकाः                    | , marrie |
|-------------------------------|---------|----------------------------|----------|
| <b>ॐ।काः</b>                  | पृष्ठम् |                            | पृष्ठम्  |
| d                             |         | स तद्याद्विष्ठवाच          | ₩ 300    |
| षट् पन्नाशच जानीत             | ٥٠٠ ३७८ | स तमादाय सप्तेव            | *** 508  |
| षद् श्हेष्मा पञ्च पित्तं च    | ••• ३७९ | स तान्सर्वीनवाप्रोति       | 963      |
| ष्डज्ञानि तथास्थ्रां च        | ••• ३७४ | स तु सोमष्टतैर्देवान्      | 93       |
| षण्मासाच्छूद्रहाप्येतत्       | ४६६     | सत्कृत्य भिक्ष्वे भिक्षां  | *** 34   |
| षष्ट्यङ्कलीनां द्वे पाष्ट्यीः | ००० ३७५ | सितकयाऽन्वासनं स्वादु      | ٠٠٠ ३७   |
| षष्ठेऽनप्राशनं मासि           | 4       | सत्यंकारकृतं द्रव्यं       | 954      |
| षष्ठे बलस्य वर्णस्य           | ३७३     | सत्यमस्तेयमकोधो            | ३६९      |
| षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः        | 4       | सत्यसंघेन गुचिना           | 998      |
| षोडशर्तुनिशाः स्रीणां         | 28      | सत्यामन्यां सवर्णायां      | 35       |
| षोडशाङ्कलकं ज्ञेयं            | २०६     | सत्यासत्यान्यथास्तोत्रैः   | २८३      |
| षोडशाद्यः पणान्दाप्यो         | 390     | सत्येन माऽभिरक्ष त्वं      | २०६      |
| ष्टीवनास्टक्शकुन्मूत्र        | 80      | सत्रिवतिब्रह्मचारि         | 388      |
| स                             |         | सत्त्वं रजस्तमश्चेव        | 399      |
| स आतमा चैव यज्ञश्व            | ३८२     | स दग्धव्य उपेतश्चेत्       | ३२२      |
| सकटानं च नाश्रीयात्           | ३३१     | स दद्यारप्रथमं गोभिः       | 408      |
| सकामास्तुलोमासु               | ३१२     | स दानमानसत्कारैः           | २७७      |
| सकायः पावयेत्रज्ञः            | 98      | स दाप्योऽष्टगुणं दण्डं     | 969      |
| सकाशादात्मनस्तद्वत्           | ३६९     | संदिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात् | 934      |
| सकांस्यपात्रा दातव्या         | 40      | संदिग्धार्थं खतन्त्रो यः   | 989      |
| स कूटसाक्षिणां पापैः          | 968     | संदिष्टस्याप्रदाता च       | *** 583  |
| सकृत् प्रदीयते कन्या          | 30      | सद्दानमानसत्कारान्         | 994      |
| सकृत्प्रसिञ्चन्त्युदकं        | ******  | सद्यो वा कामजैश्विहैः      | ३१०      |
| सिखभार्याकुमारीषु             | ४१२     | संधिं च विष्रहं यानम्      | 990      |
| स गुरुर्यः कियाः कृत्वा       | 99      | संधिन्यनिर्दशावत्सा        | 910      |
| सगोत्रासु सुतस्त्रीषु         | 892     | संध्यागार्जितनिर्घात       | 88       |
| सगौरसर्षपैः क्षौम             | ६४      | संध्यामुपास्य राणुयात्     | 993      |
| संप्रामे वा हतो लक्ष्य        | ४२६     | संध्यां प्राक्प्रातरेवं हि | \$       |
| संघातं लोहितोदं च             | ४०६     | स नाणकपरीक्षी तु           | *** 384  |
| सचिहं ब्राह्मणं कृत्वा        | ₽٥٤     | संनि रुध्येन्द्रियशाम      | *** \$66 |
| सचैलं स्नातमाहूय              | 986     | संनिरुध्येन्द्रियप्रामं    | 356      |
| सजातावुत्तमो दण्डः            | ३११     | स नेतुं न्यायतोऽशक्यो      | £. 995   |
| सजातीयेष्वयं प्रोक्तः         | २३७     | सन्ततिस्तु पशुस्रीणां      | J 963    |
| स ज्ञेयस्तं विदित्देह         | ३८०     | सपणश्रेद्विवादः-स्यात्     | 983      |
| संततिः स्त्रीपशुष्वेव         | ş و ٠٠٠ | सपिण्डो वा सगोत्रो वा      | 39       |

| श्लोकाः                    |       | पृष्ठम् | श्लोकाः                   |     | <b>पृष्ठम्</b> |
|----------------------------|-------|---------|---------------------------|-----|----------------|
| सप्तित्रंशदनध्यायाः        | •••   | 49      | संयतोपस्करा दक्षा         | ••• | 20             |
| •                          | •••   | ३२४     | संयोगे केचिदिच्छन्ति      | ••• | 996            |
|                            |       | ३७३     | संयोज्य वायुना सोमं       | ••• | ३८३            |
| 0, 0                       |       | ३९६     | स राजसो मनुष्येषु         | ••• | ३८६            |
| ^                          |       | 305     | सर्गादौ स यथाकाशं         | ••• | ३७१            |
| 0                          | •••   | 204     | सर्वतः प्रतिगृह्णीयात्    |     | ७३             |
|                            |       | 494     | सर्वदानाधिकं यसात्        | ••• | 998            |
| 3 - 0                      | •••   | 309     | सर्वधर्ममयं ब्रह्म        |     | ७२             |
|                            | •••   | ३७८     | सर्वपापहरा ह्येते         | ••• | 499            |
| स प्रदाप्यः कृष्टफलं       | •••   | 240     | सर्वभूतहितः शान्तः        |     | 366            |
| 0 0                        |       | 989     | सर्वमन्नमुपादाय           | 000 | 63             |
| संभूय कुवेतामधं            |       | 388     | सर्वः साक्षी संप्रहणे     |     | 963            |
| संभूय वणिजां पण्यं         | •••   | 290     | सर्वस्य प्रभवो विप्राः    | ••• | 68             |
| संभोज्यातिथिमृत्यांश्व     |       | 34      | सर्वखहरणं कुला            | ••• | २७६            |
| त्रभ्याः पृथकपृथगदण्ड्याः  | •••   | 920     | सर्वान्कामानवाप्रोति      | ••• | 69             |
| सभ्याः सजयिनो दण्ड्याः     | •••   | 330     | सर्वाश्रयां निजे देहे     |     | ७३६            |
| सभ्यैः सह नियोक्तव्यो      | •••   | 925     | सर्वेष्वर्थविवादेषु       | ••• | 986            |
| समकालमिषुं मुक्तं          | •••   | 208     | सर्वोषधेः सर्वगन्धेः      | *** | 38             |
| स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत     |       | 906     | सलिलं भसा मृद्वापि        | ••• | ६५             |
| सममेषां विवीतेऽपि          |       | 359     | सलिलं शुद्धिरेतेषां       | ••• | 360            |
| समवायी तु पुरुषो           | •••   | 363     | सवत्सारोमतुल्यानि         | ••• | 49             |
| समवायेन वणिजां             | •••   | 300     | सवर्णासु विधी धर्म्य      | ••• | 38             |
| समाप्तेऽर्थे ऋणी नाम       |       | 989     | सवर्णभ्यः सवर्णासु        | ••• | 30             |
| समाप्य वेदं द्युनिशं       | • • • | 88      | संविशे चूर्य घोषेण        | ••• | 993            |
| समामासतद्धीहर्नामजाति      | •••   | 989     | सव्याहृतिकां गायत्रीं     | ••• | 63             |
| समामासतद्धीहर्नामजःसा      |       | 930     | सश्रीफलैरंशुपटं           | ••• | 63             |
| संमितानि दुराचारो          | •••   | 60      | स सम्यक्पालितो दद्यात्    | ••• | २८१            |
| समुद्रपरिवर्तं च           | •••   | 388     | संस्थिनस्तु संस्थी        | ••• | 380            |
| समूहकार्य आयातान्          | •••   | २७७     | संस्राव्य पाययेत्तसात्    | ••• | 393            |
| समृहकार्यप्रहितो           | •••   | 200     | स संदिग्धमतिः कर्म        | ••• | 368            |
| समेष्वेवं परब्रीषु         | •••   | 260     | सहस्रकरपन्नेत्रः          | ••• | ३८२            |
| सम्यक्तु दण्डनं राज्ञः     | •••   | 930     | सहस्रशीर्थाजापी तु        |     | 406            |
| सम्यक्त्रयुक्ताः सिध्येयुः | •••   | 990     | सहस्रादं शतधारं           | ••• | 33             |
| धम्यक्षंकल्पजः कामो        | •••   | x       | सहस्रातमा मया यो वः       | *** | 363            |
| अंयते दिख्ता विया          |       | 366     | स ह्याश्रमैर्विजिज्ञास्यः | ••• | ३९७            |
|                            |       |         |                           |     |                |

|   | श्लोकाः                     |     | वृष्टम्     | श्लोकाः                       |     | पृष्ठम् |
|---|-----------------------------|-----|-------------|-------------------------------|-----|---------|
|   | साक्षिणः श्रावयेद्वादि      | ••• | 963         | स्जत्यात्मानमात्मा च          | ••• | 366     |
|   | साक्षिणश्च खहस्तेन          | ••• | 933         | स्जल्येकोत्तरगुणान्           | *** | 309     |
|   | साक्षिमच भवेचद्वा           |     | 998         | सेकादुलेखनालेपात्             | ••• | 48      |
|   | साक्षिवतपुण्यपापेभ्यो       | ••• | 204         | सेतुमेदकरी चाप्सु             |     | 308     |
|   | साक्षिषूभयतः सत्सु          | ••• | 982         | सेतुवल्मीकनिम्नास्थि          | ••• | 244     |
|   | साधारणसापलापी               | ••• | २९३         | सेकानूपं चपो भैक्षं           | *** | 348     |
|   | साधून्संमानयेद्राजा         |     | 994         | सेह कीर्तिमवाप्रोति प्रे      |     | 33      |
|   | साध्यमानो चपं गच्छन्        | ••• | 953         | सेह कीर्तिमवाप्रोति मो        |     | 23      |
|   | सा ब्रूते यं स धर्मः स्यात् |     | 8           | सोऽचिराद्विगतश्रीको           | 000 | 994     |
|   | सामन्तकुलिकादीनाम्          | ••• | 283         | सोदयं तस्य दाप्योऽसौ          | ••• | 396     |
|   | सामन्ता वा समग्रामा         | ••• | २५६         | सोदरस्य तु सोदरः              | ••• | 386     |
|   | सामानि तृप्तिं कुर्याच      | ••• | 93          | सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो        | ••• | २७६     |
|   | सामान्यद्रव्यप्रसभ          | ••• | 239         | सोमः शौचं ददावासां            | ••• | 22      |
|   | सामान्यार्थसमुत्थाने        | 000 | २२६         | सोषरोदकगोमूत्रैः              | ••• | 43      |
|   | सारसैकशफान्हंसान्           |     | 46          | सौवर्णराजताब्जानाम्           |     | 59      |
|   | सावधानस्तदभ्यासात्          | ••• | 360         | स्तनान्तरं भ्रुवोर्मध्यं      | ••• | ४७३     |
|   | साबित्रीपतिता वाला          |     | 93          | बीद्रव्यवृत्तिकामो वा         | ••• | 309     |
|   | सावित्रीमशुचौ दष्टे         | *** | <b>\$08</b> | स्त्रीनक्तमन्तरागार           | ••• | 940     |
|   | साभीतिपणसाहस्रो             | ••• | 933         | स्रीनिषेधे शतं दद्यात्        | ••• | 399     |
|   | साहसस्तेयपारुष्य            | *** | 980         | श्रीपुंसयोस्तु संयोगे         |     | २७१     |
|   | साहसी दष्टदोषश्च            |     | 969         | स्रीप्रसूश्वाधिवेत्तव्याः     | ••• | 22      |
|   | सिद्धे योगे त्यजनदेहं       | *** | 333         | स्रीबालवृद्धिकतव              | ••• | 969     |
|   | सितासिताः कर्बुरूपा         | ••• | 333         | स्रीभिर्भर्तृवचः कार्य        | ••• | २३      |
|   | सीम्रो विवादे क्षेत्रस्य    |     | 244         | स्रीश्द्रविदक्षत्रवधो         | ••• | 898     |
|   | सुकृतं यत्त्वया किंचित्     |     | 963         | ख्यालोकालम्भविगमः             | ••• | 390     |
|   | सुतविन्यस्तपत्नीकः          | ••• | ३६०         | स्थानासनविहारैर्वा            | ••• | ३६३     |
|   | सुताश्चेषां प्रभर्तव्याः    | *** | 340         | स्थालैः सह चतुःषष्टिः         | ••• | ३७५     |
| 1 | सुराकामयूतकृतं              | ••• | 964         | स्थैर्यं चतुथं लङ्गानां       | ••• | ३७३     |
|   | सुरापी व्याधिता धूर्ता      | ••• | 55          | स्नपनं तस्य कर्तव्यं          | ••• | 38      |
|   | सुरापोऽन्यतमं पीला          | ••• | 830         | स्नातस्य सार्षपं तैलं         | ••• | 900     |
|   | सुराप्य आत्मलागिन्यो        |     | ३२६         | स्नातानपवदेयुस्तान्           | ••• | ३२९     |
|   | सुराम्बु घृत्गोमूत्र        |     | 830         | स्नाला देवान्पितृंश्चैव       | ••• | 48      |
|   | सुस्य इन्दो सकृत्पुत्रं     | ••• | 38          | स्नात्वा पीत्वा क्षुते स्रोते | ••• | 86      |
|   | सूर्यः सोमो महीपुत्रः       | ••• | 903         | म्नानमञ्देवतेर्मन्त्रैः       | ••• | 6       |
|   | सूर्यस्य चाप्युपस्थानं      | ••• | 6           | न्नानं मौनोपवासेज्या          | *** | 438     |
|   | या० ४८                      |     |             |                               |     | . 24    |

|                             | 1          | श्लोकाः                    | पृष्ठम्     |
|-----------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| श्लोकाः                     | पृष्ठम्    |                            |             |
| स्नायात्रदीदेवखात •         | ··· 43     | स्वैरिणी या पतिं           | 39          |
| स्फीतादपि न संचारि॰         | 96         | ह                          |             |
| स्पयशूर्पाऽजिनधान्यानां     | \$5        | इंसर्येनकपिकत्याज्ञल०      | ४६९         |
| <b>स्मृत्याचारव्यपेतेन</b>  | 976        | हतानां नृपगोविप्रैरन्वक्षं | 389         |
| स्मृत्योविंरोधे न्यायस्तु   | 988        | इत्वा त्र्यहं पिबेत्क्षीरं | ४६९         |
| स्यादोषधिवृथाच्छेदे         | ४७१        | हविध्यानेन वै मासं         | 53          |
| स्याद्राजा मृत्यवर्गेषु     | 998        | इस्तेनौषधिभावे वा          | ३७६         |
| खं कुदुम्बाविरोधेन          | २६८        | हस्तौ पायुहपस्थं च         |             |
| खं लभेतान्यविकीतं           | २६५        | हानिर्विकेतुरेवासौ         |             |
| स्वकर्म ख्यापयंस्तेन        | ४३६        | हानिश्चेत्केतृदोषेण        |             |
| खच्छन्दविधवागामी            | 333        | हास्यं परगृहे यानं         | 30          |
| खदारनिरतश्चेव स्त्रियो      | 38         | हितं तस्याचरेत्रित्यं      |             |
| खदेशपण्ये तु शतं            | 390        | हिताहिता नाम नाड्यस्तार    | 2.00        |
| खधमीचिलतात्राजा विनी        | य ५२१      | हिताहितेषु भावेषु          | 000         |
| खप्रेऽवगाहतेऽलर्थं          | 36         | हिरण्यभूमिलाभेभ्यो         |             |
| खप्याद्भूमौ शुची रात्रौ     | ३६३        | हिरण्यं व्यापृतानीतं       |             |
| खभावादिकृतिं गच्छेत्        | 980        | हिंसकश्चाविधानेन           | 464         |
| खयंकृतं वा यहणं             | 9 ६ ६      | हिंसयन्त्रविधानं च         | ४२          |
| खर्न्ध्रगोप्ताऽऽन्वीक्षिक्य |            | हीनकल्पं न कुर्वात         | 000         |
| खर्गः खप्रश्च भावानां       | 388        | - 2 -2-                    |             |
| खर्गं ह्यपत्यमोजश्र शौर्य   | 96         |                            | २६५         |
| स्वर्गातस्य हापुत्रस्य      | २३८        | 1 2                        |             |
| खवर्णेंबी पटे लेख्या        | 908        | 1 22 6 3 3-                |             |
| खसीम्र दयाद्रामस्तु         | ··· \$ 6 6 |                            | -           |
| स्वस्तिवानयं ततः कुर्यात्   | 63         | हुतशेषं प्रदयात्तु         | 3.4         |
| खसीयऋतिवरजामातृ             | 40         |                            |             |
| खहस्तकालसंपनं               | 990        | हतं प्रनष्टं यो द्रव्यं    | 29          |
| स्वाध्याया त्रिसुतत्यागो    | 897        | हताधिकारां मलिनां          |             |
| खाध्यायवान्दानशीलः          | 34:        | 1 2 2 3 9                  | Salas Salas |
| स्वाध्यायं सततं कुर्यात्    | ٠٠٠ ٦٠     | ६ हिमश्ही शफे रौप्यैः      | ३८८         |
| स्वाम्यमात्या जनो दुर्ग     | 99         | ९ हिममात्रमुपादाय हपं      | ४०१         |
| खाभेने योऽनिवेधैव क्षे      |            | • हेमहारी तु कुनखी         | 904         |
| खामिप्राणप्रदो भक्तः        | २७         | ३ होतव्या मधुसर्विभर्या    |             |

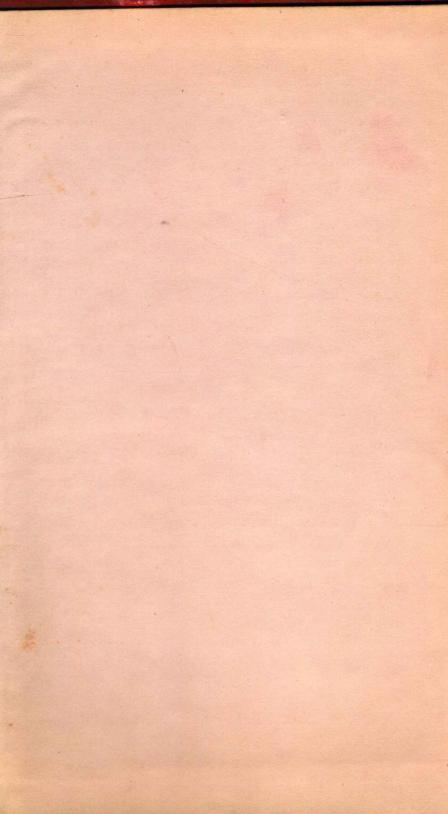

